# हिं पुस्तक-साहित्य

## १८६७-१६४२ ईस्वी ]

माताप्रसाद ग्रस,

एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ चेद्रचरर, हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

१६४५

हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहावाद

प्रकाशक हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, हलाहाबाद, यू० पी०

#### रवर्गीय पितामह

श्री॰ नारायणदास साहु की
पुरय-स्मृतिमें
जिन्हें १९४० की विजयादशमी की छुटियों में

मृत्यु-शैया पर छोड़ कर

. इस कार्य की घुन में दिल्ली गया

श्रीर पुनः जिनके दर्शन प्राप्त न कर सका

. —लेखक

#### प्रस्तावना

प्रस्तुत कृति ईस्वी सन् १८६७ श्रीर १६४२ के बीच में प्रकाशित उन समस्त सुद्धत पुस्तकों तथा उनके लेखकों, शार्षकों, प्रकाशकों श्रीर संस्करणों का यथासंभव एक तिथि-क्रम में उल्लेख करने का प्रयत्न करती है जो मूलतः हिन्दी में है, श्रथवा हिन्दी में श्रन्दत या रूपां-तरित हैं, श्रीर जो श्रपने-श्रपने विषय के साहित्य के इतिहास में स्थान पाने की श्राधिकारिणी हैं।

समय की सीमाएँ - १८६७ की तिथि तीन कारणों से रक्ली गई है। एक तो १८६७ में ही देश के पुस्तक प्रकाशन का नियंत्रण करने के की आवश्यकता समभी गई, और रेजिस्ट्रेशन आव बुक्स ऐंड प्रेस ऐक्ट बना, जिसके द्वारा भारत में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक के अनिवार्थ रूप से श्रपने-श्रपने प्रान्तीयरजिस्टर में दर्ज कराने श्रीर इस प्रकार निर्मित सूची , के त्रैमासिक रूप में पान्तीय गज़ट में प्रकाशित होने की व्यवस्था की गई; दूसरे, १८६७ के पहले हिंदी में प्रकाशन की गति इतनी घीमी रही कि उसके कुछ हो बाद ग्रानेवाले वर्षों के श्रनुपात में वह प्रगतिहीन तक कही जा सकती है; श्रीर तीसरे, हिन्दी साहित्य के एक युग का श्रारंभ इसी तिथि से माना जा सकता है-इसी वर्ष भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की पहली मीलिक रचना प्रकाशित हुई, उन भारतेन्दु की जिनको उस युग का उन्नायक और त्राधुनिक हिन्दी साहित्य का पिता माना जा संकता है। १६४२ को दूसरी सीमा मानने के कारण भी इसी प्रकार एक से अधिक हैं; १६४२ तक की त्रैमासिक स्चियाँ समस्त प्रान्तीय गज़टों में प्रकाशित ही चुकी हैं; पर बाद की सूचियाँ उस संयुक्तप्रान्त के ही गज़ट में श्रभी, नहीं प्रकाशित हुई हैं जिसमें वस्तुतः श्रिषकांश हिन्दी साहित्य का सजन हो रहा है; दूसरे, कागज़ के प्रतिबंधों और छ्याई की बढ़ी दर के कारण भी १६४३ से प्रकाशन-कार्य एक प्रकार से इक सा गया है; ब्रीर तीसरे, ऋपने देश में १६४२ से जो युद्धोयोग प्रारंभ हुआ उसके कारण इधर देश की चिन्ताधारा अपनी समस्त स्वन्छंदता के

साय प्रवाहित नहीं हो सकी है। फलतः १८६७ तथा १६४२ की तिथियों देश के साहित्य के इतिहास में अलग-अलग अपना स्वतंत्र महत्व रखती है।

करना प्रस्तुत कृति का लच्य नहीं है; इसमें केवल ऐसी ही कृतियों का समावेश हुआ है जो पायः अपने विषय के साहित्य के इतिहास में एक निश्चित स्थान की अधिकारिणी हैं। प्रत्येक विषय के साहित्य के हितहास में एक हितहास में कुछ धाराएँ और परंपराएँ दिखलाई पड़ती हैं, जिनके प्रारंम, समृद्धि और हास का स्पष्ट करना साहित्य के इतिहास का एक सर्व- प्रमुख लच्य होना चाहिए। यह स्पर्धाकरण प्रत्येक धारा का स्त्रपात करने वाली प्रायः समस्त रचनाओं, समृद्धिकाल की कलापूर्ण और अधिकारपूर्ण रचनाओं, और हासकाल की सबसे अधिक पूर्ण और अधिकारपूर्ण रचनाओं, और हासकाल की सबसे अधिक पूर्ण और त्रुटिहीन रचनाओं का विवरण दिए विना यथेष्ट रूप से कदाचित् नहीं हो सकता, इस कारण चयन में उपर्युक्त सिद्धान्त का निरंतर ध्यान रक्षा गया है। अपूर्णता तथा त्रुटियों की संभावना इस प्रकार के चयन में अवश्यंभावी है। आशा है कि उन्हें यथासंभव दूर करने में विद्धानों का सहयोग अवश्य प्राप्त होगा।

पुस्तक विभाजन—मुख्य पुस्तक दो श्रंशों में विभक्त है प्रत्येक विषय के साहित्य की सूची—जिसे सुविधा के लिए 'विषय सूची' कहा गया है, श्रीर प्रत्येक लेखक द्वारा प्रस्तुत साहित्य की सूची—जिसे सुविधा के लिए 'लेखक सूची' कहा गया है। इनके श्रांतिरिक्त दो श्रंश श्रीर हैं; भूमिका तथा पुस्तक अनुक्रमणिका। मूमिका में कुछ श्रन्य बातों के श्रांतिरिक्त प्रत्येक विषय के साहित्य का उसके दो युगों में सिंहावलोकन किया गया है। श्रीर पुस्तक अनुक्रमणिका में प्रत्येक पुस्तक के उल्लेख की पृष्ठ-संख्या दी गई है। इन चारों श्रंशों की रचना श्रलग-श्रलग उद्देश्यों से हुई है।

<sup>\*</sup>शिचा-विभाग की आवदयकताओं के लिए लिखी गई पुस्तकों का समावेश इसी दृष्टि से १९०९ के अनंतर प्रायः नहीं किया गया है।

मुख्य पुस्तक के प्रथम अंश का उद्देश्य है प्रत्येक विषय के साहि-त्य का एक ही दृष्टि 'में ऐतिहासिकं परिचय । किसी भी विषय वर्ग के संबंध में यदि यह जानना हो कि उस पर साहित्य कितना है श्रीर किसी भी काल-भाग में उसकी प्रगति किन दिशाओं अथवा घाराओं में रही है तो उक्त सूची को उठाकर देखने पर जानने में देर न लगेगी । इस श्रंश में प्रत्येक विषय का साहित्य चार विभागों में बाँट कर रक्खा गया है; 'प्राचीन' अर्थात् १८६७ से पूर्व निर्मित साहित्य, 'तत्कालीन' श्रर्थात् १८६७-१६४२ में निर्मित सामान्य साहित्य, 'बाल' श्रर्थात् १८६७-१६४२ में अपरिपक बुद्धि के पाठकों के लिए निर्मित साहित्य. श्रौर 'श्रनृदित' श्रर्यात् श्रन्य भाषाश्रौ से रूपांतरित साहित्य। त्तरज्ञालीन साहित्य को प्रकाशन-क्रम से रखने का यत किया गया है, श्रीर इस प्रयास में प्रथम संस्करण की तिथि को ही, यदि वह प्राप्त है, त्राधारभूत माना गया है । परवर्ती संस्करणों की तिथियाँ केवल प्रथम के श्रप्राप्य होने पर ही गई हैं, श्रीर जब इस प्रकार की तिथियाँ दी 🎖 गई हैं तब संस्करण का भी उल्लेख कर दिया गया है--- श्रन्यया प्रथम ् संस्करण ही समभाना चाहिए । प्राचीन साहित्य का समावेश सामान्यतः ग्रंथों के रचना-काल के क्रम से किया गया है, कि्न्तु अनेक ग्रंथों के रचना-काल श्रप्राप्य यां निश्चित रूप से प्राप्य न होने के कारण इस नियम में व्यतिकृम भी हो गया है। अन्दित अंश में यह काल-क्रम की व्यवस्था और भो ।शिथिल है, क्योंकि अन्य भाषाओं के साहित्यं का इतिहास मेरा त्रोर भी कम पढ़ा हुआ है। इस क्रम के स्थान पर . प्राचीन तथा अनुदित साहित्य प्रकाशन की तिथियों के क्रम में दिया ना सकता या; किन्तु उससे ऐतिहासिक घारणा के निर्माण में सहायता मिलने के स्थान पर बाधा ही पड़ती, इसलिए वह क्रम नहीं रक्खा गया-वैसे प्रकाशन की यह तिथियाँ लेखक-सूची से प्राप्त की जा सकती हैं। रचना-काल-संबंधी इस अनिश्चय और अज्ञान के कारण ही इन विभागों में कोई भी तिथियाँ नहीं दें। गई हैं।

दूसरा अंश इसी प्रकार अलग-अलग विभिन्न लेखकों के साहित्यो-

द्योग का इतिहास प्रस्तुत करने का यक करता है, श्रीर इसमें संख्याश्री के द्वारा प्रत्येक कृति के विषय का भी संकेत कर दिया गया है। विषयसूची देखने के श्रनंतर यदि जानना यह हो कि किसी कृति का उसके
लेखक के साहित्योद्योग में क्या स्थान है तो वह लेखक के नाम को
श्रकारादि कम से इस सूची में देखकर उक्त रचना की तिथि को देखते
हुए श्रभीष्ट स्थान पर पहुँच सकता है—केवल प्राचीन तथा श्रनूदित
साहित्य के संबंध में तिथि विषय-सूची में न होने के कारण सहायक न
होगी। श्रीर, इसी प्रकार यदि लेखक-सूचों को देखने के श्रनंतर किसी
लेखक की किसी रचना के संबंध में यह जानना हो कि वह श्रपने
विषय के साहित्योद्योग में क्या स्थान रखती है तो लेख-सूची में दिए
हुए विषय-विभाजन संबंधी संकेत देखकर रचना-तिथि का श्रनुगमन
करते हुए श्रविलंब उस कृति के स्थल तक पहुँच सकता है। विपय-सूची
में तिथि का उल्लेख न होने के कारण प्राचीन तथा श्रनूदित साहित्य
के संबंध में यहाँ भी थोड़ी-सी श्रमुविधा हो ही सकती है।

भूमिका में अन्य कुछ बातों के अतिरिक्त साहित्य का एक सिंहावलोकन है। यह सिंहावलोकन 'तत्कालीन' सामान्य साहत्य तक ही
सीमित है, और दो अंशों में विभक्त है: १८६७-१६७६, जिसे विगत
युग का साहित्य कहा गया है, और १६०६-१६४२, जिसे वर्तमान
युग का साहित्य कहा गया है। १६०६ की तिथि को इन ७५ वर्षों के
इतिहास में एक क्रांतिविन्दु इसिलए माना गया है कि आधुनिक काल
में यह तिथि हिंदी के लगभग प्रत्येक विषय के साहित्य के इतिहास में
एक नवीन युग का स्त्रपात करती है, जैसा इस सिंहावलोकन से स्वतः
स्पष्ट हो जावेगा। इस अंश में घ्यान केवल विचार और माव-धाराओं के
विकास का रक्खा गया है, और इसी के आधार पर प्रत्येक विषय के
साहित्य का विभाजन किया गया है। इस प्रकार के सिंहावलोकन में
पुस्तकों का विधय-संकेत आवश्यक था, उसे करने का यल किया
गया है; पर जो भी विषय-परिचायक सूचनाएँ प्राप्त है, वह प्रायः ऐसी
अपर्याप्त और कभी-कभी अविश्वसनीय हैं कि उनसे पूरा काम लेना या

उन पर पूर्णरूप से निर्मर करना श्रसंमव था, श्रीर श्रनेकानेक पुस्तकों के संबंध की यह सूचनाएँ भी श्रप्राप्य हैं; ऐसी दशा में दो हो बातें हो सकती थीं : यातो सिंहावलोकन इस सामग्री की सहायता से किया जाता श्रीर रिक्त स्थलों की पूर्ति काम चलाने के लिये किसीन किसी प्रकार—कभी-कभी श्रनुमान का श्राश्रय लेते हुए भी—को जाती, या तो सिंहावलोकन का विचार ही छोड़ दिया जाता । मैंने दूसरे की श्रपेचा पहले को ही ठीक समभा, क्योंकि इस प्रकार का प्रयास श्रावर्यक था, चाहे उसमें कितनी भी श्रपूर्णता श्रीर कितना ही श्रिनश्चय क्यों न हो। एक बार इस प्रकार का प्रयास हो जाने पर कभी-न-कभी वह लेखकों श्रीर विद्वानों के सहयोग से पूर्ण श्रीर निश्चत हो ही सकता है। फलतः इस सिंहावलोकन के उपयोक्ताश्रों को बहुत सतर्कता के साथ उसमें उिहाबित तथ्यों को श्रहण करना होगा यह बात श्रिक से श्रिक स्पष्ट हो जानी चाहिए।

चौथे श्रंश में श्रकारादि कम से पुस्तकों का नामोल्लेख करते हुए वे पृष्ठ-संख्याएँ दी हुई हैं जिन पर प्रस्तुत ग्रंथ में उनका उल्लेख हुआ है—केवल पुस्तक के नाम की सहायता से भी श्रनुक्रमणिका का श्राश्रय लेते हुए तत्सवंबी सूचनाएँ ग्रंथ में देखी जा सकती हैं।

उल्लेख प्रणाली—लेखकों का नाम पूरा-पूरा, प्रायः उनकी उपा-वियों ग्रादि के सहित, केवल लेखक-सूची में दिया हुन्ना है—ग्रन्य स्थानों पर उनके नामों का सर्वप्रमुख वैयक्तिक ग्रंश ही उद्धृत हुन्ना है; पुनः, 'प्राचीन' में लेखकों का उल्लेख उनके उपनामों की सहायता से हुग्रा है, श्रीर इसी प्रकार 'तत्कालीन' में लेखकों का उल्लेख उनके वास्तिवक नामों की सहायता से, यद्यपि कभी-कभी दोनों का उल्लेख किया गया है; इस नियम की अवहिलना ग्रावश्यक शान के ग्रमाव में ही हुई है। पुस्तकों का नामोल्लेख भी, इसी प्रकार, पूर्ण रूप से केवल लेखक-सूची में मिलेगा; ग्रन्य ग्रंशों में नाम बड़ा होने पर प्रायः उसका मुख्यांश ही उिख्तिखत हुन्ना है। पुस्तकों के प्रकाशन-स्थान की सूचनाएँ तो केवल लेखक-सूची में दी गई हैं; यद्यि ग्रन्य किसी सूची के साथ भी वे दी जा सकती थीं पर दोकारणों से यह उचित समभा गया: एक तो इसलिए कि प्रकाशन-गृहों का संबंध हिंदी के सामान्य प्रकाशनोद्योग के इतिहास में—विज्ञानपरिषद् जैसी दो-चार संस्थाओं को छोड़कर-विशेष विषयों के साथ उतना नहीं है जितना विशेष लेखकों के साथ इस—संबंध में 'वैशेषिकता' (Specialisation) का सूत्रवात ग्रभी हुग्रा ही नहीं हैं, श्रीरदूसरे, इसलिए कि लेखकों श्रीर पुस्तकों का नाम भी पूर्ण विस्तार के बाथ उसी धूची में दिया गया है। प्रकाशन-एहीं तथा तिथियों के संबंध में एक अव्यवस्था अनिवार्य हो गई है। प्राप्त सूचनात्रों में कभी तो केवल प्रकाशन ग्रहों के श्रध्यचीं श्रीर श्रविष्ठातात्रों का उल्लेख मिला है, श्रीर कभी केवल प्रकाशन-गृही का; दोनों का सर्वत्र उल्लेख नहीं मिला है, इसलिए कभी-कभी एक ही प्रकाशक का उल्लेख विभिन्न पुस्तकों के संबंध में दो प्रकार से हो गया है। तिथियाँ मैंने प्रकाशन की ही देने का यत किया है—जो केवल गज़टों में प्रकाशित त्रैमासिक सूचियों में प्राप्त होती हैं; उन्हीं पुस्तकों के संबंध में मुक्ते मुद्रश्-ितिथियाँ देकर संतुष्ट होना पड़ा है जिनकी सूचनाएँ मैंने अन्यत्र से प्राप्त की हैं। पुस्तकों पर मुद्रश-तिथि ही दी हुई होती है, जो प्रकाशन-तिथि से प्रायः कुछ महीने पहले हुआ करती है; इस-लिए उन पुस्तकों की तिथियों के सम्बंध में कभी-कभी १ वर्ष का श्रांतर मिल सकता है जो वर्ष के श्रान्तिम महीनों में मुद्रित होती हैं।

वर्गीकरण—वर्गीकरण के अनेक दृष्टिकीण, और उन्हीं के अनु सार अनेक आधार हो सकते हैं। साथ हो ड्यूयो जैसी एक बहुप्रचितत प्रणाली को लेकर बहुप्रचारजनित उसकी सुविधाओं के कारण भी उसके स्वीकार का समर्थन किया जा सकता है। किंतु, मेरा विचार है कि वह प्रणाली और इस प्रकार की और भी कुछ वैदेशिक प्रणालियाँ हमारी आवश्यकताओं के ध्यान से अनुपयुक्त है। इस प्रसंग में ज़रा विस्तार के साथ विचार करना आवश्यक होगा। पहले इम ड्यूयो के मुख्य वर्गों में से कुछ को ले सकते हैं : पहला वर्ग है सामान्य कृतियों (General works), का जिसमें विभिन्न हंगों के साहत्य का

समावेश हुआ है। साहित्यिक विवेचन और साहित्यिक इतिहासके दृष्टिकोगा से इस वर्ग की न कोई विशेष श्रावश्यकता है, श्रीर न हिंदी में इस वर्ग का कोई उल्लेखनीय साहित्य ही है। दूसरे श्रीर तीसरे वर्ग हैं दर्शन (Philosophy) और धर्म (Religion) के। भारत में दर्शन श्रीर धर्म - ज्ञान श्रीर कर्म - श्रलग-श्रलग विवेचित नहीं हुए हैं, श्रीर केवल पश्चिमी त्रादशों पर लिखे गए दर्शन-अयो का त्रव भी प्राय: श्रभाव ही है, इसलिए इन्हें श्रलग-त्रलग वर्गों में रखने की श्राव-श्यकता नहीं है। एक श्रोर तो इस प्रकार का विस्तार है, दूसरी श्रोर समस्त लांलत साहित्य (Literature) को जो कदाचित् किसी भी भाषा में सपूर्ण साहित्य का आधं से कम न ठहरेगा और हिंदो में तो आधे से श्रिषक ही होगा-एक दी वर्ग में रेखा गया है; प्रकट है कि इसका समर्थन भी साहित्यिक विवेचन तथा साहित्यिक इतिहास-लेखन के दृष्टिकोण से करना कठिन होगा। विषयों के विभाजन-विस्तारों में जाइये तो सैद्धान्तिक मतभेद हो सकता है। ललित साहित्य (Literature) -- जिससे हमें सबसे अधिक संबंध है -- इतिहास-भूगोल की तरह विषय के अनुसार विभाजित न होकर देश के अनुसार विभाजित हुआ है: अमेरिकन इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पैनिश, लैटिन, श्रीक तथा श्रम्य । विभिन्न देशों का यह साहित्य तदनंतर विभिन्न साहित्य-रूपों जैसे काव्य श्रादि में रला गया है। फिर प्रत्येक का साहित्य काल-विभाग के अनुसार ६ कालों में विभक्त हुआ है। श्रीर फिर प्रत्येक काल में ६ विभाग किए गए हैं - श्राठ में श्राठ सर्वप्रमुख लेखक हैं, श्रीर नवें में उनसे उतरी कला के लेखक हैं। ललित साहित्य का संकेताङ्क ८०० है। श्रंग्रेज़ी साहित्य का ८२० है। श्रंग्रेज़ी काव्य का परश है। श्रंग्रेज़ी काव्य के विक्टंरियन काल का दरश'द है श्रीर यह निम्नालिखत प्रकार से विभक्त है, 'दश टेनीसन, ·दर इलिज़ावेथ ब्राउनिंग, ·दर रावर्ट ब्राउनिंग, ·८४ रॉसेटी, ·८५ मों रिस, '८६ स्विनवर्न, '८७ ब्रिजेज़, '८८ वाट्सन तथा '८६ छोटे कवि। इस प्रकार के वर्गीकरण से यह स्वष्ट होगा कि चिन्ता-घाराश्रों श्रीर

काव्य-परंपरास्त्रों का स्त्रध्ययन नहीं हो सकता। साथ ही, इस प्रगाली में विषय-विभाजन ग्रानिवार्य रूप से ह्या कर्म वर्गी में ही किया जा सकता है, अधिक में नहीं। यह व्ययघान श्रत्यत कृषिम है, श्रीर पुस्तकालय प्रवंध की दृष्टिकीण से चाहे जितना सुविधा जनक ही भ्रध्ययन विवेचन ग्रीर इतिहास की दृष्टि से नितांत श्रवंशानिक ग्रीर श्रमुविधाजनक है। शेष प्रणालियों में से केवल एक श्रीर प्रणाली का उल्लेख करना आवश्यक होगा—जिसका प्रयोग हान में कैंग्त्रिज विश्वविद्यालय से प्रकाशित श्रंग्रेज़ी में श्रवने ढंग की श्रद्वितीय पुन्तक 'कैम्ब्रिज विन्ति श्रोप्राक्षी श्राव् इंग्लिश लिटरेचर' में किया गया है। उसके संपादकों ने १८००-१६०० के साहित्य की इन वर्गी में रक्खा है: १. साहित्यिक स्चियाँ श्रीर साहित्यिक इतिहाम, २. विवता, ३, उपन्यास ग्रीर ग्राख्यायिका, ४. नाटक, ५. समालोचनात्मक ग्रीर मिश्रित गद्य, ६. इतिहास, दर्शन, विज्ञान तथा श्रन्य ज्ञान प्रणालयाँ, श्रीर ७. श्रन्य देशों का साहित्य। इन विभागों में एक-एक लेखक की समस्त कृति एकत्र हो गई है, श्रीर उस लेखक के संबंध का माहित्य भी यहीं दिया गया है। यह प्रणाली ड्यूयी से कितना विपरीत है यह समभने में कठिनाई न होगी। मैंनेइन टोनो श्रतिवादों से वचने का यक्ष किया है। न तो समस्त ललित-श्रीर समस्त देशों के ललित-माहित्य ें को एक वर्ग में कसने का व्यर्थ यह किया है, श्रीर न इतिहाम, दर्शन, विश्वान तथा श्रन्य शान-प्रणालियों में से सबकी श्रलग-श्रलग रकता है। साथ ही, साहित्य में मिलने वाली लेखकों श्रीर साहित्यकारों से संबंध रखने वाली समालीचनात्मक ग्रीर पारचयात्मक सामग्रही का स्वतंत्र ऐतिहासिक त्रार विवेचनात्मक ग्रध्ययन भी हो सकता है, इसलिए उसका एक स्वतंत्र-वर्ग रक्खा है। त्राशा है कि वर्गीकरण त्रीर विषय विभाजन का यह प्रयास इमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाजनक होगा । प्रत्येक मुख्य वर्ग में किन-किन विषयों का समावेश होना चाहिए, इस संबंध में भी मतमेद के लिए अवसर पर्याप्त हो सकता है, श्रौर जितना ही श्रिषिक विचार किया जावेगा उतना हो श्रविक उसमें

सुधार की भी संभावना हो सकती है। किन-किन विषयों का समावेश मैंने किस-किस वर्ग में किया है प्रस्तुत पुस्तक के उपयोग के लिए यही जानना यथेष्ट होगा, श्रौर वह भूमिका के सिंहावलोकन की विषया नुक्रमणिका को देख कर हृदयंगम किया जा सकता है।

त्राभार प्रदश्न शेष है। सबसे पहले मैं कृतज्ञ हूँ इंपीरियल रेकॉड स श्राफिस, दिल्लों के श्रध्यन्त डां॰ सुरेन्द्रनाथ सेन तथा उनके विभाग के कर्मचारियों का जिन्होंने मुक्ते समस्त प्रान्तों के १८६७ से १६४१ तक के गज़ट देखने को संपूर्ण सुविधाएँ प्रदान की। १६४२ तथा १६४३ के शेष आवश्यक गज़ट मैंने कलकत्ता को इंगीरियल लाइबरी में देखे, इसलिए उक्त लाइबेरी के भी श्रध्यक्त तथा कर्मचारियों का मैं श्रन-रहीत हूँ। अपने प्रान्त के अधिकतर गज़ट मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा स्थानीय पश्चिक लाइब्रेरी में देखे। इन लाइब्रेरियों के श्रध्यची श्रीर कर्मचारियों का मैं वाधित हूँ। पुस्तकालयों श्रीर उनके स्चीपत्रों के उपयोग के संबंध में हिंदी साहित्य-सम्मेलन-संग्रहालय तथा पुनः प्रयाग विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के अधिकारियों का उपकृत हूँ, जिन्होंने अपने समस्त सूचीपत्र और संग्रह मेरे उपयोग के लिए सुलभ किए। नागरी-प्रचारिणी सभा काशी के ब्रार्यभाषा पुस्तकालय के नवीन सूचीपत्र का उपयोग न कर सका इसका मुक्ते खेद है। सन् १६४३-४४ में बहुत सी लिखा-गढ़ी के अनंतर भी प्रस्तुत कार्य के लिए वहाँ के ऋषिकारी उसे एक सप्ताह के लिए भी न दे सके, यद्यपि उसकी दो टाइप की हुई प्रतियाँ उनके पास थीं, श्रौर उनके पास उसका एक काई-इन्डेक्स भी था।

प्रकाशन के संबंध में हिन्दुस्तानी अकेडेमी, यू० पी० के अधिका-रियों का हृदय से कृतश हूँ, जिन्होंने इस अंथ को प्रकाशित कर हिंदी जनता के लिए इसे सुलम किया।

इस ग्रंथ के लिए प्रेस कापी तैयार करने में मेरे एक पूर्वछात्र श्रौर इस समय प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रिसर्च-स्कालर श्री रामसिंह तोमर तथा पुस्तक-श्रनुकमिणका तैयार करने में मेरे एक पूर्वछात्र श्रीर इस समय प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रिसर्च-ह्वालर श्री विश्वनाय मिश्र से मुक्ते श्रमूल्य सहायता मिली है; उनका में कृतश हूँ। पुस्तक के प्रेस में जाने के पूर्व उसकी मृमिका के कुछ श्रंश देख कर प्रयाग विश्वविद्याल के श्रपने सहयोगी डा॰ राम- कुमार वर्मा तथा डा॰ लद्मीसागर वाष्ण्य, श्रीर हिंदू विश्वद्यालय, काशी के डा॰ श्री कृष्ण लाल ने कुछ संशोधन किए हैं, इसके लिए इन महोदयों का भी में श्राभारी हूँ।

कार्य-सपादन के लिए मैं वाधित हूँ प्रयाग विश्वविद्यालय के श्रियि कारियों का, श्रीर विशेषरूप से उसके वाइस-चांसलर माननीय डा॰ श्रमरनाथ जी का का, जिन्होंने समय-समय पर प्रयाग से वाहर जाकर इस कार्य को प्रा करने में सुविधाएँ प्रदान की । श्रंत में, पर सब से श्रिष्ठिक, मैं कृतज्ञता-प्रकाश करना चाहता हूँ श्रद्धेय डा॰ धीरेन्द्र वर्मा के प्रति, जिनके निरंतर प्रोत्साहन के बिना यह कार्य श्रसंभव था, श्रीर जिन्होंने इस कार्य के संपादन में श्रनेक सत्परामर्श दिए हैं।

इस प्रकार का कार्य, नहीं तक मुफे शात है, किसी भी भारतीय भाषा में अभी तक नहीं हुआ है, इसिलए मुक्ते आशा है कि हिंदी जनता और हिंदी विद्वान अनेक त्रुटियों के रहते हुए भी इसे सगर्व अपनावेंगे और त्रुटि-गिरहार में सहायक होंगे। प्रेस के आवश्यक सहयोग के अनंतर भी इस ग्रंथ में छपाई की मूलों की कभी नहीं है, इसका कारण अधिक-तर पूफ देखन में मेरी ही असावधानी है। पुस्तक साल भर में धोरे-धोरे छपती रही है, इसलिए शान चृद्धि के साथ-पाथ पाथः वाद में छपे हुए अंशों में पहले छपे हुए अंशों की अपेबा दूसरे प्रकार की भूलों कम मिलेंगी, कित्र छापे की भूलों से वह अंश भी खाली नहीं है। शुद्ध-पत्र में केवल अत्यंत आवश्यक संशोधनों का ही समावेश किया गया है। ऐसे संशोधनों का समावेश उसमें नहीं किया जा सका है जो विन्तार शील पाठक स्वतः कर सकते हैं। आशा है कि वे इसके लिए मुक्ते न्मा करेंगे।

हिंदी विभाग, } प्रयाग विश्वविद्यालय }

माता प्रसाद गुप्त

#### विषय-तालिका

| तमभ्य                                       | (4)                    |
|---------------------------------------------|------------------------|
| प्रस्तावना                                  | (४-१४)                 |
| विषय-तालिका                                 | (82-88)                |
| संकेत श्रौर संचेप                           | (२०)                   |
| भूमिका खंड                                  |                        |
| (१) हमारी चिन्ताधारा:                       | [पृष्ठ १-६]            |
| (२) विगत युग का साहित्य:                    |                        |
| " १. काव्य : रामचरित्रं, कृष्णचरित्रं,      | शिवचरित्र, पौराणिक     |
| उपाख्यान, संतचरित्र, भक्ति-खति, शङ्कारातम   | क, नखिशख, प्रकृति-     |
| चित्रण, लोकगीत, स्थान-वर्णन, मानव-चरित्र, स | ामाजिक, विनोद-व्यंग्य, |

२. उपन्यास: उद्देश्यप्रधान, रसप्रधान, वस्तुप्रधान, चरित्रप्रधान,

४. नाटक: रामचरित्र, कृष्णचरित्र, पौराणिक, संतचरित्र, ऐति-इासिक, शृङ्कार रस प्रधान, प्रतीकवादी, सामयिक तथा राष्ट्रीय, सामा-

४. निबंध : विनोदात्मक, विशिष्ट विषयात्मक, विविध विषयात्मक,

६. साहित्य शास्त्र: छंदानुशासन, अलंकार, नायिकामेद, रस-

३. कहानी : उद्देश्यप्रधान, रसप्रधान, वस्तुप्रधान,

पृष्ठ १०-२५

प्रष्ठ २५-३४ी

प्रिष्ठ ३७-४४]

विष्ठ ४४-४४]

प्रिष्ठ ४६-४८)

, **ভক্তিম**ধান [দুষ্ট ३४-३**६**]

सामयिक तथा राष्ट्रीय, स्फुट मुक्तक

ऐतिहासिक, ऐयारी-तिलस्मी, जासूसी

विवेचन, काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, विविध

जिक, व्यंग्य विनोदप्रधान

७. जीवन-चरित्र: ग्राधुनिक संतचरित्र, ग्राधुनिक राजनैतिक चरित्र, मध्ययुगीन संतचरित्र, ऐतिहासिक चरित्र, विदेशीय चरित्र, स्फुट चरित्र

द्र. इतिहास : वृत्त-संग्रह, भारत का राजनैतिक इतिहास, भारत का धार्मिक इतिहास, स्थानीय श्रीर देशी रियासतों का इतिहास, विदेशीय इतिहास

६. वृश-दशॅन: मारत की राजनैतिक स्थिति, भारत की सामाजिक 'स्थिति,' भारत की आर्थिक स्थिति, स्वदेश-यात्रा, स्थानीय वर्णन, विदेश-दर्शन, विश्व-दर्शन, विश्वकोष [पृष्ठ ५४-५६]

१०. भाषा-दर्शन: हिन्दी-श्रान्दोलन, हिन्दी भाषा तथा लिपि, हिन्दी व्याकरण, हिन्दी शब्दकोष, हिन्दी लोकोक्ति-संग्रह, विशिष्ट विषयों के कोष, विभाषा-विज्ञान

११. लांलत कला: संगीत, ऋन्य कलाएँ [पृष्ठ ६०-६१]

१०. उपयोगी कला: कृषि-बाग्नवानी-मधुमक्खी पालन, वस्त्रशिल्प, न् विलाई श्रादि, युद्धकला, यह-शिल्प, स्काउट कला, पशु शिक्त्य, धामान्य विवेचन [पृष्ठ ६१-६३]

१३. शरीर-रचा: गोष्ठी खेल, बाहरी खेल, श्रायुर्वेद प्रणाली, 'ऐलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी श्रीर बर्राही, स्वास्थ्य-रचा, पशु-चिकिस्था

[पृष्ठ ६३-६ ः]

१४. विज्ञान: मौतिक, गणित, ख्योतिष, रसायन, प्राणि शास्त्र ।

[पृष्ठ ६५-६६] . १४. समाज शास्त्र: राजनीति, ग्रर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान ।

[पृष्ठ ६६-६७]

१६. शिक्ताः [पृष्ठः ६७]

१७. धर्म: जाति-व्यवस्था, संप्रदाय-व्यवस्था, वेदान्त, मक्ति, योग, निर्विशिष्ठ धर्म, नोति-धर्म पृष्ठ ६७-७२]

१८. समालोचना : प्राचीन लेखक, श्राधुनिक लेखक [पृष्ठ ७२-७५]

११. साहित्य का इतिहास: वृत्त-संग्रह, काव्य-संग्रह, नाटक-संग्रह, निवंध-संग्रह [पृष्ठ ७५-७६]

२०. विभाषा साहित्य का अध्ययन : भारतीय भाषा-साहित्य, श्रभारतीय-भाषा साहित्य। [पृष्ठ ७६ ८०]

## (३) वर्त्तमान युग का साहित्यः

१. काठ्य: राम वरित्र, कृष्णाचरित्र, शिवचरित्र, पौराणिक उपाख्यान, संतचरित्र, पौराणिक महाकान्य, मिक्त-स्तृति, ऐतिह्सिका खंडकान्य,ऐतिहासिक महाकान्य, मानव चरित्र, प्रेमोपाख्यान, भावानुभाव,, कान्य सामयिक तथा राष्ट्रीय, प्रगतिशील, सामाजिक, विनोद-न्यग्य, प्रकृति चित्रण, रफुट कान्य 'पृष्ठ ८१-६७]

२. उपन्यास : उद्देश्यप्रवान, रसप्रवान, वर्खप्रवान, चरित्र-प्रवान, ऐतिहासिक, ऐयारी-तिलस्मी, बासूसी [पृष्ठ १७-११०] - ३. कहानी : [पृष्ठ ११०-१११]

४. नाटक: रामचरित्र, कृष्णचरित्र, पौराणिक, संतचरित्र, ऐतिहासिक, श्रंगार रस प्रधान, प्रतीकवादी, सामयिक तथा राष्ट्रीय, सामाजिक व्यंग्य-विनोदपूर्ण, रफुट तथा एकांकी [पृष्ठ १११-१२३]

४. निवंघ: विशिष्ट विषयात्मक, गद्यगीति, विनोद-व्यंग्य [पृष्ठ १२३-१२६]

६. साहित्य-शास्त्र: छंद, अलंकार, ध्वनि, रस, नाट्यकला, छपन्यास, कहानी-पत्रलेखन कला, साहित्यक समस्याएँ, साहित्यक बाद प्रवाद, कांव-कर्तव्य, समालोचना शास्त्र, लेखन कला, पत्रकार कला [पृष्ठ १२६-१३०]

७. जीवन-चरित्र: श्रात्मचरित्र, श्राधुनिक संतचरित्र, श्राधुनिक राजनै।तक चरित्र, रफ़ुट चरित्र, ऐतिहासिक चरित्र, मध्य युगीन संतचरित्र, विदेशीय चरित्र [पृष्ठ १३१-१३५]

इतिहास : वृत्त-संग्रह, जीवन-कोष, भारतीय इतिहास, भारतीय

राजवंशों का इतिहास, विशिष्ट जातियों श्रीर संप्रदायों का इतिहास, स्थानीय इतिहास, विदेशों का इतिहास, शासन-विकास [पृष्ट१३५-१४२]

है. देश दर्शन : भारतीय स्थान, भारतीय श्रर्थशास्त्र, भारतीय स्थापर, ग्रामीय श्रर्थशास्त्र, भारतीय संस्कृति, भारतीय शासन, विदेश- दर्शन, विश्व-दर्शन, श्राधिक श्रीर वैधानिक वाद-प्रवाद, श्रन्तर्राष्ट्रीय विधानक वाद-प्रवाद, श्रन्तर्राष्ट्रीय

१०. भाषा-दश्तेन : हिंदी आन्दोलन, सामान्य भाषाविज्ञान, लिंपि-शास्त्र, हिंदी भाषा का इतिहास, हिन्दी भाषा का ब्याकरण, पाली-प्राकृत-अपअंश, विभाषा-ज्ञान, सामान्य कोषं ग्रन्थ, लोकोक्ति-संग्रह, विशिष्ट विषयों के कोष-ग्रन्थ [पृष्ठ १४६-१५४]

११. त्वतित कलाः सङ्गीत, चित्रतेखन, वस्तृता, चित्रपट, कला का सामान्य विवेचन [पृष्ठ १५४-१५५]

१२. उपयोगी कला: कृषि-बाग्नवानी-मधुमक्खीपालन, वस्त्र-शिल्प, मिट्टी का काम, सिलाई तथा कुछ श्रान्य शिल्प, वास्तु शिल्प, क्या गृह शिल्प, श्रायुष्ठ शिल्प, व्यापार कला, स्काउट कला, युद्ध कला पृष्ठ १५५-१६०]

१३. शरीर रचा: गोष्ठी खेल, बाहरी खेल भारतीय, बाहरी खेल पाश्चात्य, श्रायुर्वेदिक प्रणाली, ऐलोपैयी, होम्योपैयी, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य-रचा, मन्त्रोपचार, पश्च-चिकित्सा [पृष्ठ १६०-१६४]

१४. विज्ञान : भौतिक, गणित, ज्यौतिष, रसायन, जनस्पति, उदिज्ञ तथा जन्तु, जीव तथा सृष्टि इतिहास, स्फुट [पृष्ठ १६४-१६६]

१५. समाज शास्त्र: राजनीति, श्रर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनो-विज्ञान, नागरिक-शास्त्र [पृष्ठ १६६-१६८]

१६. शिद्धाः शिद्धान्त, शिद्धा-मनोविज्ञान, विशिष्ट शिद्धा-विधान, भारतीय समस्याएँ [पृष्ठ १६८-१७०]

१७. धर्म : जाति-व्यवस्था, सम्प्रदाय-व्यवस्था, वेदान्त, भक्ति, योग, निर्विशिष्ट धर्म, नीति-धर्म [पृष्ठ १७०-१७३]

```
१८. समालोचनाः प्राचीन लेखक, त्राधुनिक लेखक
```

पुष्ठ १७३-१७६]

१६. साहित्य का इतिहास: प्राचीन काव्य, श्राधुनिक काव्य, मिश्रित, लोकगीत, उपन्यास, कहानी, नाटक, निवन्ब, जीवन-चरित्र, समालोचना, साहित्य का इतिहास, खोन

२०. विभाषा साहित्य का अध्ययन: भारतीय विभाषा साहित्य, ग्रभारतीय विभाषा साहित्य [पृष्ठ १८६-१६०] (४) हमारा आगामी कार्यक्रम १ [पृष्ठ १६१-२०२]

#### विषय-सूची खंड

: प्राचीन-तत्कालीन-त्राल-श्रन्दित [ पृष्ठ २०३-२२८ ] २. उपन्यासः प्रष्ठ २२६-२४० ] ३. कहानी प्ष २४१-२५५ ४. नाटक [ पृष्ठ २५६-२६७ ] [ पृष्ठ २६८-२७० ] ६. साहित्यशास्त्रः " विष्ठ २०१-२७५ ·७, जीवन चरित्रः [ पृष्ठ २७६-२८२ ] 33 **८. इ**तिहास ः तत्कालीन—बाल—अनुदित पृष्ठ रद्भ-२६३ र देश-दशंन : प्रष्ठ २६४-३०२ १०. भाषा-दर्शन: प्राचीन-तत्कालीन-बाल-श्रनूदित [ पृष्ठ ३०३-३०८ ] ११. ललित कलाः पृष्ठ ३०६-३१० " 33 १२. उपयोगी कला : तत्कालीन-बाल-ब्रान्दित पृष्ठ ३११-३१५ १३. शरीर-रचा प्रष्ठ ३१६-३२० " १४. विज्ञान ः प्राचीन-तत्कालीन-बाल-ग्रनूदित [ पृष्ठ ३२१-३२५ ] १५. समाज शास्त्र : तत्कालीन-ग्रनूदित पृष्ठ ३२६-३२८ १६, शिचा [ पृष्ठ २२६-३३० ] 33 १७. घर्म 💢 प्राचीन-तत्कालीन-त्राल-त्रानुदित [ पृष्ठ ३३१-३४३ ] १८. समालोलना : प्राचीन-तत्कालीन-श्रनूदित [ पृष्ठ ३४४-३५१ ]

१६. साहित्य का इतिहास: प्राचीन-तत्कालीन-वाल-श्रनूदित

[ पृष्ठ ३५२-३६१ ]

२०. विभाषा साहित्य का श्रध्ययनः प्राचीन-तत्कालीन-

[ पृष्ठ ३६२-३६८ ] वाल-श्रनूदित

लेखक-सूची खंड पुस्तक-अनुक्रमणिका

[ पृष्ठ ३६६-६६ ५ ]

[ पृष्ठ ६६३-८३० ]

# संकेत ऋीर संक्षेप

लेखक-स्ची में प्रत्येक पुस्तक के नाम के श्रनंतर ही कुछ संख्यांएँ श्रीर कुछ वर्ण कोष्टको के भीतर दिए गए है। वे उनके विषय-विभाजन का संकेत करते हैं, श्रौर उनसे इस प्रकार का स्राशय लेना चाहिए:--

१ == काव्य

११ = ललित कला

२ = उपन्यास

१२=उपयोगी कला

३ = कहानी

१३ = शरीर-रत्ता

४=नाटक

१४ = विशान

५ = निबंध

५१ = समान-शास्त्र

६ = साहित्य-शास्त्र

१६ = शिचा

७ = जीवन-चरित्र .

१७ == धर्म

८== इतिहास

१८= समालोचना

६ = देश-दर्शन

१६ = साहित्य का इतिहास

१० == भाषा-दर्शन

२० = विभाषा साहित्य का **ऋध्ययन** 

अनु० = प्राचीन प्रा० = अनुदित बा॰ = बाल

इसके श्रतिरिक्त दो श्रीर संचिप्त रूप कुछ स्थलों पर व्यवहृत हुए हैं :---

सं० = संपादक लि० = लिमिटेड

# भूमिका

#### १. हमारी चिन्ताधारा

हिंदी साहित्य का प्रथम सूत्र सिद्धों श्रौर नाथपंथियों के साहित्य में मिलता है, जो बौद्धमत की उस महायान शाखा के विकसित रूप थे जो समाज के समस्त स्तरों के प्राणियों को निर्वाण दिलाने का दावा करता था, और जो हीनयान की भौति केवल विरक्तों और सन्यासियों के निर्वाख से संतुष्ट नहीं था। ये साधक नाना मतों का खंडन करते थे, सहज और शूल्य में समाधि लगाने को कहते थे श्रौर गुरु की भक्ति--कभी-कभी उन्हें बुद्ध से भी बड़ा बताकर—करने का उपदेश करते थे। प्रायः • समाज के दलित वर्ग से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सामाजिक विषमता का कटु अनुभव हुआ करता था, और इसीलिए जाति-पाँति का खंडन पुन्होंने खूब किया है-यद्यपि यह भी हो सकता है कि स्वतः महायान र्धिम का ही इसमें काफ़ी हाथ हो, क्योंकि उसके उपदेशक और भी से जाति-पाँति का विरोध करते आ रहे थे। यह सिद्ध और नाथपंथी साधक एक विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करते थे, श्रौर कभी-कभी श्रपने उपदेश विरोधाभास-प्रचुर उलटवासियों के रूप में रखते थे। इनका साहित्य मुख्यतः गीतों में, दोहों में श्रौर चौपाइयों में है, श्रौर उसका विकास पूर्वी मध्यदेश और उसकी पूर्वी सीमा पर हुआ।

मध्यदेश की पश्चिमी सीमा पर तथा राजस्थान में प्रायः इसी समय एक अन्य साहित्य का विकास हुआ जो चारण-साहित्य कहा जाता है। इन चारणों ने अपने चित्रय आश्रयदाता शासकों की कीर्ति का गान किया है जिनमें जातीय दर्प और कुलाभिमान की एक अति के कारण पार-स्पिक युद्ध और कलह का प्राधान्य था—और जिसके फलस्वरूप ही यह देश विधर्मी आक्रमण्कारियों के हाथ में चला गया। चारणों ने अनेक रासों में उनके इसी बीर और उद्धत चरित्र का अतिरंजित वर्णन किया है। इस परंपरा का सबसे अधिक विकसित ग्रंथ 'पृथ्वीराज रासो' है जो अनेक छंदों में निर्मित हुआ है।

उपर्युक्त समस्त साहित्य श्रपभ्रंश-मिश्रित हिंदी में है—हिंदी का पूर्ण विकास उसमें नहीं दिखाई देता। उसका वास्तविक विकास बाद में श्राने-वाले साहित्य में मिलता है।

१४०० ईं॰ के लगभग हिंदी साहित्य में एक नवीन घारा का प्राहु-र्भाव होता है जो हमारे साहित्य के इतिहास में सबसे ग्राधिक महत्वपूर्ण है: वह हैं भक्ति-धारा। दिल्ला भारत में इसका दतिहास पुराना है किंतु, उत्तर भारत में इसका पुनरावर्तन मुख्यतः रामानंद नी के द्वारा हुत्रा। रामानंद जी की शिष्य-परंपरा में दो विभिन्न परंपरान्त्रों का विकास ु हुन्ना; निर्गुण राम-भक्ति न्नारेर सगुण राम-भक्ति । निर्गुण भक्ति वाले संत-जिनमें कवीरदास सर्वेप्रमुख हैं-प्रायः हिंदू समाज के निम्न स्तर **ब्रॉर मुसलमान समान से उत्पन्न हैं, ब्रॉर इन पर**ेउस सिद्धमत ब्रॉर नाथपंथ का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है निसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उन्हीं की भाँति यह भी नाना मतों का खंडन करते ये, शूर्य और सहज में समाधि लगाने को कहते थे, और गुरुभक्ति करें उप देश-कभी-कभी उन्हें गोविन्द से भी बड़ा बताकर-किया करते थे। जाति-पाँति का खंडन इन्होंने भी खूब किया। ग्रौर इनकी रचनाएँ भी गीतों में — जिन्हें यह सबद (शब्द) कहते थे, दोहों में — जिन्हें यह साखी कहते थे, श्रीर चीपाइयों में — जिन्हें यह रमेनी (रामायणी) कहते थे पाई जाती हैं।पर इनमें उनकी ऋपेज्ञा विशेषता यह है कि भक्ति को इन्होंने सर्वोपरि माना है, उनके वामाचार की इन्होंनें निन्दा की है, ग्रौर इस्लाम से भी कभी-कभी कुछ वातें ग्रहण की हैं।

रामानंद जी की सगुण्मिक्त-परंपरा में — जिसमें सर्वप्रमुख तुलसी द्र्रें दास हैं — किसी भी मत-मतान्तर का खंडन नहीं है, बल्कि सभी के प्रति एक उदार भावना है: नाभादास जी ने अपने समय के और अपने पूर्व के प्रायः समस्त संप्रदायों के संतों का उल्लेख 'भक्तमाल' में अभूतपूर्व श्रद्धा और आदर के साथ किया है। इस परंपरा में श्रूत्य और सहज आदि योग के तत्वों को कोई महत्व नहीं दिया गया

है। गुरु को भी उतना महत्व नहीं प्रदान किया गया है जितना निर्मु समित-परंपरा में । श्रीर, जाति-पाँति के संबंध में समाज के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया गया है-यद्यपि साधना च्रेत्र में उसका निराकरण किया गया है। वर्णाश्रम धर्म के सबसे बड़े समर्थक तलसीदास स्वत: ग्रपनी कोई जाति-पौति नहीं मानते श्रौर श्रपना गोत्र भी ऋपने स्वामी का ही गोत्र बताते हैं। भक्ति के संबंध में इस परंपरा की श्रद्धा अविभाजित थी-योग तथा ज्ञानादि में इनकी आस्था कदाचित् एकदम नहीं थी। तुलसीदास ने ऋपने समय में प्रचलित हिंदी की प्राय: समस्त साहित्यिक और लोकगीत की पद्धतियों में अपनी श्रपूर्व प्रतिभा का चमत्कार दिखाया, श्रीर हमारे मध्ययुग के साहित्य के इतिहास में प्रबंध-काव्य का वह स्रादर्श उपस्थित किया जो स्रव भी उच्चतम है। किंतु, तुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति का एक ऐसा सर्वमान्य रूप सब के सामने रिस्ता जैसा बहुत कम हुन्ना है। वे भारतीय संस्कृति के सबसे ऋषिक . . सच्चे प्रतिनिधियों में से हैं, श्रौर यही कारण है कि उनका स्थान भारतीय साहित्य में ही नहीं विश्व-साहित्य में भी महत्वपूर्ण है।

छगुण भक्ति की एक और धारा इसी समय प्रवाहित हुई: वह थी कृष्णभक्ति धारा। इसमें अनेक परंपराएँ विकसित हुई:—जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वल्लभाचार्य की. जिसमें हमारे साहत्य के अप्रतिम किव स्रदास का आविर्भाव हुआ। तुलनाप्रेमी समालोचक भक्ते ही यह कह दें कि स्रदास ने केवल एक ही साहित्यक पद्धित पर रचना की, और जीवन की बहुरूपता उनकी रचनाओं में नहीं पाई जाती, पर उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस पद्धित को उन्होंने अपनाया और जीवन के जिस च्रेत्र को उन्होंने अपनी प्रतिभा का कोड़ाच्रेत्र बनाया उनमें वह अद्वितीय हैं। बालस्वभाव और मातृ-हृदंय के चित्रण में जितने सफल स्रदास हुए है संसार का कोई भी अन्य किव कदाचित् ही उतना सफल हुआ होगा, और प्रेम के दोनों पच्चों—संयोग और विरह का जितना पूर्ण और मनोरम विकास

स्रदास ने किया है वह भी हिंदी साहित्य के लिए कम गर्च की बात नहीं है। कृष्णभक्ति-धारा के कवियों की एक बड़ी विशेषता है लोक-जीवन की उपेक्ता, और यह उपेक्ता एक प्रकार से अनिवार्य थी, क्योंकि इनकी भक्ति ही कृष्ण के उस जीवन से संबद्ध थी विसमें लोक मर्यादा की की उपेक्ता है। इन कवियों ने प्राय: गीति-परंपरा की ही सम्पन्न बनाया, और निस्संदेह उसे काफी कैंचा उठाया।

साधना की एक श्रीर धारा हिंदी साहित्य के इतिहास में उल्लेखनीय है; वह है सुक्षी प्रेमधारा, जो इस देश में मुसलमानों के साथ श्राई। यह एक प्रकार से हिंदू श्रीर मुसलमान संस्कृतियों श्रीर साधनाश्रों की उस सामान्य भावभूमि का स्वर्श करती थी जिसका केन्द्र प्रेम हैं। समाज में प्रचलित कुछ कथानकों को लेकर इन सुक्षी कवियों ने लौकिक सीन्दर्य के द्वारा श्रलौकिक सीन्दर्य, लौकिक प्रेम के द्वारा श्रलौकिक प्रेम की श्रद्भुत व्यंजना की है। इनकी समस्त रचनाएँ चौपाई-टोहा पद्धति पर प्रवंधकाव्य के रूप में मिलती हैं, श्रीर साहित्य में एक श्रावश्यक श्रमान् की पूर्ति करती हैं।

ईस्वी १७वीं शतान्दी के प्रारंभ में साहित्य में एक नवीन धारा प्रकट हुई, वह थी रीतिधारा। यह श्रामूल साहित्यिक थी श्रीर क हित्य शास्त्र का श्राधार लेकर चली थीं। रस श्रीर श्रलंकार इस धारा के दो किनारे थे—यद्याप रस-विवेक इसमें उतना ही प्रहण किया गया था जितना नायक-नायिका मेट के श्रन्तर्गत श्राता था। नायक श्रीर नायिका के पदों पर श्रासीन किए गए कृष्ण श्रीर राधिका, श्रीर उन्हें शृङ्कार-रस के ही श्रालंबन के रूप में प्रहण किया गया। नवीनता इस नात में नहीं थी कि कृष्ण श्रीर राधा को शृङ्काररस के श्रालंबन के रूप में पहले-पहल प्रहण किया गया—ऐसा तो पहले से भी था, श्रीर स्रदास के भी पद-समूह को यथावत् समम्मने के लिए कभी-कभी नायक-नायिका मेट का ज्ञान श्रानवार्य हो जाता है। नवीनता इस नात में थी कि वर्ष्य विषय कृष्ण-चरित्र नहीं था वरन् नायक-नायिका मेद ही था। श्रलंकारों के संबंध में भी एक प्रवृत्ति प्रायः देखी जाती है: श्राश्रयदाताश्रों की

कथाचर्चा—क्योंकि इस घारा के अधिकतर किन किनी न किनी के आश्रित थे—अलंकारों के उदाहरण में की गई है, और कभी-कभी छंद-संग्रहों के नाम के साथ उनके नाम भी संबद्ध हुए हैं। इस समस्त साहित्य के संबंध में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। वह यह है कि इस धारा का किन-समुदाय साहित्य की सृष्टि कर रहा था, साहित्य-शास्त्र की नहीं—उसका लच्च कान्य-रचना ही विशेष था, कान्यशास्त्र का विवेचन नहीं; इसीलिए यद्यि शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से इसका योग सामान्य ही है—और कभी-कभी तो प्राचीन आचार्यों के द्वारा निर्दिष्ट लच्चणों की उपेचा भी उदाहरणों में मिल सकती है—पर उदाहरणों की सरसता और कान्योचित उदाहरणों की बहुलता में निस्संदेह इसका योग असाधारण है। कुछ समालोचकों की सम्मित में तो इस बात में यह संस्कृत के रीति-साहित्य से सी आगे बढ़ जाता है। इस धारा के किन्यों ने।विशेष रूप से किन्त और सवैया छंदों को ही माँ है, यद्यपि दोहे को भी उन्होंने परिष्कार प्रदान किया है।

ईस्वी १६वीं शताब्दी के आरंभ में इस रीतिधारा में हास परिलक्ति होने लगता हैं। वास्तविक किवता का स्थान रुढ़िवाद लेने लग गया और प्रायः शताब्दी के मध्य तक पहुँचते-पहुँचते हास की यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई। इसी समय हमने पाश्चात्य साहित्य और संत्कृति से परिचय प्राप्त करना प्रारंभ किया, और हमारे राजनैतिक जीवन में एक बड़ी क्रांति उपित्थित हुई। १८५७ ई० तक समस्त हिंदी प्रदेश अंग्रेज़ी शासन की परिधि में आ चुका था, और उसके अनंतर वह निरंतर अधिकाधिक अंग्रेज़ी साहित्य और संस्कृति से प्रभावित होने लगा था। अभी तक हमारा लगभग समस्त साहित्य पद्य में था और—निस्संदेह अनेक कारणों से—जीवन से बहुत दूर था, अब वह गद्य में भी ढलने लगा और जीवन के निकट आने लगा। आअयदाता दरवारों के नष्ट हो जाने के कारण अपने गुण-प्राहक हमारे कवियों और लेखकों को समान्य जनता में बनाने पड़े, और पाश्चात्य जगत के वस्तुवाद ते प्रभावित होकर उनका ध्यान दैनिक जीवन की ओर भी गया। परिणाम

यह हुआ कि साहित्य में एक अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई पदा—यद्यपि शताब्दी के अन्त तक रीतिधारा का प्रभाव काव्य-त्तेत्र में बहुत कुछ अन्तुएण बना रहा, और एकाघ नवीन साहित्य-रूपों — जैसे उपन्यास— में वह कुछ आगे तक भी बना रहा।

ईस्वी २०वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह दशा भी बदल जाती है। शहित्य में न धर्म का वह वाहा ग्रौर संकुचित रूप रह जाता है श्रौर न वह रीतिरूढ़ता। साहित्य के प्रत्येक श्रंग में एक स्वस्य विकास लिद्धित होने लगता है, और जीवन के आदशों में एक क्रांति परिलक्ति होने लगती है। ऋहनिशि यह प्रश्ति बढ़ती जाती है, श्रीर घीरे-घीरे साहित्य की एक बहुमुखी चृद्धि होने लगती हैं। काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, निवंध, समालोचना, इतिहास और विशान, आहि सभी श्रंगों पर तेज़ी से साहित्य-निर्माण प्रारंभ हो जाता है। श्राज का साहित्य पिछले समस्त युगों के साहित्य की ग्रापेक्षा समाज के सामान्य जीवन के अधिक निकट है। नारी अब पिछली शतार्व्या तक की वासना-पूर्ति का साधन-मात्र न रह कर हमारे लिए एक कोमल, उटार श्रीर पवित्र भावनात्रों को उद्दोस करनेवाली देवी वन गई है। धर्म का पिछला सांप्रदायिक रूप अब चला गया है, और वह एक ब्यापक मानव धर्म का रूप ग्रहरण करने लग गया है। जीवन का भी कुछ ग्रौर न्यापक श्चर्य लिया जाने लगा है, ग्रीर उसके ग्रादर्श बदले हुए दिखाई पड़ने लगे हैं। जीना ग्रपने लिए उतना नहीं है, ग्रौर न उस परांच् सत्ता श्रौर उस परोच्न जीवन के लिए है जो श्रजात है, जीना है मानवता के लिए; ग्राज का साहित्य--ग्रोर साहित्यक-मानवतावादी है।

किंतु, यह सब हुन्ना है प्रायः पिछले ७५ वर्षों में ही। क्या . फिर भी, हमारे साहत्य का भविष्य त्राशापूर्ण नहीं है ! एक पराधीन बाति का साहत्य, विना किसी राजकीय सहायता के, शासक जाति के एक अत्यंत विकसित साहित्य के सामने जिसे सभी प्रकार के प्रोत्साहन प्राप्त हैं, और उर्दू जैसी विभाषा के अनेक रूपों में आड़े आते हुए भी इतना आगे बढ़ सका यह वात साधारण नहीं है। पर यह बात कुछ नई भी नहीं है। श्रौर, जब हम यह देखते हैं कि प्राय: श्रपने जन्म के साथ ही हमारे साहित्य को इन्हीं परिस्थितियों में से गुज़रना पड़ा है, श्रौर फिर भी इसने निरंतर उन्नित को है तो हमें यह विश्वास कर लेना चाहिए कि इसके मूल में जीवन का शाश्वत तत्व विद्यमान है। श्रपूर्णता इसमें बहुत है पर हमारे जीवन में भी तो बड़ी श्रपूर्णता है। श्रौर जब तक हम पराधीन बने रहेंगे तब तक श्रपने जीवन श्रौर साहित्य की पूर्णता हमारे लिए एक मिथ्या कल्पना मात्र होगी। फिर भी, पिछले दस सौ वर्षों से लगातार कुचले गए मध्यदेश के दम करोड़ मनुष्यों की चिन्ताधारा से बास्तविक परिचय प्राप्त करने का एकमात्र साधन यही साहित्य है, इसलिए विश्वास है कि मानवता के विकास में रुचि रखने वाला विश्व स्वतः इसकी रक्षा में दच्चित्त रहेगा।

पिछले ७५ वर्षों के अपने इस साहित्य का जरा और विस्तृत परिचय प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें और निकट से इसकी गतिविधि का निरीक्षण करना चाहिए, और देखना चाहिए कि इसके प्रत्येक अंग पर कार्य क्या हुआ है और कहाँ तक इमने प्राप्त साधनों से लाम उठाया है, और कहाँ तक हमने उनकी अवहेलना की है; कहाँ तक हमने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया है, और कहाँ तक उसका दुरुपयोग किया है और पुन: जो कुछ हमने किया है वह हमने अपनी किन भावनाओं तथा किन प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर किया है। नीचे उक्त काल के समस्त साहित्य को दो युगों—१८६७-१६०६ ई० जिसको विगत युग कहा गया है, तथा १६०६-१६४२ ई० जिसे वर्तमान युग कहा गया है, तथा १६०६-१६४२ ई० जिसे वर्तमान युग कहा गया है कि अपने आधुनिक साहित्योद्योग को यथावत् समक्तने में यह सहायक होगा।

### २. विगत युग का साहित्य

#### काच्य

विगत युग के हिंदी काव्य-साहित्य को उसकी मुख्य प्रवृत्तियों के अनुसार इम निम्नलिखित वर्गों में विभक्त पाते हैं। १. राम-चरित्र, २. कृष्ण-चरित्र, ३. शिव-चरित्र, ४. पौराणिक उपाख्यान, ५. संत-चरित्र, ६. मिक्त-स्तुति, ७. श्रुङ्कारात्मक, ८. नखशिख, ६. प्रकृति-चित्रण, १०. लोकगीत, ११. स्थान-वर्णन, १२. मानव-चरित्र, १३. सामानिक, १४. विनोद-व्यंग्य, १५. सामयिक तथा राष्ट्रीय, ग्रौर १६. रफुट मुक्तक। यह वर्ग यद्यपि एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र नहीं हैं, फिर भी प्रायः प्रत्येक का एक व्यक्तित्व है। उसी के ग्रानुसार इम नीचे इस साहित्य पर विचार करेंगे।

१. राम-चरित्र—ग्रालोच्यकाल में राम के पौराणिक चरित्र को खेकर बहुत थोड़ी रचनाएँ हुईं। बानकीप्रसाद महंत का 'सुजस कदंत्र' (१८७७) इस परंपरा की पहली उल्लेख-योग्य रचनाग्रों में से हैं। रघुरान सिंह का 'राम-स्वयंवर' (१८७६), जो ग्रपने वर्णन-विस्तारों के के लिए श्रात प्रसिद्ध है, रमण्यविहारी की 'रामकीर्ति-तरिङ्किणी' (१८८३ रिप्रिंट), निसमें केवज ज्ञालकायह की कथा कही गई है, श्रीराम इत 'प्रेम-सरोवर' (१८८४), निसमें पूरी कथा राग-रागिनियों में कही गई है, लाला सीताराम की 'सीताराम चरित्र-माला' (१८८५), रमण्विहारी की एक दूसरी ग्रीर पहिलों की ग्रपेचा कुछ विस्तृत रचना 'रामचन्द्र सत्योपाख्यान' (१८८६ रिप्रिंट), जिसमें पुनः केवल विवाह तक की कथा का समावेश हुग्रा है, जानकीप्रसाद महंत की एक दूसरी रचना 'रामनिवास रामायण' (१८८६), जो विविध छंदों में कथा का विस्तार करती है, कालिकाप्रसाद सिंह की 'मानस-तरंगिणी' (१८६६),

जिसमें घनुमेंग की घटना का विस्तृत वर्णन किया गया है, तथा श्रद्धय-कुमार का 'रिषक-विलास रामायण' (१६०१) इस परंपरा की श्रन्य प्रमुख कृतियाँ हैं।

इस युग में राम-कान्य का विकास वस्तुत: एक दूसरी ही दिशा में हुआ । कृष्ण-साहित्य तथा अवध की नवात्री की श्रङ्कारपूर्ण परंपरास्रों से प्रभावित होकर इस काल के मक्तों और कवियों ने राम को 'कन्हैया' बना कर छोड़ा। रमण्विहारी का 'जुगल-विहार' (१८७७) इसी दूसरी दिशा में किया गया एक प्रयास है। नंदिकशोर दूवे का 'जल-मूलन' (१८७६) राम-सीता के सरयू-विहार का वर्णन करता है। रघुवरचरण की 'दोलोत्सव दीपिका' (१८८५) में उनके हिंडोले के वर्णन. हैं। हीराप्रसाद का 'शृङ्गार-प्रदीप' ( १८८६ ) दिव्य दंपति के शृङ्गार का चित्रण करता है। रामरत गोस्वामी का 'सियावर-केलि पदावली' ( १८६० ) गोपीवल्लभ कृष्ण के ऋनुकरण पर।सीता-वल्लभ ्राम की क्रीड़ाओं का वर्णन करती है। सियादासके 'षट्ऋतु विनोद' ( १८६२ ) में विभिन्न ऋतुत्रों में रामसीता-विहार का विस्तार किया गया है। रामनाथ प्रधान के 'राम होरी-रहस्य' (१८६३) में राम को होली खेलाई गई है। रानी. रघुराज कुँवरि का 'रामप्रिया-विलास' ( १८६३ ), कालिकाप्रसाद सिंह का 'राम रसिक-शिरोमिण' ( १८६५ ), स्वामी स्रांकशोर का 'मिथिला-विलास' ( १८६५ ), मधुर ब्राली की 'युगल-विनोद पदावली' ( १८६६ ), रसरङ्गमणि की 'सरयू-रसरङ्ग-लहरी' ( १८६८ ), 'युगलिपया' की 'युगलिपया' ( १६०२ ) तथा महादेवलाल की 'रहस्य-पदावली' (१९०६) इसी परंपरा की श्रन्य रचनाएँ हैं।

२. कृष्ण-चरित्र—कृष्ण का पौराणिक रूप अब लुप्त हो चला था। थोड़े से 'क्किमणी-मङ्गलों' को छोड़ कर—िजनमें से उल्लेखनीय शंभुराय (१८६६), विष्णुदास (१८७५), तथा हरिनारायण (१८६३) के हैं—एकाध ही रचना हमें ऐसी मिलती है जिसमें हमें कृष्ण के पौराणिक चरित्र के दर्शन होते हैं, जैसे गंगाधर कवि की 'कुष्ण-चरितावली' ( १८६३ ), में; शेष समस्त कृष्ण-काव्य में हमें गोपीवल्लम कृष्ण ही मिलते हैं।

इस दूसरी प्रकार की रचनात्रों में हरिश्चंद्र का 'विरह-शतक' ( १८६७ ), जो उनकी प्राथमिक रचनात्रों में से है, गोपिकात्रों के विरहोद्गार उपस्थित करता है। उनकी 'देवी छुद्मलीला' ( १८७३ ) में राधा देवी के रूप में कृष्ण के सामने त्राती हैं, त्रौर उन्हें विस्मित करने का प्रयत्न 'करती हैं। राधाकृष्ण के 'व्रजविलास' (१८७६) में ब्रज की लीलाओं का वर्णन है। रघुवंश सहाय ने 'व्रज-वनयात्रा' ( १८७६ ) में गोचारण ग्रादि लीलात्रों का वर्णन किया है। कुन्दन-लाल की 'लघुरस-कलिका' (१८७६) के पदों में राधाकृष्ण की कथा द्वारा साहित्य के नवरसों तथा वात्सल्य का परिपाक किया गया है। इरिश्चंद्र का 'युगल-सर्वस्व' ( १८७६ ) दिव्य दंपति के प्रेम का चित्रसा करता है। छत्रदास के 'मानमुंज-चरित्र' १८८०) में निम्बार्क मत के सिद्धान्तों के अनुसार राधाकृष्ण की कथा कही गई है। खङ्गवहादुर-मल की 'जोगिन-लीला' (१८८३) में कृष्ण की एक छुद्मलीला का वर्णन हुआ। ब्रज की लीलाओं का एक संचित्र वर्णन गोवर्धनदास धूसर की 'त्रजविलास-सारावली' ( १८८४ द्वितीय ) में मिलता है । म्राम्त्रिकादत्त ब्यास ने 'सुकवि-सतसई' (१८८७। में कृष्ण की प्रेमलीलाओं का विस्तार सात सौ दोहों में किया है। राधागोविन्ददास की दोहावली मानलीला' ( १८, २६ ) में राधा के मान की कथा है। गोविन्द सहाय की 'श्याम-केलि' (१८८६) में कृष्ण की कुछ, लीलाओं का वर्णन है। राधाकान्त शरण ने 'साहित्य युगल-विलास' (१८८६) में दिव्य दंपति के विलास का वर्णन किया है। नवनीत लाल की 'कुब्जा पचीसी' (१८८६) में कुब्जा और कृष्ण के प्रेम सम्बन्धी छन्द हैं। दुनियामिण त्रिपाठी की 'कुष्ण पदावली' (१८६०) में कृष्ण-चरित्र संबंधी स्फुट पद हैं। वैद्यनाथं शर्मा की 'गोपी-विरह छुंदावली' (१८६१) का विषय स्वतः प्रकट है। दंपति की काम-कीड़ाओं का एक वर्णन महेरवरव्रष्श सिंह कृत 'प्रिया-प्रियतम्-विलास' (१८६१) में भी हुन्रा

है। वृन्दावन के उनके बिहार का वर्णन विस्तारपूर्वक वेग्णीमाधव त्र्यमिहोत्री के 'बृन्दावन आमोद' (१८८२) में हुआ है। वच्चू चौवे ु के 'ऊघो-उपदेश' (१८६२) का विषय भ्रमरगीत है। बलवीर के 'राधिका-शतक' (१८६२) में राधा-संबंधी एक सौ छंद हैं। श्यामसुन्दर का 'राघा-विहार' (१८६२) मी इसी प्रकार की रचना है। द्वारकादास के 'रासपञ्चाध्यायी' ( १८६२ ) का विषय स्पष्ट ही है। बसंत जायसी के 'कृष्ण-चरित्र' (१८६४) में भी ब्रज की लीलाओं का विस्तार किया गया है। श्यामसुन्दर के 'रिसक-विनोद' (१८६५) का विषय भी राधा-कृष्ण-प्रेम है। ग्रौर 'राधिका-मङ्गल' (१६०३) में लच्मीनारायण नृसिंहदास ने राधा-कृष्ण का विवाहोत्सव तक मनाया है। गजराजिंसह के 'त्राजिर-विहार' ( १६०४ ) में कृष्ण की शिशुलीला का विस्तार किया गया है। हीरासखी के 'त्रानुभवरस' (१६०६) में राधा-कृष्ण की लीलात्रों का एक विस्तृत तथा गिरिराज कुँवर के 'नबराज-विलास' (१९०६) में उसका एक सामान्य वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण-कान्य में जजबल्लम और गोपीवल्लम कृष्ण को कितनी प्रधानता दी गई है यह स्पष्ट हो गया होगा।

३. शिव-चरित्र—शिव. की उपासना बहुप्रचलित होते हुए भी हिन्दी-प्रदेश में स्वतंत्र न हो सकी, इसीलिए वह न्यापक रूप से यहाँ कान्य का विषय भी न हो सकी। शिव-चरित्र का स्थान इस युग के साहित्य में भी नगएय है। राजाराम कृत 'शंकर-चरित-सुघा' (१८८२), लाला सीताराम का 'पार्वती-पाणिग्रहण' (१८८४), तंत्रधारी सिंह की 'शिव-उमंग' (१८८६) तथा लखपतराय कृत 'शशिमौलि' (१८८६) इस परंपरा की इनी-गिनी रचनाएँ हैं।

शक्ति-उपासना तो मिक्त के प्रवाह में पहले ही न टिक सकी थी। हिन्दी-प्रदेश में मुख्यत: विहार प्रान्त में ही उसको आश्रय मिला था। आलोच्य-काल में केवल एक उल्लेखनीय रचना शाक्त-मत की मिलतीं है: वह है टेकनारायण प्रसाद की 'शाक्त-मनोरज्जन' (१८६१), जो विहार की देन है।

४. पौराणिक उपाख्यान—पौराणिक उपाख्यानों को लेकर काव्य-रचना हिंदी प्रदेश में बहुत पहले से होती आ रही है। वस्तुतः रामकाव्य और कृष्णकाव्य भी पौराणिक काव्य ही हैं, किन्तु इनकी स्वतंत्र परंपराएँ – विशेष रूप से कृष्ण-काव्य की—इस प्रकार विक-सित हुई कि उनमें पौराणिकता नाममात्र की रह गई, इसलिए इनकी गणना पौराणिक काव्य-कोटि में न की जानी चाहिए। राम और कृष्ण-काव्य की अत्यधिक लोकप्रियता का एक परिणाम और भी हुआ: दूसरे प्राचीन आख्यानों-उपाख्यानों को लेकर उत्कृष्ट काव्य-निर्माण हिंदी में आचीव्य-काल तक न हो सका।

रामकथाश्रित उपाख्यानों में से एक को लेकर 'सुलोचनाख्यान' (१८७७) नाम की एक रचना रघुनाथप्रधाद की मिलती है; एक अन्य उपाख्यान को लेकर 'श्रवणाख्यान' (१८६३) नाम की रचना दलपितराम कि की मिलती है; और लवकुश-चरित्र को लेकर उसी नाम की एक रचना (१९०२) मिश्रवंधु की मिलती है।

कृष्णकथाश्रित उपाख्यानों में से उपा-ग्रानिस्द की कथा लेकर सबसे ग्रिधिक रचनाएँ की गईं। सीताराम का 'उपा-चरित्र' (१८०१), गनाधर शुक्त का 'उपा-चरित्र' (१६०२), ललनिप्रया का 'ग्रानिस्द-परिण्य' (१६०३), तथा शंकर का 'उपा-चरित्र' (१६०४), उसी कथा से संबंध रखते हैं। कृष्ण-सुदामा की मैत्री की कथा लेकर भी इसी प्रकार अनेक रचनाएँ उपस्थित की गईं। बीर किन का 'सुदामा-चरित्र' (१८८१), शालिग्राम वैश्य का 'सुदामा-चरित्र' (१८६३), तथा कुञ्जनदास का 'सुदामा-विनोद' (१६०२) उसी कथा पर ग्राधारित हैं। रामदयाल का 'बलमद्र विजय' (१६०३) भी कृष्णकुल का ही है।

पौराणिक कुल के शेष उपाख्यान-काव्यों में से उल्लेखनीय हैं ईरवरदास नगन्नाथ कृत 'द्रौपदी ग्राख्यान' (१८८४), लालताप्रसाद का 'धनञ्जय-विजय' (१८६२) तथा लक्ष्मीनारायण नृसिंह जी कृत 'नलदमयंती-चरित्र' (१६०४), जो महाभारत कुल के हैं।

स्फुट उपाख्यान-काव्यों में से उल्लेखनीय हैं जगन्नाथदास 'रताकर'

कृत 'हरिश्चंद्र' (१८६६), प्रसिद्ध नारायणसिंह कृत 'सावित्री उपा-ख्यान' (१६०३) तथा खुन्नालाल शर्मा कृत 'इन्दुमती-परिण्य' (१६०६) जिनमें से ग्रंतिम की रचना 'रघुवंश' के श्राधार पर हुई है।

पौराणिक कथात्रों के संबंध में यह धारणा बहुत प्राचीन है कि वे शोक और विषाद का हरण करती हैं। अतएव कितपय पौराणिक कथात्रों को लेकर इस युग में गोकुलचंद ने 'शोक-विनाश' (१८७०) तथा रामभजन त्रिवेदी ने 'राधा-विषाद-मोचनावली' (१६०७) की रचना की। अन्तिम के साथ राधा का संबंध हेतुमात्र का है।

्रे. संत-चरित्र—हमारे काव्य-साहित्य के इतिहासं में संतों के चिरत्र इने-गिने हैं। आलोच्य काल में केवल एक संत-चरित्र ऐसा मिलता है जिसका उल्लेख किया जा सके; वह है दलपितराम कि कृत 'पुरुषोत्तम-चरित्र' (१८८४)। किंद्र, यह अकेली रचना भी महत्वपूर्ण है। इसमें गुजरात के स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक सहजानंद जी का जीवन-वृत्त त्रजभाषा में ७६४ पृष्ठों में उपस्थित किया गया है।

६. भिक्त-स्तुति—रामभिक्त काव्य श्रालोच्य काल में प्रायः नगएय है। जानकीप्रसाद महंत की 'वजरङ्गवत्तीसी' (१८७७), 'नाम पचीसी' (१८७७), 'इश्क श्रजायव' (१८८४), तथा 'विरह-दिवाकर' (१८८६), कुष्णदेवनारायण सिंह का 'श्रनुराग-मुकुल' (१८८६) तथा 'श्रनुराग-मञ्जरी' (१६०१), लालदास कवि का 'रामचरणानुराग' (१८६६) श्रौर लिछराम कवि का 'हनुमानशतक' (१६०२) प्रस्तुत विषय की इनी-गिनी रचनाएँ हैं।

वास्तव में विकास कृष्ण-भक्ति कान्य का ही हुआ। हरिश्चंद्र के 'भक्ति-सर्वस्व' (१८७०), 'प्रेमाश्रुवर्षण' (१८७३), 'स्वरूप-चिन्तन' (१८७५) तथा 'रागसंग्रह' (१८८१) में कृष्ण की प्रेमात्मिका भक्ति के सुंदर छंद और पद हैं। लद्दमण्प्रसाद पांडेय का 'रस तरङ्ग' (१८७८), गोकुलदास साधु की 'प्रेमपत्रिका' (१८८२), श्यामलाल की 'श्रमुराग लितका' (१८८५), जिसका सम्पादन हरिश्चंद्र ने किया

था, वंशीधर की 'प्रेम-लितका' (१८८५), शिवरान मिश्र की 'श्रनुराग लितका' (१८८७), देवतीर्थं स्वामी को 'श्यामसुधा' (१८८८), ग्रनन्त-राम शर्मा की 'श्रनन्त-प्रेमनाणी' (१८६२), रामदयाल नेविटया का 'प्रेमांकुर' (१८६६), तथा श्यामनारायण का 'प्रेमप्रवाह' (१८६७) किन्नुल्ल-सम्बन्धी ग्रन्य भक्ति-स्तुति काव्य-ग्रंथ हैं।

शिव-भक्ति संबंधी कोई भी उल्लेखनीय रचना ग्रालोच्य-काल में नहीं मिलती। शिक्ति-भक्ति संबंधी दो रचनाएँ ग्रवश्य उल्लेखनीय हैं; महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत 'देवीस्तुति-शतक' (१८६२) तथा भगवानदीन लालां कृत 'भक्तिभवानी' (१६०७)।

तुलसीदास की 'विनयपत्रिका' के अनुकरण पर विभिन्न देवताओं की खुतियों की दो रचनाएँ अलग उल्लेखनीय हैं—इनके नाम भी वहीं हैं: मदनगोपालसिंह कृत 'विनयपत्रिका' (१८८१) तथा गङ्गादास कृत 'विनयपत्रिका' (१८६८)।

इस काल की रचनाश्रों में से निम्नलिखित श्रौर भी ऐसी हैं जिन्हें भिक्त-खुति काव्य में स्थान मिलना चाहिए: माधवसिंह कुत 'भिक्त-तरंगियी' (१८०४), श्यामलालिसेंह कुत 'ईश्वर-प्रार्थना' (१८८०), शिवशरयालाल मिश्र कुत 'भिक्तसार' (१८८८), पाटेश्वरीप्रसाद कुत 'प्रेम-प्रकाशिका' (१८६१), रघुराजसिंह कृत 'भिक्त-विलास' (१८६१ हितीय) तथा 'पदावली' (१८६४), श्रम्विकादत्त व्यास कृत 'ईश्वर-इच्छा' (१८८८), वलवन्तसिंह कृत 'भिक्त-शिरोमिया' (१८६६), मोतीराम भट्ट कृत 'मनोद्धेग-प्रवाह' (१६०१), रामप्रतापसिंह कृत 'मिक्त-विलास' (१६०४) तथा कमला कृत 'भजन-सरोवर' (१६०८)। इन रचनाश्रों में प्रायः राम श्रौर कृष्य की सिम्मिलित उपासना मिलती है, इसिलए इन रचनाश्रों को भिक्त-स्तुति साहित्य में एक श्रलग स्थान दिया जा सकता है।

७. शृङ्गारात्मक-शृङ्गारात्मक काव्य दो रूपों में मिलता है: रीतिप्रधान श्रौर खतंत्र। पहले प्रकार की रचनाश्रों में से दो सतसई-

प्रणाली पर हैं: गुलावसिंह घाऊ की 'प्रेम-सतसई' (१८७०) तथा जानकीप्रसाद द्विवेदी की 'जानकी-सतसई' (१८६६), शेष प्रायः सामान्य मुक्तक प्रणाली पर हैं। इन पिछली में से प्रमुख हैं वलदेवप्रसाद का 'शृङ्गार-सुधाकर' (१८७७), मेदीराम का 'सुंदरी-विलास' (१८८०), चुन्नीलाल का 'रिक-विनोद' (१८८२), त्रिहारीसिंह की 'मालती-मझरी' (१८८२), शेरसिंह का 'रस-विनोद' (१८८३), ईश्वरीप्रताप नारायण राय का 'रहस्यंकाव्य-शृङ्कार' (१८८४), वञ्चू चौवे की सुरस-तरंगिग्गी' (१८८५), खड्गबहादुर मल्ल का 'रसिक-विनोद' (१८८५), नारायण का 'श्रष्टयाम' (१८८७), गौरीशंकर का 'प्रेम-प्रकाश' (१८८६), ब्रह्म-दत्त कवि का 'दीपप्रकाश' (१८६०) विश्वेश्वरदयाल का 'प्रेमोद्रेक' (१⊏६०), रामकिङ्करसिंह का 'श्रनुराग-विनोद' (१⊏६०), माधवप्रचाद की 'चुंदरी-सौदामिनी' (१८६१), नकछेदी तिवारी का 'उपालम्म-शतक' (१८६२), सजनसिंह का 'रसिक-विनोद' (१८६२), हरिशंकरसिंह का 'श्रृङ्गारशतक'(१८६२), विजयसिंह की 'विजयरसचिन्द्रिका' (१८६३), प्रसुदयाल का 'प्रेमविलास' (१८६४), गोपालराम का 'दम्पति वाक्य-विलासं (१८६५), वलदेवप्रसाद का 'शृङ्कारसरोज' (१८६५), राम-किङ्करसिंह का 'रसिक-विहार-रत्नाकर' (१८६६), ठाकुरदीन मिश्र की 'प्रेमतरङ्ग दोहानली' (१८६७), उदयभानुलाल की 'मानुविरहानली' (१८६७), श्रयोध्यासिंह उपाध्याय का 'रसिक-रहस्य' (१८६६), मोहन-लाल गुप्त का 'प्रेमरसामृत' (१८६६), पातेश्वरप्रसाद का 'श्रनुराग प्रकाश' (१८६), दौलतराम कवि को 'महेश्वर रसमौर ग्रंथ' (१८६), शीतलप्रसाद का 'प्रेम-सरोवर' (१६००), नैनेन्द्र किशोर की 'शृङ्गार-लतां (१६००), किशोरीलाल गोस्वामी की 'प्रेमवाटिका' (१६०२), रङ्गनारायण लाल की 'प्रेमलतिका' (१६०२), वालमुकुन्द वर्मा की 'प्रेम-रतावली' (१६०३), हर्षादराय मुन्शी की 'रिक्क-प्रिया' (१६०४), जयपाल महाराज का 'रिसक-प्रमोद' (१६०५), कार्त्तिकप्रसाद का 'श्रङ्कार-दान' (१६०५), वलदेवप्रसाद मिश्र की 'महा मनमोहिनी' (१६०५), अन्तयबट मिश्र का 'स्रानंद कुसुमोदय' (१६०६) तथा बदरी- नारायण चौधरी का 'त्रानंद ग्ररुणोदय' १६०६)। इन ग्रंथों में प्रेम का चित्रण प्रायः रीति परिपाटी पर ही हुग्रा है।

दूसरे प्रकार की रचनाओं में उल्लेखनीय हैं जगमोहनसिंह कृत 'प्रेम-रखाकर' (१८७३) तथा 'प्रेमसम्पत्तिलता', (१८८५), हरिश्चन्द्र कृत 'प्रेम-माधुरी' (१८७५), कृष्ण्देवनारायण्सिंह कृत 'सनेह-सुमन' (१८८७), किशोरीलाल गोस्वामी कृत 'प्रेमरखमाला' (१६०२ द्वितीय), अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत 'प्रेमाम्बु-वारिधि' (१६००), 'प्रेम-प्रपञ्च' (१६००), 'प्रेमाश्रु वर्षण्' (१६०१), 'प्रेमाम्बु प्रवाह' (१६०१) तथा 'प्रेम-पुष्णोहार' (१६०४)। इन रचनाओं में अवश्य प्रायः प्रेम का स्वामाविक स्वरूप ही प्रमुख है।

 नखशिख—नखशिख-वर्णन काव्य-परंपरा का पहले ही से एक प्रिय विषय रहा है। कवि-समुदाय में इसकी एक प्रथा-सी हो गई थी। स्रालोच्यकाल में भी उस प्रथा का निर्वाह होता रहा । यह नखिशख प्राय: राधिका के नखिशाख के रूप में मिलता है। हनुमानप्रसाद का 'नखशिख' (१८७८), बिहारीसिंह का 'नखशिख-भूषण' (१८८३), नवनीत कवि का 'श्यामाङ्ग श्रवयव भूषग्।' (१८८३), दिवाकर भट्ट का 'नखशिख' (१८८५), लोकनाथ चौवे की 'राधिका-सुपमा' (१८८६), खूबचंद कुँवर की 'श्रङ्गचंद्रिका' (१८६०), गर्गोशदत्त मिश्र की 'नख-शिख बत्तीसी' (१८६२), रङ्गनारायण लाल का 'ग्रङ्गादर्श' (१८६३), ষ্ঠ মুনাথ राजा की 'নखशिख बत्तीसी' (१८६३), विश्वेश्वर बख्श पाल वर्मा का 'त्र्रङ्कादर्श' (१८६४), वैजनाथ कुर्मी का 'नलशिखवर्णन' (१८६६), कालिकाप्रसाद सिंह का 'राघाजी का नखशिख' (१८६६), तथा माधवदास का 'नखशिख' (१६०५) श्रपने विषय की उल्लेखनीय कतियाँ हैं । सूर्यनाय मिश्र कृत 'लोचन-पचीसी' (१६०६) केवल नेत्रों पर हैं। केवल एक नखशिख ग्रंथ इस परंपरा से कुछ अलग है: वह है योगेन्द्रनारायण सिंह का 'शारदा का नखशिख' (१८६६), जिसमें सरस्वती का नखशिख वर्गित हुस्रा है।

E. प्रकृति-चित्रण — स्वतंत्र रूप से प्रकृति-वर्णन केवल ऋतु-

वर्णन के रूप में प्रायः मिलता है, ऋौर उसकी भी एक प्रथा सी हो गई थी। वह प्रथा इस काल में भी चलती रही। कुछ ग्रंथ समस्त ऋतुत्रों का वर्णन करते हैं, ग्रौर कुछ किसी विशेष ऋतु का ही। षट्ऋतु-वर्णन संबंधो रचनात्रों में उल्लेखनीय हैं वैजनाय कुर्मी कृत 'षट्ऋतु-वर्णन' (१८८७), जगमोहनसिंह महाराज कृत 'ऋतु-प्रकाश' (१८८७ ) तथा कृष्णलाल गोस्वामीकृत 'पंचऋतु-वर्णन' (१८८३)। ऋतु-विरोष संबंधी रचनात्रों का पावस ही सब से प्रिय वर्ष्य रहा है। श्रम्बिकादत्त व्यास का 'पावस पचासा' (१८८६), तथा लोकनाथ चतुर्वेदी कृत 'पावस पचीसी' (१८८६) पावस-संबंधी सामान्य ग्रंथ हैं। हिंडोला पावसोत्सव का एक लोकप्रिय श्रंग रहा है। जगनाथदास 'रताकर' कृत 'हिंडोला' (१८८४) तथा रामानंद कृत 'हिंडोला' (१८६२) पावसोत्सव के इसी ग्रंग पर हैं। शेष ऋतुत्रों से संबंध रखनेवाले काव्य-साहित्य में महत्वपूर्ण हैं राधाचरण गुोस्वामी कृत 'शिशिर-सुषमा' (१८८३), ललनिपया कृत 'होली शतकः (ং৯६३), तथा श्रीधर पाठक कृत 'गुनवंत हेमंत' (१६००)। श्रांतिम में प्रकृति-निरीच्चण ध्यान देने योग्य है। इस ऋतु-वर्णन की प्रथा से किंचित स्वतंत्र केवल एक रचना इस काल में महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है, वह है बलदेवदास कृत 'प्रभात-शत्क' (१८६७)।

१०. लोकगीत—प्रायः शृङ्कारपूर्ण रचनात्रों के लिए ही इस काल में एक नवीन परंपरा का अनुसरण किया गया: लोकगीतों के कुछ बहुप्रचलित तर्ज़ों को लेकर किवता की गई। लावनी इसी प्रकार का एक तर्ज़ है। इस तर्ज़ की उल्लेखनीय प्रारंभिक रचनाएँ हैं हरिश्चंद्र कृत 'फूलों का गुच्छा' (१८७३) तथा बनारसी कृत 'लावनों' (१८७७ दितीय)। लावनी का विकास दो शैलियों पर हुआ, जिन्हें कलगी' और 'तुर्री' कहते हैं। 'कलगी' वे गीत हैं जिनमें स्त्री (या प्रकृति) पुरुष (या देव) से प्रम की याचना करती है, और 'तुर्री' वे हैं जिनमें पुरुष (या देव) स्त्री (या प्रकृति) से प्रम की याचना करता है। इन विकसित शैलियों पर जमशेदजो होरमसजी पीरान के 'कलगी के दिलपसंद ख्याल' (१८८२), नन्दलाल का 'तुर्री राग' (१८८३),

श्रादितराम जोइतराम के 'क़लगी नी लावनियो' ( १८८७ ) तथा शम्भु-दयाल का 'श्रमसी व लावनी ख्यालात तुर्रा' (१८८८) उल्लेखनीय हैं।

पुराने ढंग के कुछ ऋतु-गीतों का भी प्रयोग प्रायः श्रङ्कारपूर्ण प्रचनाओं के लिए किया गया। कजली इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय र ठहरी। खड़्जबहादुर मल्ल कृत 'सुधावुंद'। १८८२) तथा 'पावस-प्रेम-प्रवाह' (१८८२), बदरीनारायण चौधरी कृत 'कजली-कार्टाम्बनी' (१८६०), हरिश्चन्द्र कृत 'रस-बरसात' (१६००), अम्बिकादत्त व्यास कृत 'रसीली कजरी' (१६०४ तृतीय) तथा किशोरीलाल गोस्वामी का 'सावन-सुहावन' (१६०५) इनमें प्रमुख हैं। फाग या धमार भी लोकप्रियता में कजली से थोड़ा ही पीछे रहा। खड़बहादुर मल्ल का 'फाग-अनुराग' (१८८२), तेगवहादुर राना का 'फाग-धमाल' (१८६१) तथा ललनिपया का 'ललन-फाग' (१६०२) इस शैली की रचनाएँ हैं।

११. स्थान-वर्णन—स्थान-वर्णन-संबंधी काव्य के लिए प्ररणा आलोच्यकाल के प्रारंभ में प्रायः धार्मिक भावना से ही प्राप्त होती थी, इसलिए वर्ण्य प्रायः तीर्थादि ही हुए, किन्तु आगे चलकर दूसरी भावनाएँ भी इसी प्रकार प्रेरक होने लगीं। सिव्दानन्द स्वरूप का 'विहार-वृन्दावन' (१८७३), रामचरण की 'व्रजयात्रा' (१८८३), देवदास का 'अद्भुत वृन्दावन' (१८६७) पहले प्रकार की भावना के परिणाम हैं। दूसरी भावनाओं की स्फूर्ति का प्रारम्भ श्रीधर पाठक के कुछ ग्रंथों में देखा जाता है। उनके 'आगरा' (१८०४) तथा 'काश्मीर-सुप्रमा' (१६०४) इसी प्रकार के हैं। कालीचरण सिंह का 'अमहरा' (१६०५) उक्त स्थान की ऐतिहासिक महत्ता का वर्णन करता है। इन्हीं के साथ जगमोहन सिंह की 'मानस-सम्पत्ति' (१८८६) तथा 'शिवचन्द्र भरतिया की 'प्रवास कुसुमावली' (१६०४-) का भी उल्लेख किया जा सकता है जिनमें अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए उनका वर्णन किया गया है।

१२. मानव-चरित्र-मानव-चरित्र सम्बन्धी रचनाएँ इस काल में

दो प्रकार की मिलती हैं। एक हैं वे जिनके लिए प्रेरणा किसी स्वार्थ के कारण मिलती है, श्रौर दूसरी हैं वे जिनके लिए प्रेरणा चित्त की उदात्त वृत्तियों से प्राप्त होती है। पहले प्रकार की रचनात्रों में प्रमुख हैं उत्तमराम कवि कृत 'विवाह-वर्णन' ( १८७१ ), जिसमें किन्हीं दीवान हरिभाऊ लाल की कन्या के विवाह का वर्णन है, करखीदान कवि कृत 'भेरव विनोद' ( १९०१ ), जिसमें किन्हीं भैरव सिंह के शौर्य और प्रेम की कथा है, मोहनलाल शर्मा कृत 'माधव-यशेन्दु-प्रकाश' ( १६०४ ), जिसमें किन्हीं जयपुराधीश की विलायत-यात्रा का वर्णन है, तथा तुलसीप्रसाद कृत 'हजां' (१६०५) जो किसी की निन्दा में लिखो गई है। दूसरे प्रकार की रचना श्रों में से उल्लेखनीय हैं रामिकशोर शर्मा ब्यास कृत 'चंद्रास्त' (१८८५) तथा शेरसिंह वर्मा कृत 'संताप चालीसा' ( १८६२ ); पहले में हरिश्चन्द्र भारतेन्दु तथा दूसरे में स्वामी दयानन्द के निधन पर उस संताप की व्यञ्जना हुई है, जो दोनों युग-भूवर्तकों के निर्वाण पर हिन्दी-प्रदेश में व्यात हुआ था। जवाहरमल्ल का 'उपालंभ' ( १८८७ ) एक श्रलग ढंग की रचना है : इसमें एक माता श्रपने पुत्र को कुछ प्रेमपूर्ण उलाहने देती है।

१३. सामाजिक—श्रार्थसमान के प्रादुर्मान के कारण श्रालोच्य काल में लेखकों का ध्यान समान की श्रोर विशेष रूप से श्राकृष्ट हुश्रा। परिणाम-स्वरूप काव्य-तेत्र में भी कितपय रचनाएँ ऐसी पाई नाती हैं जिनमें समान-सुधार का शंखनाद प्रतिध्वनित होता है। इनमें से उल्लेख-नीय हैं 'एक विधवा' कृत 'स्त्री-विलाप' (१८८२), जिसमें हिन्दू-समान की नारी नाति सम्बन्धी श्रनुदारता की श्रोर ध्यान श्राकृष्ट किया गया है, प्रतापनारायण मिश्र कृत 'मन की लहर' (१८८५), जिसमें समान में प्रचलित श्रनेक कुरीतियों पर गीति-रचनाएँ की गई हैं, जङ्गबहादुर सिंह कृत 'बाल-विवाह' (१८६३), जिसमें उक्त प्रथा के दोषों का निदर्शन किया गया है, कन्हैयाप्रसाद मिश्र कृत 'विहार के ग्रहस्थों का जीवन चरित्र' (१८०३), जो श्रपना विषय स्वतः सूचित करता है, तथा श्रयोध्यासिंह उपाध्याय कृत 'उद्बोधन' (१९०६), जिसमें समान को नाग्रत करने

की चेष्टा की गई है। इनमें से प्रभावशाली कविता केवल ग्रंतिम में पाई जाती है। कन्हैयाप्रसाद मिश्र की 'विद्याशक्ति' (१६०१) की की गणना भी, जिसमें विद्या प्राप्ति के लाभ बताए गये हैं, इसी वर्ग की ना सकती है।

१४. विनोद-व्यंग्य—ग्रालोच्य काल में विनोद-व्यंग्य साहित्य में एक नवीन भावना ग्रोर नवीन स्फूर्ति दिखाई पड़ी। लेखकों ने सामा- जिक ग्रौर सामियक विषयों को इस प्रकार की कविता का वर्ण्य बनाने का यल किया; परिणामस्वरूप हमें राधाचरण गोस्वामी कृत 'नापित- स्तोत्र' (१८८२), हेरिश्चन्द्र कृत 'वेश्यास्तोत्र' (१८८२), देवकीनन्दन तिवारी कृत 'बुद्धिया बखान शतक' (१८८३), राधाचरण गोस्वामी कृत 'रेलवे स्तोत्र' (१८८३), कृष्णुलाल गोस्वामी कृत 'हास्य-गञ्चरल' (१८६४), नवनीत किन कृत 'मूर्खशतक' (१८६२), प्रतापनारायण मिश्र कृत 'तृप्यंताम्' (१६०५), तथा महादेव प्रसाद कृत 'खटकीरा- युद्ध' (१६०६) जैसी रचनार्ए मिलती हैं। यदि पहेली-साहित्य की गणना भी इस वर्ग में की जावे तो उसकी एक उल्लेखनीय कृति चराडीप्रसाद सिंह कृत 'पहेली-भूषण'। १८८६—) है जो कई भागों में प्रकाशित हुई।

१'४. सामयिक तथा राष्ट्रीय —सामयिक पत्रों के प्रचार के साथ-साथ इस काल में सामयिक साहित्य की सृष्टि खूब हुई। काव्य-च्रेत्र भी इस सामयिकता से अप्रभावित न रह सका। राधाचरण गोस्वामी की 'दामिनी दूतिका' (१८८२) तार के द्वारा प्रोमियों की वातचीत कराकर तार के उपयोग का समर्थन करती है। हरिश्चन्द्र की 'विजयिनी-विजय-वैजयंती' (१८८२) एक भारतीय सेना की विदेश में विजय पर गर्व प्रगट करती है। आलाराम स्वामी कृत 'कांग्रेस-पुकार-मंजरी' (१८६२) तथा ब्लैकेट का 'देशोद्वार कांग्रेस काव्य' (१८६२) कांग्रेस की स्थापना द्वारा देशोन्नित का आश्वासन दिलाते हैं। बदरी नारायण चौधरी कृत 'मङ्गलाशा हार्दिक धन्यवाद' (१८६२) और भारत-बधाई' (१६०३) अंग्रेजी शासन पर संतोष और हर्ष प्रगट

करते हैं। श्रोधर पाठक का 'क्लाउड मेमोरियल' (१६००) १८६६ ई० के सूखे पर लिखा गया है। हिन्दी बनाम उद्दू और बजमाषा बनाम खड़ी बोली की समस्याओं पर भी कुछ रचनाएँ की गई । सोहनप्रसाद कृत 'हिन्दी और उद्दू को लड़ाई' (१८८५), महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत 'नागरी' (१६००), तथा श्यामजी शर्मा कृत 'खड़ी बोली पद्या-दर्श' (१६०५) इसी प्रकार की हैं। इन समस्त रचनाओं में स्थायित्व का अभाव है।

विदेशीय शासन का एक वड़ा प्रसाद यह प्राप्त हुआ कि धीरे-धीरे देश में एक 'स्वदेश' की मावना जायत हुई। आलोच्य काल के अंतिम चरण में फलतः कुछ रचनाएँ ऐसी भी मिलती हैं जो इसी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं। मोपालदास कृत 'भारत-भजनावली' (१८६७), गुरुप्रसाद सिंह कृत 'भारत-संगीत' (१६०१), गिरिधर शर्मा कृत 'मातृ-वन्दना' (१६०५) तथा गदाधर विंह कृत 'भारत मही' [१६०८ १] इस प्रकार की रचनाओं में सर्वप्रमुख हैं।

१६. स्फुट मुक्तक— श्रालोच्यकाल में मुक्तकों के श्राभयदाता दरवार नष्ट-प्राय हो चले थे, किन्तु उनका स्थान सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ श्रीर उनके द्वारा उनकी पाठक जनता लेने लग गए थे; किन्तु समिलनों से भी इस प्रकार की रचना के लिए प्रोत्साहन मिलने लगा था; इसिलए स्फुट मुक्तक काव्य में हमें प्रायः समाज के समस्त वर्गों की रुचि का साहित्य मिल जाता है। ईश्वरी प्रसाद सिंह की 'चित्र-चिन्द्रका' (१८७५), छाया सिंह की 'श्रानंद-लहरी' (१८७६), साजन भाई खोजा के 'साजन-काव्यरत्न' (१८७६), भानजी मूनजी कृत 'भान-भवानी', 'मिएरल-माला' तथा 'भान-वावनी' (१८७६), विष्णु-कुमारी देवी की 'पद-मुक्तावली' (१८८१), श्रीघर पाठक के 'मनोविनोद' (१८८२), कन्हैयालाल लाला के 'शारदा-विलास' (१८८३), नकछेदी तिवारी के 'जगद् विनोद' (१८८६), गिरिघरलाल की 'छंद रत्नमाला' (१८८६), किशन सिंह के 'सवैये शतक' (१८८८), वङ्गम-

राम सूजाराम व्यास के 'वल्लभ कृत काव्य' (१८८८), गोपीश्वर राजा के 'गोपीश्वर-विनोद' (१८८८), वामनाचार्य गोस्वामी के 'वामन-विनोदं (१८८८), माघव प्रसाद त्रिपाठी के 'माघव-विलास' (१८८८), प्रेमदास के 'लोकोक्ति-शतक' (१८८८), महावीरप्रसाद द्विवेदी के 'विद्या-विनोद' (१८८६), भूमकलाल के 'नवरस-विहार' (१८६०), शालिग्राम कवि के 'शतपञ्च-विलास' (१८६१), सजनसिंह महाराखा 'रसिक-विनोद' (१८६२), हरिशंकर सिंह के 'काव्य-रत्नाकर, (१८६२), प्रभुदयाल की 'कवितावली' (१८६३), सीताराम शर्मा की 'काव्य-कलापिनी' (१८६४), मुकुन्दलाल नागर के 'गुलदस्ता-ए-मुकुन्द' (१८६४), गजाधरप्रसाद शुक्त के 'जगदीश-विनोद' (१८६५), लाल जी राम के 'काव्यांकुर' (१८६६), शिवदास के 'सुधासिंधु' (१८६६), जानकीप्रसाद महंत की 'कवित्त-वर्णावली' (१८६६), प्रताप-नारायण मिश्र के 'लोकोक्ति-शतक' (१८६६), रघुराजसिंह महाराजा के 'रघुराज-पचासा' (१८६६), शिवम्बर प्रसाद के 'मित्र-विलास' (१८६७), रघुवर दयाल के 'रस-प्रकाश' (१८६७), रामसुख की 'कवितावली' (१८६७), गौरीशंकर ग्रुक्त के 'मनरज्जन-प्रकाश' (१८६७), गङ्गानारायण के 'पद-कुसुमाकर' (१८६७), महेरवरवखश सिंह के 'महेश्वर-विनोद' (१८६७), श्यामसुन्दर के 'महेश्वर-सुधाकर' (१८६८), लच्मीनारायण सिंह की 'विनोदमाला' (१८६६), पतिराम बाबू के 'कवि-भूषग्य-विनोद' (१६००), महेश्वरबख्श सिंह के 'महेश्वर-प्रकाश' (१६०२) गदाघर शुक्क के 'भुवनेन्द्र-भूषगा' (१६००), श्याम जी शर्मा के 'श्याम-विनोद' (१६०१), ललनिपया के 'ललन-प्रदीपिका' (१६०१) तथा 'लजन-प्रभाकर' (१६०१), रामचन्द्र शुक्क के 'चारण्-विनोद' (१६०१), श्यामसुन्दर मिश्र के 'सुधासिंधु' (१६०२), ललन-पिया की 'ललन-चिन्द्रका' (१६०२), रघुनायप्रसाद त्रिपाठी के 'माला चतुष्ठयं (१६०३), शिवपाल सिंह के 'शिवपाल-विनोद' (१६०३), ललनिपया के 'ललन-विनोद' (१६०३), अन्तयबट मिश्र के 'पुष्पोपहार' (१६०३), ललनिपया के 'ललन-सागर' (१६०४), कार्त्तिकप्रसाद के

'कत्रित्त-रत्नाकर' (१६०४), बालमुकुन्द गुप्त की 'स्फुट कविता' (१६०६), बचनेश मिश्र के 'नवरल' (१६०६), राधारमण मैत्र की 'केशर-मज़री' (१९०७) तथा चूड़ामिण श्रौर नाँकेलाल की 'समस्यावली' (१९०८), े में विविध विषयों की मुक्तक रचनाओं के संग्रह मिलते हैं। इनमें अनेक ै शैलियों ख्रौर स्रनेक प्रणालियों पर रची हुई कविता के दर्शन होते हैं। पर इस समस्त परंपरा में भी नवीन विचार-धारा का अनुपात प्राचीन की .तुलना में वैसा ही है, जैसा हम ऊपर शेष परंपरात्रों के संबंध में देख चुके हैं। श्रीघर पाठक के 'मनोविनोद' ( १८८२ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी के 'विद्या-विनोद' ( १८८६ ), प्रतापनारायसा मिश्र के 'लोकोक्ति-शतक' ( १८६ ), रामचन्द्र शुक्ल के 'चारण-विनोद' ( १६०१ ) तथा वाल-मुकुन्द गुप्त की 'स्फुट कविता' ( १६०६ )—विशेष रूप से ऋन्तिम— जैसी थोड़ी ही रचनाएँ ऐसी हैं जिनमें काव्य-धारा प्राचीन परिपाटी को छोड़ कर देश-काल के अनुरूप नए होत्रों और नए दृष्टिकोणों ्रिजी अप्रोर अप्रसर हुई है, और जिनमें एक नव चेतना के लज्ञ्या स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं: शेष में प्रायः वही पुराने पचड़े श्रौर वही पुराने राग है।

इस समस्त साहित्य के संबंध में यदि एक व्यापक दृष्टि से विचार किया जावे तो ज्ञात होगा कि कविता-सरिता प्रायः पहले से चली स्राती उन धाराश्रों में प्रवाहित हुई जो हासोन्मुख थीं; विकासोन्मुख श्रौर समान्य गतिशील धाराश्रों का सम्मिलित उद्योग भी उनकी दुलना नहीं कर सका। इसलिए, इस काल तक कविता ने नवयुग में प्रवेश नहीं किया, वह प्रसुत अवस्था में रहती हुई श्रपने वीती रॅग-रिलयों का स्वम—वह भी स्वम मात्र—देखती रही, श्रौर उसमें जागरण के चिह्न वस्तुत: नहीं दिखाई पड़े, यदि यह कहा जावे तो कदाचित् अनुचित न होगा।

#### उपन्यास

त्रालोच्यकाल में उपन्यास का जन्म एक महान घटना थी, श्रौर जितनी शीव्रता के साथ इसने लोकप्रियता प्राप्त की वह भी श्रभूतपूर्व थी। यद्यपि साधारणतः श्रीनिवासदास इसके जन्मदाता माने जाते हैं श्रीर उनका 'परीन्नागुरु' (१८८४ द्वितीय) हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है, किंतु यह धारणा ठीक नहीं है क्योंकि १८७१ से भी पूर्व उपन्यास-रचना के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार का पहला उपन्यास जिसका उल्लेख मिलता है 'मनोहर उपन्यास' (१८७१) है, जिसके संपादक हैं सदानंद मिश्र तथा शंमुनाथ मिश्र। लेखक का नाम नहीं दिया हुआ है, किंतु यह अनुवाद नहीं ज्ञात होता क्योंकि यह संपादकों द्वारा केवल 'संग्रहीत और संशोधित' कहा गया है। इसकी कथावस्तु के संबंध में भी कोई संकेत नहीं है यह अवश्य खेदजनक है।

इस काल का उपन्यास-साहित्य चार प्रमुख धारात्रों में विभक्त मिलता है; १. सामाजिक, २. ऐतिहासिक, ३. ऐयारी-तिलस्मी, त्रौर ४. जास्सी। सामाजिक उपन्यासों के हमें चार मेद मिलते हैं: ( ग्र ) उद्देश्य-प्रधान, ( ग्रा ) रस-प्रधान, ( इ ) वस्तु-प्रधान, तथा ( ई ) चरित्र-प्रधान। इन्हीं शीर्षकों में हम उपन्यास-साहित्य का निरीक्त ए करेंगे।

१. (अ) उद्देश्य-प्रधान — आलोच्यकाल में उद्देश्य-प्रधान क्रियां का सबसे अधिक बाहुल्य रहा। अनिवासदास का परीन्नागुरु (१८८४ द्वितीय) इस परंपरा के पहले उपन्यासों में से है। इसमें लेखक ने अपने जीवन के अनेक न्तें के अनुभव को समाविष्ट करने का यत किया है। बालकृष्ण भट्ट का 'नूतन ब्रह्मचारी' (१८८६) भी उपदेश-प्रधान है। किशोरीलाल गोस्वामी ने 'त्रिवेणी' [१८८८ १] में आर्यसमाज आदि सुधारवादी समाजों के विरुद्ध सनातनधर्म के सिद्धान्तों का समर्थन किया है। अपने एक दूसरे उपन्यास 'स्वर्गीय कुसुम' [१८८६ १] में उन्होंने देवदासी प्रथा का विरोध किया है। राधाकृष्ण दास का 'नि:सहाय हिंदू' (१८६०) तत्कालीन हिन्दू समाज की दुरवस्था का परिचय कराता है। देवदत्त का 'सच्चा मित्र' (१८६१) मित्र का आदर्श उपस्थित करता है। बालकृष्ण भट्ट का एक दूसरा उपन्यास 'सौ अजान एक सुजान' (१८६२) भी उपदेश-प्रधान है। गोपालराम गहमरी के एक उपन्यास 'नए बाबू' (१८६४)

का भी उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। लेखक विधवा-विवाह तथा स्त्री-स्वातंत्र्य के विरुद्ध है, ऋौर वह इन प्रश्नों पर सनातनधर्म के स्नादशों का समर्थक है। रामगुलाम का 'सुवामा' (१८६४) नायक ें ज़ौर नायिका में प्रेम का विकास करता है ज़ौर श्रंत में दोनों के माता-पिता द्वारा उनका विवाह करा देता है। मुरलीघर शर्मा का 'तत्कुलाचरण्' ( १६०० ) अपने विषय का निरूपण् करता है। अमृत-लाल चक्रवर्ती का 'सती सुखदेवी' (१६०२) सतीत्व का आदर्श उपस्थित करने का यत करता है। शारदाप्रसाद वर्मा का 'प्रेमपथ' (१६०३) प्रेम के दुर्गम पथ का परिचय कराने के लिए लिखा गया है। लज्जाराम शर्मा के 'ब्रादर्श-दंपति' (१६०४) तथा रामचीज़िसंह कें बुलवंन्ती' (१६०४) की विशेषताएँ स्वत: स्पष्ट हैं। कमलाप्रसाद के 'कुलकलङ्किनी' (१६०५) के विषय के संबंध में भी कोई संदेह नहीं हो सकता। उम्युंक देवदत्त मिश्र के 'सच्चा 'मित्र' की भौति लोचनप्रसाद पारखेय का 'दो मित्र' (१६०६) भी मैत्री- धर्म का . श्रादर्श उपस्थित करने का यत करता है। गोक्कलप्रसाद का 'पवित्र-जीवन' ( १९०৩ ) ग्रपनी कहानी **ग्राप कहता है। वलदेवप्रसाद** मिश्र ने 'संसार' (१६०७) में कलि के प्रभावों का वर्णन किया है। लाल जीदास ने 'घोखे की टट्टी' (१६०७) में भारतीय विद्यार्थी-जीवन की कथा रख कर उसके सुधार का यत किया है। लज्जाराम शर्मा के 'विगड़े का सुधार' ( १६०७ ) में सतीत्व का त्रादर्श उपस्थित किया गया है, श्रौर गयाचरण त्रिपाठी के 'सती' (१६००) में भी वही किया गया है। लोलाराम शर्मा के 'सुशीला विधवा' (१६०६) में वैधव्य जीवन का समर्थन किया गया है। यही इस काल के प्रमुख उद्देश्य-प्रधान सामाजिक उपन्यास हैं। त्रालोच्यकाल के त्रांत में ऐसे भी एकाघ उपन्यासों का त्राविर्माव हुत्रा निनमें चरित्र त्रथवा समान-सुधार को ध्यान में रखते हुए कुछ हास्य तथा व्यंग्य-प्रधान सामाजिक चित्रों की उद्भावना हुई। महादेवप्रसाद मिश्र का 'भाड़लाल की करत्त' ( १६०८ ) इसी प्रकार की रचना है।

इन उपन्यासों के विश्लेषण से ज्ञात होगा कि लेखकों की दृष्टि विशेष रूप से स्त्रियों के चिरित्रों पर थी, यद्यपि समाज-सुधार के अन्य प्रश्न भी कभी-कभी उन्हें व्यय करते थे। १६०० के बाद उनकी यह प्रवृत्ति और भी स्पष्ट रूप से लिच्चित होती है। क्या यह आर्य-समाज तथा पाश्चात्य सम्यता के प्रभावों की प्रतिक्रिया तो नहीं थी ?

(आ) रस-प्रधान—रस-प्रधान उपन्यासों की परंपरा यद्यपि सामा-जिक उपन्यासों का ही एक अंग है पर आलोच्यकाल में उसका विकास प्रायः एक स्वतंत्र परंपरा के रूप में हुआ दिखाई पड़ता है। चेत्रपाल शर्मा का 'कामलता' (१८६०) इस परंपरा का एक प्रारंभिक उपन्यास है जो श्रुङ्कार-प्रधान है। किशोरीलाल गोस्त्रामी का 'लीलावती' (१६०१), वासुदेव मोरेश्वर पोतदार का 'प्रख्यि माधव' (१६०१), हरिहरप्रसाद जिञ्जल का 'शीला' (१६०१), श्याम जी शर्मा का 'प्रिया-वल्लभ-प्रेममोहिनी' (१६०२), हरिहरप्रसाद जिञ्जल का 'कामोदकला' (१६०३), शिवचंद्र मरितया का 'कनकसुंदर' (१६०४), शीतल-प्रसाद का 'मनमोहिनी' (१६०५), किशोरीलाल गोस्त्रामी के 'चंद्रा-वली' (१६०५), 'हीरावाई' (१६०५), 'चंद्रिका' (१६०५) तथा 'तक्ष्ण तपिस्वनी' (१६०६), गिरिजानंद तिवारी का 'सुलोचना' (१६०६) तथा लच्नीनारायण गुप्त का 'निलनी' (१६०८) इस परंपरा के कतिपय अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं, और इन सब में भी श्रिङ्कार रस की ही व्याप्ति है।

इस काल के रस-प्रधान सामाजिक उपन्यासों के निरोक्त्या से फलतः ज्ञात होगा कि उनमें रसराब की उपासना सी की गई है और वासनापूर्ण चित्र ही इनके लेखकों की मेंट है। क्या इन उपन्यासों के लेखकों और ' पाठकों के जीवन में अन्यया कोई रस ही इस समय नहीं रह गया था ?

(इ) वस्तु-प्रधान वस्तु-प्रधान उपन्यास उपर्युक्त की स्रपेद्धा कम लिखे गए। गोपालराम गहमरी के 'चतुर चञ्चला' (१८६३), 'भान-मती' (१८६४), तथा 'नेमा' (१८६४) इस परंपरा के पहले उपन्यास ज्ञात होते हैं। यह प्रायः मनोरंजन की दृष्टि से लिखे गए हैं। शेष में से सुवनेश्वर मिश्र का 'घराक घटना' (१८६४) अपनी घटना-प्रधानता की इंगित करता है; गोपालराम गहमरी के 'धास-पतोहू' (१८६६) का विषय स्पष्ट हे; जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का 'संसार-चक्र' (१८६६) मी घटना-प्रधान हैं: लेखक के पूर्वजन्म में विश्वास के कारण बहुत-सी ऐसी वार्ते आप से आप घट जाती हैं जो सामन्यतः न उपस्थित हो सकतीं; गोपालराम गहमरी के 'डवल वीवी' (१६०२) में सौतों के फगड़े तथा 'देवरानी-जेठानी' (१६०२) में उनके फगड़ों की कथाएँ हैं; उनके 'दो बहन' (१६०३) तथा 'तीन पतोहू' (१६०५) में भी गाईस्थ्य-जीवन के चित्र हैं; विद्वलदास नागर का 'किस्मत का खेल' (१६०५) मान्यवाद-प्रधान हैं; हज़ारीलाल का 'तीन बहिन' (१६०५) गोपालराम के उपर्युक्त 'दो बहन' की नक्कल-सा ज्ञात होता है, और किशोरीलाल गोस्वामी का 'पुनर्जन्म' (१६०७) गोपालराम के उपर्युक्त 'डवल बीवी' की मौति सौतिया डाह का चित्रण करता है।

इस प्रकार ज्ञात होगा कि आलोच्यकाल के वस्तु-प्रधान सामानिक उपन्यासों में गाईस्थ्य जीवन का ही चित्रण प्रायः किया गया है, और उसमें भी विशेष लेखा घरेलू मत्माड़ों का लिया गया है, जो उतने ही पुराने हैं चितना पुराना हिंदू कुल का संगठन। कभी-कभी हमारे गाईस्थ तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाली 'नई रोशनी' की और भी दृष्टिपात किया गया है पर वह बहुत अपयोत ढंग से। यद्यपि कला की दृष्टि से यह उपन्यास अपने काल के दूसरे उपन्यासों के समकल संभव है न खड़े हो सकें, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह उनकी अपेना जीवन की वास्तविकता के अधिक निकट हैं, इसलिए साहित्य के इतिहास में उनकी अपेना इनका महत्व कम नहीं कहा जा सकता।

(ई) चरित्र-प्रधान—ग्रालोच्य काल में चरित्र-प्रधान उपन्यास कदाचित् सबसे कम हैं। इनमें से जगमोहन सिंह के 'श्यामा-स्वप्न' में उसकी नायिका श्यामा एक ब्राह्मण् वालिका है जो एक खत्री नवयुवक पर श्रमुरक्त है श्रीर बातिच्युत होकर मी प्रेम का निर्वाह करती हैं: श्रयोध्यासिंह उपाध्याय के 'प्रेमकान्ता' [ १८६४ ! ] की नायिका में एक

प्रेम-प्रधान चरित्र की अवतारणा की गई है; और उनके 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' (१८६६) में निराश प्रणय का चित्रण किया गया है; लजाराम शर्मा के 'धूर्त रिसकलाल' (१८६६ में एक धूर्त चरित्र की अव-तारणा की गई है; प्रथम पुरुष में वर्णित कार्तिकप्रसाद खत्री का 'दीना-नाथ' (१८६६), वजनन्दन सहाय का 'ग्रद्भुत प्रायश्चित' (१६०६, नवलराय का 'प्रेम (१६०७), तथा सकलनारायण पाएडेय का 'ग्रपराजिता' (१६०७) इस परंपरा के ग्रन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं।

संख्या में कम पर कला की दृष्टि से लिखे गये उपन्यासों की यह परंपरा त्र्यानेवाले युग में विकसित हुई। इन उपन्यासों में भी यद्यपि प्रधानता प्रेम की ही रही, किन्तु वह एक वासनापूर्ण प्रवृति के रूप में नहीं बल्कि प्राय: जीवन की एक साधना के रूप में ही प्राय: इन उपन्यासों में प्रस्फुटित हुन्ना है।

२. ऐतिहासिक-हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यासों का ग्रारम्भ संभवतः किशोरीलाल गोस्वामी से होता है। उनकी 'लवङ्गलता'र ( १८६० ) इस परंपरा के प्रारम्भिक उपन्यासों में से है। इसकी नायिका में लेखक ने एक ऐसी वीराङ्गना का चित्र उपस्थित किया है जिसने अनेक विपत्तियाँ केल कर भी पातिवत की रत्ता की है। जादेशी डनदनी कवि कृत 'खुशबू कुमारी' ( १८६१ रिप्रिन्ट ) भी इसी परंपरा का उपन्यास ज्ञात होता है, यद्यपि कथावस्तु त्रज्ञात होने के कारण निश्चयपूर्वंक उसके विषय में श्रीर कुछ नहीं कहा जा सकता। यह उपन्यास नजभाषा में है ऋौर श्राकार में भी वड़ा है, इसिलए महत्वपूर्ण है। एक ग्रन्य प्रारम्भिक उपन्यास उदयराम कवि का 'मोजदीन-महतान' ( १८६३ ) है जिसमें महतान के प्रेम के कारण फारस का राजकुमार मोजदीन उत्तराधिकार का परित्याग करता है। यह कथा गुजराती श्रौर हिन्दी में है। बलदेवप्रसाद मिश्र के 'ग्रमारकली' ( १६०० ), 'पृथ्वीराज चौहान' ( १९०२ ), तथा 'पानीपत' (१६०२), गङ्गाप्रसाद गुप्त का 'नूरजहाँ' (१६०२), किशोरीलाल गोस्वामी के 'कुसुमकुमारी' (१६०१), 'राजकुमारी' (१६०२), तथा 'तारा'.

(१६०२., भी इस परंपरा में उल्लेखनीय है। श्रंतिम में लेखक ने श्रकबर-कालीन दरवारी जीवन का एक श्रव्छा चित्र उपस्थित किया है। ... रामप्रताप शर्मा का 'नरदेव' ( १६०३ ), विट्ठलदास नागर का 'पद्मा-कुमारी' (१६०३) गङ्गाप्रसाद गुप्त के 'वीरपत्नी' ( १६०३ ), 'कुमारसिंह सेनापति' (१६०३) तथा 'पूना में हलचल' (१६०३ द्वितीय), किशोरी-लाल गोस्वामी के 'चपला' (१६०३), तथा 'कनक-कुसुम' (१६०३), मिहुलाल मिश्र का 'रण्घीरसिंह' (१६०४), श्यामसुन्दर वैद्य का 'पञ्जाब पतने (१६०४), गङ्गाप्रसाद गुप्त का 'हम्मीर' (१६०४), मगनानदास का 'उरदू वेगम' ( १६०५ ), मथुराप्रसाद शर्मा का 'नूरजहाँ' ( १६०५ ), लालजी सिंह का 'बीरवाला' (१६०६) कतिपय ग्रन्य उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। श्रांतिम में लेखक श्रीरंगज़ेव श्रीर मेवाड़ के वीच के संघर्ष का चित्रण करता है। किशोरीलाल गोस्वामी का 'लखनऊ की कब्र' 💯 ६०६ ) श्रवध के एक नवांत्र नासिरुद्दीन हैदर के समय की घट-शिश्रों का उपस्थित करता है। जयरामलाल रस्तोगी का 'सौतेली माँ' ( १६०६ ), देवीप्रसाद मुंशी का 'रूठीरानी' ( १६०६ ), जैनेन्द्रिकशोर का 'गुलेनार' ( १६०७ ), नङ्गत्रहादुर सिंह का 'राजेन्द्रकुमार' (१६०७) श्रौर जयरामदास गुप्त के 'काश्मीर-पतन' (१६०७) तथा 'रङ्ग में भङ्ग (१६०७) भी श्रब्छे ऐतिहासिक उपन्यास हैं। श्रंतिम दो में लैखक ने १=१= में सिक्ख ऋधिकार के बाद काश्मीर की दुरवस्था का चित्रण किया है, किन्तु इन पर लिटन के 'लास्ट डेज़ स्राव पॉ म्पियाई' की छाया वताई गई है। जयरामदास गुप्त का 'मायारानी' (१६०८) भी ऐतिहासिक है। उनका 'नवाबी परिस्तान' (१६०६) वाजिदश्रली शाह के राज्यकाल से सम्बन्ध रखता है। उनके 'कलावती' (१६०६) तथा 'मल्का चाँदत्रीवी' ं १६०६ ) भी इसी युग की ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा में श्राते हैं।

ये उपन्यास कहने को ऐतिहासिक अवश्य हैं पर निकट से देखनेपर ज्ञात होगा कि इनमें ऐतिहासिक वातावरण का प्रायः अभाव है। साथ ही साथ इनमें नायिकामेद वाले ढंग के प्रेम का प्राधान्य है, स्रौर उसी के लिए इनमें युद्धादि की स्रवतारणा प्रमुख रूप से की गई है।

३. ऐयारी-तिलस्मी-हिंदी में ऐयारी श्रौर तिलस्मी उपन्यासों-का आरंभ देवकीनदंन खत्री से होता है: उनका 'चंद्रकांता' (१८६२) इस परंपरा का प्रथम तथा 'नरेन्द्रमोहिनी' (१८६३) दूनरा उपन्यास है। इनके बाद तो ऐयारी ऋौर तिलस्मी उपन्यासों की एक समृद्ध परंपरा चल पड़ी। देवीप्रसाद उपाध्याय का 'सुन्दर-सरोजिनी' (१८६३), जैनेन्द्र किशोर का 'कमिलनी' (१८६४), देवकीनन्दन खत्री के 'वीरेन्द्र वीर' ( १८६५ ), 'चन्द्रकान्ता-सन्तित' ( १८६६ ), 'कुसुम-कुमारी' ( १८६६ ), तथा, 'नौलखा हार' [ १८६६ ! ], मदनमोहन पाठक का 'माया-विलास' ( १८६६—), जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का 'वसन्त-मालती' ( १८६६ ), हरेकृष्ण जौहर के 'कुसुमलता' ( १८६६ ) तथा 'भयानक भ्रम' (१६००), सरस्वती गुप्ता का 'राजकुमार' ( १६०० ), वालमुकुन्द वर्मा के 'कामिनी' ( १६०० ) तथा 'राजेन्द्र-मोहिनी' (१९०१), हरेकुष्या बौहर के 'नारी-पिशाच' (१९०१), 'मयङ्क-मोहिनी' (१६०१) तथा 'नादूगर' (१६०१), देवकीनन्दन खत्री का 'गुप्त गोदना' (१६०२), हरेकुच्या चौहर का 'कमलकुमारी' ( १६०२ ) मदनमोहन पाठक का 'श्रानन्दसुन्दरी' ( १६०२ ), सुन्नीलाल खत्री का 'सच्चा बहादुर' (१६०२), देवकीनन्दन का 'काजर की कोठरी, (१६०२), हरेकृष्ण जौहर के 'निराला नकावपोश' ( १६०२ ), तथा 'भयानक खून' ( १९०३ ), किशोरीलाल गोस्वामी का 'कटे मूड़ की दो-दो वार्तें (१६०५), देवकीनन्दन खत्री का 'अन्ठी वेगम' (१६०५) विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा का 'वीरेन्द्र कुमार' (१६०६), किशोरीलाल गोस्नामी का 'याकृती तख्ती' (१६०६) तथा रामलाल वर्मा का 'पुतली महल' (१६०८) इस परंपरा के अन्य उल्लेखनीय उपन्यास है। यह धारा श्रमले युग के प्रथम चरण तक इसी प्रकार अप्रतिहत गति से प्रवाहित होती रही।

इन ऐयारी त्रौर तिलस्मी उपन्यासों का प्रचार खूब हुत्रा-यहाँ तक

४. जासूसी उपन्यास—हिंदी में जासूसी उपन्यासों का श्रारम्भ गोपालराम गहमरी से होता है । उनके 'श्रद्भुत लाश' ( १८६६ ) तथा 'गुतचर' ( १८६६ ), स्रौर रुद्रदत्त शर्मा का 'वरिंह दारोगा' ( १६०० ) इस परंपरा के प्रारंभिक प्रयासों में हैं। ग्रोपालराम गहमरी के 'वेक़सूर की फाँसी' (१६००), 'सरकती लाश' (१६००), 'खूनी कीन है ?' ( १६०० ) 'वेगुनाह का खून' ( १६०० ) 'जमुना का खून' ( १६०० ), 'डवत्त जासूस' ( १९०० ), 'मायाविनी' ( १९०१ ), 'जादूगरनी मनो-रमा' (१६०१), 'लड़को चोरी' (१६०१), 'जास्स की भूल' (१६०१), थाना की चोरी (१९०१), 'मयङ्कर चोरी' (१९०१), 'ग्रन्वे की ग्राँख' ( १६०२ ) 'बालराजा' ( १६०२ ), 'बाली काका' ( १६०२ ), 'बासूस की चोरी ( १६०२ ), 'मालगोदाम में चोरी' ( १६०२ ), 'डाके पर डाका' (१६०३), 'डाक्टर की कहानी' (१६०३), 'घर का मेदी' ( १६०३ ), 'नास्स पर नास्स' ( १६०३ ), 'देनीसिंह' ( १६०४ ), 'लड़का गायव' ( १६०४ ), 'जासूस चक्कर में' ( १६०६ ), किशोरीलाल गोस्वामी का 'ज़िन्दे की लाश' ( १६०६ ), जयरामदास गुप्त का 'लँगड़ा खूनी' (१६०७), माघव केलीट का 'ऋद्भुत रहस्य' (१६०७) तथा ईरवरीप्रसाद शर्मा का 'कोकिला' (१६०८) इस परंपरा के **ऋ**न्य उल्लेखनीय प्रयास हैं।

ऐयारी-तिलस्मी उपन्यासों की माँति ही उपन्यासों की यह परंपरा मी अप्रतिहत गित से चलती रही, और अगले युग के प्रथम चरण तक उसी की माँति यह भी खूब प्रचलित रही। हिंदी में यह परंपरा नवीन थी, अंग्रेज़ी से आई थी और भारतीय वातावरण के अनुकूल भी नहीं थी। तब हिंदी जनता ने इसका स्वागत इतना अधिक क्यों किया? मेरा श्रनुमान है कि शेप वातों में प्राय: मध्ययुगीन इस युग की जनता इन उपन्यासों के श्रतिरंजित बुद्धिवाद से प्रभावित हुई, श्रौर इसीलिए यह परंपरा भी उसमें खूब लोकप्रिय हुई।

उपन्यास इस युग के लिए एक नई वस्तु थी, किन्तु फिर भी जितना विकास इसका प्रस्तुत युग में हुआ वह एक आश्चर्यजनक घटना थी। यह अवश्य था कि अपने आदशों में उपन्यास अपने युग से आगे न बढ़ सका।

### कहानी

हिंदी के कहानी-साहित्य का पारंभ प्रायः विद्वान् १६०६ के बाद मानते हैं, किन्तु यह विचार ठीक नहीं है, यद्यपि यह सही है कि त्रालोच्यकाल में उसका यथेण्ट विकास नहीं हुन्ना। ऐतिहासिक कहानियां-कम से कम वह भी जिनमें इतिहास की किसी घटना को लेकर कथावस्त का संगठन किया गया हो-कोई भी नहीं दिखलाई पड़तीं । ऐयारी-तिलस्मी कहानियाँ भी कठिनाई से ही मिलेंगी । ग्रीर, लगभग यही दशा जासूसी कहानियों की भी है। पर यह अवश्य है कि यदि ऐयारी-तिलस्मी, ऋौर विशेष रूप से जास्सी उपन्यासों का श्रौर निकट से निरोक्त्य किया जावे तो उनमें से अनेक वास्तव में कहानी ग्रंथ ही ठहरेंगे, उपन्यास उनको कहना बहुत उचित न होगा । स्रावश्यकता है कि इस दृष्टि से उनका निरीक्त्या किया जावे, ग्रौर तव निस्संदेह हिंदी कहानी-साहित्य के इतिहास पर मूल्यवान प्रकाश पड़ेगा। सामाजिक कहानियाँ अवश्य मिलती हैं, और धन से अधिक संख्या में मिलती हैं, किंतु उनमें भी चरित्र-प्रधान कहानियाँ— वे कहानियाँ जिनमें किसी मनो-वैज्ञानिक तथ्य का निरूपण हो-निवकुल नहीं मिलतीं। मिलती हैं केवल उद्देश्य-प्रधान, रस-प्रधान ग्रौर वस्तु-प्रधान कहानियाँ; साथ ही कुछ उक्ति-प्रधान कहानियाँ भी मिलती हैं। इन्हीं चार से श्रालोच्य-काल का कहानी-साहित्य निर्मित होता है।

१. उद्देश्य-प्रधान--उद्देश्य-प्रधान कहानियों के दो भेद दिखाई

पड़ते हैं: वे कहानियाँ जो पाठ्य-क्रम के लिए लिखी गई थीं, ब्रौर वे जो स्वतंत्र रूप से लिखी गई।

पहले प्रकार की कहानियाँ आलोक्यकाल में प्रारंभ से ही मिलती हैं। कृष्ण्दत्त मिश्र कृत 'बुद्धि फलोदय' (१८६७) की कहानी अपने षष्ठ संस्करण में हमारे सामने सबसे पहले आती है। इसमें सुबुद्धि और दुर्वृद्धि की कहानी कही गई है। दूसरी कहानी-पुस्तक शिवप्रसाद सितारेहिंद संव 'वामा-मनोरंजन' (१८६७) है, जो तृतीय संस्करण में उसी समय हमारे सामने आती है। इसकी कहानियाँ स्त्रीशित्ता के हृष्टिकोण से लिखी हुई हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर पंव गौरीदत्त की 'तीन देवों की कहानी' (१८७० द्वितीय) मिलती है, जिसमें एक उपदेशप्रद अलौकिक कथा है। नजमुद्दीन कृत 'स्रजपुर को कहानी' (१८७१ तृतीय) भी प्रायः इसी समय की है, और इसी श्रेणी की है। इसी प्रकार की एक अन्य कृति रामप्रसाद तिवारी की 'नीतिसुधा तर-क्रिणी' (१८७५ द्वितीय) है, जिसकी नीति-प्रधानता स्पष्ट है।

दूसरे प्रकार की कहानियाँ भी पहले से ही मिलने लगती हैं, यद्यपि उतना नहीं जितना ऊपर वाली कहानियाँ। पराहूदास के 'हष्टान्त-कोप' (१८००) में नीति-उपदेशपूर्ण, कहानियाँ पर्याप्त संख्या में हैं। ग्राम्बिका दत्त व्यास की 'कथाकुसुम-कलिका' (१८८८) में भी नीति-प्रधान कहानियाँ प्रमुख हैं। पं॰ गोपालप्रसाद शर्मा की 'नेकी का दर्जा वदी' (१८६३) कहानी भी उद्देश्य-प्रधान है। ज्वालादत्त जोशी का 'हष्टान्त-समुच्चय' (१८६८) उपर्युक्त 'हष्टान्त-कोष' तथा मेदीराम का 'नेकी-वदी' (१६०१) उपर्युक्त 'नेकी का दर्जा वदी' की कोटि की रचनाएँ हैं।

वदा (१६०१) उपयुक्त निका का दका वदा का काट का रचनाए है।
२. रस-प्रधान—श्रालोच्यकाल की सबसे पहली रस-प्रधान कहानी
पं० गौरीदत्त कृत 'देवरानी-जेटानी की कहानी' (१८०१। है, जो
श्रङ्कार-प्रधान है। श्राकार में यह १३६ पृष्ठों की है, श्रौर इसलिए किसी
श्रौसत श्राकार के प्रारंभिक हिंदी उपन्यास से छोटी नहीं है। श्यामलाल चक्रवर्ती की 'कहानी कला-कामी' (१८७६) दूसरी रस-प्रधान
कहानी है। इसमें भी प्रधानता श्रङ्काररस की है, श्रौर श्राकार में यह भी

छोटी नहीं है। साहवप्रसाद सिंह की 'सपने की संपति' (१८८८) एक अन्य प्रेम-कथा है। पर आकार में यह छोटी है, और वस्तु-संकलन की हिए से लिखी गई ज्ञात होती है। दुर्गाप्रसाद मुंशो की 'फुलवारी की छुवि अर्थात् मनफूल की कहानी' (१८८५) भी एक प्रेम-कथा है। यह अवश्य आकार में काफ़ां बड़ी है—१२२ पृष्ठों में समाप्त हुई है। सूरजभान का 'लजावती का किस्सा' (१८८६) १२ पृष्ठों की एक अत्यन्त साधारण रचना ज्ञात होती है।

३. वस्तु-प्रधान—ग्रालोच्यकाल की वस्तु-प्रधान कहानियों का प्रारंम—जो प्रायः मनोरखन मात्र की दृष्टि से लिखी गई थीं—कदाचित् 'मनोहर कहानी' (१८८०) से होता है, जिसमें १०० कहानियों का संग्रह है। मुंशी नवलिकशोर इसके संपादक वताए गये हैं। इस परंपरा की शेष कहानियों में से उल्लेखनीय केवल गोपालप्रसाद शर्मा की 'कंजूस-चरित्र' (१८६३) तथा 'ठग-लीला' (१८६३) हैं।

४. उक्ति-प्रधान—एक ग्रीर प्रकार की कहानियाँ वे हैं जिनमें वास्तव में कहानी-तस्व बहुत ही कम होता है, केवल उक्ति-चमस्कार उपित्यत करने के लिए एक देश-काल-पात्र की काम चलाऊ भूमिका गढ़ ली जाती है। ऐसी रचनाएँ प्रायः हास्यरसात्मक हैं, ग्रीर ग्रधिकतर ग्रक्रकर-वीरवल ग्रथवा कालिदास-भोज को लेकर लिखी गई हैं। चएडीप्रसाद सिंह कृत 'हास्य-रतन' (१८८६), रामस्वरूप शर्मा कृत 'हास्य-सुधाकर (१६०२) तथा सूर्यनारायण शर्मा कृत 'हास्य-रताकर' (१८०६) एक ग्रोर, तथा सूर्यनारायण सिंह सं० 'बीरवर-ग्रकवर उपहास' (१८६५) रिप्रिन्ट ), जगन्नाथ शर्मा सं० 'ग्रकवर-वीरवर समागम' (१८६५) किशनलाल सं० 'वीरवल-विलास' (१६०४) तथा स्वरूपचन्द जैन सं० 'भोज ग्रीर कालिदास' (१६०३) दूसरी ग्रीर इसी परंपरा की रचनाएँ हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं कि कहानी-चेत्र में भी लेखकों और पाठकों की बचि मध्ययुगीन ही रही, उसमें नव-चेतना के लच्च्य स्पष्ट नहीं दिखाई पड़े ।

#### नाटक

इस काल के नाटक-साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गो में विभाजित पाते हैं: १. राम-चरित्र, २. कृष्ण-चरित्र, ३. पौराणिक, ४. संत-चरित्र, ४. ऐतिहासिक, ६. शृंगाररस-प्रधान, ७. प्रतीकवादी, ८. सामयिक और राष्ट्रीय, ६. सामाजिक, और १०. व्यंग्य-विनोद-प्रधान । इन्हीं के अनुसार हम उसका अध्ययन करेंगे ।

- १. राम-चरित्र—राम-चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ नाटकों का उल्लेख अवश्य मिलता है, पर वे रामलीला के लिए ही प्रायः लिखे गये हैं, नाटकीयता का विकास उनमें कम दिखाई पड़ता है।
- २· कृष्ण-चरित्र—काव्य-साहित्य की माँति यहाँ भी कृष्ण-चरित्र प्रायः दो रूपों में अलग-अलग हमारे सामने आता है: एक वह 👊 जिसका सम्बन्ध बज से है, श्रीर दूसरा वह जिसका सम्बन्ध द्वारका से है। व्रजनायक कृष्ण के चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाला त्रालोच्यकाल का सवसे **ऋधिक उल्लेखनीय नाटक हरिश्चन्द्र कृत 'च**न्द्रावली' नाटिका (१८७७) है, जिसमें लेखक ने चन्द्रावली के चरित्र में एक स्वर्गीय प्रेम का चित्रण किया है। त्र्राम्त्रकाट्त व्यास की 'ललिता' नाटिका ( १८८४ ) तथा सूर्यनारायण्सिंह की 'श्यामानुराग' नाटिका ( १८६६ ) भी उसी शैली पर लिखे गये हैं। कृष्ण की रासलीला को विषय बना कर भी कुछ नाटकों की रचना हुई: एक है हरिहरदत्त दूवे कृत 'महारास' ( १८८४ ,, तथा दूसरा है खड्गवहादुर महा कृत 'महारास' (१८८५)। कृष्ण-चरित्र के इस पक्त से संबंध रखने वाले दो नाटक श्रौर उल्लेखनीय हैं: बलदेवप्रसाद मिश्र कृत 'नन्दविदा' (१६००) तथा राधाचरण गोस्वामी कृत 'श्रीदामा' ( १९०४ ) । पहले में ब्रज से उनके द्वारका-गमन की घटना का चित्रण हुआ है, और दूसरे में एक सखा के साथ उनकी मैत्री का।

द्वारकाधीश कृष्ण के चरित्र को लेकर लिखे गए नाटकों में से एक है खड्गबहादुर मल्ल का 'कल्पवृत्त्व' (१८८६), जिसमें सत्यभामा के गर्वखरहन की कथा है। श्रयोध्यासिंह उपाध्याय का एक नाटक 'क्किमणी-परिण्य' (१८६४) कृष्ण-क्किमणी विवाह लेकर लिखा गया है। वलदेवप्रसाद मिश्र के 'प्रभास-मिलन' (१६०३) में कृष्ण वसुदेवादि यदुवंशियों श्रौर नन्दादि गोपों की तीर्थ-यात्रा प्रसंग में परस्पर मिलने की कथा है। संस्कृत में भी इसी नाम का एक नाटक है, संभव है यह नाटक उसकी छाया लेकर लिखा गया हो। सुटामा के साथ कृष्ण की मैत्री की प्रसिद्ध कथा लेकर 'कृष्ण-सुदामा' (१६०७) नाम का एक नाटक शिवनन्दन सहाय का लिखा हुशा है। रूपनारायण पांडेय का 'कृष्णलीला' (१६०७) कृष्ण के व्यापक चरित्र की लेकर लिखा गया है, पर उसमें नाटकीयता कम है।

३. पौराग्तिक-रोप पौराणिक कथा-वस्तु के श्राधार पर लिखे गए नाटकों में एक तो प्राधान्य है महाभारत-कुल के नाटकों का। विष्णु गोविन्द शिर्वादेकर का 'हिंदुस्तानी कर्णापर्व' (१८७६) इस प्रकार की प्रारम्भिक रचनात्रों में से हैं; गजराज सिंह का 'द्रौपरी वस्न-हरएा' (१८८५), श्रम्बाप्रसाद का 'वीर-कलंक' (१८६६), ग्रीर शालि-आम लाला का 'ग्रमिमन्यु' (१८६६) भी 'महाभारत' की मूल कथा लेकर लिखे गए ग्रन्थ उल्लेखनीय नाटक हैं। उपर्युक्त से भी ग्राधिक प्राधान्य है उन नाटकों का जो कतिपय पुराग्त-प्रसिद्ध चरित्रों को लेकर त्तिक्ते गए हैं। हरिश्चंद्र का 'सत्य हरिश्चन्द्र' [ १८७५ ?], जो इस युग का कदाचित् सबसे अधिक लोकप्रिय नाटक कहा जा मकता है, कुशीराम का 'राजा हरिश्चन्द्र' (१९०८), श्रीनिवासदास का 'प्रहाद-चरित्र' ( १८८८ ), जगन्नाथदास का 'प्रहाद-चरितामृत' ( १६०० ), दामोद्र शास्त्री का 'वात खेल या प्रुवचरित्र' (१८८६), सावित्री का उपाख्यान को लेकर हरिश्चन्द्र का लिखा हुआ 'सती-प्रताप' ( গুল্ছন ), कन्हैया-लाल बाबू का 'शील-सावित्री' (१८६८), देवराज लाला का 'सावित्री' (१६००), नलोपाख्यान को लेकर लिखे गए वालकृष्ण भट्ट कृत 'नलदमयंती स्वयंवर' ( १८६५ ) तथा सुदर्शनाचार्य शास्त्री का 'अनर्घनल-चरित्र' (१६०८) इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। शेष में से उल्लेखनीय हैं केवल दो: कन्हैयालाल वावू का 'श्रंजना सुन्दरी' (१६०१) तथा सी० एल० सिंह का 'विषया-चन्द्रहास' (१६०२), जिनके विषय प्रकट हैं।

राम-कुल के आर्ज्यानों के आधार पर कोई भी सुन्दर रचना नहीं दिखाई पड़ती।

कृष्ण-कुल के श्राख्यानों के श्राधार पर लिखे गए नाटकों में उल्लेखनीय हैं उषा-चरित्र संबंधी तथा प्रयुग्न-चरित्र संबंधी: चन्द्र शर्मी कृत 'उषाहरण' (१८८७), कार्तिकप्रसाद खत्री लिखित 'उषाहरण' (१८०४) पहले चरित्र से संबंध रखनेवाले प्रमुख नाटक हैं; दूसरे चरित्र से संबंध रखनेवाले प्रमुख नाटक उल्लेखनीय है: श्रयोध्यासिंह उपाध्याय लिखित 'प्रयुग्न विजय' (१८६३) व्यायोग; शेष सामान्य हैं।

श्र. संत-चरित्र—संत-चरित्र संबंधी नाटकों में गोपीचन्द, मोरध्वज, त्या भर्तृहरि से संबंध रखनेवाले नाटक आते हैं; अन्नाजी गोविन्दजी इनामदार कृत 'गोपीचन्द' (१८७७), सखाराम बालकृष्ण सरनायक कृत 'गोपीचन्द' (१८६३), लालीदेवी कृत 'गोपीचन्द' (१८६६), शालियाम लाला कृत 'मोरध्वज' (१८६०) तथा कृष्ण बलदेव कृत 'मर्तृहरि राज-त्याग' (१८६८) इसी वर्ग के नाटक हैं।

४. ऐतिहासिक — ऐतिहासिक नाटकों में प्रधानता मध्ययुग की कथा की रही। इनका प्रारंभ भारतेन्दु से होता है: उनका 'नीलदेवी' (१८८२) इस प्रकार का पहला उल्लेखनीय नाटक है। श्री निवासदास का 'संयोगिता-स्वयंवर' (१८८६) संयोगिता ख्रौर पृथ्वीराज के विवाह की घटना को लेकर लिखा गया है; गोपालराम बावू के 'यौवन-योगिनी' (१८६३) की कथा यह है कि गुजरात की राजकुमारी मायावती पृथ्वीराज से प्रेम करती है, श्रौर जब पृथ्वीराज शत्रु के हाथ से मारा जाता है वह ख्रात्म-हत्या कर लेती है। राधाचरण गोस्वामी का 'ख्रमरिंह राठौर' (१८६४) उसी नाम के एक प्रसिद्ध वीर-चरित्र को लेकर लिखा गया है। इस काल का एक नाटक अक्तर की गोरिक्त्गी-नीति को

भी लेकर लिखा गया है: नारायण शर्मा का 'श्रकत्रर-गोरत्ता न्याय' (१८६५)। राधाकृष्णदास के 'महाराणा प्रताप' (१८६८) के संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अपने युग के ऐतिहासिक नाटकों में कदाचित् यही सबसे ग्राधिक सफल रहा। राजस्थान के एक ग्रादर्श वीर जयमल के चरित्र को लेकर लिखा गया गङ्गाप्रसाद गुप्त का 'वीर जयमल' (१९०३), श्रलाउद्दीन के चित्तौर-संबंधी श्राक्रमण् को लेकर लिखा गया राधाकृष्णदास का 'महारानी पद्मिनी' (१९०३ द्वितीय), एक ग्रन्य वीर-चरित्र को लेकर लिखा गया हरिहरप्रसाद जिञ्जल का 'राजसिंह' (१६०६) इस परंपरा की श्रन्य सुंदर कृतियाँ हैं। परमेश्वर मिश्र लिखित 'रूपमती' (१९००) की भी गणना इन्हीं के साथ की जा सकती है, जिसमें श्रीरंगज़ेय नाटक की नायिका को श्रपनी प्रेयसी बनाना चाहता है, पर च्रन्त तक विफल ही रहता है । च्रंग्रेज़ी शासन-काल के ऐतिहासिक नाटकों का नितान्त ग्रमाय रहा। हिंदू युग के ऐतिहासिक नाटक भी इने-गिने हैं ; श्रीर उल्लेखनीय उनमें से हैं केवल महेन्द्रनाथ कृत 'बुद्धदेव चरित्र' (१९०२), तथा शालिग्राम लाला कृत 'पुर-विक्रम' (१६०६)। पहले का विषय स्पष्ट ही है, दूसरा सिकंदर के इतिहास-प्रसिद्ध भारत-त्राक्रमण को लेकर लिखा गया है।

६. शृङ्गाररस-प्रधान — कल्पित प्रेम कथानकों को लेकर प्रेमा-ख्यानक उपन्यासों की भौति प्रेमाख्यानक नाटकों की भी रचना इस काल में खूब हुई । इस परंपरा का पहला नाटक केशवराम भट्ट का 'सजाद-सुंबुल' (१८०७) है, जिसे उसके प्रकाशकों ने भ्रमवश हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कहा है। वास्तव में वह एक वँगला नाटक के आधार पर ही लिखा गया है। श्रीनिवासदास का 'रणधीर-प्रेममोहिनी' (१८८०) शृङ्कार-रस का एक दु:खान्त है, और इसीलिए नाटक-साहित्य के इतिहास में एंक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी परंपरा में आने वाला केशवराम भट्ट का एक अन्य नाटक 'शमशाद-सौसन' (१८८१) भी एक बँगला नाटक के आधार पर ही लिखा गया है, मौलिक नहीं है। श्रीनिवासदास का एक अन्य नाटक पुन: इसी परंपरा

में त्राता है: वह है 'तपता-संवरग्' (१८८३)। महादेवप्रसाद का 'चंद्रप्रभा-मनस्ती' (१८८४), श्रमनिंवह गोंतिया का 'मदन-मंजरी' ( १८८४ ), खड्गबहादुर महा का 'रति-कुसुमायुध' ( १८८५ ), हतीशचन्द्र वसु का 'मैं तुम्हारा ही हूँ' ( १८८६ ), विन्ध्येश्वरीप्रसाद त्रिपाठी का 'मिथिलेश-कुमारी' ( १८८६ ), किशोरीलाल गोस्वामी का 'प्रण्यिनी-परिण्य' (१८२०), खवास डोलाजी वावाजी का 'रतन सेन श्रमे रतनावती' (१८६०), किशोरीलाल गोस्वामी का 'मयंक-मंजरां' ( १८६१ ), शालियाम लाला का एक दुखान्त 'लावएय-वती-मुदर्शन' ( १८६२ ), गोपालराम बाबू का 'विद्या-विनोद' ( १८६२ ), कृष्णानंद द्विवेदी का 'विद्या-विनोद' ( १८६४ ), गोकुलनाथ शर्मा का 'पुष्पवती' ( १८६६ ), ज्ञानानंद का 'ग्रेम-कुसुम' ( १८६६ ), वज्र-प्रसाद शर्मा का 'मालती-वसंत'़ (१८६६), सूरजभान का 'रूप-वसंत' (१९०१) इरिहरप्रसाद जिज्जल का 'जया' (१९०३), देवीप्रसाद 'पूर्ण' हां 'चन्द्रकला-भानुकुमार' ( १६०४ ), हरिहरप्रसाद निञ्जल का 'कामिनी-मदन' (१९०७), तथा हरनारायण चौवे का 'कामिनी-कुसुम' (१९०७) इसी परंपरा के अन्य उल्लेखयोग्य नाटक हैं। इनमें नायक श्रौर नायिका के हृदयों में प्रण्य का विकास दिखाया जाता है, श्रौर वे श्रनेक विषम परिस्थितियों का सामना करने के श्रनंतर या तो श्रपने प्रण्योद्योगों में सफल होते हैं या विफल, श्रीर उसीके श्रनुसार नाटक भी प्राय: सुखान्त होता है या दुःखान्त । किन्तु कथावस्तु का विकास श्रिधिकतर एक ही प्रकार से होता है, श्रीर इसलिए यह समस्त नाटक प्रायः एक ही धाँचे में ढले-से ज्ञात होते हैं।

७. प्रतीकवादी—कमलाचरण मिश्र का 'श्रद्भुत नाटक' (१८८५), राधाचरण गोस्वामी का 'यमलोक की यात्रा' (१८८६), रत्नचन्द झीडर का 'न्यायसमा' (१८६२) दिखावसिंह का 'मृत्युसमा' (१८६६), शंकरानंद का 'विज्ञान' (१८६७) तथा नाट्यकला की उत्पत्ति पर किशोरीलाल गोस्त्रामी का 'नाट्य-संभव' (१६०४), इस परंपरा के प्रमुख नाटक हैं। इनके पात्र मनुष्य न होकर मानसिक भावादि हैं।

 सामियक श्रीर राष्ट्रीय—इस युग में देश की तत्कालीन दशा पर कई नाटक लिखे गए। हरिश्चन्द्र का 'भारत-दुर्दशा' (१८८३) इस परंपरा का प्रथम नाटक ज्ञात होता है। खड्गवहादुर मल का 'भारत-न्त्रारत' (१८८५) ग्रम्बिकादत्त व्यास का 'भारत-सु)भाग्यं 🏋 (१८८७) बदरीनारायण चौधरी का 'भारत-सौभाग्य' (१८८६) दुर्गादत्त शर्मा का 'वर्त्तमान दशा' (१८६०), गोपालराम गहमरी का 'देशदशा' ( १८६२ ), काशीनाथ खत्री का 'ग्राम पाठशाला ग्रौर निकृष्ट नौकरी' (१८६३ द्वितीय), देवकीनन्दन त्रिपाठी का 'भारत-इरण' ( १८६६ ), प्रतापनारायण मिश्र का 'भारत-हुर्दशा' (१६०२ ), तथा जीवानन्द शर्मा का 'भारत-विजय' (१६००) राष्ट्रीय ग्रौर सामयिक समस्यात्रों को लेकर लिखे गये उसी परंपरा के ग्रान्य उल्लेख-नीय नाटक हैं। हिन्दी-उद् की समस्या पर भी लिखे गये दो नाटक मिलते हैं: रामगरीव चौवे का 'नागरी-विलाप' ( গ্ৰহ্ম ) तथा रजचन्द स्रीडर का 'हिन्दी-उर्दू का नाटक' ( ংদং ? )। इन सभी नाटकों में देश्र की आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनैतिक विवशता की चित्र अच्छा उतरा है।

६. सामाजिक—सामाजिक समस्यात्रों को लेकर भी नाटकों की रचना काफ़ी हुई। निस्संदेह त्रार्थसमाज ने जो जागृति उत्पन्न कर दी थी उसका इसमें एक बड़ा हाथ था।

श्रनमेल विवाह इस युग की सामाजिक समस्यात्रों में सबसे प्रमुख रूप से नाटक का विषय बना। वालविवाह पर राधाकृष्णदास का 'दुःखिनी वाला' (१८८२ द्वितीय), विवाहिता-परित्याग पर निद्धुलाल मिश्र का 'विवाहिता-विलाप' (१८८३) तथा हिन्दू वैवाहिक प्रथा की बुराइयों पर तोताराम वकील का 'विवाह-विडंबन' (१८८४) इस श्रेणी के नाटकों में उल्लेखनीय हैं।

सतीत्व श्रौर नारी-श्रादर्श पर मी काफ़ी नाटक लिखे गये। खड्ग बहादुर मल्ल का 'भारत ललना' (१८८८), रघुवीर सिंह का 'मनोरंजनी' (१८६०), छुगनलाल कासलीवाल का 'सत्यवती' (१८६६), बाल- मुकुन्द पाएडेय का 'गंगोत्तरी' (१८६७'), पुत्तनलाल सारस्वत का 'स्वतन्त्रा बाला' (१६०३), तथा बलदेवप्रसाद मिश्र का 'नवीन तपस्विनी' (१६०२) इस प्रकार के नाटकों में उल्लेखनीय हैं। क्या हैं युग के नाटककार भी उपन्यासकारों की माँति स्त्री-स्वातंत्र्य के स्त्रान्दोलन से भयभीत थे ?

गोरचा की समस्या लेकर भी कुछ नाटक लिखे गए: अभ्विकादत्त व्यास का 'गो-संकट' (१८८०) तथा जगतनारायण शर्मा का 'भारत- दुर्दिन' (१८८६) इसी प्रकार के नाटक हैं।

श्रार्यसमाज के प्रचार के लिए भी कुछ नाटकों की रचना की गई : कद्रदत्त शर्मा के 'पाखंड-पूर्ति' (१८८८) तथा 'श्रार्यमत-मार्तगड' (१८६५) उनमें मुख्य हैं।

१०. प्रहसन-नई परंपरा के प्रहसनों का प्रारम्भ, जिनमें सामा-जिक् और धार्मिक समस्याओं पर रहस्यपूर्ण व्यंग्य की अवतारणा हुई, र्श्वेतेन्दु हरिश्चन्द्र से होता है, जिनकी पहली मौलिक रचना 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' ( १८८८ ) प्रहसन था, जो उन्होंने १८७३ में लिखा या। इसमें मांस श्रौर मदिरा को धार्मिक दृष्टि से प्राह्म बतानेवालों का उपहास किया गया है । देवकीनन्दन त्रिपाठी का 'जय नारसिंह की? ( १८७६ ) तथा वालकृष्ण मद्द का 'शिचादान' या 'जैसे को तैंसा' (१८००) भी हिन्दी के प्रारम्भिक प्रहत्तों में से हैं। हरिश्चन्द्र के 'श्रन्धेरनगरी' ( १८८२ द्वितीय ) में एक ऐसे शासक के प्रति व्यंग्य है जिसकी शासन-व्यवस्था में न्याय श्रौर विवेक का स्रभाव है । हरिश्चन्द्र कुलश्रेष्ठ का 'ठगी की चपेट' (१८८४), मन्नालाल शर्मा का हास्यार्ण्व ्रं रूप्त्र द्वितीय ) देवदत्त मिश्र का 'वाल-विवाह दूषक' (१८८५), प्रतापनारायण मिश्र का 'कलि-कौतुक् रूपक' (१८८६ ), निसमें इस युग की सम्यता का खोखलापन दिखाने की चेष्टा की गई है, देवकी-नन्दन त्रिपाठी का 'कलियुगी जनेऊ' ( १८८६ ), राधाचरण गोस्वामी का इद्ध-विवाह पर 'वूढ़े मुँह मुँहासे' (১৯৯৬), रामशरण शर्मा का 'अपूर्व रहस्यं (१८८८), हरिश्चन्द्र का 'विषस्य विषमीषधम्' (१८८८), जो तत्कालीन गायकवाड़ नरेश के अपदस्थ किये जाने से संबंध रखता है, और १८७६ का लिखा हुआ बताया जाता है, माधवप्रसाद का 'हास्यार्णव का एक भारा' (१८६१), राधाचरण गोस्वामी के 'तन मन धन गुसाई जो के अरपन' (१८६२) तथा 'भंग-तरंग' [१८६२ १) देवकीनंदन तिवारी का 'कलियुगी विवाह' (१८६२), अचनेश मिश्र का 'हास्य' नाटक (१८६३), विजयानन्द त्रिपाठी का 'महा अंवेरनगरी' (१८६३), जो हरिश्चन्द्र के 'अँघेरनगरी' अनुकरण में लिखा गया जान पड़ता है, गोपालराम गहमरी का 'दादा और में' (१८६३), बलदेव-प्रसाद मिश्र का 'लालाबाब् '(१६०० , जसवंतसिंह महाराजा कृत 'गोवर गणेश' (१६०८) इस परंपरा की अन्य उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जावे तो ज्ञात होगा कि यह नाटक भी प्रायः सामाजिक विषयों—या कभी-कभी सामयिक विषयों को—लेकर लिखे गए हैं, और तत्कालीन समाज की मनोवृत्ति का अच्छा परिचय देते हैं। स्पष्ट है कि यह परंपरा १८६३ के अनंतर शिथिल पड़ गई और इक्ट्रेंस आवश्यक स्फूर्ति का अभाव हो गया।

फलतः ज्ञात होगा कि इस युग का नाटक-साहित्य ऊपर विवेचित श्रम्य सभी साहित्य रूपों की श्रपेचा श्रिधिक श्रपने युग के साथ रहा; सामियक, राष्ट्रीय श्रीर सामाजिक रचनाश्रों तथा वैसे ही प्रहसनों की बाढ़ जैसी नाटक-साहित्य में श्राई वैसी दूसरों में नहीं श्राई. यही उक्त कथन को प्रमाणित करने के लिए यथेष्ट होगा। वैसे भी, इस युग का नाटक-साहित्य उक्त श्रम्य साहित्य-रूपों की श्रपेचा मध्ययुगीन रुचियों से सबसे कम श्रमिभूत रहा यह समभने में कठिनाई न होनी चाहिये।

निवंध

त्रालोच्यकाल में निवंध-प्रन्थ इने-गिने मिलते हैं। पत्र-पत्रिकांकीं में जनता उन्हें भले ही पढ़ लेती थी, किंतु पुस्तक रूप में उनके संग्रहों की माँग इस काल में कभी नहीं हुई। हरिश्चन्द्र के त्रातिरिक्त इस काल के निबंध-लेखकों में सर्वप्रमुख हैं प्रतापनारायण मिश्र, वालकृष्ण मह, तथा बालमुकुन्द गुप्त। इनमें से त्रांतिम तथा भारतेन्दु के त्रातिरिक्त श्रीर किसी के निबंध ग्रन्थ उसके जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हुए । श्रध्ययन के लिए हम इस साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : १. विनोदपूर्ण, २. विशिष्ट विषयक, श्रीर ३. विविध विषयक । १. विनोदपूर्ण निबंध—पुस्तक के रूप में पहले निबंध विनोद-पूर्ण शैली में मुक्तकों के ढंग के मिलते हैं : ऐसे निवंध-संग्रह हैं हनुमानप्रसाद कृत 'प्रज्ञा-बाटिका' (१८८१) तथा हरनाथप्रसाद खत्री कृत 'मानव-विनोद' (१८८५) भी इसी प्रकार की रचना ज्ञात होती है ।

२. विशिष्ट विषयों के निवंध—विशेष विषयों पर लिखे गये उल्लेखनीय निवंधग्रंथ केवल तीन हैं: हरिश्चन्द्र कृत 'खुशी' (१८०७), रामगरीव चौवे कृत 'पुस्तक सहवास' (१६०८) तथा 'कार्य-संपादन' (१६०८)। विशेष विषयों के निवंध-संग्रह कुछ और भी मिलते हैं, किंतु उनमें विषय प्रतिपादन इतना प्रमुख और कला इतनी गौण है कि ॐने का उल्लेख विशेष विषयों के साहित्य के संबंध में ही अधिक उप-युक्त होगा।

वालमुकुन्द गुप्त कृत 'शिवशंभु का चिट्ठा' (१९०६) तथा 'चिट्ठे श्रौर ख़त' (१९०८) का स्थान श्रलग ही है। वास्तव में इतने सुरुचि-पूर्ण हास्य श्रौर व्यंग्य से परिवेष्ठित, प्रायः संयत श्रौर उत्तरदायित्वपूर्ण, पर निर्मीक श्रौर विचार-पूर्ण निवंध फिर कम ही देखने में श्राए।

३. विविध विषयों के निबंध-संग्रह—फिर भी, वालमुकुन्द गुप्त की 'गुप्त-निबंधावली', भाग १ (१६ १३) उनके देहावसान के बाद ही प्रकाशित हुई। यही दशा प्रतापनारायण मिश्र के निबंध-संग्रह 'निवंध-नवनीत', भाग १ (१६१६) तथा बालकृष्ण भट्ट के निबंधों 'भट्ट-निवंधावली', (१६४२) की भी हुई। पिछुले युग की इन कृतियों को पुस्तक रूप में प्रकाशन के लिए श्रानेवाले युग की बाट देखनी पड़ी। 'निवंध इस युग में बहुत पिछुड़ा रहा, यद्यपि निस्तंदेह अपने श्रादशों में वह श्रपने युग के किसी साहित्यरूप से पीछे नहीं रहा।

यह भी कम नहीं है।

### साहित्य-शास्त्र

प्रस्तुत विषय का साहित्य निम्नलिखित वर्गों में विभाजित भिलता है: १. छुंदानुशासन, २. ग्रलंकार, ३. नायिका-भेद, ४. रस-विवेचन ५. ५. काव्यशास्त्र, ६. नाट्यशास्त्र, ग्रीर ७. विविध; इन्हीं वर्गों के ग्रन्धिसर नीचे हम उसका निरीक्षण करेंगे।

(. छंदान्शासन—ग्रालोच्यकाल के प्रारंभ ही से पिंगल या छंद-रचना-संबंधी ग्रंथों का प्राधान्य रहा: ज्वालास्वरूप पिङ्गल' ( १८६६ ), बलवानसिंह राजा का 'चित्र-चंद्रिका' ( १८६६ ), श्रीधर का 'पिङ्कल' ( १८६९ ), कन्हेयालाल शर्मा का 'छंद-प्रदीप' ( ংদ্রুও মু ), हृषीकेष महाचार्य का 'छुंदोबोध' ( ংদ্রুও ), उम-राव सिंह का 'छुंदोमहोदधि' ( १८७८ ), रामप्रसाद का 'छुंद-प्रकाश' ( १८६१ ), जादेजी उन्नद्जी कवि का गुजराती श्रनुवाद सहित 'भाग-वत पिंगल' ( ং⊏১३ ), नगन्न।थप्रसाद 'मानु' का 'छंद-प्रभाकर्' ( १८६४ ), रामिकशोरसिंह का 'छंद-भास्कर' ( १८६५ ), महावीर प्रसाद राव का 'मनोदूत' (१८६५), **जगन्नाथदास 'रत्नाकर'** का 'घनाच्तरी नियम-रत्नाकर' (१८६७), गदाधर कवि का 'छंदोमंजरी' (१९०३ द्वितीय), गिरिवरस्वरूप पाग्डेय का 'गिरीश पिंगल' (१९०५) तथा हरदेवदास वैश्य का 'पिंगल' (१९०६ ) इस विषय के उल्लेख-नीय प्रयास हैं। किंतु इनमें से अधिकतर छोटे और अपर्यात हैं; बड़े श्रीर कुछ पूर्ण प्रयास उपर्युक्त में से 'चित्र-चित्रका' 'छंदों बोघ,' तथा 'छंद-प्रभाकर' हैं। विशेष उल्लेखनीय इनमें से ग्रंतिम है, जिसमें हिंदी छुदों का एक विस्तृत श्रीर पूर्ण श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। घनाच्चरी छंद के विषय में 'घनाच्चरी नियम-रताकर' भी एक प्रामाणिक ग्रन्थ है।

२. श्रलंकार—पिंगल के अनंतर अलंकार ही सबसे अधिक लोक-प्रिय विषय रहा। इस युग के अलंकार अन्य अलंकार-निरूपण के साथ उदाहरणों के लिए प्रायः किसी चरित्र का आश्रय लेते हुए दिखाई / पड़ते हैं; ऐसे अलंकार अन्य थोड़े ही हैं जिनमें यह प्रवृत्ति नहीं मिलती। पहले प्रकार की रचनाओं में उल्लेखनीय हैं रूपदास स्वामी कृत 'सुर- सालंकृति बोधिनी' (१८०६), जिसमें पाएडवों की यशगाथा है, त्रिलोकीनाथिंह कृत 'सुवनेश-भूषण' (१८८२), जिसमें राधाकृष्ण चरित्र है,
लिखराम किव कृत 'रावणेश्वर कल्पतर' (१८६२), जिसमें शिव-चरित्र
'कैंगा 'रामचन्द्र भूषण' (१८६८) जिसमें राम-चरित्र हें, गङ्गाधर शर्मा
कृत 'महेश्वर-भूषण' (१८६७), जिसमें लेखक ने अपने आश्रयदाता
महेश्वरबख्श सिंह को अमर करना चाहा है, सुरारिदान किवराजा कृत
'जसवंत जसोभूषण' (१८६७), जिसमें लेखक ने अपने आश्रयदाता
जसंवतिसंह महाराजा की कीर्ति का गान किया है, और नन्दिकशोर मिश्र
कृत 'गंगामरण' (१६०१) जिसमें गंगा की प्रशंसा की गई है। दूसरे
प्रकार की रचनाओं में गोविन्द किव की एक छोटो-सी कृति 'कर्णामरण'
(१८६४), विहारीलाल आचार्य का 'श्रलंकारादर्श' (१८६७) तथा
कन्हेयालाल पोद्दार का 'श्रलंकार-प्रकाश' (१६०२) आते हैं। इन
सम्दत में ते विषय-विवेचन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 'जसवंत जसोभूषण',
अश्वांकारादर्श' तथा 'श्रलंकार-प्रकाश' ही हैं, विशेषरूप से आंतिम जिसमें
विषय का विवेचन यथेष्ट विस्तार और पारिडत्य के साथ हुआ है।

३ नायिका-भेद—उपर्युक्त के अनंतर प्राधान्य रहा है नायिका-भेद ग्रंथों का, जिनमें से उल्लेखनीय हैं बिहारीसिंह का 'दूती-दर्पण' (१८८२), लच्मीनायसिंह राजा का 'लच्मी-विलास' (१८८५), शिवसहाय उपाध्याय का 'नायिका-रूपदर्शन' (१८८८) तथा रामकृष्ण वर्मा का 'विरहा नायिका-मेद' (१६००)। रस-निरूपण संबंधी ग्रंथों में भी प्रायः नायिका-मेद का निरूपण किया गया है।

४. रस-निरूपण—रस-संवंधी उल्लेखनीय ग्रंथ हैं कृष्णलाल कृत 'रस-सिंधुविलास' (१८८३), राधामोहन शर्मा कृत 'रस-लहरी' (१८८४), त्साहवप्रसाद सिंह कृत 'रस-रहस्य' (१८८७), तथा प्रतापनारायण सिंह महाराजा कृत 'रस-कुसुमाकर' (१८९५); शेष सामान्य हैं।

नायिका-मेद तथा रस-संबंधी इन समस्त ग्रन्थों में विशेष उल्लेख-नीय साहबप्रसादसिंह कृत 'रस-रहस्य' ग्रौर प्रतापनारायण सिंह महाराजा कृत 'रस-कुसुमाकर' हैं, जिनमें विषयों का विशद विवेचन मिलता है। 2. काव्यशास्त्र—संपूर्ण काव्यशास्त्र पर भी कुछ प्रयास मिलते हैं: काशीनाथ का 'काव्य-संग्रह पद्मांग' (१८००), जानकीप्रसाद का 'काव्य-सुधाकर' (१८८६), ग्राम्त्रिकादत्त व्यस का 'गद्म-काव्य-मीमांसा' (१८००), जिसमें गद्म तथा काव्य दोनों का विवेच्यन है, कालूराम के 'काव्यभूमिका' (१६०१) जो उर्दू-लिपि में एक ग्रत्यंत छोटी कृति है, तथा कन्हैयालाल पोहार कृत 'काव्य-कल्पद्मुम' (१६०१) इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। इनमें से प्रमुख हैं 'काव्य-मुधाकर' तथा 'काव्य-कल्पद्मुम' जिनमें काव्य-निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर हुग्रा है, ग्रीर 'गद्मकाव्य-मीमांस' तथा 'काव्य-भूमिका' जिनमें नवीन ग्रीर प्राचीन काव्यादशों का कुछ समन्वय मिलता है।

६. नाट्यशास्त्र—नाट्यशास्त्र पर केवल दो रचनाएँ मिलती हैं: हरिश्चंद्र कृत 'नाटक' (१८८३) तथा बलदेवप्रसाद मिश्र कृत् 'नाट्य-प्रबंध' (१६०३)। इन दोनों से श्रपने समय की नाटक-कला पर भी कुन्न प्रकाश पड़ता है।

७. विविध—नवीन साहित्यरूपों के संबंध में फेवल दो कृतियाँ ऐसी मिलती हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है : बद्रीप्रसाद कृत 'प्रबंध-ग्रकोंदय' (१८६५), जो निबंध-कला पर हैं, ग्राँर गङ्गाप्रसाद ग्रिमिहोत्री की कृत 'समालोचना' (१८६६) जो समालोचना के सिद्धान्तों का निरूपण करती है । ग्रपने युग के ध्यान से यह दोनों कृतियाँ—विशोप रूप से ग्रांतिम—महत्वपूर्ण हैं।

साहित्य-शास्त्र संबंधी इस साहित्य में भी लेखकों की चीच मध्ययुगीन रही, नवीन चेतना के दर्शन प्रायः नहीं हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है।

## जीवनचरित्र\*

इस काल के बीवन-वृत्तों को इम पाँच वर्गों में विभक्त कर सकते हैं: १. श्राधुनिक संत-चरित्र, २. श्राधुनिक राजनैतिक चरित्र, ३. मध्ययुगीन

<sup>#</sup> साहित्यकारों के जीवन-वृत्त श्रन्यत्र पीछे आये हैं। इस शीर्प के में केंत्रल उन्हीं के जीवनवृत्त हैं जो साहित्यकार नहीं हैं।

संत-चरित्र, ४. ऐतिहासिक चरित्र ४. विदेशीय चरित्र, तथा ६. स्फुट चरित्र । इन्हीं के श्रनुसार हम प्रस्तुत विषय का श्रध्ययन करेंगे ।

- १. आधुनिक संत-चिर्त्र—ग्राधुनिक संतों में से सबसे ग्रिधिक स्तामी दयानन्द के जीवन-वृत्त लिखे गए: गोपालशर्मा शास्त्रों का 'दयानन्द-दिग्विजय' (१८०४), तथा, 'दयानन्द-चिर्तामृत' (१९०४) तथा चिम्मन लाल वैश्य का 'त्वामी दयानन्द' (१९०७) इसी प्रकार के प्रयास हैं। 'स्वामी दयानन्द की कुछ दिनचर्या' (१८०७) शर्मी प्रकार के प्रयास हैं। 'स्वामी दयानन्द की कुछ दिनचर्या' (१८०७) शर्मिक एक पुस्तिका में उनकी डायरी के कुछ पृष्ठ भी इस काल में प्रकाशित हुए। इस श्रेणी के अन्य चित्रों में उन्लेखनीय हैं अम्बिकादत्त व्यास कृत 'स्वामी चिरतामृत' (१८०६), जिक्षमें स्वामी भास्करानन्द सरस्वती का जीवन-चिर्त्र है, माधवप्रसाद मिश्र लिखित 'स्वामी विश्रुद्धानन्द' (१९०३), विज्ञानानन्द लिखित 'रामकृष्ण परमहंस ग्रीर उनके सपदेश' (१९०४), स्त्रेमार देव शर्मा लिखित 'स्वामी रामतीर्य' (१९००) तथा शिवनिन्देन संहाय लिखित 'भगवानप्रसाद ली' (१९०८); शेप सामान्य हैं।
- रे आधुनिक राजनैतिक चरित्र—श्राधिनक देशभकों की जीवनियाँ इस युग में बहुत थोड़ी मिलतो हैं, कारण यह है कि देश की श्राधिक तथा राजनैतिक दशा सुधारने के लिए इस काल में न वैसे प्रवल श्रान्शेलन हो हुए जैसे श्रानेवाले युग में हुए, श्रीर न उस प्रकार देश-सेवकों ने श्रपने जीवन का ही उत्सर्ग किया जैसा इस युग में किया। श्रस्त, कुछ उल्लेखनीय जीवनियाँ इस काल की हैं, गङ्गाप्रसाद गुप्त कत 'दादाभाई नौरोज़ी' (१६०६), श्रीर महादेव भट्ट इत 'लाजपत महिमा' (१६००) तथा 'श्ररिवन्द महिमा' (१६०८)। यह स्मरणीय हैं कि यह जीवनियाँ प्रायः स्वदेशी श्रान्दोलन के समय की हैं।
- ३. मध्ययुगीन संत-चरित्र—मध्ययुग के ग्रानेक संतों के चिरित्र इस काल में लिखे गये । जयदत्त जोशी लिखित 'गोपीचन्द' (१८६८), ग्रामरिह लिखित 'किस्सा हक्तीकतराय' (१८७५), जय-महाराज कृत 'धनाजू को बखान' (१९९५), भगवानप्रसाद कृत 'पोपीजी

की कथा' (१८६६), कन्हैयालाल शास्त्री कृत 'वल्लभाचार्य दिग्वजय' (१६०४), तथा वृन्दावनदास लिखित 'ग्रहंतपाशा-केवली' (१६०८) इसी श्रोणी की रचनाएँ हैं। इन जीवनियों में तथ्य कितना है ग्रौर भावुकता कितनी है, इतिहास कितना है ग्रौर ग्रौर किंवदंतियों का हाथ कहाँ तक रहा है यह कहना कठिन है।

४. ऐतिहासिक चरित्र—भारतीय इतिहास के चरित्र ही विशेष रूप से लिखे गए, श्रौर इन चिरतों में कुछ इतिहास का श्रध्ययन भी दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की रचनाश्रों में सबसे श्रधिक उल्लेख-नीय हैं देवीप्रसाद मुंसिफ की, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास से संबंध रखनेवाले चिरतों पर विशेष प्रकाश डाला : उनके 'मानसिंह' (१८६६), 'जसवंत सिंह' (१८६६), 'जतपसिंह, महाराणा' (१८०३), 'जसवंत सिंह' (१८६६), 'प्रतापसिंह, महाराणा' (१६०३), तथा 'संग्रामसिंह, राणा' (१६०४) उसी दिशा के प्रयास हैं। श्रन्य लेखकों की रचनाश्रों में से उल्लेखनीय हैं राधाकृष्णदास लिखित 'श्रार्थचरितामृत-वाष्पोर्ध रावल' (१८८४), कर्तिकप्रसाद लिखित 'महाराज विक्रमादित्य' (१८६३), तथा 'श्रहल्याबाई' (१८६७), रामनारायण दूगण रचित 'पृथ्वीराज-चिरत' (१८६६), लजाराम शर्मा लिखित 'श्रमीर श्रव्हुलरहमान खाँ' (१६०३), गंगाप्रसाद ग्रुप्त लिखित 'रानी मवानी' (१६०४), तथा नंदकुमारदेव शर्मा लिखित 'महाराणा प्रतापसिंह' (१६०७)।

४. विदेशीय चरित्र—इतर जीवनियों में से रमाशंकर व्यास कृत 'नैपालियन बोनापार्ट' (१८८३), जगनायदास कृत 'मुहम्मद' (१८८७), सिद्धेश्वर वर्मा कृत 'गैरीबाल्डी' (१६०१), गौरीशंकर हीराचन्द स्त्रोभा लिखित 'कर्नल जेम्स टॉड' (१६०२), विदेशी महापुरुपों की सुन्दर जीवनियाँ हैं।

६. स्फुट चिरत्र—शेष कृतियाँ ग्रत्यन्त साधारण हैं । केवल एक का उल्लेख श्रौर किया जा सकता है वह है । द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी लिखित 'गौरीशंकर उदयशंकर श्रोक्ता' (१६०५)।

जीवनी-साहित्य इस काल की एक नवीनता थी, श्रौर जैसी नई सृष्टि

यह थी वैसी काफ़ी सफल रही, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता ! इस च्रेत्र में मध्ययुगीन रुचि केवल मध्ययुग के संतों के चरित्रों तक ही सीमित रही, रोष के संबंध में एक नवचेतना के लच्च्य दिखाई पड़ते हैं।

# [ वृत्त-संग्रह तथा ] इतिहास #

इस काल के वृत्त-संप्रहों का अध्ययन विभिन्न शीर्षकों के नीचे नहीं किया जा सकता: क्योंकि एक तो जीवन-वृत्तों के जिन वर्गों का ऊपर हमने निरीक्षण किया है उनमें से एक से अधिक वर्गों के चरित्र प्रायः एक साथ संग्रहीत हैं, दूसरे संख्या में भी यह वृत्त-संग्रह इने-गिने ही हैं। उल्लेखनीय इनमें से हैं संतिसंह कृत 'गुरुचरित्र प्रमाकर' ( १८७७ ) जिसमें दस सिक्ल गुरुत्रों के चरित्र पद्यबद्ध हुए हैं, हरिश्चन्द्र लिखित 'प्रिंख महात्मात्रों के जीवनचरित' ( १८८४- ), प्रतापनारायण मिश्र लिखित 'चरिताष्टक' (१८६४), प्यारेलाल कृत 'चरित्र-संग्रह' (বুং ১০২), काशीनाय खत्री कृत भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के द्भीवंन-चरित्र' ( १९०२ पंचम ), तथा 'भारतवर्ष की विख्यात रानियों के जीवन चरित्र' (१६०२ पंचम ) गङ्गाप्रसाद गुप्त कृत 'विहारी वीर' (१६०४), शिवव्रतलाल कृत 'इमारी माताएँ' (१६०७), रामचंद्र वैद्यशास्त्री कृत 'भारत नररत्न चरितावली' ( १६०८ ), तथा सूर्यक्रमार वर्मा लिखित 'कांग्रेस-चिरतावली' (१६०८)। इसी प्रसंग में इम मदनलाल तिवारी के 'मदन-कोष' ( १६०८ ) नामक जीवनीकोष का भी उल्लेख कर सकते हैं।

इतिहास के अध्ययन को हम निम्न-लिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: १. देश का राजनैतिक इतिहास, २. देश का धार्मिक इतिहास, १२. स्थानीय और देशी रियासर्तों का इतिहास और, ४. विदेशीय इतिहास।

भारतीय राजनैतिक इतिहास—भारतीय राजनैतिक इतिहासों
 का प्रारंभ वस्तुतः शिच्चा-विभाग की आवश्यकताओं के कारणहुआ।

<sup>#</sup> इस वर्ग में साहित्य का इतिहास नहीं रक्ता गया है, वह पीछे अन्यत्र 'आता है।

श्रंशतः श्रालोच्यकाल के प्रारंभ में लिखा हुत्रा शिवप्रसाद सितारेहिंद का 'इतिहास-तिमिर-नाशक' ( -१८७३ ), मुहम्मद नज़ीर का 'भारत वृत्तावली' ( १८६८ द्वितीय ), जिसमें भारतवर्षीय राजास्रों का वर्णन है, तथा गोपाललाल शर्मा का 'इतिहास-कौमुदी' (१८७३) जो पद्य-बद्ध है इसी उद्देश्य से लिखे गए। इरिश्चंद्र का 'बादशाह-दर्पण्' ( ংদ্দে ) दूसरे प्रकार के प्रारंभिक प्रयासों में से ज्ञात होता है। जवा-हर मल्ल का 'इतिहास-सुकुर' ( १८८६ ) जो पद्य में स्रालमगीर द्वितीय तक के शासन-काल का इतिहास संद्येप में देता है, हरिश्चंद्र का 'काल-चक' ( १८६६ ), जो कुछ स्रावश्यक तिथियों के निर्णय का यत करता है, श्यामसुंदर दास सं० 'प्राचीन लेखं मिणमाला' ( १६०३ ), जिसमें प्राचीन शिलालेखादि का कुछ परिचय है, तथा रामदयाल कृत 'इतिहास-संग्रह' (१६०४) जो एक ऐतिहासिक कोष है इस दूसरी दिशा के ऋन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं । किंतु, यह सभी प्राचीन इतिहास-संबंधी ग्रंथ हैं । ऋाधुनिक इतिहास-संबंधी केवल एक ग्रंथ है जगन्नाथे प्रसाद चतुर्वेदी लिखित 'स्वदेशी ऋान्दोलन' ( १६०८ ), जिसका विषये प्रकट है।

२. धार्मिक इतिहास—यह इने-गिने ही मिलते हैं जिनमें, से प्रमुख हैं रामनारायण मिश्र कृत 'पारिसयों का इतिहास' (१८६५), तथा गोविंदसिंह साधु कृत 'इतिहास गुरु खालसा' (१९०२)।

३. स्थानीय इतिहास—देशी रियासतों के संबंध में लिखे गए इतिहास उपर्युक्त की अपेचा कुछ अधिक पूर्ण तथा सुन्यवस्थित रहे। निरक्षन मुकर्जी का 'मारतवर्षीय राज्य-संग्रह' (१८७५-) जिसका प्रथम माग बनारस-राज्य से संबंध रखता है, पूरनचंद मुंशी कृत 'अवध, समाचार' (१८७६), हरिश्चंद्र कृत 'बूँदी का राजवंश' (१८८२), कल्हण की 'राजतरंगिणी' की सहायता से लिखा गया काश्मीर का इतिहास 'काश्मीर-कुसुम' (१८८४), दामोदर शास्त्रों के लिखे 'चित्तौर का इतिहास' (१८६१), तथा 'लखनऊ का इतिहास' (१८६७), देवीप्रसाद मुंसिफ़ लिखित 'आमेर के राजे' (१८६३) तथा 'मारवाड़

के प्राचीन लेख' (१८६६), राधारमण चौने लिखित 'भरतपुर राज्य का इतिहास' (१८६६), महराजसिंह लिखित 'इतिहास वुंदेलखंड' (१८६६), हनुवंतसिंह तथा पूर्णसिंह लिखित 'मेवाड़ का इतिहास' (१६०४), वलदेवप्रसाद मिश्र लिखित 'नेपाल का इतिहास' (१६०४) तथा गङ्गाप्रसाद गुप्त लिखित 'पूना का इतिहास' (१६०६) इस श्रेणी के प्रमुख ग्रंथों में से हैं।

थ. विदेशीय इतिहास—विदेशीय इतिहास लिखना इस काल के श्रंत में प्रारंभ हुग्रा । रूस-जापान-युद्ध में जापान ऐसे छोटे पूर्वीय देश का रूस ऐसे बड़े पश्चिमीय देश के विरुद्ध विजयी होने के कारण उसकी श्रोर तत्कालीन लेखकों का ध्यान जाना स्वाभाविक था, फलतः इस श्रेणी के पहले ग्रंथ रूष-जापान-युद्ध तथा जापान के इतिहास-संबंधी ही हैं। रामनारायण मिश्र का 'जापान का संत्तिप्त इतिहास' (१६०४), डा० मुहेन्दुलाल गर्ग की 'जापान की कहानी' (१६०७), गौरीशंकर पाठक 🍕 'जापान का उदय' ( १६०७ ), तथा गटाधरसिंह का 'रूस-जापान-युद्ध' ( १६०५- ) इस संबंध में उल्लेखनीय हैं । इसी प्रकार, ऋफ़ग़ानि-स्तान के बाथ त्राधुनिक भारत के राजनैतिक संबंध स्थापित होने के श्रनंतर उसके इतिहास पर भी लेखकों का ध्यान गया: नटवर स्वक्रवर्ती कृत 'ग्रफ़ग़ानिस्तान का इतिहास' ( १९०५ ) उसी का परिणाम था। कांग्रेस के ज्ञान्दोलनों तथा रूस-जापान-युद्ध के परिणामों के फलस्वरूप जनता का ध्यान दूसरे देशों की स्वाधीनता के इतिहास की ख्रोर भी जाना प्रारंभ हुत्रा। सूर्यकुमार वर्मा का 'श्रीस की स्वाधीनता का इति-हास' (१९०६) इस दृष्टिकोगा से लिखे जाने वाले इतिहासों में से · कदाचित् पहला है, किंतु इस परंपरा में श्राने वाले दूसरे इतिहास-ग्रंथ प्रायः श्राने वाले युग में लिखे गए।

ऐतिहासिक साहित्य भी इस युग की नवीनता थी। इस नवीन च्लेत्र में यद्यपि शिच्चा, साधन तथा विचार-स्वातंत्र्य की कभी के कारण यथेष्ट उन्नित नहीं हुई, फिर भी यह साहित्य बहुत पीछे भी नहीं रहा, श्रौर इसमें नवचेतना के लच्चण स्पष्ट दिखाई पड़े यह मानना पड़ेगा।

### देश-दर्शन

प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: १. भारत की राजनैतिक स्थिति, २. भारत की सामाजिक स्थिति, ३. भारत की ऋार्थिक स्थिति, ४. भारत-यात्रा, ५. स्थानीय वर्णान, ६. विदेश-दर्शन ७. विश्व-दर्शन, तथा ८. विश्व-कोष ।

- १. भारत की राजनैतिक स्थिति—भारतीय समस्यात्रों में राष्ट्रीयता की समस्या इस काल के प्रारंभ से ही मिलने लगती है। कांग्रेस के
  जन्म से पूर्व ही लोगों का ध्यान इघर त्राकृष्ट होने लगा था: पानचंद
  त्रानंदजी पारीख की 'त्रार्य देशपनता' (१८७५) की समस्या यही है।
  इस पुस्तक का अंग्रेजी शीर्षक लेखक ने 'इंडियन नेशनालिटी' दिया
  है, और इसमें अन्य वातों के अतिरिक्त एक राष्ट्रमाषा के लिए भी
  उसने आग्रह किया है। राधाचरण गोस्वामी की 'देशोपकारी पुस्तक'
  (१८८२) देश की दुर्दशा पर लिखी गई है। १८८५ से कांग्रेस की
  स्थापना के अनंतर तत्सम्बन्धी साहित्य भी लिखा जाने लगा: आलाराम
  सागर की 'कांग्रेस-पुकार-मंजरी' (१८६३) जैसे पैम्फ्रेलेटों का विषय
  यही है। राधारमण चौवे के 'देशोन्नति' (१८६६) का विषय भी देश
  की विभिन्न समस्याएँ हैं।
  - २. भारंत की सामाजिक स्थिति—सामाजिक समस्यात्रों में से स्त्रियों की चिन्तनीय स्थिति पर लोगों का ध्यान विशेष गया: खुनूलाल का 'स्त्री-सुदशा' (१८८३), हरदेवी का, 'स्त्रियों पर सामाजिक अन्याय' (१८६२) तथा गोकलचन्द का 'नारी-महत्व' (१६०७) इसी समस्या से संबंध रखते हैं।
  - ३. भारत की श्रार्थिक दशा—देश के उद्योग-धन्धों पर लोगों का ध्यान बहुत कम गया, इस लिए इस विषय पर ग्रंथ इने-गिने ही लिखे गए। उल्लेखनीय हैं केवल चतुर्भुंज श्रौदीच्य कृत 'भारत के कारखाने' (१६०५) तथा गोकुलानंदप्रसाद कृत 'मोती' (१६०६)।
    - ४. भारत-यात्रा-रेल की सुविधा प्राप्त होने के कारण इस काल में

यात्राएँ सरल हो गईं, इस लिए इस विषय का साहित्य भी यथेष्ट रूप सेः भी मिलने लगा। हरिश्चन्द्र का 'तहक्रीक्षात पुरी की' (१८७१), दामोदर शास्त्री का 'मेरी पूर्वदिक् यात्रा' (१८८५), 'मेरी दिल्ल दिक् यात्रा' (१८८६) तथा 'मेरी जन्मभूमि यात्रा' (१८८८), देवीप्रसाद का 'रामेश्वर-यात्रा' (१८६२), त्राम्बिकादत्त व्यास का 'त्राश्चर्य वृत्तान्त' (१८६३) तथा साधुचरण प्रसाद का 'मारत-भ्रमण' (१६०३–) इसीः प्रकार की रचनाएँ हैं।

५. स्थानीय वर्णन—स्वतंत्र रूप से लिखे गए स्थानीय वर्णन एकाध ही हैं। उनमें से हरिश्चन्द्र का 'काशी के छायाचित्र' (१८८४). जिसमें उन्होंने वहाँ के मले-बुरे सभी प्रकार के चरित्रों ह्रौर स्थानों का वर्णन किया है तथा हरेकुष्ण जौहर कृत 'भारत के देशी राज्य' (१६०६). उल्लेखनीय है। शेष स्थानीय वर्णन प्रायः यात्राह्रों के वर्णन में पड़ते हैं।

ह. विदेश-दर्शन — विदेशों के संबंध में अवश्य काफ़ी लिखा ग्या; और उनमें से भी जापान पर सबसे अधिक । उसका कारण रूस के विरुद्ध उसकी तत्कालीन विजय ही थी । हरेकुष्ण जौहर का 'जापान-इत्तान्त' (१६०४), डा॰ महेन्दुलाल गर्ग का 'जापान-दर्पण' (१६०७) तथा 'जापानीय स्त्री-शिल्ला' [१६०७ १] तत्संबंधी ग्रंथ हैं । चीन पर भी जापान के साथ ही ध्यान आकृष्ट हुआ : डा॰ महेन्दुलाल गर्ग का 'चीना-दर्पण' (१६०३) तथा गदाधरसिंह का 'चीन में तेरह मास' (१६०३) इसी के परिणामस्वरूप हैं । तिब्बत पर भी एक पुस्तक लग-भग उसी समय की है : गंगाप्रसाद गुप्त की 'तिब्बत-वृत्तान्त' (१६०५) यूरोप-यात्रा भी राजकीय संवंधों के कारण होने लग गई थी : भगवानदास वर्मा की 'लन्दन-यात्रा' (१८०५), तथा अमृतलाल चकवर्ती की 'विलायत की चिट्ठी' (१८६२) उसीके परिणाम हैं । शेष में उल्लेखनीय हैं प्यारेलाल कृत 'कस्टम्स ऐंड कास्ट्यूम्स' (१६०१), जो विभिन्न देशों के रस्म-रिवाजों पर है और 'दुनिया की सैर' (१६०१) तथा हरिचरणदास का 'प्रसिद्ध देशों का वर्णन' (१६०१)।

७. विश्व-द्शेन-देश तथा विदेशों के भूगोल शिक्षा-प्रणाली की

श्रावश्यकतात्रों के कारण पर्याप्त लिखे गए: भगवानदास वर्मा का 'पश्चिमोत्तर तथा श्रवध का भूगोल' (१८८७) तथा देवीप्रसाद मुंसिक का 'स्वप्त राजस्थान' (१८६३), सुहम्मदहुसैन का 'भूगोल एशिया' (१८८३), शिवप्रसाद सितारेहिंद का 'भूगोल हस्तामलक' (१८७७-), रामप्रसाद लाल का 'भूतत्व-प्रदीप' (१८८५), तथा ज्वालानाथ नागर का 'जगत-दर्शन' (१८६६-) इनमें से प्रमुख हैं।

 च्रित्वकोष—विश्वकोष केवल एक मिलता है। श्रीर वह भी जेबी ही है, वह है 'वृहत् रत्नसमुचय' (१६०७) निसका लेखक श्रज्ञात है।

यह साहित्य भी इस युग की नवीनता थी, इसिलए इसका जो कुछ भी निर्माण हुआ वह कम न मानना चाहिए, किन्तु, फिर भी यथेष्ट कार्य इस चेत्र में नहीं हुआ यह स्वीकार करना पड़ेगा। न तो अपने ही देश की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर सम्यक् रूप से, विचार किया गया और न अन्य देशों की ही।

### भाषा-दर्शन

इस काल के भाषा-ज्ञान-संबंधी साहित्य को हम निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं: १. हिंदी-म्रान्दोलन, २. हिंदी-भाषा तथा लिपि, ३. हिंदी व्याकरण, ४. हिंदी शब्द-कोष, ५. हिंदी लोकोक्ति संग्रह, ६. विशिष्ट विषयों के कोष तथा ७. विभाषा-ज्ञान।

१. हिंदी-श्रान्दोलन—इस युग की भाषा-संबंधी सबसे बड़ी समस्या उदू के विरुद्ध हिंदी के जीवित रहने की थी। शिचा-विभाग की नीति उदू-प्रचार के पच्च में थी—हिंदी की श्राड़ में भी—देवनागरी लिपि में शिवप्रसाद सितारेहिंद की उदू-प्रधान पाठ्य पुस्तकों से श्रीर क्या श्रीभप्राय लिया जा सकता है ? इसके विरुद्ध श्रान्दोलन होना स्वाभाविक था, श्रीर वह उठ खड़ा हुआ। पं० गौरीदन्त—प्रमुख रूप से—हिंदी का पच्च लेकर श्रागे श्राष्ट, श्रीर उन्होंने उदू भाषा श्रीर लिपि के विरुद्ध हिंदी-भाषा श्रीर लिपि की अक्षता प्रमाखित करके हिंदी को उसका

उचित स्थान दिलाने का सफल उद्योग किया। उनके 'उद्' त्रज्ञों से हानि' ( १८८२ ), 'देवनागरी प्रचार के उपदेश' ( १८८५ ), 'नागरी श्रौर उर्दू का स्वाँग' ( १८८५ ), 'देवनागरी स्तोत्र' ( १८६२ ) 'नागरी ्रिं दफ़तर' ( १८६२ ), 'देवनागरी के भजन' ( १८६६ ) तथा 'गौरी नागरी कोष (१६०१) के द्वारा हिंदी और देवनागरी का प्रचार बढा। हरिश्चंद्र ने भी इस आन्दोलन में यथेष्ट भाग लिया: उनके 'हिंदी-भाषा' (१८८३), तथा 'हिंदी लेक्चर' (१६०२ द्वितीय) इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। काशीनाथ खत्री ने भी इस समस्या पर लिखा: भातू-माषा की उन्नति किस विधि करना योग्य हैं (१८८५) नामक उनकी पुस्तिका इसी प्रश्न पर है। पं० गौरीदत्त के साथ ही एक श्रौर भी वैसी ही लगन के सज्जन इस चेत्र में दिखाई पड़े-वह थे वाबू श्रयोध्या-प्रसाद खत्री । पंडित जो का प्रचार-चेत्र पश्चिमी हिंदी प्रान्त था, खत्री जी का पूर्वीय । श्रौर एक वात में यह पंडित नी से कुछ भिन्न श्रौर श्रागे . अ । पंडित जी का विशेष आग्रह देवनागरी लिपि के लिए था, खत्री जी ने उदू -प्रधान हिंदी का ही विरोध किया—उनकी 'मौलवी स्टाइल की हिंदी का छंद-मेद' (१८८७) इसी विषय की पुस्तक है। इसी समय प्रमुख रूप से नागरी-प्रचार का उद्देश्य लेकर काशी की उस नागरी प्रचारिया सभा की स्थापना भी १८६३ में हुई जिससे आगे चलकर भावा श्रौर साहित्य का श्रप्रतिम उपकार हुश्रा। इसी संबंध में एक श्रौर सज्जन का नाम भी लिया जा सकता है वे हैं: जगनाथप्रसाद मेहता जिन्होंने 'पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा श्रवध के न्यायालयों श्रौर सकरि दफ्तरों में नागरी ऋच्ररों के प्रचार' (१८९८) नामक पुस्तिका ्रिख़ी। कहने की ब्रावश्यकता नहीं कि उपर्युक्त दो दृष्टिकोणों में लिपि-र्संबंधी दृष्टिकोश प्रायः ऋसफल ही सिद्ध हुआ। नागरी लिपि सर्कारी तथा कुछ ऋन्य दफ्तरों में श्रगर स्थान पा भी गई तो भी वह कुछ न कर सकी । प्रमाण के लिए नागरी लिपि में त्रानेवाले समनों को ल्राज भी देखा जा सकता है, जिनमें हिंदी वाक्य-संगठन, हिंदी ध्वनियाँ, ख्रौर हिंदी के शब्द हूँ हने पर भी नहीं मिल सकते। त्रायोध्याप्रसाद खत्री ने एक

दूसरी श्रोर भी ध्यान दिया : उन्होंने हिंदी के समस्त चेत्रों में खड़ी बोली को प्रस्थापित करना चाहा | श्रपने 'खड़ी बोली का पद्य' (१८८८) में उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिककाल से लेकर उस समय तक की पद्यात्मक रचनाश्रों में से खड़ी बोली के श्रंश लेकर यह दिखाने का यत्व किया कि खड़ी बोली में भी पद्य-रचना की वह चमता है जो हिंदी की दूसरी उपभापाश्रों में है | उनकी 'खड़ी बोली श्रान्दोलन' (१८८८) नामक रचना श्रपने विषय को स्वत: स्पष्ट करती है | श्रपने इस उद्योग में खत्री जी को पूर्ण सफलता मिली | हिंदी को राष्ट्र-भाषा-पद प्रदान करने की भावना भी इसी युग में उत्पन्न हुई: गङ्गाप्रसाद श्रामहोत्री की 'राष्ट्र-भाषा' (१८६०) की समस्या यही है !

- २. हिंदी भाषा-लिषि—भाषा तथा लिपि के संबंध में वैशानिक कार्य का सूत्रपात इस युग के अंत में होता है: महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'हिंदी भाषा की उत्पित्त' (१६०७) तथा बालमुकुंद गुप्त की 'हिंदी भाषा' (१६०८) भाषा के संबंध में, और गौरीशंकर हीराचंद ओ १००० की 'प्राचीन लिपि-माला' (१८६४) तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 'अंक' (१६०५) लिपि के संबंध की अनुसधानपूर्ण कृतियाँ हैं, विशेष रूप से ओका जी का ग्रंथ, जो अपने चेत्र में अप्रतिम ही रहा है।
- ३. हिंदी व्याकरण—इस युग में हिंदी के व्याकरण कई लिखे गए, पर वे प्रायः शिक्ता-विभाग की आवश्यकताओं के लिए ही लिखे गए। उनमें से कुछ हैं: मैरवप्रसाद मिश्र लिखित 'हिंदी लघु व्याकरण' (१८७१ द्वितीय), शिवप्रसाद सितारेहिंद लिखित 'हिंदी व्याकरण' (१८८२)। कामताप्रसाद गुरु लिखित 'माषा वाक्य पृथक्करण' (१८००) त्यूष्ट पत्रालाल बानलीवाल लिखित 'लिङ्ग-बोध' (१६०४) ही कुछ उल्लेखें-नीय स्वतंत्र प्रयास ज्ञात होते हैं।
- ४. हिंदी शब्द-कोष--कोषों की पुरानी परंपरा चल रही थी--मातादीन शुक्क कृत 'नानार्थ नव-संग्रहावली' (१८७४), तथा लाड़िली-प्रसाद की 'नाममाला' (१६०६), नंददास के 'स्रानेकार्थ' ग्रौर 'नाम

माला' की परंपरा में ज्ञात होते हैं — किंतु यह परंपरा शिथिल हो रही थी। नई परंपरा के कोष बहुत से बने: कलकत्ता बुक ऐंड लिटरेचर सोसाइटी का 'हिंदी-कोष' (१८७१), राधालाल का 'शब्द कोष' (१८७३), खदासुखलाल का 'कोष-रलाकर' (१८७६), मङ्गलीलाल लाला का 'मङ्गल-कोष' (१८७७), देवदत्त तिवाड़ी का 'देवकोश' (१८८३ द्वितीय', कैसरवख्श मिर्ज़ा का 'कैसर-कोष' (१८८५), मूलचंद शर्मा का 'माषा-कोष' (१८६८ चतुर्थ), श्रीघर का 'श्रीघर माषा-कोष' (१६०३ द्वितीय) इस प्रकार के छोटे-बड़े प्रमुख हिंदी शब्द-कोष हैं। हिंदी-ग्रंग्रेज़ी कोष भी दो बड़े मिलते हैं: टामसन जे० टी० का 'हिंदी-ग्रंग्रेज़ी' कोष (१८७० द्वितीय) तथा वेट्स जे० डी० की 'हिंदी इंग्लिश डिक्-शनरी' (१८७५)। हिंदी-उद्दे का भी एक कोष है: गौरीशंकर शर्मा का 'हिंदी-उद्दे-कोष' (१६०१), पर यह बहुत छोटा है।

४. हिंदी लोकोक्ति-संग्रह—लोकोक्तियों श्रीर मुहावरों के कुछ स्तित्र कोष भी इस युग में निकले । शिवदास का 'लोकोक्ति कौमुदी' (१८००), संतप्रसाद का 'कहावत-संग्रह' (१९०२), सिद्धेश्वर वर्मा का 'लोकोक्ति या कहावत' (१९०७—) इसी दिशा के प्रयास हैं । इसी प्रसंग में एस० डवल्यू० फैलन की 'ए डिक्शनरी श्रव् हिंदुस्तानी प्रावर्क्ष' (१८८४—) का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसमें श्रंग्रेजी माध्यम से हिंदी की सभी बोलियों के मुहावरों श्रीर लोकोक्तियों के श्रर्थ दिए गए हैं।

द. विशिष्ट विषयों के कोष—इस प्रसंग में उल्लेखनीय है वैज्ञा-निक शन्दावली का कार्य जो नागरी प्रचारिगी सभा काशी से हुआ। है १०१ में तथा उसके बाद उसने कमशः अनेक विषयों के लिए 'हिंदी वैज्ञानिक कोष' प्रकाशित किए, जिनके संपादक डा० श्यामसुन्दर दास, पं० सुधाकर द्विवेदी तथा पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान् रहे।

७. विभाषा-ज्ञान—अन्य माषाओं के अध्ययन से संबंध रखने वाली पुस्तकों में से उल्लेखनीय हैं प्रमाकर शास्त्री का 'वाल संस्कृत प्रमाकर' (१८६५) जो व्याकरण-अन्य है, रामकर्ण का 'मारवाड़ी व्या- करणा' (१८६६), हूपर रेवरेंड का 'यवन भाषा न्याकरण' (१८७४) तथा 'यवन भाषा का कोष' (१८७८) जो यूनानी भाषा के हैं, एस्॰ डबलू॰ फैलन का 'न्यू इंगलिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी' (१८८३-) तथा प्यारेलाल का 'जापानी बोलचाल' (१६०६)।

भाषा-दर्शन का चेत्र इस युग के लिए नवीन था, श्रीर कुछ श्रच्छे अन्थ श्रवश्य निकले, पर इस समय इस चेत्र में जितना श्रच्छा कार्य श्रंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से हुशा उतना हिंदी में नहीं हुशा। हिंदी में भी कुछ श्रीर श्रच्छा कार्य हो सकता था।

### ललित कला

प्रस्तुत विषय का साहित्य प्रमुख रूप से संगीत संबंधी है, शेप कलाश्रों के संबंध में साहित्य का सर्वथा-श्रभाव-सा है।

१. संगीत—संगीत के उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं डा॰ सौरीन्द्र मोहन् ठाकुर का 'गीतावली' (१८७८), जो भारतीय संगीत विषयक छाँ श्रच्छी रचना है, गोपालदास संगीत शास्त्री का 'संगीत सप्ताणांवतरङ्ग' (१८८२), हरिश्चन्द्र का 'संगीतसार' (१८८३), रामेश्वर हरिजी ज्ञानी का 'गायन-सागर' (१८८५), जो ब्रजभापा में है, भक्तराम का 'रागरताकर' (१८८५) श्रादित्यराम वैकुएठराम का 'संगीतादित्य' (१८६०—), तथा राजा फतेहसिंह वर्मा का 'राग-प्रकाशिका' (१८६६)। स्वतंत्र रूप से रागों का केवल एक विवेचन मिलता है: तुलाहीराम का 'राग मालश्री' (१६०५)।

वाद्य-संगीत मात्र से संबंध रखनेवाले भी कुछ ग्रन्थ है : लोकनाथ चौबे का 'वंशी रागमाला' (१८८६), मिण्राम उस्ताद का 'सितार्ड्' चिन्द्रका' (१८६३), शिवनारायण तुलसीदास का 'संगीत-पञ्चरत्न' (१८६५) बिसमें पाँच वाद्यों के शिच्रण का प्रयास किया गया है, तथा विष्णुदिगंबर पाजुस्कर का 'मृदंग और तबलावादन पद्धति' (१६०३)।

२. श्रान्य कलाएँ—श्रान्य कलाश्रों में से केवल दो पर एक-एक उल्लेखनीय रचना मिलती है: वक्तृत्वकला पर तथा चित्रकला पर: काशोनाथ खत्री की 'उत्तम वकृता देना सीखने की विधि' (१८८७) तथा त्रलदेव शर्मा का 'बलदेवचित्ररताकर' (१८६८—)। ग्रंतिम में केवल चित्रों का संग्रह है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि यह साहित्य कितना पिछड़ा रह गया। जान पड़ता है कि ललित कला हिन्दी प्रान्त में मध्ययुग की एक भयाव-शेष मात्र बनी रहो।

#### उपयोगी कला

इस काल के पूर्वार्क्ष में उपयोगी कला संबन्धी साहित्य का सर्वथा श्रभाव रहा। उत्तरार्क्क में पुस्तकें श्रवश्य मिलती हैं, किन्तु उनमें भी महत्वपूर्ण रचनाएँ श्रधिक नहीं हैं श्रौर कुछ ही कलाश्रों से संबंध भी रखती हैं। समस्त साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में रक्खा जा सकता है: १. कृषि श्रादि, २० वस्त्र-शिल्प, ३. सिलाई श्रादि, ४० युद्ध-कला, गञ्ज-शिल्प, ६. स्काउट-कला, ७० पशु-शिक्षण, ८. सामान्य विर्वचन।

- '१. कृषि, वाराबानी तथा मधुमक्खी-पालन—उल्लेखनीय रच-नाम्रों में से उमानाथ मिश्र की 'खेतीबारी' (१८८६-), तथा यमुनाशंकर नागर की 'कृषिविद्या' (१६००) कृषि-संवंधिनी है; प्यारेलाल का 'विटप-विलाख' (१८६७) बाग्नवानी पर है महावीरप्रधाद की 'मधु-मिल्ला' (१६०३) मधुमक्खी-पालन पर है।
- २. वस्त्र शिल्प—कताई बुनाई की उल्लेखनीय पुस्तकें हैं पूर्शिमा देवी की 'ऊन की बुनाई की प्रथम शिचा' (१६०६) तथा ठाकुरप्रसाद खत्री का 'देशी करघा' (१६०८)।
- ३. सिलाई तथा कुछ अन्य शिल्प—िखाई की एक ही पुस्तक हैं : ठाकुर प्रसाद खत्री की 'सुघर दर्जिन' (१६०८)। अन्य व्यवसाय प्रधान कलाओं में से कुछ पर पुस्तकें और हैं : रामप्रताप शर्मा का 'मसि-दर्पण' (१८६०) तथा वेणीमाधव त्रिपाठी का 'मसिसागर' (१८६७) स्याही बनाने पर हैं, और रामजीवन नागर की 'देशी बटन' (१६०४) बटनें बनाने पर हैं। जौहरियों और सुनारों के व्यवसाय से संबंध रखने-

वाली उल्लेखनीय रचनाएँ हैं गणेश सीताराम शास्त्री की 'रत्नपरी ज्ञां' (१८८६), ग्रोंकारलाल शिव-लाल शर्मा की 'नमूना-ए-ज़ेवरात' (१८६७) तथा ठाकुरप्रसाद खत्री की 'सुनारी' (१६००)। फोटोग्राफी बिल्कुल नई कला थी, इस पर्क केवल एक पुस्तक मिलती हैं: मोहनलाल शर्मा कृत लिखित 'प्रतिविम्ब' चित्र चिंतामिख (१८८६)।

४. युद्ध-कला—युद्ध-कला से संबंध रखने वाली केवल दो कृतियाँ उल्लेखनीय हैं: प्यारेलाल की 'वाण-विद्या' (१६०१) जो वाण द्वारा लच्यवेध पर है, तथा गङ्काप्रसाद की 'निलका आविष्कार' (१८६६) जो आधुनिक युद्ध-प्रणाली से संबंध रखती है।

५. गृह-शिल्प—-यह-शिल्पों में से केवल पाक-कला पर एक पुस्तक उल्लेखनीय है: कार्तिकप्रसाद खत्री की 'पाकराज या मोहनथाल' (१९०३)।

६. स्काउट-कला — स्काउट-कला के भी केवल एक ही श्रंग-संके तिक वार्तालाप—पर एक पुस्तक है: शिवनाथ मिश्र कृत 'श्रवाक्-वार्ता' लाप' (१८८४)

७. पशु-शिच्या—पशुत्रों श्रौर हिंस जीवों को वश में करने की कला पर उल्लेखनीय कृतियाँ हैं 'बाजीवा प्रकाश' (१८६६), जो घोड़ों को सिखाने के विषय पर हैं, बीर विक्रमदेव का 'गज-शास्त्र' (१६०६), जो हाथियों को सिखाने के संबंध में है, श्रौर मोहनगिरि गोसाई का 'सर्पमंत्र मंडार' (१६०७), जिसमें सपों को वश में करने श्रादि के विषय के मंत्रों का संग्रह है।

७. सामान्य विवेचन — अनेक शिल्पों की अवस्था के संबंध में दो पुस्तकों महत्वपूर्ण हैं: लजाराम शर्मा की 'मारत की कारीगरी' (१६०२ के तथा गङ्काप्रसाद गुप्त की 'देशी कारीगरी की दशा और स्वदेशी वस्तु स्वीकार' (१६०६); पिछली में स्वदेशी आन्दोलन की दृष्टि से देशी शिल्पों का एक लेखा उपस्थित किया गया है।

अपर जो वात हम ललित कला के संबंध में कह चुके हैं प्रायः वही

यहाँ भी नही जा सकती है : उपयोगी नलाओं की स्थिति उनसे कुछ ही अच्छी ठहरती है ।

### [ खेल तथा ] शरीर-रचा

खेल तथा शरीर-रक्षा संबंधी साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गों में विमाजित कर सकते हैं : १. गोष्ठी खेल, २. बाहरी खेल, ३. श्रायुर्वेद-प्रणाली, ४. ऐलोपैथी, ५. होम्योपैथी, ६. यूनानी श्रीर जर्राही प्रणालियाँ, ७. स्वास्थ्य-रक्षा, श्रीर ८. पशु-चिकित्सा।

- १. गोष्ठी खेल--आलोच्यकाल के प्रधान गोष्ठी खेल ताश और शतरंज थे। इन पर कई पुस्तकें लिखी गई: अम्बिकादत्त व्यास का 'महाताश-कौतुक-पचासा' (१८०२) तथा 'ताश-कौतुक-पचीसी' (१८८०) ताश के खेलों पर, तथा मदन मद्द का 'शतरंज विलास' (१८८३), अम्बिकादत्त व्यास का 'चतुरंग-चातुरी (१८८४), तथा व्याक्तीप्रसाद का 'चतुरंग-विनोद' (१८८५) शतरंज के खेलों पर अमुख हैं।
- २. बाहरी खेल—बाहरी खेलों में भारतीय खेलों के संबंध में ही पुस्तकें मिलती हैं। उनमें से उल्लेखनीय हैं दामोदर शास्त्री सप्रा की 'नियुद्ध-शिद्धा' (१८८२) तथा पत्तनलाल की 'देशी खेल' (१९०१-)।
- ३. ऋायुर्वेद प्रणाली—चिकित्सा प्रणालियों में से सबसे ऋषिक रचनाएँ आयुर्वेद प्रणाली पर हैं। जनार्दन भट्ट का 'वैद्यक रल' (१८८२) सामान्य वैद्यक की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। श्रीकृष्ण शास्त्री का 'चिकित्साधातुसार' (१८८५) रसायनिक चिकित्सा का ग्रंथ है। प्यारेलाल का 'काया-कल्प' (१९०१) अपने नाम की विशिष्ट चिकित्सा-पिराटी का निरूपण करता है। निदान-संबंधी रचनाओं में उल्लेखनीय है गंगाराम यती का 'निदान' (१८०७), तथा नारायणदास शर्मा 'निदान विद्या' (१९०१)। दत्तराम चौवे कृत 'नाड़ी-प्रकाश' (१८६२) तथा किशोरीलाल शर्मा की 'मृत्यु परीक्षा' (१९०२) भी इसी श्रेणी में रक्ली जा सकती हैं। निधंदु ग्रंथों में दत्तराम चौवे के 'वृहत् निधंदु

रताकर' (१८८६), 'निघंदु रताकर' (१८६२) तथा 'ग्रिभिनव निघंदु' (१६०१) मुख्य हैं।

8. ऐलोपैथी—ऐलोपैथी के ग्रंथ शरीर-शास्त्र, शल्य-चिकित्सा ग्रीर परिचर्या प्रणाली पर मिलते हैं । डीमलर जी० का 'ए ट्रैक्ट ग्रान हार्टेंं ( १८६७ ), वेलीराम का 'ह्यू मन ऐनौर्टोंमी ( १८८७ ) तथा विष्णु-दत्त शुक्र का 'शारीरक भापा' ( १८६७ ) शरीर-शास्त्र संबंधी हैं । डा० ब्रजलाल की 'शस्त्र चिकित्सा' ( १८८७ ) पाश्चात्य शल्य-चिकित्सा पर एक वृहद् ग्रंथ है । डा० महेन्दुलाल गर्ग की 'परिचर्या-प्रणाली' ( १६०० ) रोगी-परिचर्या संबंधी उल्लेखनीय कृति है । सत्यमामा देवी की 'घात्री-विद्या' ( १६०३ ) का विषय स्वतः प्रकट है ।

४. होम्योपेथी—होम्योपेथी के प्रचार का प्रारंभ ही हुग्रा था। केदारनाथ चैटर्जी का 'होम्योपेथिक सार' (१८८२-) उक्त प्रणाली की एकमात्र उल्लेखीय कृति है।

६. यूनानी श्रोर जर्राही—केवल एक-एक पुस्तकें इन प्रणालियों रे पर भी मिलती हैं: रघुवरदयाल का 'तिब्बरल' (१८८६') तथा रङ्गी- लाल का 'जर्राही प्रकाश' (१८८५)।

७. स्वास्थ्य-रत्ता—सामान्य स्वास्थ्य-रत्ता के विषय में एकमात्र उल्लेखनीय कृति काशीनाथ खत्री की 'सदासुखी' (१८८८) है। ब्रङ्ग-विशेष की रत्ता के लिए लिखे गये ग्रंथों में भी एक कृति उल्लेख-नीय है: डा॰ महेन्दुलाल गर्ग की 'दन्तरत्ता' (१८६६)।

दं. पशु-चिकित्सां—सामान्य पशु-चिकित्सा के संबंध में उल्लेखं-नीय है डा० शिवचन्द्र मैत्र की 'पशु-चिकित्सा' (१८६५)। पशु विशेष की चिकित्सा-संबंधी रचनात्रों में उल्लेखनीय हैं केशवसिंह की 'किर्श् कल्पलता' (१८६८) तथा लल्लयजनसिंह देव की 'महिषी चिकित्सा' (१८६६) जो क्रमशः हाथी तथा भैंस की चिकित्सा पर हैं।

इस साहित्य में भी नवचेतना के लच्च्या नहीं दिखाई पड़े यह

विज्ञान

इस काल का विज्ञान-साहित्य निम्न कोटियों में विभाजित किया जा सकता है: १. भौतिक, २. गिएत, ३. ज्यौतिष, ४. रसायन, तथा १. प्राणिशास्त्र।

१. भौतिक—भौतिक तथा उसके विभिन्न श्रंगों पर शंथ प्रायः शिद्धा-विभाग की श्रावश्यकताश्रों के कारण ही लिखे गए। उनमें से प्रमुख हैं सोहनलाल का 'दौत विजली बल' (१८०१) जो 'वोलैटाइल इलेक्ट्रिसिटी' पर है, उन्हीं का 'रगड़ विजली बल' (१८०१) जो 'फिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी' पर है, महेन्द्रनाथ महाचार्य का 'पदार्थ-दर्शन' (१८०३) तथा लद्दमीशंकर मिश्र का 'पदार्थ विज्ञान विटप' (१८०५)। यह शंथ युग के पूर्वार्ध के ही हैं, उत्तरार्द्ध में कोई उल्लेखनीय शंथ नहीं मिलते।

रः गिणित—गणित तथा उसके विभिन्न ग्रंगों पर भी ग्रंथ प्रायः गिल्ला गए। के लिए ही लिखे गए, पर कुछ ग्रंथ स्वतन्त्र ढंग से भी लिखे गए। ग्रादित्यराम महाचार्य का 'वीजगणित' (१८७४), शिव-चरणलाल का 'चेत्रमिति-प्रकाश' (१८७५) जो 'युक्किड' संबंधी है, नवीनचन्द्र राय का 'जलिस्थिति ग्रौर जलगित' (१८८२), जो 'हाइड्रॉलेक्स' तथा 'न्युमैटिक्स' पर है, ग्रौर उनका 'स्थितितत्व ग्रौर गितित्व' (१८८२) जो 'स्टैटिक्स' ग्रौर 'डाइनैमिक्स' पर है, लच्मीशंकर मिश्र की 'गितिविद्या' (१८८५) जो पुनः 'डाइनैमिक्स' पर है, तथा इन्द्राजी भगवानजी का 'शिल्पशास्त्रांगैत ग्रायतत्व' (१८६७), जिसका संबंध वास्तुशिल्प संबंधी गणित से है, गिणित के प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके ग्रातिरिक्त सुधाकर द्विवेदी के 'चलन-कलन' (१८८६), 'चल-राशि-कलन' [१८८६ !] तथा 'समीकरण मीमांसा' [१८८६ !] भी गिणित के कितिपय ग्रंगों पर महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं।

३. ज्योतिष—ज्यौतिष-संबंधी ग्रंथों में हरिप्रसन्न बैनर्जी की 'यंत्री शतवार्षिकी (१८६७), हनुमानिकशोर शर्मा की 'गुक्सारिखी' (१८८१), शिवकुमारिष्ट्रंह का 'कालबोध' ( १८६५ ) तथा श्रीनारायण पाएडेय का 'कालनिर्ण्य' ( १८६७ ) मुख्य हैं। प्राकृतिक भूगोल पर उल्लेखनीय हैं.लच्मीशंकर मिश्र की 'प्राकृतिक भूगोल चंद्रिका' ( १८७६ )।

४. रसायन—रसायन पर साहित्य का प्रायः श्रभाव रहा । केवल रासायनिक चमत्कार संबंधी एकाध पुस्तकें मिलती हैं: जैसे भुवनचन्द्र वसु की, 'दिग्विजय या श्राश्चर्यचंद्रिका' (१८६६) श्रीर वलदेवप्रसाद मिश्रं की 'कीमिया' (१८६६)।

५. प्राणि-शास्त्र—प्राणि-शास्त्र पर उल्लेखनीय केवल दो कृतियाँ दिखाई पड़ीं: लद्मीनाथ सिंह का 'जीवजंद्ध' (१८६५) तथा पृथ्वीनाथ सिंह की 'उद्गिज विद्या' (१६०४-)।

विज्ञान इस युग के लिए नया विषय था, ऋौर निस्संदेह जैसा पिछड़ा युग यह था उस के ध्यान से इसमें काम ऋच्छा ही हुआ।

# समाज-शास्त्र [ श्रौर दर्शन ]

श्रालोच्यकाल के पूर्वार्क्ष में इस विषय का जो साहित्य निर्मित हुश्रा उसमें वैज्ञानिक धारणा का प्रायः श्रभाव है, केवल उत्तरार्क्ष के साहित्य में—सो भी प्रायः इस युग के श्रंत में—वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रायुम्मिव दिखाई पड़ता है। श्रध्ययन के लिए प्रस्तुत साहित्य को हम निम्निलिखत शीर्षकों में रख सकते हैं: १. राजनोति, २. श्रर्थशास्त्र, ३. तर्क-शास्त्र, तथा ४. मनोविज्ञान।

- १. राजनीति—राजनीति संबंधी-रचनाएँ हैं श्री निवासदास की 'राजनीति' (१८६६), जसुराम का 'राजनीति संग्रह' (१८७२), तथा देवीदास की 'राजनीति' (१८७३)। यह सभी प्राचीन परिपाटी पर हैं। उत्तराई में कोई रचनाएँ नहीं मिलतीं।
- २. ऋर्थशास्त्र—इस काल के पूर्वार्द्ध में ऋर्थशास्त्र-विषयक साहित्य का अत्यंतामाव रहा; उत्तरार्द्ध में उल्लेखनीय हैं: मिश्रवंधु का 'व्यय' (१६०५ द्वितीय), ब्रजनन्दनसहाय का 'ऋर्थशास्त्र' (१६०६) तथा गणेशदत्त पाठक की 'ऋर्थशास्त्र प्रवेशिका' (१६०७)। यह रचनाएँ युग

के अंत की हैं, और नवीन अर्थ-शास्त्र की प्रारंभिक कृतियाँ मानी जा सकती हैं।

३ तर्कशास्त्र—तर्कशास्त्र पर केवल दो कृतियाँ हैं: मुखदयाल शर्मा की 'न्याय-बोधिनी' (१८०६); इनमें से पहली पुरानी परिपाटी पर है और दूसरी नवीन परिपाटी पर।

४. मनोविज्ञान मनोविज्ञान पर केवल एक पुस्तक उल्खलेनीय है: गर्णपति जानकीराम दुवे की 'मनोविज्ञान' (१९०४), जो श्रपने विषय की पहली पुस्तकों में से है।

स्पष्ट है कि प्रस्तुत विषय पर इस काल में साहित्य-निर्माण बहुत पिछड़ा रहा !

#### शिचा

शिचा-संबंधी पुस्तकों का श्रत्यन्ताभाव रहा; केवल एक पुस्तक ऐसी भिवृती है जिसका उल्लेख किया जा सके वह है मुहस्मदहुसैन कृत पाठशालास्रों, का प्रबंध (१८८३)।

#### धर्म

धर्म-साहित्य आलोच्यकाल में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस समय हिंदी-प्रान्त में तीन धर्मों का प्रचार था: हिंदू, इस्लाम, और ईसाई। इनमें से इस्लाम ने हिंदी-संस्कृति के साथ मध्ययुग में किसी समय एक समन्वय का यत किया भी था—िनसके परिणाम-स्वरूप हिंदी की वे प्रेम-गाथाएँ लिखी गई जिन्हें सूफ़ी-साहित्य के अन्तर्गत माना जाता है— पर ईसाई धर्म हिंदी-संस्कृति के साथ कभी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पर ईसाई धर्म हिंदी-संस्कृति के साथ कभी सामंजस्य स्थापित नहीं कर में ऐसी रचना नहीं दे सका जिसकी गणना 'साहित्य' में हो सके। इस्लाम भी अधिक दिनों तक इमारे साहित्य-निर्माण में योग न दे सका। शासक जाति कब तक शासितों की भाषा और संस्कृति से अपना संबंध स्थिर रख सकती थी १ फलतः उसने 'उदू के का विकास किया। और अंग्रेज़ जाति को भी अगर भारत में बसने की नौबत आती तो

कदाचित् एक तीसरी साहित्यक ग्रौर सांस्कृतिक भाषा ग्रौर उसके साहित्य का सजन होना ग्रवश्यंभावी था। ग्रस्त, श्रालोच्यकाल में हिंदी में इस्लाम या ईसाई धर्म का साहित्य त्रिलकुल नहीं मिलता। जो कुछु भी साहित्य मिलता है वह हिंदू धर्म या उसके ही कुछ रूपांतरों का है। इस साहित्य का निरीक्षण हम निम्नलिखित शीर्पकों के ग्रन्तर्गत कर सकते हैं: १. जाति-व्यवस्था, २. संप्रदाय-व्यवस्था, ३. वेदान्त, ४. भक्ति, ५. योग, ६. निर्विशिष्ट धर्म, ७. नीति-धर्म।

१. जाति-ज्यवस्था—जाति-ज्यवस्था विषयक इस काल की रचनाग्रों में उल्लेखनीय हैं शिवप्रसाद सितारेहिंद की 'जाति की फ़िहरिस्त'
(१८०१), ज्वालाप्रसाद मिश्र का 'जाति-निर्ण्य' (१६००), ग्रवधिवहारीलाल मुंशी का 'वर्ण-निर्ण्य' (१६०४) तथा शिवशंकर शर्मा का 'जातिनिर्ण्य' (१६०७)। ग्रंतिम कृति ग्रार्थसमाज का दृष्टिकोण उपस्थित
करती है। कुछ जातियों के रीति-रस्मों के संबन्ध में भी पुस्तकें मिलेह्णे
हैं: ठाकुरप्रसाद खत्री की 'दस्त्र-ग्रमल शादी' माला (१८७१) ग्रहीर,
कसेरा, कोइरी, बनिया, तथा इद्धवाई जातियों के विषय में है। जातियों
की उत्पत्ति के विषय में दो पुस्तकें मिलती हैं; हरिचन्द्र कृत 'ग्रगरवालों की उत्पत्ति' (१८०१) तथा 'खत्रियों की उत्पत्ति' (१८८३)।

२. संप्रदाय—विभिन्न संप्रदायों तथा हिन्दू-धर्म के रूपान्तरों के संबन्ध में प्रचुर साहित्य मिलता है। जैनधर्म के सम्बन्ध में हरिचन्द्र का 'जैन कुत्इल' (१८७३) तथा ग्रात्मारामजी महामुनि का 'जैनतत्वाद्शी ग्रंथ' (१८८४)—जिनमें से पिछला एक बड़ा ग्रौर महत्वपूर्ण ग्रन्थ है—उल्लेखनीय हैं। कन्नीर-पन्थ के सम्बन्ध में इसी प्रकार वालजी वेच्न के 'सोसेंज ग्रॉब् कन्नीर रेलिजन' (१८८१) तथा मकन जी कन्नीर-पंथी का 'कन्नीरोपासना पद्धति' (१६०४) प्रमुख हैं। इनमें से पहले में कन्नीर-पंथ को ईसाई धर्म का एक रूपान्तर सिद्ध करने का यल किया गया है, ग्रौर दूसरा ग्रपने संप्रदाय का एक ग्रंथ है। चल्लभ-संप्रदाय संबंधी ग्रंथ दो वगों में रक्खे जा सकते हैं: एक वे जो संप्रदाय के

सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं, श्रौर दूसरे वे जो संप्रदाय की व्यवस्था में दोष-दर्शन करते हैं। पहले प्रकार की रचनाएँ हैं ब्रजदास की 'श्री गोत्वामी महाराज नी वंशावली, ( १८६८ ), गोपालदास का 'वल्लभा-F ख्यान' (१८७३), ब्रजजीवनदास का 'ब्रह्मभ-विलास' (१८८६), हरिश्चन्द्र का 'उत्तवावली' [१८६०! ], शंकरदयालु मिश्र का 'बह्मभाचार्य सम्प्रदायष्टकम्' (१६०३), रघुनाय जी शिवाजी का 'वल्लभपुष्टिप्रकाश' (१९०६) तथा एक श्रज्ञात लेखक का 'पुष्टिमार्गीय गुरु-परंपरा-विचार' (१८६१)। दूसरे प्रकार की रचनाएँ हैं व्लैकेट का 'बल्लभकुल चरित्र-दर्पण (१८८१) तथा भक्तानन्द का 'वल्लभकुल छल-कपट-दर्पण' (१६०७)। नानक मत पर विष्णुदास कृत 'द्वादश-प्रन्थी' (१८६४), गणेश विह कृत 'गुरु नानक स्योदय' (१६००) तथा कृष्णानंद उदासी कृत 'नानक सत्यप्रकाश' (१६०२) प्रमुख हैं। ग्रार्यसमाज की स्थापना इसी काल में हुई, और इस काल को रचनाश्रों में से श्रार्यसमान के साम्प्रदायिक प्रंथ ्रिसामी दयानन्द के 'सत्यार्थप्रकाश' (१८ऽ५) के बराबर किसी ने भी प्रचार नहीं पाया । समर्थदान का 'त्रार्यसमान परिचय' (१८८७) तथा शिवनाथ का 'वैदिक जीवन' (१६०५) त्रार्यसमाज की इस काल की स्रन्य उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। ब्रह्म-समाज की स्थापना भी प्रायः इसी काल में हुई । हिंदी में उसके उल्लेखीय ग्रंथ हैं नवीनचंद्र राय कृत 'श्राचारादर्श (१८७२), 'धर्मदीपिका' (१८७३) 'ब्राह्मधर्म के प्रश्नोत्तर' (१८७३) तथा 'तत्ववोध' (१८७५), हरनामचंद्र कृत 'हिंदूधर्म विवर्धन' (१८७४); प्रतापिंह भोसले कृत 'सत्यसागर' (१८८६) तथा 'ब्रह्मस्मृति' (१८८३) जिनमें से ऋांतिम दो महत्वपूर्ण हैं। राधास्त्रामी मत के संस्थापक-जिसकी स्थापना १८६१ में हुई यो—राधास्वामी साहब के 'सार वचन' (१८८४) के हिंदी पद्य ग्रीर गद्यरूप इसी काल के हैं। शेष संप्रदायों की कोई उल्लेखनीय रचना नहीं मिलती है।

3. वेदान्त — इस काल में वेदान्त की एक प्रवल धारा साहित्य-चेत्र में वहती हुई दिखाई पढ़ती है। कुछ संप्रदायिक सिद्धान्तों के रूप में ही नहीं बल्कि वह एक और विस्तृत रूप में प्रकट हुई। श्रद्धाराम शर्मा की 'ग्रात्म-चिकित्सा' (१८७१), कृष्णचंद्र धर्माधिकारी का 'ज्ञान-प्रदीप' (ংদ৬४), तथा 'सम्यक्त निर्ण्य' (ংদ৬४), कृष्णदास का 'ज्ञान-प्रकाश' (१८७४), भगवतसरन का 'ग्रात्मज्ञान-मंनरी' (१८७५), साधूराम का 'वाक्-सुधाकर' (१८७५), हरिदास बाजा का 'परमार्थ-चिंतनविधि' (ংদ্রঙহ), पोतांबर पंडित के 'विचार-चन्द्रोदय' (ংদ্রঙদ্র), तथा 'बाल-बोध' ( १८८२ ), श्यामदास साधु का 'ग्रंथत्रयम्' ( १८८४ ), चिद्घना-नंद गिरि का 'तत्वानुसंघान' ( १८८६ ), नन्दलाल शर्मा का 'उद्यान-मालिनी' (१८६०), बसंत जायसी की 'समुद्र-लहरी' (१८६४), खुशालदास की 'विचार-रत्नावली' ( १८६३ ), विशुद्धानंद का 'पच्चपात-रहित श्रनुभव प्रकाश' (१८६५), तथा भजनदेव स्वामी का 'त्तेत्र-ज्ञान' (१८६८) इस धारा की वे प्रमुख रचनाएँ हैं जिनमें वेदान्त के सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है। वेदान्त-धारा के भावना-ग्रंथ भी हैं – अर्थात् वे प्रंथ जिनमें सिद्धान्त-विवेचन नहीं प्रत्युत उन सिद्धान्तों की भावना में परिखित दिखाई पड़ती है : तोताराम का 'शांतिशतक' (१८७७), लच्मीनाथ सिंह परमहंस की 'पदावली' ( १८७६ ), ज्ञानानंद की 'गीत-ध्वनि' ( १८७६ ), यमुनाशंकर नागर की 'विज्ञान-लहरी' ( १८८३ ), हरिहरप्रसाद का 'वैराग्य-प्रदीप' (१८८६) निर्मलदास की 'निर्मल कृति' ( १८८८ ), रृसिंहाचार्य का 'रृसिंहनाणी-विलास' ( १८८६ ), ब्रह्मा-नंद स्वामी के 'प्रबोध-शतक' (१८८८), तथा 'भजनमाला' (१९०६), हेमराज स्वामी का 'शांति-सरोवर' ( १८६२ रिप्रिन्ट ), सेवानंद ब्रह्म-चारी का 'ब्रह्मसंगीत' ( १८६५ ) तथा साहबदास का, 'वैराग्यरताकर' ( १६०३ ) इसी दूसरे प्रकार की रचनाएँ हैं। यह सभी पद्य में हैं— केवल इनमें वह कलात्मक विशेषता नहीं पाई बाती जिससे इनको ललित साहित्य में स्थान दिया जा सकता।

४. भक्ति—इस काल के भक्ति-संबन्धी कुछ उल्लेखनीय सिद्धान्त-ग्रंथ हैं: रमाकांतशरण का 'प्रेमसुधा-रत्नाकर' (१८६३), तेज-नाथ भा का 'भक्ति-प्रकाश' (१६०५), गोपालदास का 'भक्ति-प्रकाश' (१६०५), ऋोंकारदास शर्मा की 'उपासनातत्व-दीपिका' (.१६०५) तथा बोधिदास का 'मक्तिविवेक' (१६०६)। मक्ति-संबन्धी मावना-ग्रंथ मावप्रचुरता के कारण ऊपर लिति-साहित्य की कतिपय कोटियों में आ गये हैं, इससे उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है।

४. योग—योग-संबंधी केवल दो ग्रंथ उल्लेखनीय हैं: लद्मगणानंद योगी 'लिखित 'ध्यानयोग-प्रकाश' (१६०१) तथा हंसस्वरूप स्वामी लिखित 'षट्चक्र-निरूपण' (१६०३)। ये दोनों सिद्धान्त-ग्रंथ हैं; भावना ग्रंथ कोई भी नहीं हैं।

६. निर्विशिष्ट हिन्दू धर्म—समाज में हिन्दू-धर्म का एक ऐसा रूप भी प्रचलित रहा है जिसमें जाति-व्यवस्था, सांप्रदायिकता, वेदान्त, मिक, श्रौर योग में से किसी पर कोई विशेष वल नहीं दिया जाता रहा है; इसको हम निर्विशिष्ट हिन्दू धर्म कह सकते हैं। चम्पाराम की 'धर्म लावनी' (१८७४), श्यामलाल सिंह कुंवर की 'ईश्वरोपासना' (१८८०) रामा-क्तारदास का 'संत-विलास' (१८८१), श्रम्विकादत्त व्यास की 'धर्म की धूम' (१८८५), जगमोहन सिंह ठाकुर की 'देववानी' (१८८६), श्रीरामशरण का 'मजनामृत' (१८६०), नरसिंह केसरीसिंह की 'मजनावली' (१८६०), श्रम्विकादत्त व्यास की 'स्वर्ग-समा' (१८६१), प्रतापनारायण मिश्र का 'पञ्चामृत' (१८६२), श्रम्विकाप्रसाद वर्मा का 'श्रम्विका-मजनावली' (१८६८), जगनायदास 'रलाकर' का 'धर्म-संताप' [१६०० १ ] तथा दुर्गाप्रसाद मिश्र का 'भारत धर्म' (१६००) प्रायः इसी धारा के ग्रंथ हैं, श्रौर यह सभी मावना-ग्रंथ हैं।

७. नीति-धर्म—नीति-उपदेश-साहित्य भी जिसे हम समाजधर्म-साहित्य कह सकते हैं — इस युग में प्रचुर परिमाण में मिलता है। रूपनारायण शर्मा का 'स्त्री-चर्या' (१८६८), पालराम शर्मा का 'शील-रलाकर' (१८७२), रामस्वरूप तिवारी का 'नीतिसुधा-तरंगिणी' (१८७२), हरिदयाल की 'सार-उक्तावली' (१८८३ रिप्रिन्ट), बह्नम-राम स्जाराम व्यास की 'बह्नम-नीति' (१८८३), प्रतापनारायण मिश्र का 'मानस-विनोद' (१८८६), काशीनाथ खत्री का 'ताबीज' (१८८८), बालाबख्श चारण का 'उपदेश-पंचाशिका' (१८६०), स्रयोध्यासिंह उपाध्याय का 'उपदेश-कुसुम' (१६०१), देवरतन शर्मा का 'शिप्टाचार' (१६०२), सीताराम लाला की 'नीति-वाटिका' (१६०४), जवाहिर लाल शर्मा का 'उपखान पचासा' (१६०४) तथा गोविन्दशरण त्रिपाठी का 'कर्राव्य पालन' (१६०८) इस परंपरा की प्रमुख रचनाएँ हैं।

यह समस्त धर्म-साहित्य प्राय: पूर्णरूप से मध्ययुग की परंपरा में है यदि यह कहा जावे तो कदाचित् अनुचित न होगा। थोड़े से समाजों के ग्रंथों को छोड़ कर नवचेतना के लच्चण इस साहित्य में भी नहीं दिखाई देते। धर्म निस्संदेह जीवन की एक आवश्यकता है, किंतु क्या इन अतिरंजित रूपों में ही ! कुछ और गंभीरता के साथ 'धर्म' की समस्या पर मनन किया जा सकता था, वह इस युग में विलकुल नहीं हुआ। या तो पुरानी लकीरें पीटी जाती रहीं, अन्यथा कुछ खंडन-मंडन होता रहा। यही इस युग के धर्म-साहित्य की विशेषता है।

#### समालोचना\*

प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम दो वर्गों में रख सकते हैं: १. प्राचीन लेखकों का अध्ययन, तथा २. आधुनिक लेखकों का अध्ययन।

१. प्राचीन लेखक—हिंदी के प्राचीन किवयों और लेखकों के विषय में यद्यपि कोई पूर्ण और सुव्यवस्थित अध्ययन इस काल में प्रकाशित नहीं हुआ; पर उनके जीवन और कृतियों के स्फुट पत्तों पर विचार और तथ्यपूर्ण समग्री प्रकाश में आने लगी, और उनके इतिवृत्त भी लिखे जाने लगे। कालकम से इस प्रकार के प्रमुख लेखक और उनके विषय की समग्री निम्नलिखित है:

चंद-'पृथ्वीराज रासो' की प्रामाणिकता पर श्यामलदास कविराजा

<sup>#</sup>इस शीर्षंक के नीचे साहित्यकारों के वैयक्तिक अध्ययन से संबंध रखने अध्ययन से संबंध रखने अध्ययन से संबंध रखने पाली उन समस्त पुस्तकों का समावेश किया गया है जो केवल किसी एक साहित्यकार से संबंध रखती हैं—एक से अधिक साहित्यकारों से संबंध रखने वाली इस प्रकार की सामग्री का समावेश आनेवाले वर्ण में किया गया है।

की 'पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता' (१८८६) तथा उसके उत्तर में मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या की 'चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की प्रथम संरत्ता' (१८८७); श्रीर हरिचरण सिंह लिखित 'स्रनङ्गपाल कुंबीराज समय' (१६०२)।

कबीर — लोचनदास ज्योतिषी की 'कबीर साहब का जीवन-चरित्र' (१६०३) तथा शंभुदास महंत की 'कबीर-सिद्धान्त-बोधनी' (१६०४)। मीरा—कार्त्तिकप्रसाद खत्री लिखित 'मीराबाई का जीवन-चरित्र' (१८६३) तथा देवीप्रसाद मुंसिफ़ लिखित 'मीराबाई का जीवन-चरित्र' (१८६३)।

· सूर—देवीप्रसाद मुँसिक का 'स्रदास जी का जीवन-चरित्र' (१६०६)। तुलसीदास--- तुलसीदास संबंधी रचनाएँ सबसे ऋधिक विस्तृत चेत्र पर हैं । उनके जीवन-वृत्त से संबंध रखनेवाले ग्रंथ हैं: विश्वेश्वरदत्त शर्मा 🎺 jgलसीदास-चरित-प्रकाश' ( १८७७ ), कमलकुमारी देवी लिखित 'गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन-चरित्र' (१८६५) तथा [ रामस्वरूप लिखित ? ] 'गोस्वाभी तुलसीदास का जीवन चरित्र'। उनकी कृतियों के प्रमुख संग्रह हैं [ नवलिकशोर सं॰ १ ] 'पञ्चरत्न' ( १८८६ ), जिसमें 'जानकी-मंगल' 'पार्वती-मङ्गल,' 'वैराग्य-संजीविनी', 'नहळू' तथा 'बरवा' संग्रहीत हैं ; [ खेमराज श्रीकृष्णदास सं० १ ] षोडस रामायण संग्रह' [नूत बिहारी दे सं० १ ] 'षोड्स रामायरा' (१६०३), जिनमें १६ ऐसी रचनाएँ संब्रहीत हैं, जो तुलसीदास की मानी जाती हैं तथा [ नूत विहारी दे सं० १ ] 'तुलसीदास जी की प्रंथावली' 🍞 (१६०४)। कुछ अन्य केवल 'मानस' संबंधी हैं: मन्नालाल शर्मा लिखित 'मानस-शंकावली' ( १८८४ ), जानकीदास लिखित 'तुलसीकृत रामायण की मानस-प्रचारिका (१८८५), देवी प्रसाद रामायणी की 'कवित्तः रत्नावली मानस-प्रकाश' ( १८८६ ), तथा सुधाकर द्विवेदी सं॰ 'मानस-पत्रिका' (१६०४), जो प्रायः सामान्य ऋर्थ-संबंधी हैं, बहादुरदास का 'निर्द्यन्द-रामायण' (१८५५), यमुनाशंकर नागर का 'रामायण अध्यातम-विचार' (१८८७), सहजानंद स्वामी का 'आतम-रामायण' (१६०४) तथा गुरुसहाय सिंह का 'मानस-अभिराम' (१६०६), जो रामकथा के एक वेदान्त-परक अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। इनमें यमुनाशंकर नागर का अन्य बहुत ही विस्तृत है, और 'मानस्' के अवतरणों का उल्लेख करते हुए अपने अर्थ के प्रतिपादन का प्रयास करता है। 'मानस' के कुछ शब्द-कोष मी लिखे गए: जयगोपाल बोस का 'तुलसी शब्दार्थ-प्रकाश' (१८६६), तथा अमरसिंह का 'मानस-कोष' (१८६०) इसी प्रकार के प्रयास हैं। 'मानस' के आतिरिक्त कवि के केवल एक अन्य पर विशेष कार्य हुआ—वह है 'सतसई'; सुधाकर द्विवेदी का 'सतसई-सुधाकर' (१८६६) 'सतसई' के दोहों का एक पद्यात्मक विस्तार उपस्थित करता है।

रहीम—रामलाल दीन्नित सं० 'रहिमन-शतक' ( १८६८ ) तथा उमराव सिंह सं० 'रहीम-रत्नाकर' ( १६०२ )।

भु वदास---रामकृष्ण वर्मा सं० 'भु व-सर्वस्व' (१६०४)।

बिहारी—रसिकेश कृत 'रस-कौमुदी' (१८८५), तथा राषाकृष्ण दास लिखित 'कविवर बिहारीलाल' (१८६५)।

भूषण — [ नूत विहारी दे सं० १ ] 'भूषण-प्रंथावली' (१६००)। नागरीदास—राधाकुष्णदास लिखित 'नागरीदास जी का जीवन-चरित्र' (१८६४)।

दत्त कवि—चगडीप्रसाद सिंह लिखित 'दत्त कवि' (१८६६)।

२. श्राधुनिक लेखक—श्राधुनिक लेखकों के संबंध में श्रौर भी कम लिखा गया। काल कम से उल्लिखित केवल निम्नलिखित लेखकों के संबंध का साहित्य प्रकाश में श्राया:

हरिश्चन्द्र—रामदीन सिंह सं० 'हरिश्चन्द्र-कला' (१८८७-१६०५) जिसमें उनकी कृतियों का संग्रह हुन्ना है, तथा राघाकृष्णदास का 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जीवन-चरित्र' (१६०४), शिवनंदनसहाय का 'सचित्र हरिश्चन्द्र' (१६०५)। ं लिख्रिराम कवि—नकछेदी तिवारी का 'कविराज लिख्रिराम कवि' (१६०४)।

श्रंत्रिकादत्त व्यास—'निज वृत्तान्त' (१६०१) स्वतः किव लिखित।

तोताराम—मुत्रीलाल लिखित 'वाबू तोताराम का जीवन-चरित्र'

(१६०६)।

बलदेवप्रसाद मिश्र—ज्ञजनंदनसहाय लिखित 'पं० बलदेवप्रसाद मिश्र की जीवनी' (१६०७)।

कार्त्तिकप्रसाद खत्री—वालमुकुन्द वर्मा लिखित 'वावू कार्तिकप्रसाद खत्री का जीवन-चरित्र' (१६०४)।

राघाकुष्णदास—व्रजनंदनसहाय लिखित 'वावू राघाकुष्णदास की जीवनी' (१६०७), तथा गङ्गाप्रसाद ग्रुप्त लिखित 'राघाकृष्णदास (१६०७)।

दूषदास स्वामी—स्वसंपादित कान्य-संग्रह 'लाल दे विहारी का क्षेत्न' (१८८६)। लाल दे विहारी कुष्ण की एक मूर्ति का नाम है बिसके यह उपासक थे, इसीलिए उन्होंने भ्रपनी कृति-संग्रह का यह नाम रक्खा।

जयप्रकाश लाल—जगन्नाथदासः 'रत्नाकर' सं॰ 'जयप्रकाश-सर्वस्व' (१८६५)।

गयोशप्रसाद शर्मा—स्वसंपादित 'गयाधिप-सर्वस्व' (१६०१)। हरिरामजी—स्वसंपादित 'हरि-सागर' (१६०८)।

वैयक्तिक ऋध्ययन का यह च्रेत्र नवीन था, इस ध्यान से उपर्युक्त कार्य भी निस्संदेह महत्वपूर्ण है।

### ् साहित्य का इतिहास

इस शीर्षक के ऋध्ययन को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: १. चृत्त-संग्रह, २. काव्य-संग्रह, ३. नाटक-संग्रह, ४. निबंध-संग्रह, ५. इतिहास ।

१. वृत्त-संग्रह — साहित्य के शुद्ध इतिहास तो इस काल में नहीं

तिखे गए, पर तेखकों ग्रौर कवियों के इतिवृत्त ग्रंथ—उनकी रचनात्रों से उदाहरण भी कभी-कभी देते हुए-श्वनेक लिखे गए। इनमें से अप्रगाएय है शिवसिंह सेंगर का 'शिवसिंह-सरोज' (१८७८) जिसमें तेखक ने बड़ी खोज के साथ हिंदी के प्राचीन कवियों के इतिवृत्त ग्रींदर् उनकी रचनात्रों के उदाहरण दिए हैं। राधाचरण गोस्वामी का 'नव-भक्तमाल' (१८८६्), जीवाराम् का 'रिषक-प्रकाश भक्तमाल' ( १८८७ ) तथा इरिश्चंद्र का 'उत्तराद्ध' भक्तमाल' कुछ भक्त कवियों के भी वृत्त उपस्थित करते हैं। शिवनाय योगी के 'मत्स्येन्द्रनाथ ऋौर गोरखनाथ की उत्पत्ति' (१८६०) का विषय प्रकट ही है। भागवत-प्रसाद राव के 'मदन-सरोज' (१८६०) में इक्कीस कवियों के जीवन-वृत्त दिए गए हैं । छ्रेदीदास का 'संत-महिमा-सनेह-सागर' ( १८६२ ), िखयादास की 'त्रवध संतमाला' (१८६२) तथा खरडेराव कवि की 'भक्त-बिरुदावली' (१९०६) भी उपर्युक्त भक्तमालों की परंपरा में है। देवीप्रसाद मुंखिफ़ के 'महिला-मृदुवाखी' (१६०५ रिप्रिंट ) श्रीर 'राजरसनामृत्र' ( १६०६ ) क्रमशः राजस्थान की कवियित्रियों श्रौर भूप कवियों की जीवनी और रचनाओं से परिचय कराते हैं। इसी संबंध में कहानजी धरमसिंह सं० 'साहित्य-संग्रह' ( १८६७-) का भी उल्लेख किया जा संकता है, जिसमें अनेक हिंदी-कवियों की रचनाएँ आवश्यक टिप्पियों के साथ संगृहीत हैं।

२. काव्य-संग्रह—काव्य-संग्रहों से कुछ ऐसे हैं जो विषयों के अनुसार हैं। निम्नलिखित इसी प्रकार के हैं:

राम-काव्य-संग्रह—उल्लेखनीय इनमें से केवल तीन हैं : वल्लम सं० 'रिसक-रिक्जन रामायण' (१८८८), रामकृष्ण वर्मा सं० 'रिक्जन्यः रामायण' (१८६८) तथा ल्लमीचंद सं० 'रामायण स्त्रानंद-प्रकाश' (१८६८)

कृष्ण-काव्य-संग्रह — ग्रौर इनमें प्रधानता है पुष्टि मार्गीय किवयों के काव्य-संग्रह की। नाथूमाई तिलकचंद सं० 'पुष्टिमार्गीय वैष्ण्व मार्गवतन श्रष्टसखानिकृतीन पद' (१८६८), रेवाशंकर वेलजी सं० 'रासलीला' (१८८६-), ठाकुरदास स्रदास सं० 'पुष्टिमार्गीय संग्रह (१८८८ रिप्रिन्ट) जो इन समस्त पद-संग्रहों में सबसे वृहत्काय है, त्रिभुवनदास रण्छोड़ सं० 'नित्यनियम तथा वर्षोत्सव-कीर्तन' (१८८६), ज्येष्ठाराम मुकुंद जी सं० 'जमुना जी के पद तथा घौल' (१६०६) ग्रायः पुष्टिमार्गीय किवयों के ही काव्य-संग्रह हैं। शेष में उल्लेखनीय हैं महावीरप्रसाद मुंशी सं० 'श्रीकृष्ण-गीतावली' (१८८७), रङ्गीलाल शर्मा सं० 'वृहद् रागरताकर' (१८६२) तथा 'व्रज-विहार' (१८६२)।

कबीर-पंथी संग्रह—केवल दो संग्रह उल्लेखनीय हैं: बसनजी चतु-भूंज सं० 'गुरुस्तुति संग्रह' (१८७१), श्रौर मकन जी कबीरपंथी सं० 'कबीर-स्तुति' (१६००)।

स्वामीनारायण संप्रदाय का-जिसका प्रचार गुजरात में है-केवल एक संग्रह है: जगजीवन वीरजी सं॰ 'कीर्तन-संग्रह' (१८६१ रिपिट)।

जैनधर्मावलंबी संग्रह—प्रमुख केवल तीन संग्रह हैं: सिताबचंद्र नाहर 'जैन-स्तवनावली' (१८७४), यशोविजय, विनय-विजय और ज्ञान-सार जी के 'वैराग्योपदेशक विविध पद-संग्रह' (१८८२) तथा चंद्रसेन बावू सं० 'जैन-ग्रंथ-संग्रह' (१९०३)।

शृक्षारात्मक कान्य-संग्रह—सबसे ऋषिक यही हैं। लिक्ठिमनदास लाला सं॰ 'प्रेमरलाकर' (१८७६), हरिश्चंद्र सं॰ 'प्रेम-तरक्क' (१८७६), तथा सुंदरी-तिलक' (१८८०), मन्नालाल शर्मा सं॰ 'श्रुक्कार-सरोज' (१८८०), बनारसीप्रसाद सं॰ 'सुंदरी-तिलक' (१८८२), इफीजुल्ला खाँ सं॰ 'नवीन-संग्रह' (१८८२), वञ्चूराम सं॰ 'श्रुनुराग शिरोमिए' (१८८३), नकलेदी तिवारी सं॰ 'मनोज-मक्करी' (१८८५ द्वितीय), मन्नालाल शर्मा सं॰ 'सुंदरी-सर्वस्व' (१८८६), तथा 'श्रुक्कार-सुधाकर' (१८८७), विद्याधर त्रिपाठी सं॰ 'नवोद्धादर्श' (१८८७), खूबचंद कुंवर सं॰ 'ग्रेम-पत्रिका' (१९८८), रामरत्न पाठक सं॰ 'ग्रेम-प्रवाह-तरक्क' ११८००), रामरत्न वाजपेयी सं॰ 'सुंदरी तिलक' (१८६६), विश्वेश्वर-प्रसाद सं॰ 'रासक-मुकुंद' (१६०६), तथा हरिश्चंद्र सं॰ 'ग्रेम-सन्देश' (१६०६) श्रौर 'मान-चरित्र' (१६०६) इनमें प्रमुख हैं।

नखशिख-संवंधी संग्रह—प्रमुख हैं मन्नालाल शर्मा सं॰ 'प्रेम-तरङ्ग' ( १८७७ ) तथा परमानंद सुद्दाने सं॰ 'नख-शिख-द्द्वारा' ( १८६३ )।

शृतु-कान्यसंबंधी संग्रह—हक्षीजुला खाँ सं॰ 'पट्शृतु-कान्यसंग्रह' (१८८६), परमानंद सुहाने सं॰ 'पट्शृतुहजारा' (१८६४), हरिश्चन्द्रे सं॰ 'पावस कविता-संग्रह' (१८६०) तथा भगवतीप्रसाद सिंह सं॰ 'पावस-मंजरी' (१६००) प्रमुख हैं।

ऋतुगीत-संबंधी संग्रह—प्रमुख हैं हरिचंद्र सं॰ 'मलार' हिंडोला, कजली, जयंती' (१८०५) तथा नानकचंद्र सं॰ 'पावस-प्रमोद' (१८८५)।

नीति-उपदेश 'संबंधी संग्रह—इनमें उल्लेखनीय हैं सदानंद मिश्र सं॰ 'नीतिमाला' (१८०२), ग्रलदेवप्रसाद बाबू सं॰ 'नीति-रलावली' (१८६५), [गौरा वेवा सं० ?] 'गिरिधर व्यास ग्रौर वेताल की कुरडिलयाँ' (१६००); शिवनंदन त्रिपाठी सं० 'ग्रन्योक्ति मुक्तावली' (१६०४), में ग्रन्योक्तियों का संग्रह है। हरिश्चंद्र सं० 'परिहातिनी', [१८८० ?] तथा नकछेदी तिवारी सं० 'विचित्रोपदेश या भड़ीग्रा-संग्रह' (१८८४) हास्य-व्यंग्य के काव्य-संग्रह हैं।

मिश्रित विषयों के काव्य-संग्रह प्रमुख हैं: कामताप्रसाद लाला से 'संगीतमाला' (१८८४), हरिप्रसाद भागीरथ सं० 'मृहद् रागकल्य-द्रुम' (१८६२ रिप्रिंट) तथा मेघजी मावजी सं० 'भजनसागर' (१६६३ रिप्रिंट), प्रमुख गीत-संग्रह हैं; श्रीधर शिवलाल सं० 'छुंदरज-संग्रह' (१८००), दयाराम सं० 'काव्य-संग्रह' (१८०६ तृतीय), ग्रार 'किवल' ग्रार 'परचूरन संग्रह' (१८८१), साहवप्रसाद सिंह सं० 'काव्य-क्ला' (१८८५), महेश्वरस्वरूप सिंह सं० 'कांव-वचन-सुधा' (१८८६) गोवर्धन चत्रवेंदी सं० 'काव्य-संग्रह' (१८६१) प्रमुख कविता-संग्रह हैं; 'ग्रार समस्यापूर्ति-संबंधी कुछ संग्रहों की गणना भी इन्हीं के साथ की जा सकती है, जैसे जगन्नाथदास 'रजाकर' सं० 'समस्यापूर्ति' (१८६४) तथा रामकृष्ण वर्मा सं० 'समस्यापूर्ति' (१८६७); इनमें तत्कालीन कवियों के ग्रनेक मुक्तक मिल जाते हैं।

- ३. नाटक-संग्रह—इस काल में लोकप्रचलित कुछ नक्तलों का मी एक संग्रह मिलता है : वह है गोविन्द मारोवा कारलेकर सं० 'ललित संग्रह' (१८८४ चतुर्थ), जिसमें हिन्दी के साथ मराठी की भी कुछ कुतें संग्रहीत हैं।
- ४. निबन्ध संग्रह—निबन्ध-संग्रह भी एक मिलता है: माधवराव सप्रे सं॰ 'निबन्ध-संग्रह' (१६०५ द्वितीय)। इसीके साथ कुछ व्या-ख्यान-संग्रहों की भी गण्ना की जा सकती है: बलदेवद्रसाद सं॰ 'व्या-ख्यान-रत्नमाला' (१६०३) तथा रामस्वरूप शर्मी सं॰ 'व्याख्यानमाला' (१६०४)।
- ५. इतिहास वास्तविक इतिहास केवल एक मिलता है: वह है राषाकृष्णदास लिखित 'हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का' इतिहास' ( १८६४ ) श्रीर यह प्रयत्न निस्संदेह सराहनीय हैं।

इस विषय में भी यह युग प्रायः पूर्णरूप से मध्ययुगीन रहा, यह स्विक्ति में कठिनाई न होगी। साहित्यिक इतिहास की भावना आनेवाले युग के लिए रही।

## विभाषा साहित्य का अध्ययन

त्रालोच्यकाल में प्रस्तुत ऋध्ययन का च्लेत्र भारतीय भाषा-साहित्य तक ही सीमित रहा; ऋभारतीय भाषा-साहित्य-संबंधी एकाध ही रचना मिलती है।

१. भारतीय भाषा-साहित्य—इस शाला में भी प्राधान्य संस्कृत-संत्रंधी ग्रंथों का रहा। संस्कृत-संवंधिनी रचनाश्चों में कुछ रचनाएँ धार्मिक श्रृहित्य से संवंध रखती हैं जिनमें से उल्लेखनीय हैं नवीनचंद्रराय का 'छपनिषत्सार' (१८७५), शिवशंकर का 'वाशिष्ट-सार' (१८८८ रिप्रिट), 'हरिश्चन्द्र का 'श्रष्टादश पुराण उपक्रमणिका' (१८८६), मिहिरचंद्र का 'श्रष्टादश स्मृति' (१८६१), लेखराम का 'पुराण किसने बनाए ?' (१६००),—जो उस संवंध में श्रार्थसमाज के विचार सामने रखता है—तथा ज्वालाप्रसाद मिश्र का 'श्रष्टादश पुराण-दर्पण' (१६०५); कुछ रचनाएँ साहित्यकारों के वैयक्तिक अध्ययन से सम्बन्ध रखती हैं; प्रमुख हैं हरिश्चंद्र लिखित 'जयदेव का जीवन-चरित' (१८८२), दामोदर शास्त्री का 'रामायण समय-विचार' (१८८८), महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'नैषध-चरित-चर्चा' (१९००), विश्वेश्वराव दे स्वामी हैं? 'रामायण-समालोचना' (१९०५) तथा महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'विक-माङ्कदेव-चरित-चर्चा' (१९००); कुछ ग्रौर, रचनाएँ संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंध रखती हैं, उसमें से मुख्य है हरिमङ्गल मिश्र 'का 'भारतीय संस्कृत कवियों का समय-निरूपण' (१९०१)।

उर्दू साहित्य संबंधिनी रचनाश्रों से तीन रचनाएँ नज़ीर के श्रध्ययन से संबंध रखती हैं: जगन्नाथप्रसाद ग्रुप्त संपादित 'नज़ीर' (१८००), श्रज्ञात संपादिक की 'दीवान-ए-नज़ीर' (१८८१), तथा भोलानाथ संपादित 'मजमूश्रा-ए-नज़ीर' (१८६२)। इस युग की हिंदी जनता में कदाचित् नज़ीर से श्रिधिक लोकप्रिय दूसरा उर्दू किव या लेखक नहीं हुआ।। श्रौर, एक रचना उर्दू किवता का संकलन है: भगवान मान वर्मा संव 'गुलदस्ता-ए-वेनज़ीर' [१८८५ १]।

एक रचना मैथिली-साहित्य से संबंध रखती है-ग्ग्रीर वह प्रसिद्ध साहित्यकार उमापित के जीवन से संबंधित है: महेशदत्त शुक्ल लिखित 'उमापित-दिग्विजय' (१८८०)।

२. श्रभारतीय भाषा-साहित्य — इस शाखा में केवल एक रचना उल्लेखनीय है: वह है शिवनन्दनसहाय सं o 'कविता-कुसुम' (१६०६), जिसमें शेली, टेनीसन ग्रादि कुछ ग्रंग्रेज़ी कवियों की सुन्दर कविताग्रों का ग्रमुवाद-सङ्कलन है।

उपर्युक्त निरीक्षण से ज्ञात होगा कि प्रस्तुत काल में विभाषा साहित्य का अध्ययन पिछड़ा रहा; जो तत्परता इस युग के लेखकों छौर साहित्यकारों ने विभाषा साहित्य के अनुवाद में दिखाई वह उसके ग्रध्य-यन में नहीं देख पड़ी। इस विषय में भी उनकी मध्ययुगीन रुचि प्रकट है।

# ३. वर्तमान युग का साहित्य

#### काच्य

इस काल के काव्य-साहित्य को अध्ययन और निरीक्तण के लिए हम निम्नलिखित शीर्षकों में बाँट सकते हैं: १. राम-चरित्र, २. कृष्ण-चरित्र, ३. शिव-चरित्र, ४. पौराणिक उपाख्यान, ५. संत-चरित्र, ६. पौराणिक महाकाव्य, ७. मिक-स्तुति, ८. ऐतिहासिक खंडकाव्य, ६. ऐतिहासिक महाकाव्य, १०. मानव-चरित्र, ११. प्रेमोपाख्यान, १२. मानानुभाव, १३. सामयिक तथा राष्ट्रीय, १४. प्रगतिशील, १५. सामाजिक, १६. विनोद-व्यंग्य, १७. प्रकृति-चित्रण, १८. रहस्य-वाद का काव्य।

१. राम-चरित्र — आलोच्यकाल के रामचरित्र-कार्व्यों में से प्रबंध-परंपरा पर लिखे हुए पहले कान्य जानकीप्रसाद महंत के 'राम-रस्वान' (१६११) तथा प्रयागनारायण मिश्र के 'राघव-गीत' (१६११) हैं, जिनमें राम की कथा विविध छुंदों तथा गीतों में कही गई है। 'राम-चरणांक माला' (१६१२) एक छोटी रचना केवल राम के चरणों की प्रशंसा में लिखी हुई लाला भगवानदीन की मिलती है। और, रामकथा के प्रमुख चरित्रों का एक चित्रण रामचरित उपाध्याय की 'रामचरित चंद्रिका' (१६१६) में मिलता है। इसी काल में अर्द्धशिद्धित समाज में विशेष समाहत राधेश्याम के 'रामायण' (१६१६-) की भी रचना हुई। रामचरित उपाध्याय का एक दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण रामचरित-कान्य 'रामचरित-चंतामणि' (१६२०) भी इसी समय की रचना है। इसमें उन्होंने राम की कथा मिल के हिष्टकोण से नहीं वरन् राजनीति के दृष्टिकोण से उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। किंतु रामचरित पर सबसे सुंदर रचनाएँ मैथिलीशरण गुप्त की हैं। राम के अतिमानुषिक और अलौकिक कृत्यों का चित्रण न करते हुए भी इन रचनाओं में गुप्त

जी ने उनके प्रति अपनी ईश्वरत्व की भावना का पूर्ण निर्वाह किया है। 'पंचवटी' (१९२५) उनकी इस प्रकार की पहली उल्लेखनीय छति है। गुप्तनी की राभचरित संबंधी सर्वेत्कृष्ट कृति 'साकेत' (१६३२) है। इस रचना में उनकी एक युग की साधना निहित है — साकेत 💝 के कुछ ग्रंश तो कदाचित् इस युग के प्रारंभ के हैं। उम्मिला के उपे-चित चरित्र को अपनी इस कृति में गुप्त जी ने एक कलापूर्ण ढंग से उपस्थित किया है। 'साकेत' के थोड़े ही पीछं की एक रचना शिवरतन शुक्ल की 'भरत-भक्ति' (१९३२। है, जिसमें भरत के रामभक्ति-पूर्ण चरित्र को प्रमुख रूप से चित्रित करने का यत्न किया गया ई। ग्रयोध्या-सिंह उपाध्याय के 'वैदेही वनवास' (१६३६) का विपय स्वतः सप्ट है। वलवेवप्रवाद मिश्र का 'कौशल-किशोर' (१६३ १) तथा रामनाथ 'जातिपी' का 'रामचन्द्रोदय' (१६३७) इस प्रणाली की कुछ ग्रन्य प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । किंतु, इस युग में रामचरित-संबंधी महत्वपूर्ण रचनाएँ कम ही दिखाई पड़ीं। क्या कांव-प्रतिभा के प्रयोग के लिए रामचरित में कोई नवीन् **दृष्टिकोण नहीं रहा ै** या समय के साथ ही साथ कवियों श्रीर पाठकें। की रुचि भी बदल गई ? फिर भी राम-साहित्य में इस युग का योग नगएय नहीं है, यह स्पष्ट होगा। राम के श्टंगारपूर्ण चित्रण की वह प्रवृत्ति जो विछ्नते युग में दिखलाई पड़ी थी इस युग में प्रायः तिरोभृत ही रही।

२. कुप्ण-चरित्र — कुप्णचरित-संबंधी एक ग्रात्यंत महत्वपूर्ण रचना ग्रालोच्यकाल के प्रारंभ में ही हमारे सामने ग्राती है: वह है ग्रायोध्यासिंह उपाध्याय कृत 'प्रियप्रवास' (१६१४) महाकाव्य, जिसका विषय है लोकनायक कृष्ण का मथुरा-प्रवास । कृष्ण का चरित्र लेखक ने एक ग्रादर्श देश-सेवी ग्रीर समाज के नेता के रूप में उपस्थित किया है, अग्रीर उनके ग्रातमानुषिक कार्यों को भी मानवीय-तल पर लाकर उन्हें एक स्वामाविक रूप दिया है । इस प्रयास में महाकवि को यथेष्ट सफलता मिली है। 'श्रीमद्भागवत' के प्रसिद्ध 'गोपिका-गीत' के ग्राधार पर इसी समय एक सुन्दर रचना हुई, वह है श्रीधर पाठक कृत 'गोपिका-

गीत' (१६१६)। इसके अनंतर बहुत दिनों तक देवीप्रसाद 'प्रीतम' के 'कृष्ण-जन्मोत्सव' (१६२२) के त्रातिरिक्त कृष्ण-साहित्य में कोई उल्लेखनीय रचना नहीं हुई। लगभग पन्द्रह वर्ष बाद बगनाथदास 峰 रत्नाकर' का 'उद्धव-शतक' (१९३१) प्रकाशित हुन्ना, जिसकी रचना कवि ने बहुत कुछ रीति-शैली पर किन्तु अत्यंत सहृदयता के साथ की है। इसी समय कृष्ण-रुक्मिणी-विवाह पर कृष्ण के पौराणिक चरित्र का श्रंनुगमन करते हुए नन्दिकशोर का ने 'प्रिया-मिलन' (१६३२) की रचना की, श्रौर राधावल्लभीय संप्रदाय की उपासना-प्रणाली पर दिन्य दंपति की निकुंज लीलात्रों के संबंध में युगल वल्लम महाराज ने 'हित-युगल ब्राष्ट्रयाम' (१९३५) की रचना को । किंतु, ये सभी रचनाएँ केवल गोपी-वल्लभ कृष्ण-संबंधी हैं; पौराणिक महापुरुष कृष्ण से संबंध रखनेवाली इस काल की एकमात्र सत्कृति मैथिलीशरण गुप्त का 'द्वापर' (१६३६) है। महाकवि की प्रतिमा इस रचना में यथेष्ट रूप में दिखलाई पुदती है :: 'द्वापर' में भी उसने चरित्रों की सुंदर स्टब्टि की है। कृष्ण-चरित्र पिछले युग तक कविता का एक सर्वप्रमुख विषय रहा है, किंतु उसमें हमें एक बालक कृष्ण, एक ईश्वर कृष्ण, या एक विलासांप्रय नायक कृष्ण की मनोवैज्ञानिक श्रन्तर प्रि ही मिली है। मानव कृष्ण श्रौर महापुरुष कृष्ण इसी युग की देन हैं, इसलिये इस चेत्र में भी · प्रस्तुत युग का योग ऋसाधारण है।

३ शिव-चरित्र—शिव-शक्ति-चरित-संबंधी काव्य इस युग में भी निर्मित होने से रहा। केवल एक रचना ऐसी मिलती है जिसका उल्लेख किया जा सकता है: वह है मैथिलीशरण गुप्त की 'शक्ति' (१६२८), जिसमें 'दुर्गा-सप्तशती' की कथा के आधार पर शक्ति का जन्म और उसके द्वारा महिषासुर के वध की कथा कही गई है। इस अकेली रचना में भी विशेष काव्यत्व की अवतारणा नहीं हो सकी है।

४. पौराणिक उपाख्यान—पौराणिक उपाख्यानों को लेकर भी इस काल में कई सुंदर कृतियों की रचना हुई। मैथिलीशरण गुप्त का 'जयद्रथ-वध' (१६१०) पथ-प्रदर्शक हुआ। सुप्रविद्ध हरिश्चंद्र के सत्यपालन की कथा लेकर कृष्णदत्त शर्मा ने 'हरिश्चंद्रोपाख्यान' (१६१४) की रचना की। शिवदास गुप्त ने 'महाभारत' की एक श्रन्य कथा लेकर 'कीचक-वध' (१६२१) लिखा । श्रोर, श्रम्बरीप की पुराण-प्रसिद्ध कथा को लेकर इसी समय रामनारायण चतुर्वेदी ने 'ग्रम्बरीप' (१६🚓 २१) की रचना थी। मैथिलीशरण गुप्त की एक ग्रन्य रचना 'शकुन्तला' (१६२३ चतुर्थ), 'महाभारत' के शकुंतलोपाख्यान तथा कालिदास के 'शाकंतल' के ब्राधार पर प्रस्तुत हुई। जगदीशनारायण तिवारी ने 'महाभारत' की कथा लेकर 'दुर्योधन-वध' (१६२६) की रचना की। न्त्रीर, पुनः मैथिलीशरण गुप्त ने 'महाभारत' की तीन कथात्रों को लेकर 'त्रिपथगा' के रूप में 'सैरिंघ्री' (१६२८), 'वक्षंहार' (१६२८) तथा 'वनवैभव' (१६२८) की रचना की । किंतु इस प्रणाली में इन सबसे ग्रधिक महत्वपूर्ण रचना इसी समय 'महाभारत' की एक ग्रौर कथा को लेकर हुई: वह है जगन्नाथदास 'रत्नाकर' कृत 'गङ्गावतरण्' ( १६२८ ) । इसके बाद पौराणिक उपाख्यानों की परंपरा कुछ दक सी गई, ग्रौर सात-ग्राठ वर्षों के वाद भी एक ही रचना ऐसी प्रकाश में ग्राई जो महत्वपूर्ण कही जा सकती है:—वह है वचनेश मिश्र रचित 'शवरी' (१६३६), जो ब्रजभापा में है। मैथिलीशरण गुप्त कृत 'नहुप' ( १६४० ) इस परंपरा की सबसे श्राधुनिक रचनाश्रों में से है ; इसकी रचना भी 'साकेत' श्रौर उसके इधर की कवि की श्रन्य रचनाश्रों की भौति सुन्दर हुई है। पिछले युग के साहित्य का निरीच्चण करते हुए इमने देखा था कि पौराणिक उपाख्यान-परक रचनाएँ मुख्यत: राम-कुल तथा कृष्ण-कुल की ही थीं, महाभारत-कुल की प्रायः नगएय थीं, इस युग में प्राधान्य महाभारत-कुल की रचनात्रों का हुत्रा । ग्रौर, यदि कला की दृष्टि से देखा जावे तो ज्ञात होगा कि इस युग की रचनात्रों में खंड-काव्य लेखन की कला भली-भौति विकसित हुई।

५. संत-चरित्र — इस युग में भी संतचरित के नाते केवल तीन उल्लेखनीय रचनाएँ मिलती हैं: एक है ठाकुर पुगारानाइ (१) कृत 'त्रमर कथा' (१९१२), जिसमें भक्त राजकुमार ग्रमर की कथा कही गई है। किन्तु यह रचना छोटी नहीं है: ३१४ पृष्ठों में समाप्त हुई है। दूसरी रचना नन्हेंलाल वर्मा कृत 'श्री नामदेव वंशावली' (१६२६) है, जिसमें भक्त नामदेव का जीवन-वृत्त है। श्रीर, तीसरी है सूर्यकांत त्रिपाठी कृत 'तुलसीदास' (१६३६), जो एक श्रनुपम कृति है, श्रीर नायक की महानता से प्रेरित होकर स्वाभाविक स्फूर्ति के साथ लिखी गई है।

६. पौराणिक महाकाव्य-पौराणिक श्राख्यानों की सामग्री लेकर रचे गए बड़े काव्यों को एक नव-विकसित परंपरा भी इस युग में इमारे सामने त्राती है। प्रारंभ में यह पौराणिक उपन्यासों की समा-नान्तर सी ज्ञात होती है, किंतु आगे इस परंपरा में कुछ बड़ी मौलिक श्रौर विचारपूर्ण रचनाएँ हमें मिलती हैं। इस परंपरा की पहली उल्लेख-योग्य कृतियाँ हैं शह्ज़ाद सिंह कृत 'विश्वामित्र' (१६२५) तथा प्रतापनारायम् कृत 'नल-नरेश' ( १९३३ ); श्रौर बाद की हैं जयसंकर ুণ্ডবাद' कृत 'कामायनी' (१६३७), हरदयान्तुसिंह कृत 'दैत्यवंश' (१६४०), जो व्रजभाषा में है, तथा सिचदानंद हीरानंद वात्स्यायन कृत 'चिंता' (१९४२)। 'विश्वामित्र' ग्रौर 'नल-नरेश' कथानक-प्रधान रचनाएँ हैं, और बहुत कुछ इतिहासों की भाँति हैं, 'कामायनी' में मानव नाति के विकास का इतिहास और उसकी सम्यता का आदर्श उपस्थित करने का यत्न किया गया है, श्रीर वास्तव में वह मानव-जीवन की गंभीर त्रालोचना वाला एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। 'दैत्यवंश' में ऐसी जीवन की कोई गंभीर समस्याएँ नहीं ज्ञात होतीं। 'चिंता' में लिंग-विकास-प्राणिमात्र के स्त्री श्रौर पुरुष-रूपों में विभाजन की समस्या-पर विचार किया गया है। आशा है कि इस नवीन परंपरा में यथेष्ट **म** वृद्धि होगी ।

७. मिक्त-स्तुति—मिक्त तथा स्तुति-संबंधी साहित्य इस काल में नगर्य कोटि का रहा। कृष्णप्यारी के 'प्रेमरत्न' (१६११), प्रभु-सेवक के 'विनय-सरोज' (१६१२) तथा कृष्णदेव नारायण सिंह के 'कनक-मंजरी' (१६१४) का उल्लेख पुराने ढंग की, श्रौर पं० शिवा-धार पांडेय के 'पदार्पण्' का उल्लेख नए ढंग की मिक्त-रसात्मक रचनाश्रों में किया जा सकता है। पर इनमें काव्य बहुत साधारण कोटि का है। १६१५ के बाद तो जैसे किव-प्रतिमा का प्रयोग इस परंपरा के काव्य के लिए हुन्ना ही नहीं। इसका स्थान कदाचित्- रहस्यवाद की रचनान्नों ने ले लिया।

प्, ऐतिहासिक खंडकाव्य - पौराणिक उपाख्यानों पर ग्राधारित खंडकान्य परंपरा के साथ उसी प्रकार की एक नवीन परंपरा भी इस युग में विकिसत हुई । इसका ग्राधार था इतिहास । ग्रारंभ मध्ययुग के इतिहास से हुन्रा। रामनारायण ठाकुर को 'हल्दीघाटी का युद्ध' (१६०६) इस परंपरा की पहली रचना कही जा सकती है। इसका विपय महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता के लिए सङ्घर्प था। जयशंकर 'प्रसाद' की प्रारंभिक रचनात्रों में से भी एक इसी परंपरा में त्राती है: उनके 'प्रेम-राज्य' (१९१०) में १५६५ के प्रसिद्ध तालीकोट के युद्ध के ग्रनंतर की विजयनगर राजवंश की दशा का वर्णन हुन्ना है। टॉड् राजस्थान के एक कथानक के आधार पर इसी समय मैथिलीशरण गुप्त की भी एक प्रारंभिक रचना प्रकाश में ब्राई: वह थी 'रंग में भंग' (१६१०), जिसमें एक हाड़ा सरदार चित्तीर में यूँदी के एक नक्तली क्रिले की रचा में एक सेना के साथ लड़ते-लड़ते वीर गित धाप्त करता है। इसी काल में प्रसिद्ध इतिहासज्ञ देवीपसाद मुंसिफ़ ने वृंदेलखंड के इतिहास से सत्रह चित्र 'वुंदेलखंड का श्रालवम' ( १६११ ) में उपस्थित किए। इल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध पर पुनः एक खंडकाव्य की रचना हुई : हरिदास माखिक कृत 'हल्दीघाटी की लड़ाई' (१६१२); जय-ु शंकर 'प्रसाद' के 'महाराखा का महत्व' ( १६१४ ) का विपय भी वैसा ही है। सियारामशरण गुप्त ने 'मोर्य-विजय' (१६१४) में सिल्यूकस के विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास-प्रसिद्ध सफल युद्ध का कवित्वपूर्ण वर्णन किया। लोचनप्रसाद पांडेय की 'मेवाइ-गाथा' (१६१४) की भी गणना इसी परंपरा के साहित्य में की जा सकती है। श्रीनारायण चतुर्वेदी के 'चारण' ( १६१४ ) में कई कथात्मक कविताएँ संकलित हुई हैं। एक रचना गोकुलचंद्र शर्मा की भी प्रताप के स्वतंत्रता-युद्ध को विषय

वनाकर की हुई 'प्रण्वीर-प्रताप' (१९१५) नाम की है। 'श्रौरङ्गज़ॅव की नंगी तलवार' (१६६६) में नगदीशप्रसाद तिवारी ने हिंदू-प्रजा के ऊपर श्रौरंगज़ेब के श्रत्याचारों को श्रपनी रचना का विषय बनाया है। लाला भगवानदीन ने 'वीर-पंचरल' (१६२०) में तो भारतीय इतिहास के अनेक बीरोचित चरित्रों की अवतारणा की है। जलालुद्दीन के चित्तौर पर ग्राक्रमण की कथा लेकर एक रचना लोकनाथ िलाकारी की 'पद्मिनी' (१६२३) भी इसी काल की है। 'पत्रावली' (१६२३ द्वितीय ) में मैथिलीशरण गुप्त ने अनेक ऐतिहासिक महत्व के पत्रों का समावेश काव्य-रूप में किया है। सुरेन्द्रनाथ तिवारी की 'वीराङ्गना वारा' (१६२४) एक ग्रन्य ऐतिहासिक वीरचरित्र को लेकर लिखी गई है । रामकुमार वर्मा की भी एक प्रारंभिक रचना ऐतिहासिक आधार लेकर की गई है : वह है 'वीर हम्मीर' ( १९२४ ), जिसमें अलाउदीन के चित्तौर वाले त्राक्रमण का विषय चुना गया है। श्रीनाथ सिंह की 🎙 'पंजिनी' (१६२५) का विषय भी उपर्युक्त 'पंजिनी' का ही है। दिवाकर प्रसाद वर्मा का 'वसुमती' (१६२५) इसी काल का लिखा हुआ एक ऐतिहारिक गीत है। चुभद्राकुमारी चौहान की प्रसिद्ध 'काँसी की रानी' (१९२६) त्राधुनिक युग के इतिहास को लेकर लिखी गई है। मैथिली-शरण गुप्त ने 'गुरुकुल' ( १९२९ ) में गुरुनानक के वंशजों के धार्मिक विलदान की कथाएँ कही हैं। अपने 'विकट भट' (१९२८) में ग्रुप्त जी ने पुन: राजस्थान के इतिहास के पृष्ठं उलटे हैं; एक राजपूत नायक के वीर-दर्पपूर्ण कथनों का उल्लेख करते हुए कवि ने इसमें नाटकीय काव्य की सृष्टि की है। रामकुमार वर्मा की एक ग्रन्य रचना 'चित्तौर की चिता' ~ (१६२८) भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। इसमें राखा संग्रामसिंह की वीरता त्रौर महारानी कठणा के जौहर का वर्णन किया गया है। १६२८ के अनंतर कुछ वर्षों के लिए इस घारा में शिथिलता आ जाती है। इघर की उल्लेखनीय कृतियों में से मंशी श्रजमेरी का 'मधुकरशाह' (१ं€३८) है, जिसमें उन्होंने उक्त ्थ्रोरछा-नरेश का इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्तित्व उपिरयत करने का यत्न किया है। रामकुमार वर्मा का 'जौहर'

(१६३६) त्त्रत्राणियों के वीरत्वपूर्ण श्रात्म-विलदान का चित्रण करता है। राजेश्वर गुरु की 'दुर्गावती' (१६४०) में गढ़मंडला की उक्त त्त्रागी का वीर चरित्र ग्रंकित हुन्ना है। श्यामनारायण पांडेय की 'हल्दीघाटी' (१६४१) महाराखा प्रताप की वीरता के संबंध की एक सफल कृति है। आलोच्यकाल में इन परंपरा की सबसे आधुनिक कृति सोहनलाल द्विवेदी की 'वासवदत्ता' (१६४२) है, जिसमें उन्होंने ग्रपनी कई कथात्मक कविताओं का संकलन किया है। ऐतिहासिक कार्यों की यह नवीन परंपरा कितनी समृद्ध है! इस परंपरा के निर्माण के लिए हम मध्ययुग के राजपूत वीरों की स्रोर क्यों भुके ! इसका कारण है इन राजपूतों में चरित्र की एक बड़ी विशेषता जिसे 'श्रौदात्य' शब्द से इंगित किया जा ७कता है। पर यह 'श्रौदात्य' व्यक्तिगत नहीं था, एक प्रकार से यही उनकी जातीयता थी । श्रपने स्वत्व के लिए, श्रपनी स्वतंत्रता के लिए, मौ-बहिनों की मान-मर्यादा के लिए, शरणार्थियों की रचा के लिए, अपनी बात के लिए, अपनी आन के लिए, अपने स्वामी के लिए मर मिटना राजपूतों के लिए एक सामान्य बात थी। पिछले युग तक हम ऐसी गहरी विलासिता की नींद में पड़े थे कि इन वीरों की याद भी श्राने देना नहीं चाहते थे। श्रापनी सांस्कृतिक चेतना के इस नवयुग में ही इमने उनकी समृतियाँ सनग कीं, श्रीर उन समृतियों से साहित्य को समृद्ध किया।

ह. ऐतिहासिक महाकाव्य—हन छोटे प्रयासों के साथ-साथ इस काल में कुछ मिलते जुलते बड़े प्रयोग भी हुए। प्रारंभ में तो इतनी चमता का अनुभव इमने नहीं किया, किंतु युग-विकास के साथ इमने इघर की कृदम बढ़ाया। बुद्ध का चिरत्र अनेक ग्रंथों का विषय बना। रामचन्द्र शुक्ल का 'बुद्ध-चरित' (१६२२) इस प्रकार का पहला उल्लेखनीय प्रयास कहा जा सकता है, यद्यि यह अनेक ग्रंशों में 'लाइट ऑव् एशिया' के आधार पर लिखा गया है। मैथिलीशरण गुप्त का 'अन्व (१६२५) भी एक बौद्ध कथा को लेकर लिखा गया है। उदयशंकर मेट्ट का 'तच्चिश्वा' (१६३१) इस परंपरा की एक अन्य

उल्लेखनीय रचना है। मैथिलीशरण ग्रुप्त का 'यशोधरा' (१६३३)' चिरत्र-चित्रण की दृष्टि से तो अपूर्व है। गुरुभक्तिंह की 'नूरजहां' (१६३५), मैथिलीशरण ग्रुप्त का 'सिद्धराब' (१६३६) तथा अनूप श्रीमा का 'सिद्धार्थ' (१६३७) इस परंपरा के अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं।

१०. मानव-चरित्र--मानव-काव्य में लेखक के किसी निकट संबंध की प्रेरणा से की हुई रचनाश्रों में से गिरिजादत्त शुक्ल की 'स्मृति' ( १६२३ ) एक मित्र के निधन पर लिखी गई है, श्रौर भगवती-लाल श्रीवास्तव की 'ग्रनंत श्रतिथि' (१६३६) वात्सल्य की प्रेरणा के कारण। श्रमरनाथ कपूर की एक रचना 'पत्र-दूत' (१६४१) में जेल से लिखे गए उनके पत्रों का संग्रह है। चित्त की उदात्त वृत्तियों से प्रेरित होकर लिखे गए मानव-काव्य-त्तेत्र में एक नवीन स्फूर्ति के दर्शन इस काल में होने लगे हैं : हमने आधुनिक राष्ट्रीय वीरों और महापुरुषों के चरित्र-गान का आरंभ किया है। इनके विलदानों की कथाएँ लिखने द्भ रामय अभी नहीं आया है, किन्तु स्वतंत्र भारत में निस्तंदेह यह उसी प्रकार इमारी कला के विषय होंगे जिस प्रकार इस नवयुग में मध्य-काल के राजपूत वीर हुए हैं। इस प्रकार की इनी-गिनी उल्लेखनीय रचनाएँ. हैं श्रीघर पाठक कृत 'गोखले-गुणाष्टक' (१६१५) तथा 'गोखले-प्रशस्ति' ( १९१५ ), गोकुलचंद शर्मा कृत 'गांघी-गौरव' ( १९१६ ) श्रौर सियारामशरण गुप्त कृत 'बापू' (१९३८), जिनके विषय हैं देशभक्त गोखले श्रौर लोकनायक महात्मा गांधी।

११. प्रेमोपाख्यान — एक और नवीन काव्य-परंपरा प्रेमोपाख्यान-काव्यों की है। इनकी तुलना किसी-किसी बात में स्फ्री कवियों के प्रेमा-इस्त-काव्यों से की जा सकती है। जयशंकर 'प्रसाद' का 'प्रेम-पिक' (१११३) इस प्रकार की पहली रचना है, और हरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि' कृत 'प्रेम-पिक' (१६१८) इस प्रकार की दूसरी। राम-नरेश त्रिपाठी के 'मिलन' (१६१८) में ऐतिहासिक आधार लेते हुए वैयक्तिक प्रेम का राष्ट्रीय प्रेम के साथ समन्वय किया गया है। इटली के मिलान नगर पर आस्ट्रियन अत्याचार और उससे मुक्ति की कथा के बीच में इस प्रेम की कथा का विकास किया गया है। उनकी एक दूसरी रचना 'पथिक' (१६२०) में भी वैयक्तिक प्रेम ग्रौर राष्ट्र-प्रेम का उसी प्रकार सामंजस्य उपस्थित करने का यत किया गया है। उनकी एक तीसरी रचना 'स्वम' (१६२६) में इन दोनों प्रकार के भावों में ग्रपूचे संघर्ष चित्रित किया गया है। सुमित्रानन्दन पंत की 'प्रंथि' (१६३०) तथा रामकुमार वर्मा की 'निशीथ' (१६३३) इस शैली की ग्राधुनिकतम रचनाएँ है। इधर जैसे यह परंपरा कुछ शिथिल सी हो गई है।

१२. भावानुभाव—उपर्युक्त से एक मिलती-जुलती परंपरा भावानुभाव काव्यों की है। मन्नन द्विवेदी का 'प्रेम' (१६१५, सुमिनानंदन पंत का 'उछ्वास' (१६२२) न्नौर जयशंकर 'प्रसाद' का 'न्नाँस्'
(१६२६) इस परंपरा की प्रारंभिक कृतियों में प्रमुख हैं। रामकुमार वर्मा का 'न्नाभिशाप' (१६३०) हरिकृष्ण प्रेमी की 'न्नाँखों में' (१६३०),
विश्वनाथ प्रसाद के 'मोती के दाने' [न्नाँस्] (१६३४) तथा गौरीशंकर का की 'स्मृति' (१६३४) न्नाय उन्ने खनीय कृतियाँ हैं। शौंस्
समस्त रचनान्नों में एक न्नामूर्त विषय लेकर कल्पना तथा भावकता के वल पर उसे मूर्त की भाँति श्रंकित करने का यन किया गया है। यह
परंपरा न्नाभी थोड़े दिन की है, फिर भी इसमें विकास का चेत्र विशेष
नहीं ज्ञात होता, इसलिए इसके भविष्य के बारे में यदि संदेह किया जावे तो कदाचित् न्नानुवित न होगा।

१३. सामियक तथा राष्ट्रीय—सामियक तथा राष्ट्रीय प्रबंध-काव्य-परंपरा की एक सर्वोत्कृष्ट और सबसे अधिक लोकप्रिय रचना मैथिलीशरण गुप्तं की 'मारतभारती' (१६१२) इस युग के प्रारंभ में ही आती है। इसमें भारत के महान अतीत तथा पतनोन्मुख वर्त्तमान्द्रं के मार्मिक चित्र उपस्थित किए गये हैं। उन्हीं का 'किसान' (१६१७) भारत के कृषक वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण करता है। गयाप्रसाद शुक्ल के 'कृषक-कंदन' (१६१६) का भी विषय वही है। 'भारतभिक्त' (१६१६) नाम की रामचरित उपाध्याय की भी एक रचना में भारत के महान भूत तथा अवनत वर्तमान का वर्णन है, किंतु उसमें भविष्य की त्रीर स्राशा की दृष्टि से देखा गया है। वियासमश्ररण गुप्त का 'स्रनाथ' (१६२२ एक स्रनाथ की कथा कहता है। किशनचंद 'ज़ेबा' का 'हमारा हैं।' (१६२२) काव्य की दृष्टि से उतना नहीं जितना प्रचार की दृष्टि से लिखा गया है। स्रानंदिप्रधाद श्रीवास्तव का 'कुर्वानी' (१६२३) दिन्दू-मुस्लिम एकता की समस्या को लेकर लिखा गया है। मोहनलाल महतो की एक रचना 'स्रळूत' (१६२१) स्रळूतों की समस्या लेकर लिखी गई है। सियारामश्ररण गुप्त की 'त्राद्री' (१६२८) में देश तथा समाज से संबंध रखने वाली छोटी-छोटी करुण कहानियाँ हैं। इस परंपरा की सबसे स्राधुनिक कृति सोमनाय शर्मा की 'वर्तमान भारत' (१६३०) कही जा सकती है, जिसका विषय स्वतः स्पष्ट है।

सामयिक तथा राष्ट्रीय मुक्तकों की प्राचीन परंपरा में इस काल के प्रारंभ में हमें माधव शुक्क की 'भारत गीताज्ञिल' (१६१४), मिश्रवंधु की 'भारत-विनय' (१६१६) तथा श्रीधर पाठक की 'भारत-गीत' (१६१६) नामक रचनाएँ मिलती हैं। वादकी रचनाश्रों में उन्ने खनीय हैं गयाप्रसाद शुक्क की 'त्रिशूल-तरङ्ग' (१६१६), 'राष्ट्रीय मंत्र' (१६२१) तथा 'राष्ट्रीय वीणा' (१६२२), ईश्वरीप्रसाद शर्मा की 'मातृवन्दना' [१६२०१], हनुमंत प्रसाद जोशी की 'हृदयवीणा' (१६१६), रामचरित उपाध्याय की 'राष्ट्र भारती' (१६२१) तथा माधव शुक्क की 'जागृत भारत' (१६२२)। इन वाद की रचनाश्रों का सर्वप्रमुख प्रेरक था महात्मा गाँधी द्वारा संचालित प्रथम श्रसहयोग श्रांदोलन। उनके द्वारा संचालित दूसरे श्रांदोलन ने इस प्रकार के मुक्तकों के लिए वैसी प्रेरणा नहीं प्रदान की। केवल एक रचना इस दूसरी वार के श्रांदोलन के समय की उन्ने खनीय हैं: वह है हरिकृष्ण प्रेमी कृत 'स्वर्णविहान' (१६३०), किंतु यह पहले वाली रचनाश्रों से कुछ श्रधिक कलापूर्ण हैं।

१४. प्रगतिशील—इघर कुछ दिनों से सामयिक तथा राष्ट्रीय किनताधारा का निकास एक नई स्रोर हो रहा है। सुमित्रानंदन पंत का 'युगान्त' (१६३७) इस प्रकार की रचनात्रों में कदाचित् सबके पहले स्राता है। उन की 'युगानाणी' (१६३६) स्रोर पुन: उनकी 'प्राम्या'

(१६४०) इस नवीन परंपरा की अन्य प्रारंभिक कृतियाँ हैं। इन समस्त कृतियाँ में पहले की कृतियों की अपेना एक बड़ी विशेषता है: वह यह है कि राष्ट्रीयता कविता का विषय नहीं है वरन् कावता हैं। संबंध में दृष्टिकी ही बदला हुआ है; कविता राष्ट्र और मानव का प्रतीक बन गई है, और राष्ट्रीयता और मानवता ही कविता बनकर सामने आई है। श्रीमन्नारायण अप्रवाल के 'रोटी का राग' (१६३०) और 'मानव' (१६४०) में संकिलत प्रगतिवाद की कविताएँ तथा सियाराम-शरण गुप्त का 'उन्मुक्त' (१६४१), जिसमें जीवन में अहिंसा की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है, भी इसी कोटि में रक्खी जा सकती हैं। इस नवीन परंपरा का भविष्य उज्ज्वल शात होता है।

१५. सामाजिक—सामाजिक रचनात्रों की परंपरा इस काल में अधिकाधिक शिथिल होती गई। प्रारंभ में नाथ्राम 'शङ्कर' शर्मा के 'शङ्कर-सरोज' (१६१३ द्वितीय) तथा 'अनुरागरत्न' (१६१३ ) में आर्य-समाज की कलाविहीन रचनाएँ मिलती हैं। कुछ और आगे बढ़केंट पर अमीरश्रली 'मीर' की एक रचना 'बूढ़े का ब्याह' (१६१४) में सामान्य कला के दर्शन होते हैं। कला की दृष्टि से अपेचाकृत कुछ अधिक सफल रामचरित उपाध्याय की 'स्कि-मुक्तावली' (१६१५), तथा अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत 'कर्मवीर' (१६१६) है। गिरिजादत्त शुक्क के 'रसालवन' (१६२०) की गराना भी—जिसमें कितपय सामाजिक कहानियों दी हुई हैं—इसी परंपरा में की जा सकती है।

१६. विनोद व्यंग्य—िवनोद श्रीर व्यंग्यपूर्ण रचनाएँ भी श्रिधक नहीं मिलती, पर वे पिछले युग की रचनाश्रों की श्रिपेद्धा प्राय: श्रिधक कलापूर्ण हैं। [श्री नारायण चतुर्वेदी १] का 'चोंच महाकाव्य' (१६१७), वलभद्र दीव्धित का 'चकल्लसं' (१६३३), 'वेढच बनारसी' की 'वेढच की बहक' (१६३६) तथा [श्रीनारायण चतुर्वेदी १] की 'छेड़छाड़' (१६४२) इसी धारा की रचनाएँ हैं।

१७. प्रकृति-चित्रण्—पिछुले युग की ऋतु-वर्णन की परंपरा इस युग के प्रारंभ तक चलती रही। उसकी तीन उल्लेखनीय रचनाएँ हैं प्रयागनारायण मिश्र कृत 'ऋतु-काव्य' (१६१०), श्रयोध्यासिंह उपाध्याय कृत 'ऋतु-मुकुर' (१६१७) तथा श्रीधर पाठक का 'वनाष्टक' (१६१०)। किंतु, काव्यकला के विकास के साथ-साथ प्रकृति-वर्णन ऋछ नवीनता के साथ हमारे सामने श्राया। जगन्नारायण देव शर्मा के 'मधुप' (१६२३) में मधुकर को संबोधित करके कही गई उनकी कविताओं का संकलन है। विद्याभूषण विसु का 'चित्रकूट-चित्रण' (१६२५) मी प्रकृति-चित्रण का सुंदर काव्य है। श्यामाकांत पाठक की 'उषा' (१६२५) श्रौर दरव खाँ के 'प्रकृति-सौन्दर्य' (१६२६) के विषय स्पष्ट ही हैं। किंतु यह परंपरा नितांत गतिहीन दिखाई पड़ रही है। कोई भी महत्वपूर्ण रचना १६२६ के श्रनंतर नहीं दिखाई पड़ी।

१८. रहस्यवाद का काव्य-नवयुग की सबसे अधिक विकसित परंपरा स्फुट काव्य की है। प्रारंभ के ब्राठ-सात वर्षी तक यह परंपरा यद्यपि श्रनेक श्रंशों में पिछले युग के स्फट मुक्तकों की प्रवृत्तियों को लिए हुई जलती रही, पर इससे वह असंतुष्ट सी ही रही, और इसने शीव त्रपना नया मार्ग खोज निकाला । इस नए पथ की सब से बड़ी विशेषता एक काल्पनिक सर्वचेतनवाद थी, और चेतना की वह कल्पना प्राय: प्रणय-न्यापारों के रूप में हुई। समस्त सृष्टि को इस परंपरा के कवियों ने सचेतन अनुभव करने का प्रयास किया, यद्यपि उनका यह अनुभव श्रिधिकांश उनके अपने प्रेम का प्रतिबिंब मात्र था। उनके चित्त की वृत्तियाँ जितनी ही व्यापक या जितनी ही संकुचित थीं-उनका प्रेम जितना ही दिन्य श्रथवा जितना ही वासनापूर्ण था—उसी के श्रनुरूप उन्होंने सुष्टि के समस्त व्यापारों में उस चेतना का दर्शन किया। इस . दिशा में और ग्रागे बढ़े तो उन्होंने ग्रमूर्त पदार्थीं में भी उसी चेतना 🏿 🎮 त्रारोप किया : उनकी कल्पना ने मानिसक तत्त्वों श्रौर व्यापारों को भी एक सजीवता प्रदान कर दी। श्रिभिलाषाएँ करवट बदलने लगीं, व्यथा सोने त्रौर जागने लगी, 'त्रश्रु में जीता सिसकता गान' मिलने लगा। पर यहाँ तक 'छायावाद' का चोत्र था। 'रहस्यवाद' के चोत्र में पहुँचने पर उन्होंने उस ब्यापक श्रामूर्त सत्ता को मूर्त मानव का रूप दिया जो उमस्त चेतना के मूल में मानो जाती है, यद्यपि यह कोई नया देश नहीं था, पर मार्ग नया श्रवश्य था। वह पुराना स्फ़ी-साधना या भिक्त का मार्ग नहीं था, मार्ग था 'छायावाद' का ही। जग उन्होंने समस्त श्रमूर्त पदार्थों को मूर्त्त रूप देना चाहा तम यह श्रमूर्त सत्ता कैसे वर्ष्ट सकती थी ?

भापा में तो इस नई प्रवृत्ति के कारण एक नया जीवन आ गया। इस काल्पनिक सर्वचेतनवाद ने घीरे-घीरे भापा में वह विशेषता उत्पन्न कर दी जिसे 'लाच्चिषकता' कहा जाता है। इस भापा-शैली का सह-योग पाकर अमूर्त जगत् और भी मूर्च तथा निर्जीव सुष्टि और भी सजीव हो उठी।

इस परंपरा की एक ग्रौर विशेषता है 'वेदनावाद', ग्रौर इस दृष्टि से भी यह काव्य-परंपरा महत्वपूर्ण है। हमारी सारी परवशता, विवशता, ग्रौर ग्रवशता ने एक गहरी छाया हमारे जीवन पर डाली है। जब इस जीवन में दुःख ग्रौर वेदना के ग्रातिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो हम उसी से प्रेम क्यों न करें ! उसी को ग्रपनी सम्पत्ति क्यों ने के समक्षें ! हाँ, कभी-कभी हमने सुख के भी गीत गाये हैं, परिवर्तन ग्रौर क्रांति के भी ग्रालाप भरे हैं, किंतु कदाचित् उन च्यों में हमें ग्रपनी वास्तविकता का स्मरण न था। हमारे सच्चे गान तो वे ही हैं जिनमें हमारा मूक ददन हिलोरें मार रहा है। ग्राखिर हम खुल कर रो भी तो नहीं सकते!

युग के पूर्वार्क्ष में इस प्रकार की किवता का सूत्रपात भर हुन्ना, किंतु, उत्तरार्क्ष में इस वर्ग की किवता-पुस्तकों का इतना व्यहुल्य हुन्ना कि केवल न्नात्यंत प्रमुख कृतियों का ही उल्लेख यहाँ संभव है। वे हैं: जयशंकर 'प्रसाद' के 'काननकुसुम' (१६१३) तथा 'चित्राधारें (१६१४), लोचनप्रसाद शर्मा का 'प्रवासी' (१६१४), मुकुटधर पांडेय का पूजा-फूल' (१६१६), ईश्वरीप्रसाद शर्मा का 'सौरभ' (१६२१), सूर्यकांत न्निपाठी 'निराला' की 'न्नामिका' (१६२३), रूपनारायण पांडेय का 'पराग' (१६२४), मोहनलाल महतो का 'निर्माल्य'

( १९२६ ), रामनाथलाल 'सुमन' की 'विपञ्ची' ( १९२६ ), सुमित्रानंदन पंत के 'पल्लव' (१९२७) ऋौर 'वीया' (१६२७), मोहनलाल महतो का 'एक तारा' (१६२७), रामनरेश त्रिपाठी की 'मानसी' (१६२७), শ্রীৰুণক্ষ सिंह का 'कुसुमकुञ्ज' ( १९२७ ), बयशंकर 'प्रसाद' का 'करना' ( १६२७ द्वितीय ), सियारामशरण गुप्त की 'श्राद्री ( १६२८ ), श्रानंदि-प्रसाद श्रीवास्तव का 'उषाकाल' (१६२८), जगदीश का 'विमल' की 'छाया' (१६२८), गोपालशरण सिंह की 'माधवी' (१६२९), शांतिप्रिय द्विवेदी का 'नीरव' (१६२६), विद्यामूण्या विभु की 'ज्योत्स्ना' (१९२९), सियारामशरण गुप्त का 'दूर्वादल' (१९२९), महेन्द्र शास्त्री की 'हिलोर' (१६२६), मैथिलीशरण ग्रुप्त की 'मंकार' (१६२६), सूर्येकांत त्रिपाठी 'निराला' का 'परिमल' ( १६३० ), महादेवी वर्मा का 'नीहार' (१६३०), मंगलप्रसाद विश्वकर्मा की 'रेग्रुका' (१६३१), सुभंद्राकुमारी चौहान का 'मुकुल' (१६३१), रामकुमार वर्मा की সুজালি' ( १९३१ ), बालकृष्ण राव की 'कौमुदी' ( १९३१ ), हरिकृष्ण 'प्रेमीं' का 'ग्रनंत के पथ पर' ( १६३१ ), सुमित्रानंदन पंत का 'गुज्जन' (१६३२), भगवतीचरण वर्मा का 'मधुकण' (१६३२), महादेवी वर्मा की 'रश्मि' (१६३२), हरिवंशराय 'बचन' का 'तेरा हार' (१६३२), जनार्दनप्रसाद भा 'द्विज' की 'त्र्यनुभूति' ( १६३३ ), रामकुमार वर्मा की 'रूपराशि' (१६३३), रामेश्वरी देवी 'चकोरी' का 'किञ्जल्क' ( १६३३ ) नरेन्द्र का 'शूल-फूल' (१६३४), तारा पांडेय का 'सीकर' (१६३४), रतकुमारी देवी का 'त्रांकुर' (१६३४), सियारामशरण गुप्त का 'पायेय' (१६३४), महादेवी वर्मा की 'नीरजा' (१६३४), आ्रानंदकुमार का 'मधुवन' (१६३४), जयशंकर 'प्रसाद' की 'खहर' (१६३५), मोहनलाल महतो की 'कल्पना' (१६३५), हरिवंशराय 'बच्चन' की 'मधुशाला' (१६३५, रामकुमार वर्मा को 'चित्ररेखा' (१६३५), रामधारी सिंह 'दिनकर' की 'रेखुका' (१६३५), वालकृष्ण राव का 'त्रामास' (१६३५), हरिवंशराय 'बच्चन' की 'मधुत्राला' ( १६३६ ), नरेन्द्र का 'कर्र्णफूल' (१६३६), महादेवी वर्मा का 'सांध्यगीत' (१६३६), सूर्यकांत

'त्रिपाठी 'निराला' की 'गीतिका' (१६३६), तारा पांडेय का 'शुक-पिक' (१९३७), इलाचन्द्र जोशी की 'विजनवती' ( १९३७ ), भगवतीचररा वर्मा का 'प्रेम-संगीत' (१६३७), इरिवंशराय 'वच्चन' का 'मधु-कलश' ( १६३७ ), रामकुमार वर्मा की 'चन्द्रकिरण' (१६३७), गोपालशर्रे सिंह की 'कादंबिनी' (१६३७), त्रानन्दकुमार का 'पुष्पवार्ण' (१६३८), गोपालशरण सिंह की 'मानवी' (१६३८), रामेश्वर शुक्ल 'त्राखल' की 'मधूलिका' (१६३८), हरिवंशराय 'वचन' का 'निशा-निमंत्रण' (१६३८), त्रारसीप्रसाद सिंह का 'कलापी' (१६३८), त्रानन्दकुमार की 'सारिका' (१६३६), गोपालशरण सिंह की 'संचिता' (१६३६), रामेश्वरी ंदेवी चकोरी का 'मकरंद' (१६३६), राजेश्वर गुरु की 'शेफाली' (१६३६), उदयशंकर भट्ट की 'मानसी' (१६३६), 'सुदर्शन' की 'भंकार' (१६३६), रामेश्वर शुक्ल 'श्रञ्चल' की 'ग्रपराजिता' (१६३६), न्त्रनूपशर्मा की 'सुमनाञ्जलि' (१६३६), तोरनदेवी शुक्ल 'लली' की 'नाग्रति' (१६३६), उदयशंकर भट्ट का 'विसर्जन' (१६३६), हरिस्ंग राय 'बचन' का 'एकांत संगीत' ( १६३६ ), महादेवी वर्मा की 'यामा' (१६४०), जिसमें उसके प्रकाशन तक की कवियित्री की समस्त कान्य-रचनात्रों का संग्रह हुन्ना है, नरेन्द्र का 'पलाशवन' (१६४०), मुमित्रानंदन पंत की 'पल्लविनी' (१६४०), 'हरिक्कृष्ण प्रेमी' का 'श्रग्निगान' (१६४०), गोपालशरण सिंह की 'सुमना' (१६४१), · रामेश्वर शुक्क 'त्रश्रञ्चल' की 'किरण-वेला' (१६४१), उपेन्द्रनाथ 'त्रप्रक' की 'कर्मियाँ' (१६४१), भगवतीप्रसाद बाजपेयी की 'स्रोस के बूँद' [ १६४१ १], माखनलाल चतुर्वेदी की 'हिम-किरीटिनी' ( १६४१), महादेवी वर्मा की 'दीपशिखा' (१९४२) तथा हृदयनारायण 'हृदयेश' की 'सुषमा' (१६४२)। इस परंपरा में जीवन यथेष्ट है, इसलिए आशा है कि अभी और भी सत्साहित्य इसमें निर्मित होगा।

केवल ब्रजमाथा की कुछ कृतियों का उल्लेख करना शेष है। यह कृतियाँ प्राय: अपने पुराने आदशों पर ही चलती रहीं, नवयुग के वादों ने इन पर कोई असर नहीं किया। या तो यह रीतिकालीन रहीं, और यदि श्रागे वहीं भी तो पिछले युग की उन रचनाश्रों के समकच्च श्राईं को उस युग के ध्यान से प्रगतिशील कहला सकती हैं। सबसे प्रमुख रचनाएँ इस श्रेणी में हैं: सत्यनारायण किवरल की 'हृदय-तरङ्ग' (१६२०), दुलारेलाल मार्गव की 'दुलारे-दोहावली' (१६३४), रामे-श्वर शुक्ल 'करुण' की, 'करुण-सतसई' (१६३४), हरिशरण मिश्र का 'मुक्तक' (१६३६), उमाशंकर वाजपेयी की 'ब्रजमारती' (१६३६) तथा राय कृष्णदास की 'ब्रज-रज' (१६३६)। इस परंपरा में जीवन की एक क्लांति परिलक्तित होती है, श्रौर इसलिए इसका मिवष्य प्रायः श्रम्धकार पूर्ण ही ज्ञात होता है। केवल एक रचना प्रमुख रूप से इससे सर्वथा भिन्न प्रवृत्ति की है: हरिप्रसाद 'वियोगी हरि' की 'वीर-सतसई' (१६२७) जो स्फुट काव्य के रूप में ऐतिहासिक महापुरुषों की वीरगाथा का गान करती है।

कविता ने इस युग में वड़ा विकास किया, श्रौर यदि ध्यानपूर्वक देशों जावे तो अपने युग की भावनाश्रों के जितना निकट यह रही उतना कोई भी साहित्य-रूप नहीं रहा —वित्क कहना यह चाहिए कि बहुधा यह श्रपने समय से आगे भी रही। पिछले युग में इसकी जो दशा रही उसे देखते हुए इसे क्रांति ही कहना होगा।

## उपन्यास

इस काल के उपन्यास-साहित्य को भी पिछले काल के उपन्यास-साहित्य की भाँति चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: १. सामाजिक, २. ऐतिहासिक ३. ऐयारी-तिलस्मी और ४. जास्सी। और उसी प्रकार, सामाजिक उपन्यासों के इस काल में भी चार मेद कर सकते हैं:

- (ग्र) उद्देश्य-प्रधान, (ग्रा) रस-प्रधान, (इ) वस्तु-प्रधान तथा (ई) चरित्र-प्रधान । इन्हीं शोर्षकों में हम उपन्यास-साहित्य का अध्ययन करेंगे ।
- १. (ऋ) उद्देश्य-प्रधान—ऋालोच्यकाल में उद्देश्य-प्रधान उप-न्यासों में पहले के ७-८ वर्षों तक पिछले ही युग की परंपरा चलती

रही। ईश्वरीप्रसाद शर्मा का 'स्वर्णमयी' (१६१०), जो इस युग के प्रारंभिक उपन्यासों में से है, एक ग्रादर्शवादी सामाजिक है। रामनरेश त्रिपाठी का 'मारवाड़ी ग्रौर पिशाचिनी' (१६१२) मारवाड़ी-समाज के सुधार के लिए लिखा गया है। श्रोंकारनाथ के 'शांता' तथा 'लच्मी (१९१२ तृतीय) त्रादर्श-गाहरध्यं नीवन की समस्या लेकर लिखे गए हैं। शिवनाथ शर्मा का 'मिस्टर न्यास की कथा' (१९१३) हास्य न्यंग्य प्रधान है। जगतचंद रमोला के 'सत्य-प्रेम' ( १९१३ ) की उद्देश्य-प्रधानता स्वतः स्पष्ट है। योगेन्द्रनाथ का 'मानवती' ( १९१४ ) मद्यपान पर एक बड़ा उपन्यास है। लजाराम शर्मा का 'ग्रादर्श हिंदू' (१६१५) समाज-सुधार के लिए लिखा गया है। हरस्वरूप पाठक का 'भारत-माता' ( १९१५ ) राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से लिखा गया है। व्रजनंदन सहाय ने 'ग्ररएय नाला' (१९१५) में भारतीय जीवन-त्र्यादशों की श्रेष्ठता प्रमाणित करने का यन किया है। चाँदकरण सारडा का 'काँ लेज होस्टल' (१९१६ ) एक रूपकात्मक उपन्यास है जिसमें रूपक के द्वारा कॉलेजेंद्र जीवन के सुधार का प्रयत्न किया गया है। श्रीकृष्ण मिश्र के 'प्रेम्' (१९१०) में प्रेम का श्रादर्श उपस्थित करने का यत हुश्रा है। राधिकाप्रसाद सिंह ग्रखौरी के 'मोहिनी' (१६१८) में यह दिखालने का यत किया गया है कि इमारे चरित्र पर संगति का कितना ग्राधिक प्रभाव पड़ा करता है।

यहाँ तक के उद्देश्य-प्रधान उपन्यासों में उद्देश्य इतना प्रधान है कि चित्रों अथवा समाज का जो चित्र हमारे सामने इन उपन्यासों के द्वारा आता है वह प्रायः विकृत और कृत्रिम-सा ज्ञात होता है। किन्तु उपन्यास-चेत्र-में प्रेमचंद के आविर्माव के साथ ऐसी कलापूर्ण कृतियाँ आने लगीं जिनमें हमारे सामाजिक जीवन की समस्याएँ समाज की वास्तविक परिस्थितियों के बीच में उपस्थित होने लगीं। एक और अंतर भी उप-स्थित हुआ: अब तक समाज की अत्यंत साधारण समस्याएँ ही उपन्यास-लेखकों का विषय बनती थीं; प्रेमचंद ने समाज की गंभीर समस्याओं को हाथ में लिया, और उनका ऐसा समाहार किया कि वे उद्देश्य-

प्रधान उपन्यासों की रचना में अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं रखते । प्रेमचंद के पहले हिन्दी उपन्यास 'सेवासदन' ( १९१८ ) में यह दिखलाया गया है कि हिन्दू-समान की कुछ ग्रचम्य त्रुटियों के कारण उसके मध्यवर्ग के परिवारों की स्त्रियों का पतन कितना भयानक हो सकता है। जगह-जगह पर लेखक उपदेशक भी वन गया है, यह अवश्य उसकी एक वड़ी तुटि है। दुर्गाप्रसाद खत्री का 'बलिदान' (१६१८) पिछली परंपरा की रचना है। उसमें यह दिखलाया गया है कि अपने चरित्रहोन पति की रत्ता के लिए स्त्री किस कोटि का त्रात्म-वलिदान करती है। प्रेमचंद के 'प्रेमा-अम' (१६२२) में श्रन्य विषयों के साथ ज़र्मीदार-समस्या का एक हल उपस्थित करने का यत किया गया है। नित्यानंद देव के 'भाई-भाई' ( १९२४ ) में भ्रातृ-भाव का ब्रादर्श उपस्थित करने का यत किया गया है। रामनरेश त्रिपाठी का 'लच्मी' (१६२४) गाईस्थ्य-जीवन का एक उपदेशपद उपन्यास है । नवजादिकलाल श्रीवास्तव के 'शांति-निके-तंन' ( १६२४ ) में भारतीय रहन-सहन तथा शिक्ता-प्रणाली का समर्थन किया गया है। श्रीनाथ सिंह का 'क्मा' (१६२५) विवाहित जीवन से संबंध रखता हुन्ना इसी श्रेगी का उपन्यास है। शिवपूजनसहाय का 'देहाती दुनिया' (१९२६) हमारे देहातों की समस्यात्रों तथा उनकी शोचनीय दशा का चित्रण करता है। प्रेमचंद का इस परंपरा का एक ऋौर उपन्यास 'कायाकल्प' ( १६२६ ) बहु-विवाह की बुराइयाँ चित्रित करता है। गङ्गाप्रसाद (जी० पी) श्रीवास्तव ने 'गङ्गा-जमुनी' (१६२७) में हमारे समाज के कुछ संपन्न चरित्रों की उस मधुपवृत्ति का परिहास किया है जिसका परिचय त्रानेक नायि-काञ्चों के साथ नायकों के प्रेम-व्यापारों में मिला करता है। भग-वतीप्रसाद वानपेयी की 'मीठी चुटकी' (१६२७) में हिन्दू-विवाह-व्यवस्था का समर्थन किया गया है। राजेश्वरप्रसाद सिंह के 'मंच' ( १९२८ ) में वेश्यावृत्ति की बुराइयाँ वतलाई गई हैं। प्रेमचंद के 'निर्मला' (१६२८) में श्रनमेल विवाह की बुराइयाँ सामने लाई गई हैं । तेजरानी दीचित का -'हृदय का काँटा' ( १९२८ ) हिंदू विधवाओं

की श्रसहाय दशा का चित्रण करता है। भगवतीप्रसाद वाजपेयी का 'ग्रनाथ पत्नी' (१९२८) भी समाज की एक बुराई को लेकर लिखा गया है। प्रेमचंद का 'प्रतिज्ञा' (१९२६) हिंदू-समाज की विधवा-समस्या पर विचार उपस्थित करता है। विश्वंभरनाथ शर्मा के 'मा' ( १६२६ ) में माता के अनुचित तथा उचित मात्रा में स्नेह के प्रभावों का तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। जयशंकर 'प्रसाद' का न्त्रागमन उपन्यास-त्रेत्र में 'कंकाल' (१६२६) के साथ इसी समय होता है। 'कंकाल' में 'प्रशाद' जी ने हमारे नागरिक जीवन को लेते हुए हिंदू समाज के धार्मिक दंभ ख्रौर ख्राचार के ढोंग की पोल खोलकर यह दिखलाने का प्रयत किया है कि इसकी आड़ में हमारे समाज के निरपराध स्त्री-वर्ग पर कितना भीषण श्रत्याचार होता रहता है। श्रृषम-चरण जैन के 'वेश्यापुत्र' (१६२६), ग्रौर इसी प्रकार प्रफुलचंद्र ग्रोभा के 'पाप ज्रौर पुराय' (१९३०) की समस्याएँ उनके नामों से ही प्रकट हैं। गङ्गाप्रसाद ( जी० पी० ) श्रीवास्तव का 'लतखोरीलाल' ( १६३१ 🕥 समाज के एक विकृत 'टाइप' का परिहास करता है। ऋषभचरण जैन के 'सत्याग्रह' (१६३०) की समस्या-प्रधानता स्पष्ट है। उनका 'माई' '(१६३१) भ्रातृभाव का विषय लेकर लिखा गया है। ज़हूरबख्श का 'स्फुर्लिग' (१६६१) समाज-सुधार के दृष्टि-कोण से लिखा गया है। प्रफ़ुल्लचंद्र श्रोभा के 'तलाक़' (१६३२) की समस्या स्वतः प्रकट है। भगवतीप्रहाद के 'त्यागमयी' (१६३२) तथा शिवरानी देवी के 'नारी-हृदय' (१६२२) स्त्री-जाति की त्याग ग्राँर ग्रनुरागपूर्ण प्रकृति का विकास चित्रित करते हैं। प्रेमचन्द के 'कर्मभूमि' (१६३२) में भारत के किसान ग्रौर मज़दूरवर्ग के ऊपर होने वाले ग्रन्यायों की कथा है, न्ग्रौर हमारी बहुतेरी सार्वजनिक संस्थात्रों में किस प्रकार बुराइयाँ भरी पड़ी हैं यह उसमें श्रांकित किया गया है। कन्हैयालाल का 'हत्यारे का व्याह' (१६३३) भी समाज की एक. विकृति को लेकर लिखा गया हैं। चंद्रशेखर शास्त्री का 'विधवा के पत्र' (१६३३) वैधव्य जीवन को विषय बनाकर पत्रों के रूप में कथा का विकास करता है। भगवती-

प्रसाद वाजपेयी के 'प्रेम-निर्वाह' [१६३४ !] की समस्या स्पष्ट ही है। जयशंकर 'प्रसाद' के 'तितली' (१६३४) में ग्रामीण जीवन को लेकर सामाजिक समस्यार्क्रों के चित्र खींचने का प्रयास किया गया है। मेमचन्द का 'गोदान' (-१९३६ ), जो कला की दृष्टि से उनकी सबसे सफल रचना मानी जाती है, ग्रामीण श्रौर नागरिक जीवन की तुलना उपस्थित करता है। गङ्गाप्रसाद ( जी॰ पी॰ ) श्रीवास्तव का 'स्वामी चौलटानंद' (१९३६) समाज के ढोंगी महात्मात्रों का उपहास करता है। भगवतीप्रसाद वाजपेयी का 'पतिता की साधना' (१९३६) हिंदू-नारी-जीवन का एक अध्ययन उपस्थित करने का प्रयास करता है। धनीराम प्रेम का 'मेरा देश' (१९३६) पुकार कर कहता है कि वह राष्ट्रीय भावनात्रों से लिखा गया है। राधिकारमण्यवसाद सिंह का 'राम-रहीम' (१६३७) हिन्दू-मुसलमान ऐस्य के दृष्टिकां से लिखा गया है। श्रीनाय सिंह का 'जागरण' (१९३७) स्रसहाय कृषकवर्ग तथा ब्रिछ्नतों की कठिनाइयों का चित्रण करता है। राहुत सांकृत्यायन का 'सोने की ढाल' (१९३७) उपदेश-प्रधान सामाजिक है। सियाराम-शरण का 'नारी' (१६३८) नारी-जाति की स्वभाव-सुलभ कोमलता श्रौर स्नेहपूर्याता का आदर्शपूर्ण चित्रण करता है। गोविंदवल्लभ पन्त के 'जूनिया' (१६३८) में भारत की श्रळूत-समस्या को लेकर विचार किया गया है। भगवतीप्रसाद वाजपेयी का 'दो बहर्ने' (१९४०) स्त्रियों के लिए श्राधुनिक शिज्ञा-प्रणाली तथा सभ्यता की श्रनुपयुक्तता का चित्रित करता है। राधिकारमण्प्रमाद सिंह का नया उपन्याम 'पुरुष श्रीर नारी' (१९४०) उक्त श्रादिम समस्या पर विचार करता है। इन्द्रविद्या-वाचस्पति के 'ज़मीदार' (१९४२) का विषय प्रकट ही है।

१ (आ) रस-प्रधान—पिछले युग के श्रुङ्गारपूर्ण उपन्यामों की परंपरा इस काल के प्रारंभ के सात-आठ वर्षों तक अन्तुरण चलती रही। किशोरीलाल गोस्वामी का 'माधवी-माधव' (१६०६: इसी प्रकार की रचना है। कात्ररमल दारु का 'चंद्रकुमारी' (१६१०), परानमल सारस्वत स्रोक्ता का 'चपला' (१६१०), काशीप्रसाद का 'गौहर जान' (१६११),

जगन्नाथ मिश्र का 'मधुप लतिका' (१६१२), कृष्णलाल वर्मा का 'चंपा' (१६१६), शिवनारायण द्विवेदी का 'चंपा' (१६१८), तथा कृष्णलाल गोस्वामी का 'माधवी' (१६१८) प्रेम की उसी परिपाटी का प्रतिपादन करते हैं ।्

प्रेम की बहुमुखी व्यंजना का प्रारंभ अब हुआ। रामगोपाल मिश्र का 'माया' । १९१७ ) इस प्रकार के प्रारम्भिक उपन्यासों में से है : इसमें एक दुखान्त प्रेम-कथा का विकास किया गया है। चतुरसेन शास्त्री का त्र्याविर्माव उपन्यास-जगत् में इसी समय होता है। उनके उपन्यासों में प्रेम का चित्रण आयः विषम सामाजिक परिस्थितियों में होता है । उनकी इस प्रकार की पहली रचना 'हृदय की परख' (१९१८) मिलती है, जिसमें एक चरित्रहीन पति की कथा है। उनका 'व्यभिचार' ( १९२४ ) भी ,इसी प्रकार प्रेम-संबंधिनी एक सामाजिक विकृत का निरूपण करता है। उनकी 'स्त्रमर स्रिभिलाषा' (१६३३) में वैधव्य की करण प्रेम-कथा है। उनके 'ब्रात्मदाह' (१९३६) में भी इसी प्रकार् प्रेम की एक सामानिक समस्या है। उनकी इस प्रणाली की सबसे आधु-निक रचना 'नीलमती' (१९४०) है। ये समस्त रचनाएँ उतनी ही उद्देश्य-प्रधान हैं जितनी रस-प्रधान, केवल शृंगार का चित्रण इतना गहरा हुआ है कि पाठक पर लेखक के उद्देश्य का इतना प्रभाव नहीं ं पड़ सकता जितना इस शृंगार का, इसीलिए इनकी गण्ना रस-प्रधान उपन्यासें में करनी चाहिए।

वेचन शर्मा 'उग्र' ने भी अपने चित्र समाज से लिए हैं: उनके 'चंद इसीनों के खत्त' (१६२७) में एक हिंदू युवक तथा एक मुसल-' मान कन्या का प्रगाढ़ प्रेम चित्रित हुआ है। भारत की हिन्दू-मुस्लिम समस्या का एक हल भी इसमें सिक्षहित ज्ञात होता है। उनका दूसरा उपन्यास 'दिल्ली का दलाल' (१६२७) हिंदू समाज की कन्याओं और युवती स्त्रियों के क्रय-विक्रय की संस्थाओं के हथकंडों का चित्रण करता है। 'बुधुआ की वेटी' (१६२८) समाज में अवैध प्रेम की विविध-रूपता का दिग्दर्शन कराता है। 'शराबी' (१६३०) में मैखानों, ताड़ी-खानों, और वेश्यालयों के घृणित जीवन का चित्रण है। उनका 'घंटा' (१६३७) समाज के ढोंगों का चित्रण करता है। उनका सबसे आधुनिक उपन्यास 'सरकार तुम्हारी आँखों में' (१६३७) समाज की एक अन्य वासनापूर्ण प्रवृत्ति का चित्रण करता है। इन चित्रों में एक ऐसा नग्न "और उप्र प्रकार का श्टंगार मिलता है जिसके कारण पाठक का ध्यान सामाजिक विकृति की ओर जाने ही नहीं पाता, और उन नग्न चित्रों के आस्वादन में लग जाता है। ऐसी दशा में यह समस्तना कि किसी भी प्रकार से यह साहित्य समाज को ऊँचा उठाने के लिए लिखा गया है अम-मात्र होगा।

'निराला' जी के भी उपन्यास लगभग इसी प्रणाली के ज्ञात होते हैं, यद्यपि वे इतने उग्र नहीं हैं। उनके अप्रसरा' (१६३१), 'अलका' (१६३३), 'लिली' (१६३३) तथा 'निरुपमा' (१६३६) में स्त्री-चरित्र बड़े गहरे रंग से चित्रित हुए हैं। 'अप्रसरा' में उन्होंने वाराङ्गना-समाज के चित्र दिए हैं।

प्रम प्रणाली प्रेमपूर्ण उपन्यासों की 'गीतिप्रधान' है, जिसमें उद्दाम प्रेम की व्यंजना कवित्वपूर्ण शैली में की गई है । व्रजनंदन सहाय का 'सौंदर्योगसक' (१६१६) इस प्रकार की पहली रचनाओं में से है । इसमें उपन्यास-तत्व नाममात्र को है । चर्रडीप्रसाद 'हृद्येश' की रचनाएँ भी इसी कोटि में आती हैं, यद्यपि उनका प्रेम कोई व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, वह लोक मंगल की भावना से परिष्लुत है । उनकी 'मनोरमा' (१६२४) तथा 'मङ्गल प्रभात' (१६२६) इसी प्रकार के उपन्यास है।

गोविंदवल्लम पंत के भी कुछ उपन्यास इसी कोटि में रक्खे जा सकते हैं। उनके 'प्रतिमा' (१६३४) में प्रेम के आदर्श चित्रों की स्पष्टि हुई है। वृंदावनलाल वर्मा के भी कुछ सामाजिक उपन्यास हैं, जिनमें 'प्रेम की मेंट' (१६३१) और 'कुएडलीचक्क' (१६३२) प्रमुख हैं। इनमें प्रेम का विकास कथावस्तु के घटनात्मक विकास के साथ-साथ चित्रित हुआ है।

. पुरानी परिपाटी के प्रेम-प्रधान उपन्यासों की सृष्टि इस विकास-काल में भी थोड़ी-बहुत होती रही, यद्यपि साहित्य के इतिहास में उनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। किशोरीलाल गोखामी का 'श्रॅगूठी का नगीना' (१६१८), श्रंबिकाप्रसाद चतुर्वेदी का 'कोहेनूर' (१६१६), जय-गोपाल लाला का 'भयानक त्फान' (१६१६), शिवदास ग्रुप्त का 'उषा' (१६२५), चन्द्रभूषण का 'नरेन्द्रमालती' (१६२८) तथा) ऋषभचरण के अनेक उपन्यास इसी प्रणाली के हैं। इनमें आधुनिक युग की विकसित उपन्यास-कला की तुलना में उस ढंग की श्रोपन्यासिकता है जिसे 'सस्ती' कहा जा सकता है।

- १. (इ) वस्तु-प्रधान-- आलोच्यकाल में वस्तुप्रधान सामानिकों में यथेष्ट उन्नति नहीं हुई, प्रारंभ में श्रानेवाली रचनात्रों में से रामचीज़ सिंह का 'वन-विहंगिनी' ( १६०६ ) उल्लेखनीय है। इसमें कोल-जीवन का चित्रण किया गया है। जमुनाप्रसाद का 'दुर्भाग्य-परिवर्तन' (१९१२) घटना-प्रधान है। गोपालराम गहमरी के 'स्रर्थ का स्ननर्थ' (१९१३) तथा 'प्रेमभूल' (१९१४) भी इसी कोटि में रक्खे जा सकते हैं। राधिकारमणप्रसाद सिंह का 'तरङ्ग' (१९२१) तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण करता है। जगदीश का का 'स्राशा पर पानी' ( १६२५ ) भी घटना-प्रधान है। शिवनाय शास्त्री का 'मक्तली बहू' (१९२८) पुराने ढंग का वस्तु-प्रधान सामाबिक 🚉 है। विश्वनाथ सिंह शर्मा के 'कसौटी' (१९२६) में ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है। शंभुदयाल सक्सेना का 'बहू-रानी' (१६३०) हिन्दू गाईरथ्य जीवन से संबंध रखता है। राहुल सांकृत्यायन का 'वीसवीं सदी' (१६३१) इस युग कें जीवन का चित्रण करता है। उनके 'बादू का मुल्क' ( १६३८ ) की वस्तु-प्रधानता स्पष्ट है। उनका 'जीने के लिए' (१६४०) श्राधुनिक युग के जीवन की एक दु:खांत कथा-है। विमलाकुमारी के 'श्रिभिनेत्री जीवन के अनुभव' (१६३६) में सिनेमा घरों के दूषित वातावरण का चित्रण है।
  - १. (ई) चरित्र-प्रधान—ग्रालोच्यकाल में चरित्र प्रधान उपन्यासों में बड़ा विकास हुत्रा। ब्रचनंदनसहाय का 'राधाकांत' (१६१२), जो ग्रंशतः गिरीशचन्द्र घोष के बंगला उपन्यास 'वंगाल' के ग्राधार पर

लिखा गया है, चरित्र-प्रधान है। इसमें चरित्र की उस विशेषता का विकास किया गया है जिसे 'लगन' कहते हैं। मन्नन द्विवेदी के 'रामलाल' (१६१७) तथा 'कल्याणी' (१६२१) की भी गणना चरित्र-प्रधान ्रियन्यासों में की जा सकती है। इनके चरित्रों में यद्यपिं न्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ है पर बहुत से सफल रेखाचित्र इनमें हमें मिल जाते हैं। 'रामलाल' में द्विवेदी जो ने संयुक्त प्रांत के पूर्वीय ज़िलों के प्रामीख जीवन का यथातथ्य परिचय इन रेखा-चित्रों के सहारे दिया है। अवध-नारायंग का 'विमाता' (१६२३ द्वितीय) सौतेली मौं के चिरत्र का सुंदर विकास उपस्थित करता है। प्रेमचंद का श्रागमन उपन्यास-चेत्र में यद्यपि कई वर्ष पूर्व हो चुका था, तथापि 'रंगभूमि' ( १६२५ ) के पूर्व वाले उनके उपन्यास उद्देश्य-प्रधान ही हैं, उन्हें चरित्र-प्रधान कहना ठीक न होगा। उनका पहला वास्तविक चरित्र-प्रधान उपन्यास 'रंगभूमि' ही है। इसके नायक अपने सुरदास का जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टि-कोण 👸 वह जीवन को एक खेल सममता है, और संसार को एक रंगभूमि, जिसमें सभी श्रपना-श्रपना 'पार्ट' खेलते हैं। हार-जीत कोई चीज नहीं। सवा खिलाड़ी वही है जो इस हार-जीत पर निर्विकार चित्त रहता है ; हारा तो जीतनेवाले से कीना नहीं रक्खा, जीता तो हारनेवालों पर तालियाँ नहीं बजाई: जिसने खेल में सदैव नीति का पालन किया। सूरदास में इसी चरित्रता का विकास मिलता है, और यह विकास अत्यंत सुंदर हुआ है। देश के ग्रामीय श्रौर नागरिक जीवन के कुछ रेखा-चित्र मी रंगभूमि में बड़े सफल उतरे हैं, श्रौर पात्रों की मनोवृत्तियों का विश्लेषण वयेष्ट हुन्रा है। विनोदशंकर न्यास का एक उपन्यास 'श्रशांत' र्भर १२७) भी इसी परंपरा में रक्खा जा सकता है। इसके चरित्रों में शुद्ध प्रेम का विकास किया गया है। ऋषभचरण जैन का 'मास्टर' साहित्र' ( १६२७ ), यदुनंदनप्रसाद का 'श्रपराधी' ( १६२८ ) तथा प्रतापनारायण श्रीवास्तव का 'विदा' (१६२८) भी इसी कोटि के हैं। श्रंतिम में लेखक ने अपने पात्रों के द्वारा यह दिखलाने का यत किया है कि हमारे बाहरी पाश्चात्य ढंग के जीवन में मी हमारी प्राचीन संस्कृति

की श्रंतर्धारा प्रवाहित होती रहती है। उपन्यास-चेत्र में इसी समय जैनेन्द्रकुमार की पहली रचना 'परख' (१६३०) त्राती है। मनोवैज्ञा-निक चरित्र-विकास ही इसकी विशेषता है, यद्यपि लेखक के नैतिक आदर्शों के प्रति साधारणतः समालोचकों और पाठकों को शिकायत हो सकती है । प्रेमचंद्र का एक दूसरा उपन्यास 'ग़वन' ( १६३१ ) भी इसी परंपरा में आता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें मानव-चरित्र की एक बड़ी कमज़ोरी को यथावत् उपस्थित करने के स्रतिरिक्त लेखक श्रौर कुछ नहीं चाहता। किसी प्रकार का श्रादर्शवाद लेखक की इस रचना में नहीं मिलता, जैसा कि प्राय: उसकी श्रन्य रचनाश्रों में किसी-न-िक श्री ग्रंश में ग्रवश्य मिलता है। इसके नायक में भूठे दिखाने का एक बड़ा रोग है, ऋौर वह रोग श्रपनी पत्नी के श्राभूषणों को चोरी से लेकर सरकारी रुपये के ग़बन तक पहुँच जाता है। यह लेखक ने बड़ी स्वामाविकता से चित्रित किया है। जैनेन्द्रकुमार ग्रीर ऋषभचरण जैन की एक सम्मिलित रचना 'तपोभूमि' (१६३२) भी चरित्र-प्रधाने है। धनीराम प्रेम के 'वेश्या का दृदय' (१६३३) की चरित्र-प्रधानता स्पष्ट है। रूपनारायण पारखेय के 'कपटी' (१६३४) में एक कपटी चरित्र का विकास है। जैनेन्द्रकुमार की 'सुनीता' (१६३६) में भी चरित्र-चित्रण में मनोवैज्ञानिक श्रौर दार्शनिक प्रवृत्तियों का प्राधान्य है। गोविंदवल्लम पंत के 'मदारी' (१९३६) तथा उषादेवी मित्र के 'वचन का मोल' ( १९३६ ) को भी इम इसी परंपरा में रख सकते हैं। सिचदानंद हीरानंद वात्स्यायन का 'शेखर' ( १६४१ ) नायक के जीवन का एक संपूर्ण अध्ययन उपस्थित करता है, और अपने हंग की एक स्वतंत्र रचना है। इलाचंद्र बोशी के 'संन्यासी' (१६४१) तथा 'फ्ट्रेंट्र की रानी' (१९४१) मी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का ग्राधार लेकर चरित्र-विकास का प्रयत करते हैं।

२. ऐतिहासिक उपन्यास—पिछुले काल के ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा में हमने देखा था कि नायक-नायिका मेद के ढंग के प्रेम श्रीर उसके लिए युद्धादि की श्रवतारणा ही लेखकों का प्रायः एकमात्र लच्य था। १९०६ से उनकी इस प्रवृत्ति में कुछ श्रंतर पड़ने लगा, श्रौर सात-त्राठ वर्षों में ऐतिहासिक उपन्यास श्रपने श्रादशों के निकट श्राने लगे। इस प्रकार की प्रारंभिक रचनात्रों में रामप्रसाद सत्याल का 'ंग्रनंत' (१९०६), जो ग्रंगेजों के शासन के पूर्व का चित्र उपस्थित करता है, बलभद्र सिंह का 'सौंदर्य-कुसुम' (१९१०) जो महाराष्ट्र के इतिहास से संबंध रखता है, किशोरीलाल गोस्वामी का 'सोना श्रौर सुगंधि' (१९११) जो इतिहास-प्रसिद्ध पत्रा घाय के जीवन से संबंध रखता है, बलभद्र सिंह का 'नयश्री' (१६११) जो मुसलमानों के सिंध-विजय की कथा के ज्याधार पर लिखा गया है, तथा उन्हीं कां 'सौंदर्य प्रभा' ( १९११ ) जो शिवाजी के जीवन से संबंध रखता है, किशोरीलाल गोस्वामी का 'लाल कुँवर' (१९१२) जो दिल्ली के जहाँ-दारशाह के समय की एक ऐतिहासिक कथा लेकर लिखा गया है, कृष्ण-प्रकाश सिंह त्राखौरी का 'वीर चुड़ामिणि' (१६१५) जिसमें चित्तौर के राजपूतों श्रीर भीलों के संघर्ष की कथा है, तथा किशोरीलाल गोस्वामी का 'रिजयां वेग्रम' (१९१५), जो मध्ययुग की उक्त प्रसिद्ध रानी के चरित्र को लेकर लिखा गया है, उल्लेखनीय हैं। विकसित परंपरा के उपन्यासों में सबसे पहले अजनंदनसहाय के 'लाल चीन' ( १९१६ ) का उल्लेख किया जा सकता है जिसका नायक लाल चीन ग़यासुद्दीन वलवन का एक ग़ुलाम है। मुरारीलाल पंडित का 'विचित्र बीर' (१९१६) ऋलाउद्दीन ख़िलजी के समय के एक कथानक के श्राधार पर लिखा गया है। दुर्गोदास खत्री का 'त्रानंगपाल' (१९१७) भारत पर महमूद गज़नवी के ऋाक्रमण से संबंध रखता है। मिश्रबंधु 👣 'बीरमणि' ( १९१७ ) में त्रालाउद्दीन ख़िलजी के प्रसिद्ध चित्तौर के श्रीक्रमण को पृष्ठभूमि में रखते हुए एक कथानक की रचना की गई है। शेरसिंह का 'दुर्गा' (१९१८) एक वीरतापूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है 1 हरिदास माणिक के 'चौहानी तलवार' (१६१८) तथा 'राजपूर्तो की बहादुरी (१६२०) भी उसी श्रेगी के हैं। गोविंदवल्लभ पंत के 'स्यिस्ति' (१९२२) में इतिहास के साथ कला का सुंदर सम्मिर्श्रण

हुआ है। किशोरीलाल गोस्वामी का एक ऐतिहासिक उपन्यास इस काल में भी मिलता है: 'गुप्त गोदना' (१६२३), जिसमें अपने भाइयों के विरुद्ध किए गए औरंगज़ेव के पड़यंत्रों का वर्णन है। विश्वंभरनाय जिजा का 'तुर्क तरुणी' (१६२५) श्रङ्कार-प्रधान ऐतिहासिक है । भगवतीचरण वर्मा का 'पतन' (१६२७) वाजिदश्रली शाह की विलासिता का चित्र उपस्थित करता है। ऋषभचरण के 'ग़दर' (१६३०) का विषय प्रकट ही है।

किंतु वास्तविक ऐतिहासिक उपन्यासों का लिखा नाना श्रव प्रारंभ हुश्रा है। श्रमी तक के उपन्यासों में ऐतिहासिकता कहने भर को थी, श्रमीष्ट समय की श्रीर समान की मनोवृत्तियों श्रीर समस्याश्रों श्रादि का श्रम्ययन करके ऐतिहासिक उपन्यासों का लिखना प्रायः १६३० के लगम्या प्रारंभ हुश्रा मानना चाहिए। इस प्रकार की रचनाश्रों में वृंदावनलाल के 'गढ़ कुंडार' (१६३०) तथा 'विराटा की पित्रानी' (१६३६) का स्थान ऊँचा है। दोनों ही उपन्यासों का संबंध बुंदेलखंड हैं, श्रीर दोनों ही में वहाँ के भूखंड, वहाँ की मध्य-युग की संस्कृति, वहाँ की वीर जातियों के पारस्परिक वैमनस्य, उनके प्रेम-प्रसंग तथा उनकी सची वीरता के चित्र मिलते हैं। कृष्णानंद ग्रप्त का 'केन' (१६३०) भी इसी प्रकार की रचना है। भगवतीचरण वर्मा का 'चित्रलेखा' (१६३४) हिंदू-काल की घटनाश्रों को लेकर पाप श्रीर पुग्य की समस्या पर एक नया दृष्टिकोण उपस्थित करता है। प्रेमचंद का 'दुर्गादास' (१६३८) इघर के श्रन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं।

३. ऐयारी-तिलस्मी—ऐयारी-तिलस्मी उपन्यासों की पिछले काल्या की धारा इस युग के प्रथम चरण में अप्रतिहत गति से प्रवाहित होती रही, पर दूसरे चरण में वह लुप्तप्राय सी हो गई। देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास 'भूतनाथ' (१६०६), जो आत्मकथा के रूप में है, इसी युग का है। रूपिकशोर जैन का 'सूर्यकुमार संभव' (१६१२), चतुर्भुज श्रौदीच्य का 'हवाई महल' (१६१४), चंद्रशेखर पाठक का 'हेमलता' (१९१५) इस परंपरा के अन्य उल्लेखनीय उपन्यास हैं। यद्यपि कुछ प्रतिमाबिहीन रचनाएँ इस काल में भी—श्रीर कुछ न कुछ न श्रागे भी—मिलती हैं पर इस परंपरा का श्रंत यहीं समक्ता चाहिये। वास्त-विक उपन्यास कला के साथ प्रेमचंद के श्राविभीव के कारण ही इस परंपरा का श्रंत हुआ जात होता है।

४. जासूसी उपन्यास—ग्रालोच्यकाल के प्रारंभिक सात-ग्राट वर्षों तक यह परंपरा भी श्रप्रतिहत गति से चलती रही : जंगवहादुर सिंह का 'विचित्र खून' ( १६०६ ), गोपालराम गहमरी का 'खूनी का मेद' ( १६१० ), शेरिंस् का 'विलक्ष्ण नास्स' ( १६११ ), चंद्रशेखर पाठक के 'श्रमीरश्रली ठग' (१६११), तथा 'शशिबाला' (१६११), गोपालराम गहमरी के 'मोनपुर की ठगी' (१६११), 'वलिहारी बुद्धि' ( १९१२ ), 'योग महिमा' ( १९६२ ) तथा 'गुप्त मेद' ( १९१३ ) श्रौर शिवनारायण द्विवेदी का 'श्रमरदत्त' (१९१५) उसी परंपरा के हैं। गाँजालराम गहमरा के कुछ ग्रन्य नास्सी उपन्यास मी प्राय: इसी काल के हैं, यद्यपि उनको ठीक तिथियाँ ज्ञात नहीं हैं : वे हैं 'श्रद्भुत खून', 'श्रॉंबों देखी घटना', 'इन्द्रजालिक जास्स', 'कटा सिर', 'क्रिले में खून', 'केतकी की शादी', 'खूनी का मेदी', 'खूनी की खोज', 'लाइन पर लाश', 'चकरदार चोरी', 'चोरों की लीला' तथा 'मृत्यु विभीषिका'। उन के कुछ जासूसी उपन्यास इधर भी प्रकाशित हुए हैं, किंत लिखे वे भी संगवतः उसी के युग के हैं। एक प्रकार से इसलिए गहमरी जी ही इस परंपरा के जन्मदाता श्रौर उसके एकमात्र प्रतिभाशाली श्रौर श्रंतिम लेखक माने जा सकते हैं। किंतु परंपरा प्रायः १६१७-१८ के लगभग हमात हो गई और उसमें कोई नीवन शेष नहीं रहा । कारण संभवत: यह है कि प्रेमचंद तथा उनके समकालीन कुछ ग्रन्य उपन्यास-लेखकों के मनोवैज्ञानिक तथा चरित्र-प्रधान उपन्यासों के पढ़ने के अनंतर पाठक-जनता की रुचि इतनी परिष्कृत हो गई कि इन उपन्यासों की लोकप्रियता के लिए वहं प्रायः घातक-सी सिद्ध हुई।

उपन्यास-साहित्य को गति इस युग में बड़ी श्रव्यवस्थित रही है।

प्रेमचंद के त्राविर्माव के पूर्व ऐयारी और तिलस्मी तथा जास्सी उप-न्यासों का वैसा ही-प्राधान्य था जेसा पिछले युग के उत्तराई में । प्रेम-चंद के त्राविर्माव के त्र्यनंतर उपन्यास-देत्र में एक कायापलट हो गई। वह पूर्ण रूप से त्रपने युग के समकत्त त्रा गया। श्रीर, प्रेमचंद के अंत्र जाने पर कदाचित् पुनः उसकी गति रुक-सी गई है। त्रातः वर्तमान युग के उपन्यास की समस्या त्रासाधारण-सी ज्ञात होती है; त्रीर वह समान रूप से कलाकारों श्रीर समालोचकों के श्रध्ययन की श्रपेद्या करती है।

## कहानी

निस प्रकार का निरीच्चण इमने ऊपर प्रथम युग के समस्त निपर्यों का तथा इस युग के विषयों का यहाँ तक किया है उस प्रकार का निरी-च्रा कहानी-साहित्य के विषय में संभव नहीं है, कारण यह है कि इस युग के प्रारंभ के दो-चार कहानी-पुस्तकों को छोड़कर, जो प्रायः पिछले युग की परं रा में हैं, शेष में कहानियाँ एक से ग्रधिक हैं — नवयुर्ग की . कहानी पुस्तकों में दस-पाँच ऐसी मिलेंगी जिनमें एक ही कहानी हो--श्रौर उन कहानियों में प्रायः दृष्टिकोण का बड़ा वैभिन्य है : कोई कहानी उद्देश्य-प्रधान है तो कोई रस-प्रधान या वातावरण प्रधान; कोई वस्तु-प्रधान है तो कोई चरित्र-प्रधान; कोई ऐतिहासिक है तो कोई अतिप्राकृत; कोई कार्य-प्रधान है तो कोई भावना-प्रधान । फलत: किसी भी कहानी-पुस्तक को हम न किसी एक वर्ग में रख सकते हैं और न उसका परिचय समृष्टि रूप से इन सांकेतिक शब्दों में दे सकते हैं। अधिक से अधिक इस युग के प्रमुख कहानी-लेखकों को एक कालकम में हम स्मरण कर सकते हैं--उनकी रचनाएँ ग्रन्यत्र मिल जावेंगी—वे हैं जयशंकर 'प्रसाद', गङ्काप्रसाद (जी॰ पी॰) श्रीवास्तव, चंद्रघर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, सुदर्शन, विश्वंभैर-् नाथ शर्मा 'कौशिक, गोविन्दवल्लम पंत, पदुमलाल पुत्रालाल वखशी, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, चराडीप्रसाद 'हृद्येश', राधिकारमण्प्रसाद सिंह, वेचन शर्मा 'उग्र', विनोदशंकर व्यास, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, राय कृष्णदास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, जैनेन्द्रकुमार, चतुरसेन शास्त्री, श्रीराम

शर्मा, सियारामशरण गुप्त, भगवतीचरण वर्मा, राजेश्वरप्रसाद सिंह, शिवरानी देवी, यशपाल, तथा रमाप्रसाद 'पहाड़ी'। हाँ, समस्त कहानी-साहित्य पर विचार करते हुए हम यह अवश्य कह सकते हैं कि इस युग में कहानी-साहित्य में एक क्रांति उपस्थित हो गई, यहाँ तक कि पिछले युग में भी 'कहानी' थी इसमें साधारणतः संदेह होने लगा, अनेक बातों में यह इतनी परिवर्तित हो गई, और फिर लोकप्रिय तो इतनी हुई कि कोई भी साहित्यरूप इसकी प्रतिस्पद्धी में न ठहर सका। ऐसा जान पड़ता है कि प्रतिभा के प्रयोग के लिए हिंदी लेखकों को जितना चेत्र इसमें मिला अन्यत्र कम मिला। इसलिए कहानी का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल ज्ञात होता है।

## नाटक

श्रालोच्यकाल के नाटक-साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गों में विभा-जित कर सकते हैं: १. राम-चरित्र, २. कृष्ण-चरित्र, ३. पौराणिक, भू. संत-चरित्र, ४. ऐतिहासिक, ६. श्रङ्काररस-प्रधान, ७. प्रतीकवादी, ८. सामयिक और राष्ट्रीय, ६. सामाजिक, १०. व्यंग्य-विनोदपूर्ण, ११. स्फ्रट तथा एकांकी। इन्हीं के श्रनुसार हम प्रस्तुत साहित्य का श्रध्ययन करेंगे।

- १. राम-चरित्र—रामचरित्र को लेकर पिछले काल में रामलीला के लिए लिखे गए कलाहीन प्रयासों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । इस काल में भी वही बात रही। केवल गोविंददास ने 'कर्त्त व्य' (१६३५) पूर्वार्द्ध में श्री रामचंद्र के कर्तव्य की रूपरेखा स्पष्ट की है और इधर चतुरसेन शास्त्री के दो नाटक इस विषय के मिलते हैं: 'सीताराम' (१६३६), तथा 'श्रीराम' (१६४०)
- े २. कृष्ण-चरित्र—व्रजनासी कृष्ण के चरित्र को लेकर ब्रालोच्य-काल में उल्लोखनीय नाटक इने-गिने ही लिखे गए, जब कि पिछले काल में उनकी संख्या पर्याप्त थी। व्रजनंदनसहाय के 'उद्धव' (१६०६) में धार्मिक दृष्टिकोण की प्रधानता है। हरिप्रसाद 'वियोगी हरि' का 'छुद्य-योगिनी' (१६२३) कृष्ण की एक छुद्य-लंला लेकर लिखा गया है। इसमें भी भक्ति की भावना प्रधान है। जसुनादास मेहरा के 'कृष्ण-सुदामा'

(१६२४) में मैत्री की सुप्रसिद्ध कथा है। गोविन्ददास ने 'कर्च व्य' (१६३५) के उत्तरार्द्ध भी श्री कृष्ण के कर्च व्य की रूपरेखा स्पष्ट की है। उदयशंकर मह का 'राघा' (१६४१) इस विषय का आधुनिकतम प्रयास है। पौराणिक कथानकों को लेकर कलात्मक नाटकों की रचना में मह जी भली माँति सफल हुए हैं। 'उनकी 'राघा' भी इसी प्रकार की रचना है। द्वारकावासी कृष्ण के चरित्र को लेकर केवल एक कलात्मक रचना इस काल में मिलती है, जो इधर की ही है, वह है किशोरी-दास वाजपेयी कृत 'सुदामा' (१६३६)।

२. पौराणिक-पौराणिक कथानकों को लेकर लिखे गए नाटकों में नवयुग का प्रथम उल्लेखनीय नाटक लच्मीप्रसाद का 'उर्वशी' ( १६१० ) है, जिसमें पुरुरवा श्रौर उर्वशी की प्रेम-कथा है। जयशंकर 'प्रसाद' का त्राविर्भाव नाटक-चेत्र में इसी समय होता है। उनका 'करुणालय' (१९१२) एक वैदिक कथा को लेकर सामाजिक जीवन सें करणा और अहिंसा की आवश्यकता को चित्रित करेने का प्रयत कर्जी है । मैथिलीशरण गुप्त का 'तिलोत्तमा' ( १९१६ ) भी पौराणिक नाटक .है। उनके 'चंद्रहास' (१९१६) में नियति की लीला इस प्रकार दिखाई गई है कि नायिका श्रौर नायक का विवाह समस्त विरोधों के होते हुए भी अनायास ही हो जाता है। शिवनंदन मिश्र का 'उषा' (१६१८) उषा-स्रनिरुद्ध-विवाह की प्रसिद्ध कथा को लेकर लिखा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी का 'कृष्णार्जुन-युद्ध' (१९१८) एक सामान्य मानव के ऋधिकारों की रत्ता के लिए कृष्ण और ऋर्जुन ऐसे स्नेहियों में भी परस्पर संघर्ष का त्रावसर उपस्थित कर देता है। जमुना-दास मेहरा के 'विश्वामित्र' (१६२१) तथा 'देवयानी' (१६२२) रहे विषय प्रकट हैं। बदरीनाथ भट्ट के 'बेन चरित्र' (१६२२) में एक क्र पौराणिक राजा की कथा है। सुदर्शन का 'स्रंजना' (१९२३), जमुनादास मेहरा का 'विपद् कसौटी' (१६२३), हरद्वारप्रसाद जालान का 'करू वेन' (१९२४) इस काल के दूसरे उल्लेखनीय प्रयास है। बलदेवप्रसाद मिश्र के 'श्रसत्य संकल्प' (१६२५) में हिरएयकशिपु श्रौर

प्रह्लाद के संघर्ष ऋौर 'वासना-वैभव' (१६२५) में ययाति के कथा-वृत्त पर नाटकों की रचना हुई है। गोविन्दवल्लम पंत का 'वरमाला' ( १९२५ ) नाट्य-कला की दृष्टि से ऋत्यंत उत्कृष्ट है। सरल कथानक के वीच प्रेम का एक मनोवैज्ञानिक विकास इस नाटक में चित्रित हुआ ंहै। 'जन्मेजेय का नागयज्ञ' (१९२५) में जयशंकर 'प्रसाद' ने ऋायों श्रीर नागों की पुराण-प्रसिद्ध घटना को ऐतिहासिक रंग देने में श्रद्भुत सफलता प्राप्त की है। कालिदास के 'रघुवंश' के त्राधार पर दिलीप की प्रसिद्ध कथा को लेकर गोपाल दामोदर तामस्कर की एक रचना 'दिलीप' (१९२६) भी इस काल की है। जमुनादास मेहरा के 'मोरध्वज' (१६२६) तथा 'सती चिंता' (१६२६) इसी प्रकार की पौराणिक कथात्रों के आधार पर लिखे गए हैं। एक अन्य पौराणिक कथा लेकर कामताप्रसाद गुरु ने 'सुदर्शन' (१६३१) की रचना की है। पौराणिक नाटकों के सबसे सफल आधुनिक लेखक उदयशंकर मह हैं, जिनके 'अंब्रा' र्प १६३५) में भीम ऐसे बलशाली पात्र से भी नारी-श्रपमान का प्रायश्चित्त, 'सगर-विजय' (१६३७) में सगर का अपने पिता के शत्रु पर विजय, तथा 'मत्स्यगंघा' (१६३७) में श्रनंत यौवन की प्राप्ति का पश्चाताप उपस्थित करने का यत किया गया है। उनके 'ब्रिश्वामित्र' (१९३८) तथा 'कमला' (१९३९) इसी श्रेणी के सबर्से आधुनिक प्रयास है।

महाभारत के संघर्ष की कथा को लेकर लिखे गए नाटकों का इस परंपरा में इतना बाहुल्य है कि उनका अलग ही उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार के नाटकों में पहला उल्लेखनीय नाटक इस काल का बदरीनाथ मह का 'कुरुवन दहन' (१६१५) है, जिसमें नाट्य-कला का यथेष्ट विकास परिलक्तित होता है। माधव शुक्क का 'महाभारत' पूर्वार्द (१६१६) भी इस परंपरा की एक सफल रचना है। राषेश्याम कथावाचक ने भो महाभारत को कथा लेकर एक नाटक की रचना की है, वह है 'वीर अभिमन्यु' (१६१८), किंतु साहित्यिक दृष्टिकोण की अपेक्षा इसमें कृति की लोकप्रियता का ध्यान विशेष है। विश्वंभर-

नाथ शर्मा 'कौशिक' का 'भीष्म' (१६१८) अवश्य कलात्मक दृष्टि से स्पेतल हैं। द्वारकाप्रसाद गुप्त का 'अज्ञातवास' (१६२१) पांडवों के अज्ञातवास की कथा लेकर लिखा गया है। मिअबंधु के दो नाटक 'पूर्व भारत' (१६२२) तथा 'उत्तर भारत' (१६३२) अपना अलग स्थान रखते हैं। जगनाथशरण का 'कुरुत्तेत्र' (१६२८) भी महाभारत की कथा लेकर लिखा गया है, और उल्लेखनीय है। वेचन शर्मा 'उत्र' का 'गङ्गा का वेटा' (१६४०) भीष्म के चरित्र को लेकर लिखा गया है।

 संत-चित्र— संतों के चित्रों को लेकर इस काल में भी नाटक-रचना हुई । बलदेवप्रसाद मिश्र का 'मीरावाई' (१९१८) इस प्रकार के प्राथमिक नाटकों में से है। अन्य उल्लेखनीय नाटक हैं सुदर्शन का 'दयानंद' (१९१७), इरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि' का 'प्रबुद्ध यामुन' (१६२६)—जो यामुनाचार्य का चरित्र लेकर लिखा गया है—तथा जमुनादास मेहरा का 'भारत पुत्र स्रर्थात् कत्रीरहरू (१६३०)। श्रंतिम में कला की श्रपेचा लोकप्रियता का दृष्टिको एँ। विशेष प्रधान है। डा० वृत्तदेवप्रसाद मिश्र ने 'शंकर दिगविजय' (१६३५) नाम का एक अन्य नांटक भी लिखा है जिसमें स्वामी शंकराचार्य की धार्मिक क्रांति का उल्लेख है। मुराूरि मांगलिक का 'मीरा' (१६४०) इस परंपरा की सबसे आधुनिक कृतियों में से हैं। कुछ नाटक गोस्वामी तुलसीदास पर भी लिखे गए: वर्दरीनाथ भट्ट का 'तुलसीद्रास' (१६२२), पुरुषोत्तमदास गुप्त का 'तुलसीदास' (१६२४-द्वितीय ) तथा जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का 'तुलसीदास' (१६३४) उनमें से उल्लेखनीय हैं। श्रन्य देशों के महात्माश्रों के चरित्र लेकर रचनाएँ बहुत कम हुईं। इस प्रसंग में केवल एक कृति उल्लेखनीय है : वह है वेचन शर्मा 'उग्र' का 'महात्मा ईंसा' ( १९२२ )।

४. ऐतिहासिक —ऐतिहासिक नाटक पिछले युग में भी रचे जाते ये श्रौर इस युग में भी उनकी रचना खूब हुई, किंतु इस युग के नाटकों में उस युग के नाटकों से प्रारम्भ से ही कुछ श्रांतर होने लगा। पिछले युग में ऐतिहासिक नाटकों का प्रमुख रस श्रङ्कार होता था, जिसके साथ-साथ प्राय: वीर रस का भी समावेश हुआ करता था। वह श्रङ्कार-प्रधा-नद्भुद इस युग में धीरे-धीरे लुस होने लगी। दूसरा अंतर यह पड़ा कि पिछले युग के नाटककार साधारणत: केवल हमारे इतिहास के मुस्लिम युग को ही लेकर चलते थे। इस काल के प्रारम्भ में ही उनकी कृतियों में एक व्यापक दृष्टिकोण दिखलाई पड़ने लगा: वे दूसरे युगों की भी कथाएँ लेकर हमारे सामने धीरे-धीरे आने लगे। तीसरा अंतर ऐति-हासिकता के संबंध का है: यद्यपि इस युग के प्रारम में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ ऐतिहासिक वातावरण वे नहीं निर्मित कर सके, किंतु धीरे-धीरे इसका भी विकास उन्होंने किया; उनके ऐतिहासिक नाटक नाटक-मात्र न रह कर इतिहास के सजीव चित्र होने लगे।

वृन्दावनलाल वर्मा का 'सेनापति उदाल' (१६०६) ५४४ ई० के लगुभग के हूण-त्राक्रमण को लेकर लिखा गया है। जयशंकर 'प्रधीद' का त्रागमन नाटक-चेत्र में इसी समय होता है: 'राज्यश्री' (१९१५) हर्षवर्धन के शासन-काल की कथाओं को लेकर लिखा गया शुद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इसमें लेखक ने उस युग की उदार संस्कृति का चित्रण किया है, श्रौर नाट्य-कला की दृष्टि से भी उसे यथेष्ट सफलता मिली है। बदरीनाथ मट्ट का 'चंद्रगुप्त' (१६१५) मौर्य-साम्राज्य की स्थापना करनेवाले प्रसिद्ध ऐतिहासिक वीर के चरित्र को लेकर लिखा गया है। जयशंकर 'प्रसाद' ने 'विशाख' (१६२१) में दूसरी शती ईस्वी की काश्मीर की संस्कृति का चित्र उपस्थित करने का यत किया है। जिनेश्वरप्रसाद 'मायल' का 'भारत-गौरव' (१६२२), पुनः सम्राट् चंद्रगुप्त के चिरित्र को लेकर लिखा गया है। जयशंकर 'प्रसाद' के 'त्राजातशत्रु' ( १६२२ ) में बुद्ध के समय की सामाजिक अवस्था तथा राजनैतिक उथल-पुथल का चित्रण किया गया है । 'सिद्धार्थ कुमार' ( १६२२ ) नाम का चंद्रराज भंडारी का नाटक बुद्ध के जीवन से ही छंबंघ रखता है। उनका दूसरा नाटक 'सम्राट् ऋशोक' 🔀 ६२३ ) इतिहास-प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट्का चरित्र उपस्थित करता है। लद्दमीधर बाजपेयी का

'राजकुमार कुंतल' (१६२८) हिंदू-युग की एक कथा को लेकर लिखा गया है। जयशंकर 'प्रसाद' का 'स्कंदगुत' (१६२८) प्रसिद्ध हिंदू सम्राट् विक्रमादित्य के जीवन की घटनात्रों को लेकर उस युग की संस्कृति का एक सफल चित्रण करता है। उनका एक दूसरा नाटक 'चंद्रगुप्त मौर्य (१६३१ र उसी वीर सम्राट् के जीवन का चित्रण करता है जो इसी नाम के उपयुक्त दूसरे नाटकों का विषय है। उदयशंकर मह के 'चंद्रगुप्त मौर्यं' (१६३१ द्वितीय ) तथा 'विक्रमादित्य' (१६३३ ) के भी विषय वही हैं जो जयशंकर 'प्रसाद' के उक्त नाटकों के हैं। उनका 'दाहर' (१९३४) खलीफा द्वारा की गई सिंध-विजय से संबंध रखता है। जयशंकर 'प्रसाद' का 'ध्रुवस्वामिनी' (. १९३४), हिंदू-युग की एक कथा को लेकर उपस्थित किया गया है। तंजीर की एक रानी के चरित्र को लेकर भगवतीप्रसाद पंथारी ने 'काल्पी' (१६३४) नाटक लिखा है। 'कुमार-हृदय' का 'मग्नावशेष' (१६३६) भी हिंदू-क़ाल के इतिहास से संबंध रखता है। कैलाशनाय भटनागर का 'कुर्णाल' (१६३७) बौद्ध-संस्कृति का एक चित्र उपस्थित करता है। चंद्रगुप्त विद्या-लंकार का 'श्रशोक' (१९३५), रूपनारायण पांडेय का 'श्रशोक' (१९३६) तथा लच्मीनारायण मिश्र का 'श्रशांक' [१६३६ र ] पुनः उस नाम के प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट् के जीवन को लेकर लिखे गये हैं। गोविन्दवल्लभ पंत का 'श्रंतःपुर का छिद्र' (१६४०) एक बौद्धकालीन कथा को लेकर लिखा गया है। विश्वंभरसहाय के 'बुद्धदेव' (१६४०) का विषय प्रकट है। गोविन्ददास सेठ का 'कुलीन्ज़ा" (१६४०) हैहयवंश के श्रंतिम त्रिपुरी-शासन-काल की घटनात्रों को लेकर लिखा गया है। कैलाशनाथ मटनागर का 'श्रीवत्स' ( १६४१ ) बौद्ध-युग के एक प्रि(वंद्ध नायक का चित्रण करता है। गोविंददास सेठ का 'शशिगुप्त' (१६४२) पुनः चंद्रगुप्त के जीवन को लेकर लिखा गया है।

श्रंग्रेजी शासन-काल की ऐतिहासिक कथावस्तु लेकर वहुत थोड़े नाटकों की रचना हुई है, श्रौर कदाचित् श्रभी कुछ दिनों तक विशेष न हो सकेगी। इन थोड़े से नाटकों में श्यामनारायण का 'वीर सरदार' (१६०६), जो बरमा-युद्ध को एक घटना के आघार पर लिखा गया है, 'आरजू' का 'भाँसी-पतन' (१६२८), जसुनादास मेहरा का 'पंजाब-केसरी' (१६२८), द्वारकाप्रसाद मीर्य का 'हैदर ऋली' (१६३४), सिक्क्ट्रिक्त ज्ञानी का तांत्या मील-संबंधी 'नीमाड़ केसरी' (१६३८) तथा परिपूर्णानंद वर्मी का 'रानी मवानी' (१६३८) उल्लेखनीय हैं।

मुस्लिम युग के इतिहास से संबंध रखनेवाले नाटक कई लिखे गए, किंतु इस युग में उनमें वह स्फूर्ति नहीं ज्ञात होती जो पिछले युग में दिखलाई पड़ी थी। पन्ना, संयोगिता तथा पिदानी के ही चरित्र प्रमुख रहे हैं। इस परंपरा के उल्लेखनीय नाटक कृष्णप्रकाश सिंह ऋखौरी का 'पत्रा' ( १९१५ ), हरिदास माखिक का 'संयोगिता हरख' ( १९१५ ), किशनचंद 'ज़ेबा' का 'पिदानी' ( १६२३ ), श्रौर कन्हैयालाल का 'बीर खुत्रसाल' (१६२५) है। दुर्गाप्रसाद गुप्त कृत जसवंत सिंह की स्त्री महामाया के नाम से 'महामाया' (१९२४) तथा गढ़मंडला की वीर रानी खुर्गावती के नाम से 'दुर्गावती' (१६२६) की रचनाएँ भी उल्लेख-नीय हैं। श्यामाकांत पाठक का 'बुंदेलाखंड-केसरी' (१६३४) भी छत्र-साल के नीवन से संबंध रखता है। धनीयम प्रेम की 'बीरांगना पन्ना' (१६३४) तथा गोविंदवल्लम पंत का 'राजमुकुट' (१६३५) पुनः इतिहास-प्रसिद्ध पन्ना भाय के जीवन से संबंध रखते हैं। उपेन्द्रनाय 'अरुक' के 'नय-परानय' (१६३७) में राखा लाखा के पुत्र चंड की भीष्म-प्रतिज्ञा है। हरिकृष्ण प्रेमी का 'शिवा-साध्वता' (१६३७) शिवा-जी के शासन से संबंध रखता है; श्रौर उनका 'रत्ता-बंधन' (१६३८) राजस्थान की उस प्राचीन प्रथा से संबंध रखता है जिसमें राजपूत नारियाँ वीरों के पास राखी मेजकर ऋपनी रचा के लिए उनसे आतृसंबंध स्था-पिंत कर लिया करती थीं। इस परंपरा के सबसे आधुनिक नाटक नगन्नाथप्रसाद 'मिलिंद' कृत 'प्रताप-प्रतिज्ञा' (१६३८), गौरीशंकर 'सत्येंद्र' का छत्रसाल द्वारा बुंदेलखंड की मुक्ति-संबंधी 'मुक्ति-यरू' ( १६३८ ), मायादत्त नैथानी का 'संयोगिता' ( १६३६ ), तथा रूप-नारायण पांडेय का 'पद्मिनी' (१६४२) हैं। यह नाटक पुनः उन्हीं

इतिहास-प्रसिद्ध चरित्रों को लेकर लिखे गए हैं जिनके विषय के नाटक इस युग के प्रारंभ में मिलते हैं।

इस परंपरा में भी अन्य देशों श्रुौर जातियों के इतिहासों को लेकर नाटकों की रचना बहुत कम की गई है। प्रेमचंद का 'कर्बज्ञा' (१६१%) ही-जिसमें इसन-हुसैन के प्रसिद्ध धर्मयुद्ध का वर्णन किया गर्या है इस प्रकार का एकमात्र उल्लेखनीय नाटक है।

- ६. शृङ्गार-रस-प्रधान—यह नाटक-परंपरा प्रस्तुत काल के प्रारंभ में अपने प्राचीन रूप में थोड़ी बहुत अवश्य दिखाई पड़ी, किंतु किर बड़ी तेज़ी से लुप्त हो गई। कन्हैयालाल बाबू का 'रल-सरोज' (१६१०), दुर्गादत्त पांडे का 'चंद्राननी' (१६१७) और व्रजनंदन सहाय का 'उषाङ्किनी' (१६२५) ही इस परंपरा के उल्लेखनीय प्रयास हैं, और इनमें से भी अंतिम एक काव्यपूर्ण प्रयोग मात्र कहा जा सकता है।
- ७. प्रतीकवादी—इस काल में प्रतीकवादी नाटकों की परंपरा भी शिथिल रही। जयशंकर 'प्रसाद' का 'कामना' (१६२७) तथा सुमित्रानंदन पंत का 'ज्योत्स्ना' (१६३४) ही इसमें उल्लेखनीय हैं। पहते में यह दिखाया गया है कि विलास के साधन किस प्रकार समाज में श्रशांति उत्पन्न कर देते हैं, श्रीर दूसरे में प्रकृति के पात्रों द्वारा मानव-समाज की संघर्ष-प्रधान परिस्थितियों की समालोचना कराई गई है।
- द. सामयिक और राष्ट्रीय—देश की समस्याओं को लेकर इस काल में बहुत से नाटक लिखे गए—जैसे पिछले काल में, किंतु इनमें प्रायः केला और सुरुचि का अभाव रहा। इनका विशेष उत्थान १६२१ के राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हुआ—आगे और पीछे इनकी रचना यदा-कदा ही होती रही। आरंभ के प्रयासों में से उल्लेखनीय हैं प्रयाग्-प्रसाद त्रिपाठी कृत 'हिंदी-साहित्य की दुर्दशा' (१६१४), तथा लोचीन-प्रसाद पाराडेय कृत 'छात्र-दुर्दशा' (१६१५)—जिनके विषय स्वतः स्पष्ट हैं, मिश्रबंधु कृत 'नेत्रोन्मीलन' (१६१५), जिसमें अदालतों के दोषों का दिग्दर्शन कराया गया है, तथा काशीनाथ वर्मा कृत 'समय' (१६१७), जिसमें तत्कालीन राजनैतिक उद्योगों का एक चित्र मिलता

है। १६२१ के सत्याग्रह आंदोलन युग के प्रमुख नाटक हैं जमुनादांस मेहरा का 'हिंद' (१६२२), किशनचंद 'ज़ेना' के 'ग़रीन हिन्दुस्तान' (१६२२) तथा 'मारत-उद्धार' (१६२२), प्रेमचंद का 'संग्राम' (१६२२), कन्हैयालाल का 'देश-दशा' (१६२३), तथा लद्मण्सिंह का 'ग़ुलामी का नुशार' (१६२४)। इनमें से प्रेमचंद की कृति ही विशेष उल्लेखनीय कही जा सकती है; उसमें कृषक-वर्ग की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। इधर के नाटकों में उल्लेखनीय हैं केवल वेचन शर्मा 'उम' कृत 'डिक्टेटर' (१६३७), सूर्यनारायण शुक्क कृत 'लेतिहर देश' (१६३६), श्री बुन्दावनलाल वर्मा का 'धीरे-शिरे' (१६३६) तथा गोविन्ददास कृत 'विकास' (१६४१)। अतिम में देश की आधुनिक राजनैतिक समस्याओं पर विचार किया गया है।

६. सामाजिक नाटक-पिछले युग के सामाजिक नाटकों की समस्याएँ थीं-- अनमेल विवाह, सतीत्व, गोरचा तथा आर्थसमाज। यहीं 🖷 क उनके नाटककार पहुँच पाए । जीवन की श्रौर गंभीर समस्यास्रों तक उंनकी दृष्टि नहीं पहुँची। प्रस्तुत युग में इस त्रेत्र में एक व्यापक ऋौर सूत्रम दृष्टि के दर्शन होते हैं-यद्यपि उसका विकास अत्यंत धीरे-धीरे होता है स्रौर प्रारंभ के कुछ वर्षों तक त्रिल्कुल नहीं होता। इस परंपरा के पहले उल्लेखनीय नाटक हैं ऋानंदप्रसाद खत्री कृत 'संसार-स्वप्न' (१६१३), लोचन शर्मा पांडेय कृत 'प्रेम-प्रशंसा' ( १९१४ ) तथा राघेश्याम कथा-वाचक कृत 'परिवर्तन' [१६२४ !]। प्रथम में संसार के प्रति एक वैराय्यपूर्ण दृष्टिकोण ज्ञात होता है, दूसरे में गाईस्थ्य-जीवन का एक चित्र है, श्रौर तीसरे में वेश्यालयों से हानि दिखाई गई है। कृष्णानंद जोशी के 'उन्नति कहाँ से होगी ?' ( १९१५ ) में कुछ व्यापक दृष्टिकोण् ज्ञात होता है। अधिक व्यापक दृष्टिकोण का परिचय १९२१ के आदी-लन के बाद से मिलता है। गोपाल दामोदर तामस्कर के 'राधा-माधव' (१९२२) में कर्मयोग का उपदेश किया गया है। जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी के 'मधुर मिलन' ( १६२३ ) में गुंडों के हथकंडों का परिचय कराया गया है। दुर्गाप्रसाद गुप्त के 'भारत-रमणी' में भारतीय नारीत्व

के ब्रादर्श का चित्र उपस्थित करने का यत किया गया है। रामनरेश त्रिपाठी का 'सुभद्रा' ( १६२४ द्वितीय ) भी इसी कोटि में रक्खा जा सकता है। ईश्वरीप्रसाद शर्मा के 'रंगीली दुनियाँ' (१९२६) में वृद्ध-विवाह की बुराइयाँ दिखाई गई हैं। बलदेवप्रसाद खरे के 'प्रसावीर' ( १९२६ ) में सत्य ग्रौर धर्म के पालन का उपदेश किया गया है। छविनाथ पांडेय के 'समाज' (१९२६) में समाज का एक चित्र उप-स्थित करने का यहा किया गया है। जयगोपाल कविराज के 'पश्चिमी प्रभाव' (१९३०) का विषय स्वतः स्पष्ट है। घनानंद बहुगुगा के 'समाज' (१६३०) का विषय है ऋछूतोद्धार । लच्मीनारायण मिश्र का 'संन्यासी' 😢 १ ) सहिशाचा की बुराइयाँ चित्रित करता है। नरेन्द्र का 'नीच' (१९३१) दलित जातियों की समस्या लेकर लिखा गया है। श्रानंदस्वरूप साहव जी महाराज का एक नाटक 'संसार-चक्र' ( १६३२ ) संसार के प्रति राधा-स्वामी समान का दृष्टिकोगा उपिरथत करता है। प्रेमचंद का 'प्रेम की वेदी' '( १६३३ ) तथा प्रेमसहाय स्ट्रिंद् का 'नवयुग' (१६३४) श्रपने विषय स्वतः स्पष्ट करते हैं। लद्दर्भ नारायण मिश्र के 'राज्ञस का मंदि्र' (१६३१), 'मुक्ति का रहस्य' ( १९३२ ), 'राज्योग' ( १९३४) तथा 'सिंदूर की होली' 🚉 🖹 नारी-समस्या-प्रधान हैं; इनमें से श्रंतिम में ही प्रेम का श्रादशै उपिथत करने का यत किया गया है, शेष दो में वह निम्नकोटि का है। गोविनद-वल्लम पंत का 'श्रंगूर की बेटी' (१६३७), जिसका विषय मधुपान है, कलाप्रधान है। वेचन शर्मा 'उग्र' के 'चुंबन' (१६३८) का विषय स्पष्ट है। उपेन्द्रनाथ 'अरुक' के 'स्वर्ग की भालक' (१६४० ) में शिक्ता-प्राप्त पितयों के लिए भारस्वरूप हुन्ना करती हैं यह दिखाने का यल किया गया है। गोविन्ददास सेठ का 'सेवापथ' (१६४०) समाज-सेवा का एक स्रादर्श उपस्थित करता है। शारदा देवी का 'विवाह-मंडप' (१६४१) तथा बेचन शर्मा 'उग्र' का 'त्रावारा' (१६४२) सबसे **ऋाधुनिक सामाजिक नाटक हैं,** ऋौर उनके विषय स्पष्ट हैं। १०. व्यंग-विनोदपूर्ण-अलोच्यकाल में प्रहसनों के चेत्र में

कोई उल्लेखनीय विकास नहीं दिलाई पड़ता, न तो इनमें विषयों की नवीनता है और न दृष्टिकोण की; हास्य-उत्पादन के लिए अतिनाटकीय चरित्रों और घटनाओं का आश्रय लिया गया है। इस काल के किंचित् क्लिलनीय प्रहसन हैं गुरुसुख सिंह का 'नूतन अंघेर नगरी' (१६११), भूनंतसहाय श्रखौरी का 'ग्रह का फेर' (१९१३), बदरीनाथ मह का 'चुंगी की उम्मीदवारी (१६१४), शिवनाथ शर्मा के 'मानवी कमीशन' [ १६१४ १ ], 'नवीन बाबू' [ १६१४ १ ], 'बहसी पंडित' ( १६१४ ), 'दरत्रारी लाल' [ १६१४ १ ], 'कलियुगी प्रहाद' [ १६१४ १ ] 'नागरी निरादर' [१६१४ १], श्रौर 'चग्रङ्खदास' [१६१४ १], लोचन-प्रसाद पारखेय का 'साहित्य-सेवा' (१९१४) तथा 'ग्राम्य विवाह-विधान' ( १९१५ ), गङ्गाप्रसाद (बी० पी०) श्रीवास्तव के 'उलट-फेर' (१९१८), 'दुमदार श्रादमी' (१९१६), 'गड़बड़क्साला' ( १९१६ ), श्रौर 'मर्दानी श्रौरत' ( १६२० ), हरद्वारप्रसाद जालान का 'घरकट सूम' ( १६२२ ), गुकिन्दवल्लम पंत का 'कंजूस खोपड़ी' (१९२३), रामदास गौड़ का 'ईरेनरीय न्यायः ( १९२५ ), बदरीनाथ मद्द का 'लबड़ घोंघों' [१९२६ १], जिसमें छः प्रहसन हैं, तथा 'विवाह्-विज्ञार्पन' (१६२७), गङ्गापसाद (जी० पी०) श्रीवास्तव का 'भूलचूक' (१६२८), वेचन शर्मा 'उग्र' का 'चार वेचारे' ( १६२६ ), ठाकुरदत्त शर्मा का 'भूलचूक' (१६२६ ), बदरीनाथ मह का 'मिष श्रमेरिकन' ( १९२६ ), सुदर्शन का 'ग्रान्रेरी निक्ट्रेट' (१६२६) तथा गङ्गाप्रसाद (जी० पी०) श्रीवास्तव के 'चाल वेढन' - ( १६३४ ), 'चोर के घर छिछोर ( १६३४ ) तथा 'साहित्य का सपूत' ( १६३५ ) । उपर्युक्त में से 'नूतन ऋंघेर नगरी' भारतेन्दु के 'ऋंघेर नगरी' के अनुकर्ण पर लिखा गया है। 'मर्दानी श्रीरत' में लेखकों की दुर्दशा का चित्रण है। 'ईश्वरीय न्याय' में हमारी सामाजिक कमज़ोरियों का दिग्दर्शन कराया गया है। 'चार वेचारे' में संपादक, श्रध्यापक, सुधारक, तथा प्रचारक वर्ग की कमज़ोरियों का परिहास उपस्थित किया गया है। 'मिस अमेरिकन' में सेठों और अमीरों की हॅंसी उड़ाई गई है। रोज के विषय या तो उनके नामों से ही स्पष्ट हैं,

या वे इतने साधारण हैं कि उनके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। ये नाटक प्राय: इतने अस्वामाविक हैं कि हमारे जीवन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, और ककदाचित् हमारे साहित्य और हमारी संस्कृति के इतिहास में इनका कोई स्थायी स्थान न हो सकेगा। हास्य) की उच्चकोटि की प्रतिभा हिंदी लेखकों में जैसे दिखलाई ही नहीं पड़ी, और इस काल में यह अभाव पिछुले काल से भी अधिक चित्य रहा।

११. स्फुट तथा एकांकी-एकांकी नाटक कोई नवीनता नहीं है: पुराने नाट्य-साहित्य में भी एकांकी मिलता है, श्रीर कई रूपों में मिलता है। एकांकी-परंपरा अवश्य नवीन है। और यह परंपरा प्राचीन नाट्य-शास्त्र के नियमों को लेकर नहीं चली है। इस परंपरा का विकास साम-यिक पत्रों के लिए नाटकीय प्रबंधों की स्त्रावश्यकतास्त्रों का स्रनुभव करते हुए पाश्चात्य एकांकी के ऋनुकरण पर हुआ है। यह एकांकी जब पुस्तका-कार प्रकाशित हुए तो प्रायः संग्रह के रूप में । संग्रह का यह रूप श्रालोच्यकाल के प्रारंभ से ही मिलने लगता है, यद्यपि उस समय क् एकांकियों का उतना संग्रह नहीं था जितना छोटे नाटकों का। सुविधा की लिए इम दोनों को एक साथ ले सकते हैं। सोमेश्वरदत्त शुक्क का 'तरल-तरंग' ( १६११ ) पहला संग्रह है, इसमें दो नाटक संग्रहीत हैं। मोहनसिंह के 'स्वरावली' ( १६२८ ) में तीन सामाजिक प्रश्नरूपक हैं ; कैलाशनाथ भटनागर के 'नाट्य-सुधा' ( १६३३ ) तथा सुवनेश्वरप्रसाद के 'कारवाँ' (१९३५) में कई छोटे-छोटे विविध नाटक हैं; गर्ऐश-प्रसाद द्विवेदी का 'सुहागविंदी' (१६३५) तथा रामकुमार वर्मा का 'पृथ्वीरान की आँखें' (१९३६) छः एकांकी नाटकों का संग्रह है। गौरीशङ्कर 'सत्येन्द्र' का 'कुनाल' (१६३०) भी एकांकी है। राधेश्याम कथावाचक का एक एकांकी है 'घंटा पंथ' (१६३६) द्वारकाप्रसाद का एक एकांकी है 'त्र्रादमी' (१६४०); सद्गुरुशरण श्रवस्थी के 'दो एकांकी नाटक' (१६४०) एकत्र संग्रहीत हैं; श्री उदयशंकर मद्द का 'श्रमिनव' एकांकी नाटक (१६४०) छः एकांकी नाटकों का संग्रह है; गोविन्ददास सेठ के 'सप्तरिश्म' (१६४१) में

सात एकांकी हैं; रामकुमार वर्मा के 'रेशमी टाई' (१६४१) में पाँच एकांकी हैं; और उनके 'चार्रामा' (१६४२) में चार; गोविन्द-दास के 'पंचभूत' (१६४२) में पाँच एकांकी नाटक हैं; और उदय-शंकर मह का 'स्रो का हृदय' (१६४२) सात एकांकी नाटकों का संग्रह है। इस परंपरा में सबसे आधुनिक है प्यारेलाल का 'माता की सौगात' (१६४२), जिसमें पाँच एकांकी संग्रहीत हैं। इनमें से राघेश्याम का 'घंटापंय' हास्य-प्रधान है, और हारकाप्रसाद के 'आदमी' में विवाह की आवश्यकता का समर्थन है, शेष एक से अधिक नाटकों के संग्रह हैं और उनके विषय भी विभिन्न प्रकार के हैं। इस नवीन परंपरा में एक नवजीवन और स्फूर्ति दिखाई दे रही है जिससे इसका मविष्य उज्ज्वल ज्ञात होता है।

नाटक यद्यपि पिछले युग में खूब लिखे गए थे, और आदर्शों में वे अपने युग के साथ भी रहे थे, किंतु उनमें तब कला का विकास यथेष्ट नहीं हुआ था, और वह इस युग में हुआ। नाटक इस युग में अच्छे से अच्छे शिल्पियों के हाथ में पड़ा, और वह भली भौति चमका, यद्यपि कभी-कभी इसी कारण से वह हर्श्यकाव्य की अपेद्या अव्यकाव्य अधिक हो गया। हिंदी रंगमंच के अभाव में इस अतिक्रम से किसी हानि की संभावना नहीं जान पड़ती। अपना रंगमंच होने पर उसके अनुसार हिंदी नाटक पुनः अपने को व्यवस्थित कर सकता है। उसका भविष्य आशापूर्ण जात होता है।

## निबंध

इस युग में यद्यपि निबंध-ग्रंथों की माँग बढ़ी फिर भी श्रन्य लिलत साहित्यरूपों के बरावर नहीं : यही कारण है कि इस विकास-काल में भी जब कि पत्र-पत्रिकाएँ श्रनेक हैं, श्रीर उनमें निवंधों की कमी नहीं है, निबंध-संग्रह इने-गिने हैं।

श्रध्ययन के लिए हम प्रस्तुत विषय के साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: १. विशिष्ट विषयों के निवंघ, २. विविध विषयों के निवंध-संग्रह, ३. गद्य-गीति-तथा ४. विनोद-व्यंग्य।

- १. विशिष्ट विषयों के निबंध—विशिष्ट निषयों के निबंध इने-गिने हैं: गोपाललाल खत्री लिखित 'राष्ट्र-सुधार में नाटकों का भाग' (१६१२), 'रेशम' लिखित 'उन्नति' (१६२२), तथा अमीरम्रली 'मीर' कृत 'मातृभाषा की महत्ता' (१६३४)। कुछ निबंध स्वतंत्र विषयों की सूची में भी मिलेंगे, किंतु उनमें विषय-विवेचन ही प्रायः सब कुछ है, कला-पन्त गौग है, इसलिए उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है।
- २. विविध विषयों के निबंध-संग्रह—संग्रहों में से उल्लेखनीय हैं जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी कृत 'गद्यमाला' ( १९०६ ), सत्यदेव स्वामी कृत 'सत्य-निबंघावली' ( १९१३ ), 'ग्रामीण' कृत 'किरण' ( १९१६ ), मिश्रबंधु कृत 'पुष्पाञ्जलि' ( १९१६ ), देवेग्द्रप्रसाद जैन कृत 'त्रिवेगी' ( १९१७ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत 'रसज्ञ-रंजन' ( १९२० ), 'साहित्य-संदर्भ' ( १९२८ ), 'साहित्य-सीकर' ( १९३० ), तथा 'ग्रद्-भुत त्र्रालाप' ( १६२४ ), गोविन्दनारायण मिश्र कृत 'गोविन्द-निवंधा-वली' ( १६२५ ), चगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी कृत 'निबंध-निचय'े ( १९२६ ), जगदीश क्षा कृत 'तरङ्गिखी' ( १९२८ ), डा॰ भगवान-दास कृत 'समन्वय' ( १९२८ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी सिखित 'लेखा-र्ज्ञाल' ( १६२८ ), रामचन्द्र शुक्क कृत 'विचार-वीथी' ( १६३० ) तथा 'चिन्तामिय' (१६३६), पदुमलाल पुत्रालाल बखशी कृत 'मकरन्द-विन्दु' (१९३१) तथा 'प्रबंध-पारिजात' (१९३२), महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत 'विचार-विमर्श' ( १९३१ ), हरिभाऊ उपध्याय कृत 'बुद्-बुद' (१६३२), राधामोइन गोकुलजी कृत 'विसव' (१६३२), रघुबीरसिंह कृत 'बिखरे फूल' (१६३३), सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' कृत 'प्रबंध-पद्म' ( १६३४ ), माधव मिश्र कृत 'निबंधमाला' ( १६३६ ), जैनेन्द्रकुमार कृत 'जैनेन्द्र के विचार' (१९३७), प्रेमचन्द कृत 'कुछ विचार' (१६३६), स्र्यंकान्त त्रिपाठी 'निराला' कृत 'प्रबंध-प्रतिमा' ( १६४० ), गङ्गाप्रसाद पारखेय कृत 'निबंधिनी' [ १६४१ ९ ], निलनी-मोहन सान्याल कृत 'उच्च विषयक लेखमाला' (१६४१), मोहनलाल महतो कृत 'विचारधारा' (१६४१), धीरेन्द्र वर्मा कृत 'विचार-

धारा' (१६४२) तथा महादेवी वर्मी कृत 'श्रङ्खला की कड़ियाँ' (१६४२)।

यदि इस परंपरा को ध्यानपूर्वक देखा जावे तो ज्ञात होगा कि इसकी रचनाओं को हम साधारखादः कुछ श्रेखियों में रख सकते हैं। पहली श्रेखी में वे होंगी जिनमें जीवन की विविध समस्याओं पर मननीय सामग्री मिलती हैं: जैसे उपर्युक्त में से 'समन्वय', 'श्रृञ्खला की किह्यों', 'सत्य-निवंधावली', 'त्रिवेखी', 'तरंगिग्गी', 'बुदबुद', 'विश्वव', 'क्रिबरे फूल', 'प्रवंध-पद्म', 'प्रवंध-प्रतिमा' तथा 'जैनेन्द्र के विचार'। दूसरी श्रेखी में वे होंगी जिनमें विशेषरूप से साहित्य-चर्चा होगी: जैसे उपर्युक्त में से 'रसज्ञ-रखन', 'साहित्य-सदंम', 'साहित्य सीकर', तथा 'विचार विमर्श'। श्रोर, तीसरी श्रेखी में वे रचनाएँ श्रावेंगी जिनमें जीवन-पच्च श्रोर साहित्य-पच्च दोनों ही का अध्ययन मिलता है: जैसे उपर्युक्त में से 'विचार-वीथी', 'चिन्तामिण', तथा 'विचार-धारा'। खोज श्रोर श्रध्ययन की कमी है, विशेष रूप से कल्यना का ही श्राश्रय लिया जाता है। ऐसे खोज श्रोर अध्ययनपूर्ण निवंधों का अभी प्रारंभ ही हुआ है जिनमें हमारे जीवन श्रोर हमारे साहित्य का परस्पर सापेद्ध्य श्रध्ययन हुआ हो, श्रोर इनमें से घीरेन्द्र वर्मा की 'विचारधारा' श्रग्रगएय है।

३. गद्यगीति—गद्यगीति की परंपरा का प्रवर्तन इसी युग की बात है। रायक्रष्णदास की 'साधना' (१६१६), जिसमें उनकी भक्तिभावना के उद्गार हैं, इस परंपरा की पहली रचनाओं में से हैं। हरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि' की 'तरिक्षिणी' (१६२०), चतुरसेन शास्त्री का 'अन्तस्तल' (१६२६), हरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि' के 'अन्तर्नाद' (१६२६) 'पगली' (१६२८), 'भावना' (१६२६), और 'प्रार्थना' (१६२६), सद्गुक्रारण अवस्थी का 'अमित पथिक' (१६२६), रायक्रष्णदास के 'प्रवाल' (१६२६), तथा 'छांयापथ' (१६३०), दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह का 'च्वालासुखी' (१६२६), शांतिप्रसाद वर्मा का 'चित्रपट' (१६३२), लक्मीनारायण सिंह 'सुधांशु' का 'वियोग' (१६३२), देवशरण विद्यालंकार का

'तरंगित हृदय' (१६३६ द्वितीय), दिनेशनंदिनी चोरख्या के 'शवनम'
(१६३६), 'मौक्तिक माल' (१६३०), तथा 'शारदीया' (१६३६),
रघुवीरिंग्हिं की 'शेष स्मृतियाँ' (१६३६), सियारामशरण ग्रुप्त का 'मूठसच' (१६३६), गुलावराय का 'मेरी श्रमफलताएँ' (१६४०),
'रजनीश' की 'श्राराधना' (१६४१) तारा पारडेय की 'रेखाएँ'
(१६४१), तथा हरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि' की 'मेरी हिमाकत'
(१६४२), इस परंपरा की श्रन्य उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। इनमें प्रायः
रहस्यवादात्मक श्रयवा छायावादात्मक भाव-चित्रों का श्रंकन हुश्रा है,
किन्हीं-किन्हीं में देश की सामाजिक, राजनैतिक, तथा धार्मिक कमज़ोरियों
- पर चुभते हुए व्यंग्य हैं, श्रौर किसी में देश के पुनस्त्थान के लिए
भगवान से प्रार्थना की गई है। गद्यगीति की इस परंपरा में ययेष्ट
स्कृति श्रौर जीवन है इसलिए यह श्राशा करना श्रनुचित न होगा कि
इसका भविष्य उज्जवल है।

४. विनोद-व्यंग्य—निवंधों की इस परंपरा में पिछले युग की अपेक्ता कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ी। इस युग की उल्लेखनीय रचनाएं हैं सोमेश्वरदत्त कृत 'विनोद-वैचित्र्य' (१६१५), विजयानंद दुवे कृत 'दुवे जी की चिट्ठियाँ' (१६२६), गुलावराय कृत 'ठलुआ क्लब' (१६२८) केलाशचंद्र कृत 'विदूषक' (१६२८), कान्तानाथ चोंच कृत 'टालमटोल' (१६३५), 'छड़ी बनाम सोंटा' (१६३६), तथा 'चूना-घाटो' (१६४२), सरजूपसाद पंडा गौड़ कृत 'मिस्टर तिवारी का टेलीफोन' (१६३६), तथा 'चार चएडूल' (१६३८)।

निरीच् से ज्ञात होगा कि लिलत साहित्यरूपों में से सबसे कम निवंध साहित्य का विकास और प्रचार हुआ। ऐसा ज्ञात होता है कि हिंदी-जनता में अभी उनके पठन-पाठन के लिए यथेष्ट रुचि नहीं है। इस रुचि-उत्पादन के लिए निवंध-लेखकों को यलशील होना चाहिए।

### साहित्य-शास्त्र

प्रस्तुत विषय के साहित्य का ऋध्ययन हम निम्न-लिखित शीर्षकों में कर सकते हैं : १. छंद-शास्त्र, २. ऋलंकार-शास्त्र, ३. ध्वनि- शास्त्र,

४. रस-शास्त्र, ५. नाट्य-शास्त्र, ६. उपन्यास, कहानी, पत्रलेखन-कला ६. साहित्यिक समस्याएँ, ८. साहित्यिक वाद-प्रवाद ६. कवि-कर्त्तव्य, ००. समालोचना-शास्त्र, ११. लेखन-कला, तथा १२. पत्रकार-कला।

- -. समालाचना-शास्त्र, ११. लखन-कला, तथा १२. पत्रकार-कला।
  , १. छंद-शास्त्र— पिंगल अथवा छंद-रचना-संबंधी साहित्य अलोच्य काल में बहुत उपेत्तित रहा। केवलराम शर्मा कृत 'छंदसार-पिंगल' (१६१६), जगनायप्रसाद 'मानु' कृत 'छंद-सारावली' (१६१७), नारायण्प्रसाद 'वेताव' कृत 'पिंगल-सार' (१६२२), जैसी सामान्य रचनाओं के अतिरिक्त, जो इस काल के पूर्वोद्ध में ही प्रकाशित हो चुकी थीं, इस चेत्र में कार्य नहीं हुआ। एक तुकों का कोष अवश्य प्रकाशित हुआ: वह है नारायण्प्रसाद 'वेताव' कृत 'प्राशपुक्त' (१६१६)।
- ् अलं कार-शास्त्र—अलंकार-संबंधी अच्छे अंथ प्रायः आलोच्य काल के प्रारंभ में ही प्रकाशित हुए, इधर तो उनका चेत्र भी प्रायः स्ता ही रहा। भगवानदीन लाला का 'अलंकार-मंजूषा' (१६१६), अर्जानाथप्रसाद चतुर्वेदी का 'अनुप्रास-अन्वेषण' (१६१८), जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' का 'हिंदी काव्यालंकार' (१६१८), अर्जुनदास केडिया का 'भारती-भूषण' (१६३०), रामशंकर शुक्ल के 'अलंकार-पीयूष' (१६२६-३०) तथा अलंकार-कीमुदी' (१६३०) ही अलंकार विषय के अच्छे ग्रंथ हैं। इनमें से भी विशेष उल्लेखनीय 'अलंकार-पीयूष' तथा 'भारती-भूषण' हैं जिनमें विषय का शास्त्रीय विवेचन मिलता है। इस परंपरा का एक और ग्रंथ है जगन्नाथप्रसाद 'भानु' का 'अंक-विलास' (१६२५), जिसमें लेखक ने एक से लेकर नौ तक के अंकों द्वारा कविता और पहेलियों की रचना की है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमें कला की अपेद्वा चमत्कार प्रदर्शन ही विशेष है।
- े ३. ध्वित-शास्त्र—हिंदी में ध्वित-शास्त्र का विकास नहीं हुआ। इस युग में भी केवल एक पुस्तक में विषय का विवेचन हुआ है : वह है भगवानदीन लाला की 'व्यंग्यार्थ-मंजूषा' (१९२७)।
- ४. रस-शास्त्र—रस-शास्त्र पर कुछ अन्छे ग्रंथ इस काल में लिखे गए। नगन्नाथप्रसाद 'भानु' का 'रस-रत्नाकर' (१९१६), गुलाबराय

का 'नवरस' (१९२१), कृष्ण्विहारी मिश्र का 'नवरस-तरंग' (१९२५), श्रयोध्यासिंह उपाध्याय का 'रस-कलरा' (१९२५), किशोरीदास वाजपेयी का 'रस ग्रोर ग्रलंकार' (१९३१) इस परंपरा के प्रमुख ग्रंथ हैं। 'रस-कलश' में विशेष रूप से नायिका-मेद का निरूपण किया गया है, श्रोर वह भी कुछ मीलिक उद्भावना के साथ। विशेष रसों में से केवल हास्य पर एक स्वतंत्र पुस्तक मिलती है: गङ्गाप्रसाट (जी० पी०) श्रीवास्तव का 'हास्यरस' (१९३४), ग्रौर ग्रपने विषय की यह एक उल्लेखनीय कृति है।

५. नाट्य-शास्त्र — नाट्य-शास्त्र-संबंधी रचनाएँ दो श्रेणियों में विभक्त हैं: पहली वे जो प्राचीन भारतीय नाट्य-शात्र के ग्राधार पर हैं, श्रीर दूसरी वे जो पाश्चात्य नाट्य-शास्त्र का श्रनुसरण करती हैं। पहली श्रेणी की रचनाश्रों में से उल्लेखनीय हैं महावीरप्रसाद द्विवेदों का 'नाट्य-शास्त्र' (१६११), रामशंकर शुक्त का 'नाट्य-निर्णय' (१६३०), तथा श्यामसुंदरदास का 'रूपक-रहस्य' (१६३२)। ग्रांतिम में श्रियं का एक पूर्ण विवेचन मिलता है। दूसरी श्रेणी की रचनाएँ हाल में ही प्रकाश में श्राने लगी हैं; गोविन्ददास सेठ की 'नाट्य-कला-मीमांसा' (१६३६) इसी प्रकार की एक छोटी रचना है। इसी प्रसंग 'में हिंदी नाट्य-कला' (१६३७) नाम की वेदव्यास लाला की एक रचना का भी उल्लेख किया जा सकता है।

६. उपन्यास, कहानी, तथा पत्रलेखन-कला—उपन्यास, कहानी, तथा पत्रलेखन-कलाएँ नवीन युग की हैं, और इन पर ग्रभी तक इने-गिने हीं ग्रंथ निकले हैं। उपन्यास-कला पर विनोदशंकर व्यास की 'उपन्यास-कला' (१६४१), कहानी-कला पर कन्हैयालाल मुंशी की 'कहानी कों लिखनी चाहिए' (१६३२) तथा विनोदशंकर व्यास की 'कहानी-कला (१६३८), ग्रौर पत्रलेखन-कला पर स्पैनलोसिंह का 'लव-लेटर्स' (१६३६) इने-गिने उल्लेखनीय ग्रंथ हैं।

७. साहित्यिक समस्याएँ—इधर साहित्य की विभिन्न समस्यात्रों पर भी विचार किया जाने लगा है। मौलिकता को साहित्य की सृष्टि के लिए एक आवश्यक उपादान मान कर उस पर दो ग्रंथ लिखे गए: इरिहरप्रसाद जिज्जल का 'नया ग्रन्थकार' (१६२२) जिसमें उसे साहि- त्यिक चोरी से बचने के लिए आदेश किया गया है, तथा गोपाल दामो- द्र तामस्कर का 'मोलिकता' (१६२६), जिसका विषय स्पष्ट है। इसी प्रकार तीन और समस्याओं पर भी ग्रंथ लिखे गए: कन्हैयालाल ग्रुस कृत 'चरित्र-चित्रण' (१६२३), लच्मीघर वाजपेयी कृत 'काव्य और सङ्गीत' (१६३८) तथा करुणापित त्रिपाठी कृत 'शैली' (१६४२)। अंतिम में विशेष रूप से हिंदी की विभिन्न शैलियों पर विचार किया गया है।

- द्र. साहित्यिक वाद-प्रवाद—कान्य-चेत्र में कुछ दार्शनिक प्रवृचियाँ,विभिन्न वादों के नाम से प्रचलित हुई; उनके संत्रंध में भी कुछ
  ग्रंथ इस काल में मिलते हैं: पं० रामचन्द्र शुक्क का 'कान्य में रहस्यवाद'
  (१६२६), लच्मीनारायण सिंह 'सुधांशु' का 'कान्य में श्रीभन्यञ्जनावाद'
  ﴿१६३६), पुक्षोत्तमलाल का 'श्रादर्श और यथाधे' (१६३७),
  जयशङ्कर 'प्रसाद' का 'कान्य श्रीर कला' (१६३६) तथा गङ्काप्रसाद
  पार्ये का 'छायावाद श्रीर रहस्यवाद' (१६४१) उसी दिशा के प्रयास
  हैं। इस प्रकार के न्यांख्यात्मक ग्रंथों की परंपरा श्रमी नई है, श्रीर
  श्राशा है कि इसमें यथेष्ट उन्नति होगी।
- ह. किव-कर्त्तिं न्य किव-कर्त्तं व्य विषयक ग्रंथ इस काल में पर्याप्त संख्या में लिखे गए; जगनायदास विशारद श्रिधकारी का 'किव-कर्त्त व्य (१६११), जगनायप्रसाद 'भानु' का 'काव्य-प्रभाकर' (१६१०), जगनाथ 'गोप' का 'काव्य-प्रभाकर' (१६१४), सीताराम शास्त्री का 'साहित्य-सिद्धांत' (१६२३), गङ्गानाथ भा महामहोपाध्याय का 'किव-रहस्य' (१६२६) तथा विहारीलाल मद्द का 'साहित्य-सागर' (१६३७) इसी परंपरा के हैं। इनमें से 'किव-रहस्य' सर्वेत्कृष्ट है, और अधिकार के साथ अपने विषय का निरूपण करता है।
  - समालोचना-शास्त्र—समालोचना-शास्त्र की नवीन परंपरा में

इस युग में अञ्छे साहित्य की सृष्टि हुई । उल्लेखनीय हैं उसमें श्यामसुन्दरदास कृत 'साहित्यालोचन' (१६२३-), किशोरीदास वाजपेयी कृत
'साहित्य-मीमांसा' (१६२७), तथा 'साहित्य की उपक्रमणिका' (१६३०),
कालिदास कपूर कृत 'साहित्य-समीचा' (१६३०), निलनीमोहन सान्यालिक कृत 'समालोचना-तत्व' (१६३६), मोहनलाल महतो कृत 'कला का विवेचन' (१६३६), शान्तिप्रिय द्विवेदी कृत 'कृवि ग्रौर काव्य' (१६३७),
गङ्गाप्रसाद पायडेय कृत 'काव्य-कलना' (१६३८), रामकुमार वर्मा कृत 'साहित्य-समालोचना' (१६३८), रामशङ्कर शुक्त कृत 'त्रालोचनादर्श' (१६३८), गोपाललाल खन्ना कृत 'काव्य-कला' (१६३६), इलाचन्द्र जोशी कृत 'साहित्य-सर्जना' (१६४०), विनयमोहन कृत साहित्य-कला' (१६४०) तथा सूर्यकांत शास्त्री कृत 'साहित्य-मीमांसा' [१६४१ १] इन ग्रंथों में साहित्यालोचन का स्थान सर्वोपरि कहा जा सकता है : उसमें कला के पूर्वीय श्रौर पारचात्य श्रादशों का समन्वय करते हुए लितत साहित्य के समस्त श्रंगों पर यथेष्ट विस्तार के साथ विचार किया.

१०. लेखन-कला—लेखन-कला पर पुस्तकें प्रारंभिक ही हैं: सत्यदेव स्वामी की 'लेखन-कला' (१६१७ं), गुलाबराय का 'प्रबन्ध-प्रभाकर' (१६३४), सत्यजीवन वर्मा की 'लेखनी उठाने से पूर्व' '(१६४०) तथा किशोरीदास वाजपेयी की 'लेखन-कला' (१६४१) इसी प्रकार की रचनाएँ हैं।

११. पत्रकारकला--पत्र-कार-कला पर एकांघ ही पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं; उनमें से केवल नन्दकुमारदेव शर्मा की 'पत्र-सम्पादन-कला' (१६२३) उल्लेखनीय है।

इस निरीक्षण से ज्ञात होगा कि यद्यपि साहित्य-शास्त्र के साहित्य में इस युग में काफ़ी उन्नति हुई, और वह नवीन युग के साहित्य के निकट आ गया, पर अभी भी उसमें बहुत कमी है—विभिन्न साहित्यरूपों पर विस्तृत, गंभीर और वैज्ञानिक विवेचनों का प्रायः अभाव है।

#### जीवन-चरित्र#

प्रस्तुत विषय के साहित्य का निरीक्त ए हम निम्नलिखित शीर्षकों में कर सकते हैं: १. श्रात्म-चरित्र, २. श्राधुनिक संत-चरित्र, ३. श्राधुनिक राजनैतिक चरित्र, ४. स्फुट चरित्र, ५. ऐतिहासिक चरित्र, ६. मध्ययुगीन संत-चरित्र, तथा ७. विदेशीय चरित्र।

४. स्नात्म-चरित्र-जीवनी-साहित्य के चेत्र में इस काल में एक नई परंपरा प्रकाश में आई; वह थी आत्मकथा-परंपरा । स्वामी दयानन्द' का ऋत्यंत संज्ञित 'स्वरचित जीवन-चरित्र' (१९१७) ऋवश्य रचना के दृष्टिकीण से पिछले युग की वस्तु है, किंतु वास्तव में वह त्रात्मकथा-कोटि में नहीं श्राता. उसे एक सामान्य श्रात्म-परिचय मात्र समभता चाहिए। वास्तविक त्रात्मकथाएँ इसी युग में मिलती हैं। सत्यानन्द ं त्र्यिशोत्री की कुछ रचनाएँ इस युग के प्रारंभ में ही उत्कृष्ट त्रात्मकथा के रूप में हमारे सामने आती हैं: उनका 'मुक्तमें देव-जीवन का विकास' 🍕 (१६१०-) जो ८०० पृष्ठों में हैं, उनका 'श्रपने देव-जीवन के विकास श्रौर जीवनवत की सिद्धि के लिए मेरा श्रद्धितीय त्याग' (१९१५-) जो १६०० पृष्ठों में है, श्रीर उनकी एक छोटी रचना 'श्रपने छोटे भाई के संबंध से मेरी सेवाएँ (१६२१) आत्मकथा-साहित्य में उल्लेखनीय हैं। परमानन्द भाई की स्वलिखित देश-निर्वासन ऋादि की कथा 'ऋाप बीती' (१६२१), रामितलास शुक्क लिखित 'मैं क्रांतिकारी. कैसे बना' ( १६३३ ), भवानीदयाल सन्यासी की ऋपनी प्रवास-कहानी 'प्रवासी की कहानी' (१९३६), राजाराम की 'मेरी कहानी' (१९३६) घनश्याम-• दास बिड़ला के 'डायरी के कुछ पृष्ठ' (१६४१) इस परंपरा की श्रन्य कुतल्ह्य रचनाएँ हैं।

े २. श्राधुनिक संत-चरित्र—भामिक महापुरुषों के जीवन-चरित्रों का परंपरा में स्वामी दयानन्द का जीवन प्रारंभ में सबसे अधिक प्रिय विषय रहा: अखिलानन्द शर्मा लिखित और अनुवादित 'दयानन्द-दिग्विजय'

<sup>#</sup> यहाँ पर साहित्यकारों के जीवनवृत्त नहीं हैं, ने पीछे अन्यत्र श्राप हैं।

(१६१०) तथा स्वामी सत्यानन्द का 'दयानन्द-प्रकाश' (१६१६) उनमें से सर्वप्रमुख हैं। महात्मा मुंशीराम 'श्रद्धानन्द' लिखित 'श्रार्य-पिथक लेखराम' (१६१४) एक ग्रन्य संदर वृत्त है। पूर्णिसंह वर्मा रचित 'भीमसेन शर्मा का जीवन-चरित्र' (१६१८) तथा जयकृष्ण लिखित उनके संबंध का एक संस्करण 'भीमसेन शर्मा से दो-दो वातें' (१६२४), पं० सत्यदेव लिखित 'स्वामी श्रद्धानन्द' (१६३३), सत्य-देव विद्यालङ्कार लिखित 'लाला देवराज' (१६३७), शिवनारायण द्विवेदी लिखित 'राजा राममोहनराय' (१६१७), 'एक भारतीय-हृदय' लिखित 'केशवचन्द्र सेन' (१६२०), गङ्गाप्रसाद उपाध्याय लिखित 'राजा राममोहनराय', 'केशवचन्द्र सेन', तथा 'स्वामी दयानन्द' (१६२०), नारायण स्वामी का 'श्री रामतीर्थ महाराज' (१६१४) तथा द्वारकानाथ तिवारी का 'रामकृष्ण-लीलामृत' (१६६६) ग्रन्य उल्लेखनीय कृतियाँ हैं।

 आधुनिक राजनैतिक चरित्र—राजनैतिक जीवनियों में से दयाचन्द्र गोयलीय लिखित 'कांग्रेस के पिता ए० स्रो॰ ह्यूम' (१६१०) ब्रजनाथ शर्मा लिखित 'सर निलियम वेडरवर्न' (१६१०), राधामोहर्न गोकुलंबी का 'देशभक्त लाजपत' (१९१२), मुकुन्दीलाल वर्मा का 'कर्मवीर गांधी' (१६१३), सम्पूर्णानन्द का 'धर्मवीर गांधी' (१६१४), रामचन्द्र वर्मा का 'महात्मा गांधी' (१६१६), राजेन्द्रप्रसाद लिखित 'चम्पारन में महात्मा गांधी' ( १६१६ ), 'एक भारतीय हृदय' लिखित 'भारत-भक्त ऍड्रचूज़' (१९२२), नन्दकुमारदेव शर्मा का 'प्रेमपुजारी राजा महेन्द्रप्रताप' (१६२३), गोपीनाथ दीच्ति लिखित 'जवाहरलाल नेहरू' [ १६३७ १ ], मन्मयनाथ गुप्त लिखित 'चन्द्रशेखर्' श्राज़ाद' १६३८) तथा 'श्रमर शहीद यतीन्द्रनाथ दास' (१६३८). प्रमनारायण श्रग्रवाल लिखित 'भवानीदयाल सन्यासी' (१६३६), जगदाशनारायण तिवारी लिखित 'सुभाषचन्द्र बोस' (१९४०), रामनरेश त्रिपाठी ।लखित 'तीस दिन मालवीय जी के साथ' (१६४२) तथा घनश्यामदास बिङ्ला लिखित 'श्री जमुनालाल नी' ( १६४२ ) उल्लेख-नीय कृतियाँ हैं।

- प्र. स्फुट चरित्र—स्फुट चरित्रों में से किशोरीलाल गोस्वामी लिखित 'नन्हेलाल गोस्वामी' [१६१० ! ], लालमिश वाँठिया लिखित 'पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र' (१६१८), रघुवंशभूषग्रशरण का 'रूपकला-प्रकाश' (१६३२) तथा सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' लिखित किन्हीं पटवारोदीन भट्ट की हास्यपूर्ण जीवनी 'कुल्ली भाँट' (१९३६) प्रमुख हैं।
- ४. ऐतिहासिक चरित्र ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्र खूव लिखे गए, और प्रायः यह चरित्र ऐतिहासिक सामग्री के त्राधार पर लिखे गए यही इनकी विशेषता है। परमानन्द स्वामी का 'बुद्ध का जीवन-चरित्र' ( १९०९ ), जगमोहन वर्मा का 'बुद्धदेव' ( १९१७ ), जयशङ्कर प्रसाद का 'चन्द्रगुप्त मौर्य' [ १६१२ ! ], देवराज लाला का 'भीमदेव' (१६१६), जो जनसत्तात्मक शासन-प्रणाली के लिए राजपद का त्याग करता है, सम्पूर्णानन्द कृत 'सम्राट् हर्षवर्षन' (१६२०), गौरीशङ्कर चैटर्जी लिखित 'इर्धनर्धन' (१९३८), सम्पूर्णीनन्द लिखित 'सम्राट् ऋशोक' ( १६२४ ), विश्वेश्वरनाथ रेड लिखित 'राजा भोज' ( १६३२ ), तथा गङ्गाप्रसाद मेहता लिखित 'चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य' (१६३३) हिंदू युग के महापुरुकों के उत्कृष्ट जीवन-चरित्र हैं। मुस्लिम युग के चरित्रों में से उल्लेखनीय हैं नन्द्रभारदेव शर्मा लिखित 'मुग़ल सम्राट् नावर' (१६०६), रघुनंदप्रसाद मिश्र लिखित 'शिवाजी श्रौर मराठा जाति' (१६१४), **ब्रानन्दिकशोर मेहता लिखित 'गुरु गोविन्दिसंह जी' (१९१४)**, वेनीप्रधाद लिखित 'गुरु गोविन्दिंधह' (१६१४), सूर्यनारायण त्रिपाठी का 'रानी दुर्गीवती' ( १९१४ ), सम्पूर्णीनन्द का 'महाराज छत्रसाल' ( १९१६ ), चन्द्रमीलि सुकुल लिखित 'श्रकवर' ( १९१७ ), -परमानन्द भाई लिखित वीर वैरागीं (१६२३) वावा वंदा का जीवन-चरित्र, ननःकुमार देव शर्मा लिखित 'वीरकेसरी शिवाजी' ( १६२३ ), गोपाल दामोदर तामस्कर लिखित 'शिवाजी की योग्यता' (१६२६), मधुराप्रसाद दीव्वित लिखित 'नादिरशाह' (१६२४), हरविलास सारडा लिखित 'महाराणा सांगा' (१६२४), तथा व्रजरतदास लिखित 'बादशाह हुमायूँ' (१६३१)। अंग्रेज़ी युग के चिरत्रों में से

लज्जाराम शर्मा मेहता का एक वीर जाट 'जुक्तार तेजा' (१६१४) की जीवनी, सम्पूर्णानन्द लिखित 'चेतिसंह श्रौर काशी का विद्रोह' (१६१६), वेनीप्रसाद लिखित 'रखनीत सिंह' (१६२०), नन्दकुमारदेव शर्मा लिखित 'पञ्जान केसरी महाराणा 'रखनीत सिंह' (१६२०), तथा हरिहरनाथ शास्त्री लिखित 'मीर कासिम' (१६२८) प्रमुख चरित्र हैं।

- ६. मध्ययुगीन संत-चरित्र—मध्ययुगीन संतों के चिरतों में से उल्लेखनीय हैं गौरचरण गोस्वामी लिखित 'गौराङ्ग-चिरत्र' (१६०६), शिवनन्दसहाय लिखित 'गौराङ्ग महाप्रमु' (१६२०), प्रमुदत्त कृत 'चैतन्य-चिरतावली' (१६३३), परमानन्द स्वामी लिखित 'स्वामी शङ्कराचार्यं' (१६१३) चतुर्भु जसहाय लिखित 'भक्तवर तुकारामजी (१६२६), हिरामचन्द्र दिवेकर लिखित 'सन्त तुकाराम' (१६३७), त्रगरचन्द नाहटा लिखित—श्रकवर के समकालीन—'जिनचन्द्र सूरि' (१६३६), मङ्गल लिखित 'भक्त नरसिंह मेहता' (१६३७) तथा वलदेवप्रसाद) बाहीक लिखित 'नामदेन-चिरतावली' (१६३८)।
- ७ विदेशीय चरित्र—विदेशी महापुरुषों के जीवनवृत्तों में से प्रमुख हैं नाथूराम प्रेमी कृत 'जान स्टुग्नर्ट मिल' (१६१२), इन्द्र वेदालङ्कार कृत—जर्मनी के राजकुमार—'प्रिन्स विस्मार्क' (१६१५), राधामोहन गोकुल जी लिखित 'नैपोलियन बोनापार्ट' (१६१५), शिवनारायण द्विवेदी लिखित 'कोलम्बस' (१६१७), वेनीप्रसाद लिखित 'महात्मा सुकरात' (१६१०), विश्वम्भरनाथ शर्मा लिखित 'रूस का राहु—रासपुटिन' (१६१६), इन्द्रवाचस्पित का इटली के नेता 'महावीर गैरीबाल्डी' (१६२०), राधामोहन गोकुल जीलिखित 'जोज़ेफ़ गैरीबाल्डी' (१६२२), सुरेन्द्रनाथ तिवारी लिखित 'वेद्य मैक्समूलर' (१६२२), ग्रश्वरफ्ती मिश्र लिखित 'धनकुवेर कारनेगी' (१६२४), सत्यवत लिखित 'श्रवाहम लिङ्कन' (१६२८) लक्ष्मीसहाय माथुर लिखित 'बेझामिन फ़ैक्किलन' (१६२८), शिवकुमार शास्त्री लिखित 'नेलसन की जीवनी' (१६२८), नारायणप्रसाद श्ररोड़ा

लिखित 'डी वेलेरा' (१६३२), सत्यमक्त लिखित 'कार्ल मार्क्स' (१६३३), सदानन्द भारती लिखित 'महात्मा लेनिन' (१६३४), चन्द्रशेखर शास्त्री लिखित 'हिटलर महान' (१६३६), रामइक्तवाल सिंह लिखित 'स्टालिन' (१६३६), त्रिलोकीनाथ सिंह लिखित 'स्टालिन' (१६४०), विश्वनाथराय लिखित 'चीन का क्रान्तिकारी राष्ट्र-निर्माता—सनयात सेन' (१६३६), जितेन्द्रनाथ सान्याल लिखित 'च्याङ्गकाई शेक' [१६४१ १], तथा रामनारायण यादवेन्दु लिखित 'हिटलर की विचारधारा' (१६४१)। इस युग में जीवनी-साहित्य में यथेष्ट उन्नति हुई, किन्तु विकास के लिए चेत्र भी अभी बहुत है यह स्पष्ट हुआ होगा। प्रत्येक वर्ग के जीवनी-साहित्य में प्रामाणिक, पूर्ण और कला-प्रधान कृतियों की बड़ी कमी है। आशा है कि यह कभी धीरे-धीरे दूर हो जावेगी।

# [ वृत्त-संग्रह तथा ] इतिहास\*

प्रस्तुत विषय के साहित्य का निरीक्षण हम निम्नलिखित शीर्षकों में करें सकते हैं: १. वृत्त संग्रह, २. जीवनी-कोष, ३. भारतीय इतिहास, ४. भारतीय राजवंशों का इतिहास, ५. विशिष्ट जातियों और संप्रदायों का इतिहास, ६. स्थानीय इतिहास, ७. विदेशों का इतिहास, तथा ५. शासन-विकास।

१. वृत्त-संग्रह—इस काल की वृत्त-संग्रह-संवंधी प्रमुख रचनाएँ हैं देवेन्द्रप्रसाद जैन कृत 'ऐतिहासिक स्त्रियाँ (१६१३), शिवनन्दनसहाय कृत 'सिक्ख गुरुत्रों की जीवनी । [१६१० १ ] परमानन्द भाई लिखित 'देशपूजा में त्रात्म-विलदान' (१६२१), जिसमें कितपय भारतीय देश-भक्तों के जीवन-चरित्र हैं, उमादत्त कृत 'भारतीय देशभक्तों के कारावास की कहानी' (१६२१ द्वितीय), भूदेव विद्यालङ्कार लिखित 'स्वाधीनता के पुजारी' (१६२५), जिसमें रूस के क्रांतिकारियों की जीवनियाँ हैं, महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत 'चरितचर्या' (१६३०), गिरीशचन्द्र त्रिपाठी लिखित 'महापुरुषों की प्रेम-कहानियाँ (१६३०), तथा 'महापुरुषों

क्ष्यहाँ पर साहित्यों के इतिहास नहीं हैं, वे अन्यत्र पीछे आए हैं।

की करण कहानियाँ '(१६३७), देनीदयाल चतुर्वेदी लिखित 'दुनिया के तानाशाह' (१६४०), मोहनलाल महतो लिखित 'ग्रारती के दीप' (१६४०), ग्रौर श्यामनारायण कपूर लिखित 'भारतीय वैज्ञानिक (१६४२)।

२. जीवनी-कोष--जीवनी-कोष-संबंधी ग्रंथ इने-गिने हैं, जिनमें से केवल एक उल्लेखनीय है: द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी लिखित 'हिन्दी-चिरताम्बुधि' (१६२१)।

3. भारतीय इतिहास—भारतीय इतिहास-संबंधी प्रंथों को हम चार चर्गों में रख सकते हैं: (क) सामान्य इतिहास, (ख) हिंदू युग का इतिहास, (ग) मुस्लिम युग का इतिहास, तथा (घ) अंग्रेज़ी युग का इतिहास।

सामान्य इतिहास-संबंधी ग्रंथों में उल्लेखनीय हैं उदयनाराण वाज-पेयी लिखित 'प्राचीन भारतवासियों की विदेश यात्रा ग्रोर वैदेशिक व्यापार' (१६११), बालकृष्ण का 'मारतवर्ष का संज्ञित इतिहास' (१६१४-) हरिमञ्जल मिश्र का 'भारतवर्ष का इतिहास' (१६१४), जयचन्द्र विद्यालङ्कार के 'मारतीय इतिहास 'का मौगोलिक ग्राधार' (१६२५), ग्रौर 'मारतभूमि ग्रौर उसके निवासी' (१६३१), विद्यामास्कर ग्रुक्त का 'प्राचीन मारतीय युद्ध' (१६३१), जयचन्द्र विद्यालङ्कार के 'भारतीय इतिहास की रूपरेखा' (१६३४-), तथा 'इतिहास प्रवेश' (१६३८), सत्यकेतु विद्यालङ्कार की 'श्रपने देश की कथा' (१६३८)। तथा श्रीप्रकाश का 'भारतीय सम्यता का विकास' (१६३६)। तथा श्रीप्रकाश का 'भारत के समाज ग्रौर इतिहास पर स्फुट विचार' (१६४१), इसी प्रसंग में हम भारतीय कलाग्रों के कुक्त, इतिहास-ग्रंथों का उल्लेख कर सकते हैं: वे हैं एन० सी० मेहता की' 'भारतीय चित्रकला' (१६३६) तथा 'भारत की मूर्तिकला' (१६३६)।

हिंदू युग के प्रमुख इतिहास-ग्रंथ हैं रामदेव का 'भारतवर्ष का इति-हास' ( १६११ द्वितीय ), जो केवल वैदिक तथा आर्ष काल तक आता

है, रघुनन्दनशरण सिंह का 'म्रार्य-गौरव' (१६१३), मिश्रबन्धु का 'भारत-वर्ष का इतिहास' ( १६१६-), धर्मदत्त कृत 'प्राचीन भारत में स्वराज्य' (१६२०), हरिमङ्गल मिश्र का 'प्राचीन भारत' (१६२०), गौरीशङ्कर हीराचन्द स्रोभा का 'स्रशोक की धर्मलिपियाँ' (१६२३), जनार्दन-मह का 'त्र्रशोक के घर्मलेख' (१६२४), चन्द्रराज मराडारी का 'भारत के हिन्दू सम्राट्' (१६२४), च्रार्यमुनि का 'वैदिक काल का इतिहास' ( १६२५ ), जनार्दन भट्ट का 'युद्धकालीन भारत' ( १६२६ ), कमला-पति त्रिपाठी का 'मौर्यकालीन भारत का इतिहास' (१६२८), गौरी-शङ्कर हीराचन्द स्रोभा की 'मध्यकालीन मारतीय संस्कृति' (१६२८), वेनीप्रसाद की 'हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता' (१६३१), रघुत्रीर सिंह कृत 'पूर्व मध्यकालीन भारत' (१६३१), महादेव शास्त्री दिवेकर का 'श्रार्य-संस्कृति का उत्कर्पापकर्ष' (१६३१), रघुनन्दन शास्त्री का 'गुप्तवंश का इतिहास' (१६३२), गङ्गाप्रसाद मेहता ৰ্ণিলিন 'प्राचीन भारत' ( १९३३ ), राहुल सांक्रत्यायन की 'पुरातत्व-निबन्धावली' (१९३७), चन्द्रगुप्त वेदालङ्कार का 'बृहत्तर भारत' (१९३९), प्राण्नाथ विद्यालङ्कार का 'हरप्रा तथा मोहेन-जो-दड़ो के प्राचीन लेख' (१९३६), सतीशचन्द्र काला का 'मोहेन-जो-दड़ो तथा सिन्धु-सभ्यता' (१९४१), भगवद्दत का 'भारतवर्ष का इतिहास' (१९४०), जो केवल गुप्त-काल तक है, तथा सम्पूर्णानन्द का 'आर्यो का आदि देश' (१६४१)। इसी प्रसंग में हम हिंदू युग की कला-संबंधी एक इतिहास का भी उल्लेख कर सकते हैं: वह है त्रार एम शवल लिखित 'त्रजन्ता के कला-मण्डप' ( १६३= ) |

मुस्लिम युग संबंधी इतिहास-अंथों में प्रमुख हैं देवीप्रसाद मुंसिफ़ लिखित 'हिंदोस्तान में मुसलमान बादशाह' (१६०६), जिसमें उनकी एक तिथि-संयुक्त सूची है, रामनाथ पांडेय का 'भारत में पोर्चुगीज़' (१६१२), रामप्रसाद त्रिपाठी का 'महाराष्ट्रोदय' (१६१३), देशवत का, हिंदू-नाति का स्वातंत्र्य-प्रेम' (१६२०), मन्नन द्विवेदी का 'मुसलमानी राज्य का इतिहास' (१६२०), परमात्माशरण का

'मध्यकालीन भारत' ( १६३५ ), तथा इन्द्र विद्यावाचस्पति का 'मुग़ल साम्राज्य का त्त्वय ग्रौर उसके कारण' ( १६३८ ),।

श्रंश्रेज़ी-युग के प्रमुख इतिहास-अंथ हैं श्रमृतलाल चक्रवर्ती का 'मरतपुर का युद्ध' (१६१२), शिवनारायण दिवेदी का 'सन् १८५०! के ग़दर का इतिहास', (१६२२), ईश्वरीप्रसाद शर्मा का 'सन् सत्ता-वन का ग़दर' (१६२४), स्रजमल जैन का 'मराठे श्रीर श्रंशेज़' (१६२२), गङ्गाशङ्कर मिश्र का 'भारतवर्प' में वृटिश साम्राज्य' (१६३०), तथा रामनाथलाल 'स्रमन' का 'जब श्रंशेज़ श्राए' (१६३०), इसी प्रसंग में हम स्वतंत्रता के श्रन्दोलनों से संबंध रखनेवाले कुछ इतिहास-प्रंथों का भी उल्लेख कर सकते हैं कन्हैयालाल का 'कांग्रेस के प्रस्ताव' (१६३१), बैजनाथ महोदय लिखित 'विजयी वारदोली' (१६२६), जो गुजरात के बारदोली तालुक़ के लगानवंदी के श्रान्दोलन के संबंध में है, नवजादिकलाल का 'पराधीनों की विजय-यात्रा' (१६२४), जो दूसरी बार के कांग्रेस के सत्याग्रह-श्रान्दोलन से संबंध रखता है, तथा) मन्मथनाथ ग्रुप्त का 'भारत में सशस्त्र क्रान्ति-चेप्टा का रोमाञ्चकारी हितहास' (१६३०) जिसका विषय प्रकट है।

४. राजवंशों का इतिहास—राजवंशों के इतिहासों में देवीप्रसाद मुंसिफ़ कृत 'पिंड्इइ-वंश-प्रकाश' (१६११), लच्मीनारायण गर्दे लिखित 'महाराष्ट्र-रहस्य' (१६१२), नन्दकुमारदेव शर्मी का 'सिक्खों का उत्थान श्रौर पतन' (१६१३), विश्वेश्वरनाथ रेउ का 'क्त्रप वंश का इति-हास' (१६१६) तथा 'मारत के प्राचीन राजवंश' (१६२६-), प्रतिपाल सिंह ठाकुर का श्रार्यदेवकुल का इतिहास' (१६३८), विश्वेश्वरनाथ— तामस्कर का 'मराठों का उत्थान श्रौर पतन' (१६३१), विश्वेश्वरनाथ— रेउ का 'राठौड़ों का इतिहास' (१६३४), मुरेश्वरानंद का 'कैक्यवंश चन्द्रोदय' (१६३६), तथा रामनारायण यादवेन्द्रु का 'यदुवंश का हतिहास' (१६४२) महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं।

 जातीय त्रौर धार्मिक इतिहास—जातियों त्रौर धर्मो का एक सामान्य इतिहास है शिवशङ्कर मिश्र का 'भारत का धार्मिक इति- हास' (१६२३)। विशेष जातियों और धर्मों के इतिहास-ग्रंथों में उल्लेखनीय हैं पूरनचंद नाहर का 'जैन-लेख-संग्रह' (१६१८-) शीतल-प्रसुद्ध ब्रह्मचारी लिखित 'मध्यप्रांत, मध्य-मारत और राजपूताने के प्रीचीन जैन, स्मारक' (१६२६),—अयोध्याप्रसाद गोयलीय लिखित 'जैन-वीरों का इतिहास' (१६३०) तथा 'मौर्य-साम्राज्य के जैन वीर' (१६३२), हीरालाल जैन लिखित 'जैन इतिहास' की पूर्व-पीठिका '(१६१६), कामताप्रसाद जैन लिखित 'संज्ञ्य जैन इतिहास' (१६४१) तथा संपादित 'प्रतिमा लेख-संग्रह' (१६४२), जो जैन-धर्म के इतिहास से संबंध रखते हैं, मदन्त आनन्द कीसल्यायन लिखित 'बुद्ध और उनके अनुचर' (१६३०), जो वौद्धधर्म-संबंधो है, कर्युटमिश शास्त्री का 'काङ्करौली का इतिहास' (१६३०) जो पृष्टिमार्ग-संबंधी है, बालचन्द मोदी लिखित 'देश के इतिहास में मारवाड़ी जाति का स्थान' (१६४०), परमेश्वरीलाल गुप्त लिखित 'अग्रवाल जाति का इतिहास' (१६४२) तथा रामलाल लिखित 'अग्रवाल जाति का इतिहास' (१६४२) तथा रामलाल लिखित 'क्राव्य च्हितहास' (१६४२) जो विशेष जातियों से संबंध रखते हैं।

६. स्थानीय इतिहास—स्थानीय इतिहास-ग्रंथों में से उल्लेखनीय हैं: रामनारायण दूगड़ लिखित 'राजस्थान-रलाकर' (१६०६), नारायण पाग्डेय लिखित 'नेपाल' [१६१० १], (सकलनारायण पाग्डेय लिखित 'नेपाल' [१६१० १], (सकलनारायण पाग्डेय लिखित 'श्राया-पुरातत्व' (१६१०), गौरीशङ्कर हीराचन्द स्रोम्मा लिखित सिरोही-राज्य का इतिहास' (१६११), सम्पूर्णानन्द लिखित 'मारत के देशी राष्ट्र' (१६१८), गौरीशङ्करलाल लिखित 'चित्तौर की चढ़ाइयाँ' (१६१६), शिवपूजन सहाय लिखित 'विहार का बिहार' (१६१६), शिवपूजन सहाय लिखित 'विहार का बिहार' (१६१६), रामेश्वर प्रसाद मां लिखित 'सारनाथ का इतिहास' (१६२२), रामेश्वर प्रसाद वर्मा लिखित 'लारनाथ का इतिहास' (१६२२), गौरीशंकर हीराचन्द्र स्रोमा लिखित 'राजपूताना का इतिहास' (१६२५), गौरीशंकर हीराचन्द्र स्रोमा लिखित 'राजपूताना का इतिहास' (१६२५), सुखसम्पत्तिराय मंडारी लिखित 'मारवाड़ राज्य का इतिहास' (१६२५), सुखसम्पत्तिराय मंडारी

लिखित 'भारत के देशी राज्य' (१६२७), हरिकृष्ण रत्ड़ी लिखित 'गढ़वाल का इतिहास' (१६२८), प्रतिपाल सिंह टाकुर लिखित 'बुन्देलखरड का इतिहास' (१६२८), सीताराम लाला लिखित 'श्रयोध्या का इतिहास' (१६२६), गोरेलाल तिवारी लिखित 'बुन्देलखरड के इतिहास' (१६३६), हीरालाल रायवहादुर लिखित 'मध्यप्रदेश का इतिहास' (१६३७), बदरीदत्त पारडेय लिखित 'कुमाऊँ का इतिहास' (१६३७), विश्वेश्वर नाय रेउ लिखित 'मारवाइ का इतिहास' (१६३०), मथुरालाल शर्मा लिखित 'कोटा-राज्य का इतिहास' (१६३६), जगदीश सिंह गहलीत लिखित 'सोप्रवान का इतिहास' (१६३६), जगदीश सिंह गहलीत लिखित 'राजपूताने का इतिहास' (१६३६) व्योहार राजेन्द्रसिंह लिखित 'निपुरी का इतिहास' (१६३६), रामशरण उपाध्याय लिखित 'मगघ का प्राचीन इतिहास' [१६३६ !] तथा पृथ्वीसिंह मेहता लिखित 'विहार' एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन (१६४०)।

७. विदेशीय इतिहास—पिछले काल को भाँ ति इस वर्द्धिनें भी विदेशों के इतिहास में दो भावनाएँ दिखलाई पड़ती हैं: एक सामान्य इतिहास की भावना, श्रीर दूसरी स्वातंत्र्य तथा क्रांति की भावना । किन्तु, दूसरे प्रकार की भावना पिछले युग में केवल श्रंकुरित ही मिलती है, पञ्जवित वह इस युग में हुई । कांग्रेस के श्रान्दोलनों के कारण उत्पन्न सामूहिक चेतना के फल-स्वरूप । पहले प्रकार की भावना के कारण लिखे गए इतिहास-ग्रंथों में उल्लेखनीय हैं सोमेश्वरदत्त शुक्क के 'फ्रांस का इतिहास' (१६०८), 'वर्मनी का इतिहास' (१६०८), तथा 'इंग्लेंड का इतिहास' (१६११), मिश्रवन्ध्र का 'रूस का इतिहास' (१६०८), तथा 'वापान का इतिहास' (१६०८), नटवर चक्रवर्ती लिखित 'हुन्दूरं जापान-युद्ध' (१६०६), जीतन सिंह लिखित 'रूस-रूप-युद्ध' (१६११-), मनोहरचन्द्र मिश्र लिखित 'स्पेन का इतिहास' (१६१४), भवानीसिंह लिखित 'सर्विया का इतिहास' (१६१८), ग्राज्यनाथ विद्यालङ्कार लिखित 'इंग्लेंड स' (१६२६) शङ्करराव जोशी लिखित 'रोम-साम्राज्य'

( १९२१ ), प्यारेलाल गुप्त लिखित 'ग्रीस का इतिहास' ( १९२३ ), बासुदेव लिखित 'राजनैतिक इतिहास' (१६२६) जिसमें मोरको, चीन, यूनान तया पोलैंड के इतिहास हैं, गङ्गाप्रसाद लिखित 'श्रंग्रेज़ जाति 🍞 इतिहास' ( १९३८ ), तथा रामकृष्ण सिन्हा लिखित 'प्राचीन तिब्बत' ( '१६४२ ) । दूसरे प्रकार की भावना से प्रेरित होकर लिखे गए इतिहास-ग्रंथों में से उल्लेखनीय हैं नन्दकुमारदेव शर्मा लिखित 'इटली की स्वाघीनता का इतिहास' (१९१५), भवानीदयाल सन्यासी का 'दिल्ए-श्रफ़ीका के सत्याग्रह का इतिहास' (१६१६), रमाशङ्कर श्रवस्थी लिखित 'रूस की राज्यकान्ति' ( १६२० ', सम्पूर्णानन्द लिखित 'चीन की राज्यकान्ति (१९२१), सोमदत्त विद्यालंकार लिखित 'रूस का पुनर्जन्म' (१६२१), रमाशंकर त्र्रवस्थी लिखित 'लाल क्रान्ति' (१६२८), विश्वम्भरनाथ जिज्जा लिखित 'रूस में युगान्तर' (१६२३ !, छ्विनाथ पारडिय लिखित श्रमशिका कैसे स्वाधीन हुत्रा' (१६२३), सम्पूर्णानन्द लिखित 'मिश्र की ख़ाधीनता' (१६२३), सत्यभक्त लिखित 'श्रायलैंड के ग्रदर की कहानियाँ (१९२७), प्यारेलाल गुप्त लिखित 'फ्रांस की राज्य-क्रांति (१६२६), देवकीनंदन लिखित 'ग्रमेरिका की स्वाधीनता का इतिहास' ( १९३० ), विश्वनाथ राय लिखित 'मिश्र की स्वाधीनता का इतिहास' (१९३६), तथा शङ्करदयालु श्रीवास्तव लिखित 'रूस की क्रान्ति (१६४२)।

इसी प्रसंग में हम ऐसे इतिहास-ग्रंथों का भी उल्लेख कर सकते हैं जो देश-समूहों से संबंध रखते हैं। इनमें भी उपर्युक्त दोनों भावनाओं के दर्शन होते हैं। पहले प्रकार की भावना से प्रेरित होकर लिखे गए ग्रंथों में से उल्लेखनीय हैं: शिवनारायण द्विवेदी जिन्ति युद्ध की फिलक' (१६१४), प्राणनाथ विद्यालङ्कार लिखित 'सम्यता का इतिहास' (१६१८), कृष्णकान्त मालवीय लिखित 'संसार-सङ्घट' (१६२०), पशुपाल वर्मा लिखित 'यूरोप का आधुनिक इतिहास' (१६२०), श्रीनारायण चतुर्वेदी का 'संसार का संत्तिस इतिहास' (१६३५), रामनारायण यादवेन्दु का 'युद्ध छिड़ने से पहिले' (१६३६) तथा राजबहादुर सिंह का 'वर्तमान युद्ध में पोलेंड का बिलदान' (१६४०)। दूसरे प्रकार से लिखे गए इतिहास-ग्रंथों में उल्लेखनीय हैं इन्द्र वेदालद्धार लिखित 'राप्ट्रों को उन्नति' (१६१४), लन्दमीनारायण गर्दे लिखित 'एशिया का नागरणें (१६२३), एस० एन० जोशी का 'एशिया की पराधीनता का इतिहास (१६३०) तथा मुखसम्पत्ति राय लिखित 'संसार की कांतियाँ' (१६३०)। . द. शासन-विकास—शासन-विकास के इतिहास इस काल में भी इने-गिने हैं। उल्लेखनीय उनमें से हैं शेपमिण त्रिपाठी का 'ग्रकबर की राज्य-व्यवस्था' (१६२१), गोपाल दामोदर तामस्कर लिखित 'यूरोप के राजकीय ग्रादशों का विकास' (१६२४), शालिग्राम शास्त्री का 'रामायण में राजनीति' (१६३१), रामप्रसाद त्रिपाठी का 'मारतीय शासन-विकास' (१६३६), जिसमें १६०० से १६३६ ई० तक का शासन-विकास विशद रूप से स्पष्ट किया गया है, ग्रीर मगवानदास केला लिखित 'कौटिल्य की शासन-पद्धति' (१६४१)।

इस निरीचण से जात हुआं होगा कि यद्यपि इतिहास के कुछ अर्था पर परिश्रम हुआ है, किंतु श्रभी समस्त अंगों पर खोजपूर्ण और मौलिक कार्य की आवश्यकता है, और किसी भी श्रंग का साहित्य पर्याप्त नहीं

माना जा सकता।

## देश-दर्शन

प्रस्तुत विषय के साहित्य को निरीक्षण के लिए हम निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं: १. प्रसिद्ध भारतीय स्थान, २. भारतीय अर्थ-शास्त्र, ३. भारतीय ज्यापार, ४. भारतीय ग्रामीय अर्थ-शास्त्र, ५. भारतीय संस्कृति, ६. भारतीय शासन, ७. विदेश-दर्शन, ८. विश्व-दर्शन, ६. आर्थिक और वैधानिक वाद-प्रवाह तथा, १०. अन्ति र्राष्ट्रीय व्यवस्था।

द. भारतीय स्थान—ग्रालोच्यकाल में कुछ ऐसी कृतियाँ मिलती हैं जिनमें भारत के मुख्य-मुख्य स्थानों के परिचय मिलते हैं स्थादेव स्वामी का 'मेरी कैलाश-यात्रा' (१९१५), शिवनन्दनसहाय

का 'कैलाश-दर्शन' (१६३४), हीरालाल लिखित 'दमोह दीपक' (१६१७), 'जबलपुर-ज्योति' (१६१६), तथा 'सागर-सरोज' (१६२२), मगवतीप्रसाद सिंह का 'बनारस के व्यवसायी' (१६२०), बालमुकुन्द ज्याह का 'वनारस' (१६२४), पूरनचन्द नाहर का 'जैससमेर' (१६२८), सीताराम लाला का 'चित्रकृट की माँकी' (१६३०), बासुदेवशरण अप्रवाल का 'श्रीकृष्ण की जन्मभूमि' (१६३७), विजयधर्म सूरि का 'आबू' (१६३३), श्रीगोपाल नेविटया का 'काश्मीर (१६३४), राहुल सांकृत्यायन की 'लङ्का' (१६३५), मनोरखन का 'उत्तराखंड के पथ पर' (१६३६), केशरीमल अप्रवाल का 'दिल्या तथा पश्चिम के तीर्थस्थान' (१६३७), शालिप्राम श्रीवास्तव का 'प्रयाग-प्रदीप' (१६३७), गुरुनाथ शर्मा का 'मैसूर में' (१६४१), तथा मदनमोहन नागर का 'सारनाथ का संचित्र परिचय' (१६४१) इस प्रकार की रचनाश्रों में प्रमुख हैं।

र. मारतीय अर्थ-शास्त्र—मारतीय अर्थ-शास्त्र के संबंध में पिछले काल में प्रायः कोई उल्लेखनीय ग्रंथं नहीं मिलता। इस काल के प्रारंभ से ही इस विषय की रचनाएँ मिलने लगती हैं। राधामोहन गोकुल जी का 'देश का धन' (१६१०), पारसनाथ दिवेदी की 'देश की दशा' (१६१५), शिवनन्दनिसंह का 'देश-दर्शन' (१६१८), राधाकुष्ण मा की 'भारत की सम्पत्तिक अवस्था' (१६२२), गगोशदत्त शर्मा का 'भारत में दुभिन्त' (१६२१), प्रायानाथ विद्यालङ्कार का 'किसानों पर अत्याचार' (१६२१), सुखसम्पत्ति राय मंडारी का 'भारत-दर्शन' (१६२१), अमरनाथ वली, का 'भारतीय अर्थशास्त्र' (१६२३), प्रायानाथ विद्यालङ्कार का 'भारतीय सम्पत्ति-शास्त्र' (१६२३), प्रायानाथ के कर-संस्थिति' (१६२४), भगवानदास केला का 'भारतीय अर्थशास्त्र' (१६२५-), शङ्करसहाय सक्सेना का 'भारतीय सहकारिता आर्यशास्त्र' (१६३५) तथा उत्तमचन्द मोहता का 'भारतीय गोशालाएँ (१६४०), देश की विविध आर्थिक समस्याओं का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं।

३. भारतीय व्यापार-भारतीय व्यापारादि के संबंध में भी इस काल के प्रारंभ से ही पुस्तकें मिलने लगती हैं : हरिनारायण टएडन की 'भारतीय वाणिज्य की डायरेक्टरी' (१६१०) में श्रान्य वार्तों के साथ-साथ हिंदी पत्रिकार्ग्रों, पुस्तकालयों, ग्रीर संस्थाग्रों की भी स्ची दी हुई है; नागरमल केडिया को 'तीसी' (१९१६) में उसके उत्पादन-चेत्र, विकय-चेत्र तथा ग्रन्य प्रयोजनीय विषयों का समावेश हुआ है। तीर्थराम सेठी के 'वज़न-प्रकाश' का विषय राष्ट्र है। ईश्वरदास जालान का 'लिमिटेड कम्पनियाँ (१६२३), 'इधिडयन कम्पनीज ऐक्ट' के श्राधार पर लिखा गया है, श्रोर उसी प्रकार कल्त्रमल बाँठिया का 'कम्पनी-व्यापार-प्रवेशिका' भी । रामनिवास पोहार का भारत में 'रेल-पथ' (१६२४), सियाराम दुवे का 'स्टाक वाजार या सहा' ( १६२४ ), तथा गौरीशङ्कर शुक्क का 'स्टाक इक्यचंज' ( १६२६ ) श्रपने विषयों के श्रच्छे परिचायक हैं। श्रकात संपादकों द्वारा प्रस्तुत 'भारतीय व्यापारियों का परिचय' ( १९२९ ) एक बड़ा श्रीर महत्वपूर्ण न्यापारिक डायरेक्टरी है। इसी प्रसंग में रघुनाथ विनायक धुलेर्कर सम्पादित 'मातृभूमि शब्दकोष' का भी उल्लेख किया जा सकता है जो 'इंश्डियन इयरबुक' के ढंग का प्रकाशन है श्रीहर हि से प्रकाशित हो रहा।

४. मामीय अर्थ-शास्त्र—देश के मामीय अर्थ-शास्त्र पर स्वतंत्र पुस्तकें जरा देर में निकलना मारंम हुईं। दयाशक्ष्य दुने का 'भारत में कृषि-सुधार' (१६२३), शक्करराव जांशी की 'म न-संया' (१६२४), अजगापाल भटनागर का 'मामीय अर्थशास्त्र' (१६३६ १), अन्युतानन्द का 'गाँव' [१६३६ १] सुख्देविवहारी मायुर का 'गाँव' [१६३६ १] सुख्त्यार सिंह का 'हमारे गाँव और किसान' (१६४०), शक्करवहारी सक्सेना का 'गाँवों की समस्या' (१६४१) तथा अर्थनारायण अप्रवाल का 'प्रामीण अर्थ-शास्त्र और सहकारिता' (१८३६) इस प्रकार की प्रमुख रचनाएँ हैं।

पा भारतीय संस्कृति—मारतीय संस्कृति क पार वायक ग्रंथ भी

भी देर से निक्ले, श्रीर संख्या में भी इने-गिने ही हैं। कन्नोमल का 'खंबार को भारत का सन्देश' (१६२३), महेशचन्द्रप्रसाद का 'हिंदू-सम्यता' (१६२६), सुरेन्द्रनाथ शास्त्री का 'भारतीय शिक्ता' (१६२६), कृष्णव्यंकटेश का 'भारतीय लोक-नीति श्रीर सम्यता' (१६३१), तथा रामनारायण यादवेन्द्र का 'भारतीय संस्कृति श्रीर नागरिक जीवन' (१६४२) इनमें प्रमुख हैं। कुछ शंय देश में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर भी भित्रते हैं: सुरेन्द्रनाय शास्त्रों का 'प्राचीन श्रीर वर्तमान भारतीय महिला' (१६२७), स्फुर्ना देवी का 'श्रवलाश्रों का इन्साफ़' (१६२७), रामनाथलाल 'सुमन' का 'भाई के पत्र' (१६३१), सुकुट-विहारी वर्मा का 'स्त्री-समस्या' (१६३१), सुमित्रादेवी का 'नवीन युग का महिला-समाज' (१६३२), चंद्रावती लखनपाल का 'स्त्रियों की स्थित' (१६३३) तथा सत्यदेव विद्यालंकार का 'परदा' (१६३६), उनमें से उल्लेखनीय हैं।

६. भारतीय शासन—भारतीय शासन तथा शासन संत्थाओं पर इस काल में कृतियाँ बाहुल्य से मिलती हैं। शासन-विधान का अध्ययन अमुख रूप से दो बार हुआ : एक तो १६१६ के सुधारों के पूर्व तथा पुनः १६३७ के सुधारों के बाद। पहली बार के अध्ययन के प्रमुख अथ हैं भगवानदास केला का 'भारतीय शासन' (१६१५), अभिन्नकाप्रसाद वालपेयी का 'भारतीय शासन-पद्धति' (१६१५)। दूसरी बार के अध्ययन के प्रमुख अंथ हैं रामनारायण यादवेन्द्र का 'नवीन भारतीय शासन-विधान' (१६३८), हरिश्चन्द्र गोयल का 'भारतीय शासन-विधान' (१६३८), कन्हैयालाल वर्मा का 'भारतीय राजनीति और शासन-पद्धति' (१६३८), अनिक्त ठाकुर का 'भारतीय शासन-व्यवस्था' (१६४०), कन्हैयालाल वर्मा का 'भारतीय शासन-व्यवस्था' (१६४०), कन्हैयालाल वर्मा का 'भारतीय-शासन' (१६४२), और वी॰ एम॰ शर्मा का 'मारत और संध-शासन' (१६३६)। इघर पाकिस्तान तथा सांप्रदायिक समस्या पर भी कुछ रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं उनमें से प्रमुख हैं चद्रनारायण अप्रवाल की 'हिन्दुस्तान बनाम

पाकिस्तान' (१६४१), रामनारायण यादवेन्द्रु की 'पाकिस्तान' (१६४१), तथा उन्हीं की 'भारतीय सम्प्रदायिक समस्या' (१६४१)। शासन-विघान संबंधिनी संस्थार्क्यों पर लिखे गए ग्रंथों में से विशेष उल्लेखनीय हैं भगवानदास केला लिखित 'मारतीय राजस्व' (१९२३), तथा दया-शङ्कर दुवे लिखित 'विदेशी विनिमय' (१६२६)। १६१६ के सुधारों से श्रसंतुष्ट जनता को महात्मा गांधी के नेतृत्व में श्रसहयोग-श्रांदोलन में सम्मिलित होने के कारण जो जेलयात्रा करनी पड़ी उसके ऋनुभव पुस्तक-रूप में भी प्रकाशित हुए हैं। इनसे भारतीय जेल-व्यवस्था पर श्रन्छा प्रकाश पड़ता है। प्रमुख हैं लद्मीनारायण गर्दे का 'जेल में चार मास' (१६२२), तथा उर्मिला शास्त्री लिखित 'कारागार' ( १६३१ )। एक और संस्था भारतीय शासन-विधान से विशेष रूप से संबद्ध है; वह है उपनिवेशों में भारतीयों के मेजने की। फ़ीजी, तथा दिच्च और पूर्व अफ़ीका में इन भारतीयों के साथ वहाँ के गोरे नाग-रिकों का जो कटु व्यवहार रहा है उसके संबंध में हिंदी में यथेष्ट साहित्ये इस युग के प्रारंभ से ही मिलता है: तोताराम सनाव्य की 'कुली-प्रथा' (१९१५) तथा 'फ़ीनी में मेरे इकीस वर्ष' (१९१५) फ़ीनी के संबंध में, **ब्रौर भनानीदयाल सन्यासी के 'प्रवासी भारतवासी' (१६१८), 'नेटाली** हिन्दू' (१६२०), 'दिच्या श्रफ्रीका के मेरे श्रनुमन' (१६२६) तथा 'पर्चुगीज पूर्व अफ्रीका में हिन्दुस्तानी' (१६४२) दिल् और पूर्व श्रफ्रीका के संबंध में उल्लेखनीय अंथ हैं। सन्यासी जी को वहाँ सत्याग्रह के सिलसिले में एक बार जेलयात्रा भी करनी पड़ी थी, जिसका परिचय उन्होंने 'हमारी कारावास की कहानी, (१६१८) नामक ग्रंथ में दिया, है। श्रीपनिवेशक समस्या पर एक कृति श्रीर उल्लेखनीय है: वह है श्रमरनारायण श्रग्रवाल की 'प्रवासी भारत की वर्तमान समस्याएँ <sup>प्</sup>र ( १६३५ )।

७. विदेश-दर्शन—विदेशों के अध्ययन में उनकी शासन-संस्थाओं का अध्ययन इस काल में विशेष रूप से हुआ। इस युग के प्रारंभ में जापान के संबंध में एकाध पुस्तकें मिलती हैं—उदाहरणार्थ गदाधरसिंह

की 'जापानी राज्य-व्यवस्था' (१६१२), किंतु वे पिछले युग की परंपरा में हैं; श्रीर इधर जो जापान की श्रीर ध्यान श्राकृष्ट हुश्रा है वह बहुत हाल की बात है : राहुल सांकृत्यायन का 'जापान' (१६३६), सुरेन्द्र श्वालूपुरी का 'आधुनिक जापान' [१९४० !] और रघुवीरसहाय का 'श्राज का जापान' (१६४१) इस नवीन दिलचस्पी के परिगाम हैं। प्रस्तुत काल के प्रारंभ में विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट हुआ अमेरिका की श्रोर: सत्यदेव स्वामी के 'श्रमेरिका-पथ-प्रदर्शक' (१६११), 'श्रमेरिका-दिग्दर्शन' (१६१२), तथा 'अमेरिका-अमर्ग' (१९१३), जगन्नाय खन्ना का 'त्रमेरिका का न्यवसाय और उसका विकास' (१६१४), 'अमेरिका में डा॰ केशवदेव जी शास्त्री' (१९१६), देवीप्रसाद 'प्रीतम' का 'श्रमरीकन संयुक्त राज्य की शाधन-प्रयाली' (१६२१), तथा महेन्दुलाल गर्ग का 'श्रमेरिकन स्त्री-शिच्वा' (१६२८), उसी के परिणाम हैं। रूस की स्रोर हिन्दी लेखकों का ध्यान गत महायुद्ध के बाद स्राकृष्ट 🚜 🚜 , जन वह सोवियत हो चुका था: प्राणनाय विद्यालङ्कार का क्तिस का पञ्चवर्षीय आयोजन' (१६२३), तथा राजबहादुर सिंह का 'रूस का पञ्चवर्षीय आयोज़न' (१६३२) उसके प्रसिद्ध श्रौद्योगिक श्रायोजनों के संबंध में हैं; शौकत उस्मानी का 'मेरी रूस-यात्रा' (१६२८), प्रमुद्याल मेहरोत्रा का 'श्राधुनिक रूस' (१६३४), राहुल सांकृत्यायन की 'सोवियत भूमि' (१६३८), तथा सत्यनारायण का 'रोमाञ्चकारी रूस' (१६३६) उसके जीवन के विविध पत्तों का परिचय कराते हैं। जर्मनी की श्रोर भी हिन्दी लेखकों का ध्यान गत महायुद्ध के बाद गया : पशुपाल वर्मा का 'जर्मनी में लोक-शिद्या' (१६१६), हरदयाल लाला का 'जर्मनी ऋौर तुर्की में ४४ मार्च' (१६२१), स्वामी सत्यदेव की भेरी नर्मन-यात्रा' (१९२६ द्वितीय), कन्हैयालाल वर्मा की 'नाज़ी नर्मनी' (१६३७), तथा रामनारायण यादवेन्द्र का 'पाँचवाँ कालम क्या है !' (१६४१) जर्मनी-विषयक अंथों में प्रमुख हैं। इटैलियनों के विगत श्रफ़ीका के शासन के संबंध में भी एक पुस्तक है: वृह है सत्यनारायण की 'युद्ध-यात्रा' (१६४०)। स्पेन के संबंध में एक पुस्तक है:

शिवदान सिंह चौहान की 'रक्त-रंजित स्पेन' [१६३६ १]। यूरोप के संबंध की पुस्तकें हैं, राहुल सांकृत्यायन की 'मेरी यूरोप-यात्रा' (१६३५), धरमचन्द सरावगी की 'यूरोप में सात मास' (१६३०), चन्द्रभाल जौहरी की 'यूरोप की सरकारें' (१६३८), सत्यनारायण की 'यूरोप के सकोरे में' (१६३८), तथा 'श्रावारे की यूरोप-यात्रा' [१६४० १], श्रोर वेक्कटेशनारायण तिवारी की 'रणमत्त संसार' (१६४०)। एशिया के देशों में से रूस को छोड़ कर उल्लेखनीय पुस्तकें मिलती हैं केवल ईरान तथा तिव्वत के संबंध में महेशप्रसाद मौलवी की 'मेरी ईरान-यात्रा' (१६३०), राहुल सांकृत्यायन की 'ईरान' (१६३०), श्रोर पुनः राहुल सांकृत्यायन के 'तिव्वत में सवा वरस' (१६३०), तथा 'मेरी तिव्वत-यात्रा' [१६३४ १] इसी प्रकार के श्रंथ हैं। श्रान्य देशों के संबंध का परिच-यात्मक साहित्य नगएय है। इसी प्रसंग में छेदीलाल के 'एशिया निवासियों के प्रति योरोपियनों के वर्ताव' (१६२१) नामक श्रंथ का मीं) उल्लेख किया जा सकता है।

द. विश्व-दर्शन—विश्व-दर्शन का साहित्य बहुत थोड़ा है। उल्लेखनीय पुस्तकें हैं: विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक लिखित 'संसर की असम्य जातियों की दित्रयाँ' [१६२४ १], शिवप्रसाद ग्रुप्त लिखित 'पृथ्वी-प्रदित्त्यां' (१६२४), रामनारायण मिश्र लिखित 'भू-परिचय' [१६३० १], शङ्करसहाय सकसेना लिखित 'श्रौद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल' (१६३३), राजबहादुर सिंह लिखित 'विश्व-विहार' (१६३३), जगदीशप्रसाद अग्रवाल लिखित 'संसार-शासन' (१६३३), गजानन श्रीपति खैर लिखित 'संसार की समाज-क्रान्ति और हिन्दुस्तान' (१६३६), और यशपाल लिखित 'युद्ध-संकट और मारत' (१६४०)। इसी प्रसंग में कुछ विश्व-कोषों का भी उल्लेख करना ग्रावश्यक होगाः वे हैं नगेन्द्रनाथ बसु संपादित 'हिन्दी विश्वकोष' (१६१५'(-रामप्रसाद त्रिपाठी संपादित 'शानकोष' (१६४२)।

ह. श्रार्थिक श्रीर वैधानिक वाद-प्रवाद—कुछ श्राधुनिक श्रर्थ वादों श्रीर शासनवादों के संबंध में भी इस युग में रचनाएँ हुई हैं: 'एक ग्रैजु-एट' का 'शाम्यवाद' (१६२०), विनायक सीताराम सरवती का 'वोल्शेविडम' (१६२१), राधामोहन गोकुल जी का 'कम्यूनिडम क्या है ?' (१६२७), मुकुन्दीलाल का 'साम्राज्यवाद' (१६३३), राहुल सांकृत्यायन का 'साम्यवाद ही क्यों !' (१६३५), भूपेन्द्रनाथ सान्याल का 'साम्यवाद की श्रोर' (१६३६), सम्पूर्णानन्द के 'साम्यवाद का विगुल' (१६३६), 'समाजवाद' (१६३६), तथा 'व्यक्ति श्रोर राज' (१६४०), नरेन्द्र देव का 'समाजवाद' (१६३६), तथा 'व्यक्ति श्रोर राज' (१६४०), नरेन्द्र देव का 'समाजवाद' (१६३८), श्रमरनारायण श्रमवाल का 'समाजवाद की क्रलासकी' (१६३६!), हीरालाल पालित की 'समाजवाद की क्रलासकी' [१६३६!], रामनारायण यादवेन्द्र का 'समाजवाद श्रीर गांधीवाद' [१६३६!], यशपाल का 'न्याय कां संघर्ष' [१६४०!] तथा गोविन्द शिय का 'संसर की राजनीति में साम्राज्यवाद का नक्का नाच' (१६४२), इसी प्रकार का श्रध्ययन प्रस्तृत करते हैं।

१०. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था—ग्रन्तर्राष्ट्रीय विधान संबंधी पुस्तकें इनी-गिनी हैं। उल्लेखनीय उनमें से हैं: सम्पूर्णानन्द की 'श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान' (१९२४), तथा 'राष्ट्र-संघ ग्रौर विश्व-शांति' (१९३६)।

उपर्युक्त निरीक्त्या से ज्ञात होगा कि यद्यपि पिछले युग की अपेक्षा इस युग में प्रस्तुत विषय के साहित्य की वृद्धि अवश्य हुई, पर वह नितान्त अपर्यात है। वस्तुतः उपर्युक्त, अंगों में से प्रत्येक पर कुछ न कुछ अधिकारपूर्ण और 'अप-ट्-डेट' अंथ होने चाहिए थे, किन्तु एकाघ को कोड़कर किसी के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती।

## भाषा-दर्शन

प्रस्तुत विषय के साहित्य का निरीक्षण हम निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं: १. हिंदी-श्रान्दोलन, २. सामान्य भाषा-विज्ञान, ३. लिपि-शास्त्र, ४. हिंदी भाषा का इतिहास, ५. हिंदी भाषा-व्याकरण, ६. पाली-प्राकृत-ग्रपभ्रंश, ७. विभापा-ज्ञान, ८. सामान्य कोप-ग्रंथ, ६. लोकोक्ति-संग्रह, १०. विशिष्ट विषयों के कोप-ग्रंथ।

- १. हिंदी-छ्यान्दोलन—हिंदी-बनाम-उर्दू की समस्या इस युग सें भी बनी रही, किंतु वह त्रागे चल कर एक दूसरे रूप में त्राई : हिंदी बनाम हिंदुस्तानी के रूप में । इसलिए इस युग में भी उक्त समस्या पर पर्याप्त साहित्य निर्मित हुन्ना: कमलापित द्विनेदी का 'हिन्दी-स्वप्न' ( १९१३ ), कृष्णशङ्कर तिवारी का 'देशी राज्यों में हिन्दी श्रीर इसके प्रचार के उपाय' (१६१४), गौरीशङ्कर शुक्ल का 'राष्ट्र-भापा हिन्दी' ( १६२० ), कन्नोमल का 'हिन्दी-प्रचार के उपयोगी साधन' ( १६२० ), रामजीलाल शर्मा का 'राष्ट्र-भाषा' ( १६२० ), रामनरेश त्रिपाठी का 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' (१६३२), पद्मसिंह शर्मा का 'हिन्दी उद् श्रौर हिन्दुस्तानी' (१६३२), कालेलकर की 'चलती हिन्दी' (१६३८), वेङ्कटेशनारायण तिवारी की 'हिन्दी बनाम उदू<sup>°</sup>' ( १६३६ ), चन्द्रव्ली पांगुडेय के 'कचहरी की भाषा त्रौर लिपि' ( १९६६ ), 'भाषा का प्रक्री ( १६३६ ), 'बिहार की हिन्दुस्तानी' ( १६३६ ), 'उदू का रहस्य' ( १९४० ), तथा 'मुज़ल बादशाहों की हिन्दी' ( १९४० ), रामनाय शर्मा की 'ग्वालियर राज्य में हिन्दी का स्थान' (१९४१), इसी समस्या से संबंध रखते हैं। केशवप्रसाद मिश्र तथा पद्मनारायण आचार्य का एक[निवंध-संग्रह 'गद्य-भारती' (१९४०) भी इसी समस्या से संबंध रखता है।
- २. सामान्य भाषा-विज्ञान—सामान्य भाषा-विज्ञान-विषयक ग्रंथ इसी युग में विशेष क्ष्म से लिखे गए। स्र्यंकुमार वर्मा की 'भाषा' [१६०७ १], श्यामसुन्दरदास का 'भाषा-विज्ञान' (१६२४ ), मङ्गलदेव शास्त्री, का 'तुलनात्मक भाषा-शास्त्र' (१६२६ ), निलनी मोहन सान्याल का 'भाषा-विज्ञान' (१६२७), श्यामसुन्दरदास का 'भाषा-रहस्य' (१६३६-) इस विषय के प्रमुख ग्रंथ हैं। इस काल की दो रच-नाएँ केवल विराम चिन्हों पर हैं: शालिग्राम द्विवेदी का 'विराम चिन्ह' (१६१८) तथा वेङ्कटेशनारायण तिवारी का 'विराम-संकेत' (१६३३)।

- ३. लिपि-शास्त्र—लिपि के संबंध में भी कुछ अनुसंधानात्मक प्रंथ लिखे गए। नगेन्द्रनाथ वसु का 'मारतीय लिपि-तत्व' (१६२४), आर॰ एन॰ साहा का 'अच्तरों की उत्पत्ति' (१६२५), गौरीशंकर हीराचन्द ओक्ता का 'नागरी अङ्क और अच्तर' (१६२६), गौरीशङ्कर मह के 'अच्तरत्व' (१६३६), 'लिपि-कला' (१६३६), 'लिपि-कला का परिशिष्ट' (१६३६), तथा 'देवनागरी लिपि का विधान-निर्माण-पत्र' (१६३६) इनमें से प्रमुख हैं।
- ४. हिंदी भाषा का इतिहास—हिंदी भाषा के कुछ इतिहास भी लिखे गए। श्यामसुन्दरदास का 'हिंदी-भाषा का विकास' (१६२४), जो उनके 'भाषा-विज्ञान' के एक अंश का प्रायः रूपान्तर मात्र है, दुनीचन्द लाला का 'पञ्जाबी और हिन्दी का भाषा-विज्ञान' (१६३६), धीरेन्द्र वर्मा के 'हिन्दी-भाषा का इतिहास' (१६३३), तथा 'हिन्दी-भाषा और लिपि' (१६३३), अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी का 'हिन्दी पर फ़ारसी का प्रभाव' (१६३७), और गोपाललाल खन्ना का 'हिन्दी माषा का संत्रिप्त इतिहास' (१६३८) अपने विषयों के उल्लेखनीय ग्रंथ हैं।
- ५. हिंदी भाषा-व्याकरण—हिंदी के व्याकरण इस काल में भी लिखे गए, किंतु वे भी सामान्यत: शिक्षा-विभाग की श्रावश्यकताओं के लिए लिखे गए। शेष में से उल्लेखनीय हैं: गोविन्दनारायण मिश्र का 'विभक्ति-विचार' (१६११), चन्द्रमौलि सुकुल का 'भाषा-व्याकरण' (१६१२), तथा कामताप्रसाद गुरू का 'हिन्दी-व्याकरण' (१६२०)। हिन्दी की वोलियों के स्वरूप घीरेन्द्र वर्मा की एक कृति 'ग्रामीण हिंदी' (१६३३) में हमारे सामने श्राप, श्रौर हिंदी की एक सर्वप्रसुख बोली साहित्यिक ब्रजमाषा पर उन्होंने श्रिधकारपूर्ण 'ब्रजमाषा-व्याकरण' (१६३७) प्रस्तुत किया।
- ६. पाली-प्राकृत-श्रपश्रंश—प्राकृत तथा पाली के भी कुछ व्या-करण लिखे गए । उनमें से उल्लेखनीय हैं जगमोहन वर्मा का 'श्रार्ध-प्राकृत व्याकरण' (१६०६), श्राद्यादत्त ठाकुर का 'पाली-प्रबोध'

(१६२८), ग्रोर जगदीश काश्यप का 'पालि महाव्याकरण' (१६४०); ग्रांतिम ग्रपने विषय की सर्वोत्कृष्ट रचना है।

७. विभापा-ज्ञान—विभापात्रों में से केवल श्राष्ठ्रनिक भारतीय भाषात्रों के ही परिचयात्मक ग्रंथ उल्लेखनीय हैं: पारसमिण प्रधान का 'नेपाली व्याकरख' (१६२०), 'प्रचारक वन्छ' की 'हिन्दी-तेलुगू वाल-बोधिनी' (१६२१), शिवकशास्त्री के 'हिन्दी-तेलुगू कोप' (१६२२), तथा 'हिन्दी-तेलुगू व्याकरख' (१६२५), हरिहर शर्मा के 'हिन्दी-तामिल स्ववोधिनी' (१६२१), तथा 'हिन्दी-तामिल कोप' (१६२५), सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' को 'हिंदी-वँगला शिचा' (१६२६), नारायख तमना जी कटगरे का 'हिन्दी-मराठी कोप' (१६३६), शङ्कर रश्चनाथ मुल्कापुर-कर का 'हिन्दी-मराठी शिच्क' (१६३६), गो० प० नेने का 'हिंदुस्तानी-मराठी शब्दकोष' (१६३६), मुरलीधर सवनीस की 'हिन्दी मराठी स्ववोधिनी' (१६४०), शङ्करलाल मगनलाल का 'गुजराती-हिन्दी टीचर' [१६३७ १], हेमकान्त भट्टाचार्य का 'श्चसमीया हिन्दी-वोध' [१६३६ १] श्रीर लच्मीपति सिंह का 'हिन्दी-मैथिल-शिच्क' (१६४०) इसी प्रकार के प्रयास हैं।

द्रा सामान्य कोष-ग्रंथ—हिंदी के कोष-ग्रंथों में ग्राधांनक युग की सबसे महत्वपूर्ण कृति 'हिन्दी शब्दसागर' का संपादन श्याम-सुन्दरदास के संपादकत्व में इसी काल में हुग्रा। इस बृहत्काय कोष के निर्माण के श्रनंतर इसके संज्ञित रूपान्तर श्रथवा प्रमुख रूप से इसी के श्राधार पर निर्मित कोष-ग्रन्थ कई निकले, जिनमें से उल्लेखनीय हैं रामनरेश त्रिपाठी का 'हिन्दी शब्दकल्पद्रुम' (१६२५), मुकुन्दीलाल. श्रीवास्तव का 'हिन्दी शब्दसंग्रह' (१६३०), रामचन्द्र वर्मा का 'संज्ञित हिन्दी शब्दसागर' (१६३३), तथा डा० रामशङ्कर शुक्त 'रसाल' का 'माषा शब्दकोष' (१६३५) का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो श्रपने दक्त की श्रकेली कृति है। संस्कृत-हिंदी कोषों में जीवाराम शर्मा का 'सरस्वती-कोष' (१६१८) ही उल्लेखनीय है। इसी काल में प्राकृत का भी एक कोष निकला जो हिंदी के कोष-साहित्य में श्रद्वितीय स्थान रखता है, वह है हरगोविन्ददास सेठ का 'पाइश्र सद महान्नवो' (१६२६)। उद् श्रीर हिन्दुस्तानी-हिन्दी कोषों में प्रमुख हैं दीनानाथ हैं, लं का 'भगीरथ कोष' (१६१३), जम्बुनाथन का 'उद्-हिन्दी कोष' (१६३६), तथा रामनरेश त्रिपाठी का 'हिंदुस्तानी-कोष' [१६३१ ] श्रन्य भाषात्रों के भी कुछ कोष-अथ मिलते हैं: पर वे श्रत्यन्त साधारण हैं श्रीर उनका उल्लेख ऊपर 'विभाषा-ज्ञान' शोर्षक में किया गया है।

- ह. लोकोिकसंग्रह—लोकोिकयों श्रौर मुहावरों के कुछ कोष स्वतंत्र रूप से तैयार हुए: रामरत्न का 'लोकोिकसंग्रह' (१६१५ द्वितीय), रामाधीन मिश्र का 'हिन्दी मुहावरे' (१६२४), बहादुरचन्द्र का 'लोकोिकयां श्रौर मुहावरे' (१६३२), जम्बुनाथन का 'हिंदी मुहावरा कोष' (१६३५), श्रार० जे० सरहिन्दी का 'हिन्दी मुहावरा कोष' (१६३५), ब्रह्मस्वरूप 'दिनकर' का 'हिन्दी मुहावरे' (१६३८), तथा 'श्रुक्तिकाप्रसाद वाजपेयी का 'हिंदुस्तानी मुहावरे' (१६४०), उनमें से उल्लेखनीय हैं। एक कोष पहेलियों का भी है: मुनालाल मिश्र का 'हज़ारों पहेलियां' (१६३८)।
- १० विशिष्ट विषयों के कोष-ग्रंथ—विशिष्ट विषयों के कोषग्रंथ भी इस काल में निर्मित हुए। उनमें से प्रमुख हैं : हरिराम वर्मा का
  'क्वर्षी-कोष' [१६१० १], ब्रजवल्लम मिश्र का 'पदार्थ संख्याकोष'
  (१६११), जिसमें संख्यासूचक पदार्थों का श्रर्थ दिया हुन्ना है,
  ठाकुरप्रसाद खत्री का 'जगत व्यापारिक पदार्थकोष' (१६१८), केशवप्रसाद मिश्र का 'वैद्युत शब्दावली' (१६२५), गुरुप्रसाद का 'रलावली'
  (१६२७), जो संस्कृत के धार्मिक तथा दार्शनिक शब्दों का कोष है,
  मग्वानदास केला की 'राजनीति शब्दावली' (१६२७), गदाधरप्रसाद
  की 'श्रर्थशास्त्र शब्दावली' (१६३२), सुखसम्पत्तिराय की 'ट्वेन्टियथ
  सेञ्चुरी डिक्शनरी' (१६४०-), 'एक पत्रकार' का 'श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक शब्दकोष' [१६४०], तथा सत्यप्रकाश का 'वैज्ञानिक
  पारिभाषिक शब्द' (१६३०-)। इसी प्रसंग में रामनाथ शर्मा के

'व्यावहारिक शब्दकोष' (१९४२) का भी उल्लेख किया जा सकता है।

ऊपर के निरीच्या से ज्ञात होगा कि उपयोगी साहित्य में जैसा कार्य भाषा-दर्शन के संबंध में हुआ अन्य किसी के संबंध में नहीं हुआ हैं। यद्यपि निस्संदेह अध्ययन के अनेक पद्म छूटे हुए हैं और अपूर्य हैं, किन्तु जिस गति से इस दोत्र में कार्य हुआ है उससे आशा करनी चाहिए कि उन पद्मों की पूर्ति शीध हो जावेगी।

### ललित कला

इस युग के पूर्वाद्ध में लिलत। कला के साहित्य में कोई उन्नित नहीं दिखाई पड़ती। जो कुछ उन्नित हुई—यद्यपि वह भी साधारण ही है—उत्तरार्द्ध में हुई। निरीक्षण के लिए एतत्संबंधी साहित्य को हम निम्निलिखत शीर्षकों में बाँट सकते हैं: १. संगीत, २. चित्र-लेखन, ३. वक्तृता, ४. चित्रपट, तथा ५. कला का विवेचन।

- १. सङ्गीत—भारतीय सङ्गीत के संबंध में सामान्य ग्रंथों में उल्लेखिनीय दो-तीन ही हैं: विष्णुदिगंबर पालुस्कर कुत 'सङ्गीत-तत्व-दर्शंक' कुत (१६२८), मातखराडे की 'श्रीमल्लच्य सङ्गीतम्' (१६३४), तथा शिवप्रसाद त्रिपाठी का 'शिव सङ्गीत-प्रकाश' (१६३४-)। विशेष राग-रागिनियों के संबंध में उल्लेखनीय हैं विष्णु दिगंबर पालुस्कर के 'राग-मैरव' (१६१३ द्वितीय), तथा 'राग मालकंस' (१६१६ द्वितीय), ग्रौर प्रमुदयाल गर्ग का 'राग-दर्शन' (१६४०-), जिसके पहले माग में राग मैरव का विवेचन है। स्वर-लेखन के संबंध में भी एकाध उल्लेखनीय प्रयास हैं: हरिनारायण मुकर्जी की 'श्रुपद स्वरलिपि' (१६३४)। ग्रौर विशेष वाद्ययंत्रों की शिक्षण-पुस्तकों में प्रमुख है केवल विष्णु दिगंबर पालुस्कर की 'सतार की पुस्तक' (१६१७)।
- २. चित्र-लेखन चित्र-लेखन-कला पर केवल एक ही पुस्तक उल्लेखनीय है: एच० पी० माहोबिया की 'चित्र-लेखन' (१६३०)। सामान्य चित्रावलियों में से उल्लेखनीय हैं 'रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र'

(१६११), रामेश्वरप्रसाद वर्मा की 'रमेश-चित्रावली' (१६२२), तथा मोतीलाल शर्मा की 'सौन्दर्य-चित्रावली' (१६२७), जिसमें स्त्री श्ररीर का सौन्दर्य अनेक मुद्राओं में चित्रित हुआ है। व्यंग्य-चित्रण हैं स्त्र सुरा की विशेषता है। व्यंग्य चित्राविलयों में से प्रमुख हैं अज्ञात संपादकों के दो चित्र-संकलन 'व्यंग्य-चित्रावली' (१६२५), तथा 'व्यंग्य-चित्रावली' (१६३०), और बैजनाथ केडिया की 'व्यंग्य-चित्रावली' (१६३३-)।

३. वक्तृता—वक्तृत्व-कला श्रौर समाविशान पर इस युग में भी पुस्तकें निकलीं: कृष्णगोपाल माथुर की 'वक्तृत्व-कला' (१६१८), नंद-कुमारदेव शर्मा की 'वक्तृत्व-कला' (१६२०), देवकीनन्दन शर्मा की 'समाविशान श्रौर वक्तृता' (१६२६), तथा विष्णुदत्त श्रुक्त की 'समाविशान' (१६२६), उनमें प्रमुख है।

४. चित्रपट—इस युग के उत्तराद्ध में एक नवीन कला की उन्नति हुई है: वह है भारतीय चित्रपट । मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव की 'सिनेमा-विज्ञान' (१६३५) चित्रपट की सामान्य कला पर, श्रीर दीनानाथ व्यास की 'प्रतिन्यास लेखन-कला' (१६३५) उसके हर्यसङ्केत लेखन पर उल्लेखनीय हैं।

४. कला का विवेचन—कला का विवेचन इस युग में भी नहीं हुआ। केवल एक स्वतंत्र कृति इस संबंध में उल्लेखनीय है: वह है हंसकुमार तिवारी की 'कला' (१६३७)।

स्पष्ट है कि यह साहित्य कैसी हीन दशा में है; ऐसी दयनीय दशा में कदाचित् किसी विषय का साहित्य न होगा।

#### उपयोगी कला

इस काल में उपयोगी कलाओं के साहित्य में उन्नित अवश्य हुई। कृषि को छोड़कर शेष अंगों के साहित्य में यह उन्नित विशेषरूप से १६२१ के असहयोग आन्दोलन तथा १६३७ के कांग्रेस के प्रांतीय शासन-ग्रहण के अवसरों पर हुई। पहले अवसर पर स्वदेशी और ग्रामो-

द्योग की वस्तुत्रों के व्यवहार का सामान्य प्रचार हुन्ना, दूसरे श्रवसर पर विभिन्न प्रान्तीय शासन-संस्थात्रों द्वारा उनको श्रावश्यक प्रोत्साहन मिला।

प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम निरीक्षण के लिए निम्नलिखित् वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : १. कृषि, २. वागवानी, ३. मधुमक्खी-पालन, ४. वस्त-शिल्प, ५. मिट्टी का काम, ६. सिलाई तथा कुछ म्रन्य शिल्प, ७. वास्तु-शिल्प, ८. यह-शिल्प, ६. म्रायुध-शिल्प, १०. व्यापार-कला, ११. स्काउट-कला, १२. युद्ध-कला।

१. कृषि -- कृषि पर पुस्तकें सबसे श्रिधिक निकलीं : रामप्रसाद की 'गेहूँ की खेती' (१९१४), गयादत्त तिवारी की 'लाख-की खेती' (१९१६), पुनः रामप्रसाद की 'मूँगफली तथा मका की खेती' (१९१८), तथा 'श्रालू की खेती' (१६१८), गग्रेशदत्त की 'श्रफ़ीम की खेती' (१९१८), गङ्गाराङ्कर नागर के 'कपास की खेती' (१९१६), 'केला' ( १६२१ ), तथा 'ग्रालू' ( १६२१ ), तेजशङ्कर कोचक का 'कपास श्रौर भारतवर्षं (१६२०), शङ्करराव जोशी की 'तरकारी की खेतीं) (१६२८), हरदयालसिंह की 'सिगरेट की तम्त्राकू की कृषि' (१६३७), रामलच्मण सिंह की 'ईंख की खेती' [१६३७ १], लच्मीमोहन मिश्र ं की 'ऊख की खेती' (१९३७), चारुचन्द्र सान्याल की 'खरबूज़ तथा तरवूज़ को कारतें' (१६३६), 'मसाले की खेती' (१६३६), तथा 'हल्दी तथा ऋदरक की खेती' (१६३६), कमलाकर मिश्र की 'आल् श्रौर इसकी खेती' [१६४१ र ] तथा 'धान ग्रौर इसकी खेती' [ १९४१ र ], वैजनाथप्रसाद यादन की फल तथा साग-भाजियों की खेती' [ १६४० ! ] विशिष्ट पदार्थों की कृषि से संबंध रखने-वाले उल्लेखनीय अध्ययन हैं। सामान्य कृषि-विज्ञान पर उल्लेखनीय हैं। हेमन्तकुमारी देवी की 'वैज्ञानिक खेती' (१९१४), जे॰ एम॰ गहलोत संपादित 'राजस्थान की कृषि-संबंधी कहावतें' (१६१८), मुख्त्यारसिंह की 'खाद' (१९१६) दुर्गाप्रसादसिंह की 'कृषि-कौसुदी' (१९१६) शिव-नारायण खत्री लिखित 'मारत में खेती की तरक्क़ी के तरीक़े' (१६२१), 'पौघों में कड़वा रोग' (१६२१), 'ढोरों के गोबर श्रौर पेशाव का

खाद' (१६२१), तथा 'ढोरों में पाता रोग की विशेषता' (१६२१), तेजशङ्कर कोचक का 'कृषि-शात्र' (१६२४ तृतीय), शङ्करराव जोशी का 'वर्षा ग्रीर बनस्पति' (१६२४), शीतलाप्रसाद तिवारी का 'कृषि-विज्ञान' (१६२६), रामानन्द ग्रारोड़ा का 'कृषि-शास्त्र' (१६३४), मुक्त्यारिष्ठंह के 'पौदा ग्रीर खाद' (१६३५), 'जल ग्रीर जुताई' (१६३५), 'खेती' (१६३५), तथा 'मूमि' (१६३५), वैजनाय प्रसाद यादव का 'कृषि-सुधार का मार्ग' [१६४० १] एस० बी० सिंह का 'संयुक्त प्रान्त में कृषि की उन्नति' [१६४१ १] तथा शीतला-प्रसाद तिवारी का 'कृषि-कर्म' (१६४१)।

- २. बाराबानी बाराबानी पर राजनारायण मिश्र की 'बाराबानी' (१६२१), शङ्करराव जोशी का 'उद्यान' (१६२४), प्यारेलाल की 'वृत्तावलो' (१६२४ तृतीय), शिवशङ्कर मिश्र की 'वारावानी' (१६३०), नारायण दुलीचन्द व्यास की 'फलों की खेती और व्यवसाय' (१६३५), गजानन नायक का 'ताड़ का गुड़' (१६३८), के० एन० गुप्त का 'उद्यान-विज्ञान' (१६४०), शङ्करराव जोशी का 'कलम पैवन्द' (१६४०), बैजनाथप्रसाद यादव का 'उद्यान-शास्त्र' (१६४०), द्वारका बाई देव का 'फलों के टिकाऊ पदार्थ' (१६४१) उल्लेखनीय हैं। इसी प्रसंग में इवादुर्रहमान खाँ के 'खेती और बाग्नानी' (१६४१) का भी उल्लेख किया जा सकता है।
- ् ३. सधुसक्खी-पालन मधुमक्खी-पालन पर पुस्तकें प्रायः इघर ही निकली हैं। नारायणप्रसाद अरोड़ा की 'मधुमक्खी' (१६३६), शान्ताराम मोरेश्वर चित्रे का 'मधुमक्खी-पालन' (१६४१ द्वितीय), क्ष्मा जुगरार दयाराम का 'मधुमक्खी-पालन' (१६४२) उनमें उल्लेखनीय हैं। इसी विषय पर एक छोटी पर अञ्छो कृति इवादुर्रहमान खाँ की 'मधुमक्खी-पालन' (१६४१), है।
- ४. वस्त्र-शिल्प—वस्त्र-शिल्प के विशेष श्रंगों पर इस काल में स्वतंत्रं पुस्तकें लिखी गईं: कस्तूरमल वांठिया की 'रूई श्रौर उसका मिश्रण' (१६३५), सत्यन की 'श्रोटना या धुनना' [१६३६], लक्ष्मीचन्द की

'तन्तुकला' (१६२२), मगनलाल खुशालचन्द गांधी का 'चर्खा-शास्त्र' (१६२७), राधाकृष्ण विद्वला की 'मिलों में रुई की कताई' (१६३३), कृष्ण्यास गांधी का 'कताई-गिण्त' (१६४०), वलवन्त दीवान कुँवर की 'तकली' (१६४१), इबादुर्रहमान खाँ की 'कताई' (१६४१), ख्वाजा ग्रब्दुल मजीद का 'वीविङ्ग टीचर' (१६३०), विश्वेश्वर दयाल का 'बुनाई-विज्ञान' (१६४०), जगन्नाथप्रसाद की 'देशी रंगाई' (१६१६), धीरजलाल शर्मा का 'स्वदेशी रंग ग्रौर रंगना' (१६२५), डी॰ जी॰ काले का 'रेशों की रंगाई' (१६३६), तथा शिवचरण पाठक का 'रंगाई-धुलाई-विज्ञान' (१६३८) वस्त-शिल्प के विविध ग्रंगों पर उल्लेखनीय कृतियाँ हैं।

५. मिट्टी का काम—मिट्टी के वर्तनों के व्यवसाय पर पुस्तकें बहुत हाल में ही निकली हैं: फूल देवसहाय वर्मा का 'मिट्टी के वर्तन' (१६३६) डा॰ इबादुर्रहमान खाँ का 'मिट्टी के काम' (१६४१), तथा मनोहर-लाल की 'मारतीय चीनी मिट्टियाँ' (१६४१) इनमें से प्रमुख हैं।

६. सिलाई तथा कुछ अन्य शिल्प—दर्जी के काम की एक पुस्तक उपेन्द्रनाथ दासगुप्त की 'दर्जी' (१६३०), है। सुनारी के संबंध में पुस्तकें गङ्गाशङ्कर नागर की 'सुवर्णकारी' (१६२३), तथा गिरधर सिंह वर्मा की 'स्वर्णकार विद्या' (१६३०) हैं। कनाईलाल देरे का 'मीना विज्ञान' (१६३७) मीनाकारी पर है। चर्मकारी पर उल्लेखनीय अन्य देवदत्त आरोड़ा का 'चर्म बनाने के सिद्धान्त' (१६३०), तथा चन्दलाल का 'मॉडेल-शूमेकर' (१६४०) हैं। जिल्दसाज़ी पर उल्लेखनीय हैं: रामनारायण मिश्र की जिल्दसाज़ी' (१६४२) और संत्यजीवन वर्मा की 'जिल्दसाज़ी' (१६४१), तेल- उत्पादन पर मानून माई पु० पटेल की 'तेल घानी' (१६४१ द्वितीय) एक उत्तम कृतिं है। लद्मीचन्द की 'सुगन्धित साबुन बनाने की पुस्तकं, (१६१५), 'रोशनाई बनाने की पुस्तक' (१६१५), 'रंग की पुस्तक' (१६१६) तथा 'तेल की पुस्तक' (१६१६) का भी शिल्पों के साहित्य में उल्लेख किया जा सकता है। कुछ नवीन शिल्पों के संबंध में ऑकारनाथ

शर्मा की 'लोहा और उस पर पानी चढ़ाना' (१६३३), गोरखप्रसाद की 'फ़ोटोग्राफी' (१६३१) तथा 'लकड़ी पर पालिश' (१६४०) ज्योतिस्वरूप सकलानी का 'प्रकाशन-विज्ञान' (१६३२), कृष्णप्रसाद दर की 'श्राधुनिक छपाई' (१६३६), विष्णुदत्त शुक्क की 'प्रूफ़रीडिंग' (१६४१), तथा गोवर्धन दास गुप्त की 'हिन्दी टाइपराइटिंग' (१६४०), उक्क खनीय कृतियाँ हैं।

् ७. वास्तु-शिल्प—भारतीय वास्तु-कला पर केवल एक ही कृति उल्लेखनीय है: वह है विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र की 'भारतीय वास्तु-विज्ञान' (१६३३-)।

द्र. गृह-शिल्प—गृह-शिल्प पर दामोदर यशवंत वर्वे की 'चौक पूरने की पुस्तक' (१६१२) तथा रामा तांवे के 'गृह-शास्त्र' (१६४२), का उल्लेख किया जा सकता है।

ह. आयुध-शिल्प—आयुध-शिल्प के संबंध में केवल एक ही पुत्कि उल्लेखनीय है, यह है: रामेश्वर पाठक की 'शस्त्र-विवेक' (१६४०), जिसमें देशी शस्त्रों का वर्णन है।

१८ व्यापार-कला व्यापार-कला पर दामोदरदास खत्री की 'रोज़गार' (१६१२), कन्हैयालाल शर्मा की 'सफल दूकानदारी' [१६२२!], नारायणप्रसाद अरोड़ा की 'दूकानदारी' (१६२२), गंङ्गाप्रसाद भोतिका की 'विकय-कला' (१९२२), कन्हैयालाल शर्मा की 'विंशापन-विज्ञान' (१६२२), कत्त्र्रमल वाँठिया की 'हिन्दी वहीखाता' (१६१६), देवीप्रसाद 'प्रीतम' की 'हिन्दी महाजनी का नया वहीखाता' (१६२२), कत्त्रमल वांठिया की 'व्यापारिक पत्र-व्यवहार' (१६२२) अच्छी पुस्तकें हैं।

११. स्काउट-कला—स्काउट-कला एक नवीन कला है। इसकी उल्लेखनीय पुस्तकें हैं: श्रीराम वाजपेयी की 'श्रुवपद शिक्तण' (१६२०), श्रौर जानकीशरण वर्मा की 'कैम्प फ़ायर' (१६३१), 'पैट्रोल सिस्टम' (१६३१), तथा 'स्काउटमास्टरी श्रौर द्रुप संचालन' (१६३४)। इसी प्रसंग में श्रीराम

वाजपेयी की 'ग्राग्न-कांड में सेवा' [१९३७ १] का भी उल्लेख किया जा सकता है।

१२. युद्ध-कला—युद्ध-कला पर पुस्तकों का प्राय: ग्रामाव है। केवल दो पुस्तकें उल्लेखनीय हैं: सत्यनारायण की 'टैंक-युद्ध (१६४०) तथा 'हवाई युद्ध ' (१८४०) 'जो वर्तमान महायुद्ध से संबंध रखती हैं।

हस काल में कृषि के संबंध में निस्संदेह अञ्छा कार्य हुआ, किन्तु शेष कलाओं के संबंध में विशेष साहित्य प्रस्तुत न हुआ, और जो कुछ, प्रस्तुत हुआ प्राय: वह भी उचकोटि का नहीं है।

## खेल तथा शरीर-रचा

इस विषय के साहित्य को हम निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: १. गोष्ठी खेल, २. बाहरी खेल ग्रौर व्यायाम—भारतीय, ३. बाहरी खेल ग्रौर व्यायाम—पाश्चात्य, ४. ग्रायुर्वेद प्रणाली, ५. ऐलोपैथिक, ६. होम्योपैथिक ७. प्राकृतिक, ८. स्वास्थ-रत्ता, ६. मंत्रोपचार, १० पशु चिकित्सा।

१. गोष्ठी खेल—गोष्ठी खेलों पर त्रालोच्यकाल में केवल एक पुस्तक उल्लेखनीय है: मनोहरलाल चौबे की 'खेल-शतरंज' (१६११)।

२. वाहरी खेल—मारत के बाहरी खेलों पर त्राच्छी पुस्तक अवश्य निकलीं, पर प्रायः उत्तराई में: रघुनंदन शर्मा का 'देशी खेल' (१६२५), जी० त्रार० पायडेय की 'लाठी' (१६२५), यशदत्त साकर का 'लाठी-शिच्या' (१६२८), श्रीपतिसहाय रावत का 'लाठी के दाँव' (१६३७), सीताराम पांडेय का 'लेजिम शिच्या' (१६३३-) तथा मुनेश्वरप्रसाद त्रिपाठी की 'कबड्डी' (१६३७) इनमें से प्रमुख हैं। भारतीय व्यायाई पर भी साहित्य का यही हाल रहा: कालिदास माणिक का 'राममूर्ति और उनका व्यायाम' (१६३०), श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर का 'सूर्य-व्यायाम' (१६३१), 'त्रानंदस्वरूप का 'त्रासनों के व्यायाम' (१६३५), मगवान राय श्रीनिवास पंत का 'सूर्य-नमस्कार' (१६३६) तथा ज्योतिर्भयी

ठाकुर का 'खेल श्रौर व्यायाम' ( १६३५ ) भारतीय व्यायामों पर प्रमुख कृतियाँ हैं।

३. पाश्चात्य खेल — पाश्चात्य बाहरी खेलों की पुस्तकें थोड़ी ही त्रिक्लीं: मदनमोहन तथा श्रमरनाथ का 'खेल-कूद' (१६२१), प्रो॰ माणिकराव का 'संध-व्यायाम' (१६२६), प्रो॰ नारायणराव का 'जुजुत्सु' (१६३६) श्रौर 'स्तूप-निर्माण-कला' (१६३६), जो क्रमशः एक प्रकार की कुश्ती तथा जिम्नास्टिक पर हैं, उनमें से उल्लेखनीय हैं।

४. श्रायुर्वेद-प्रणाली — श्रायुर्वेदिक चिकित्सा पर भी पूर्वार्द्ध में अन्थों का प्रायः अभाव रहा, अधिकतर रचनाएँ उत्तरार्द्ध में प्रकाशित हुई । शिवचन्द्र भरतिया का 'धात्री-कर्म-प्रकाश' (१९१०), तथा शालिग्राम शास्त्री का 'श्रायुर्वेद-महत्व' (१९२५) पूर्वार्द्ध की रचनात्रों में प्रमुख हैं। उत्तराई की रचनाश्रों में धर्मानन्द शास्त्री की 'उपयोगी चिकित्सा' ( १६२७ ) उन्हीं के 'विष-विज्ञान' ( १६३२ ), तथा 'शल्य-तुन्त्र' (१६३३), प्रतापिंद्द कविराज का 'त्रायुर्वेद खनिज-विज्ञान' (१६३१), हरिशरणानन्द का 'ब्रासव-विज्ञान' (१६३६), शिवचरण शर्मा के 'फेफड़ों की परीचा और उनके रोग' (१६२८) तथा 'व्रण-वन्धन स्त्रीर पष्टियाँ (१६२६), शङ्करलाल गुप्त का 'क्य रोग' (१६३३), विश्वनाथ द्विवेदी का 'तैल-संग्रह' (१६३४), अत्रिदेव गुप्त का 'मलावरोघ चिकित्सा' (१९३५), रूपलाल वैश्य का 'रूप निघरढ' (१६३५), प्रभुनारायण त्रिपाठी का 'निद्रा-विज्ञान' (१६३७), रामदत्त का 'प्राचीन हिन्दू रसायन-शास्त्र' [ १६३८ १ ], विश्वेश्वरदयाल का 'भारतीय रसायन-शास्त्र' (१६३८), श्रानन्द स्वामी का 'नाड़ी-दर्शन' ( १९३९ ), गङ्गानाथसेन कविराज का 'हिन्दी प्रत्यच् शारीर' ►( १६३६ ) तथा हरिशरणानन्द का 'व्वर-मीमांसा' ( १६४० ) सामान्य वैद्यक के विभिन्न अंगों पर अञ्जी रचनाएँ हैं। धात्री-कर्म तथा स्त्री-रोग संबंधी कुछ शंथ स्वतंत्र रूप से उल्लेखनीय हैं: वे हैं दुर्गादेवी का 'शिशु-पालन' (१६२८), कृष्णाकान्त मालवीय का 'मातृत्व' (१९३१), अत्रिदेव गुप्त का 'धात्री-शिक्ता' (१९३२), कृष्णकुमारी देवी का 'ज़चा' (१६३२), धर्मानन्द शास्त्री का 'स्नी-रोग-विज्ञान' (१६३२), अत्रिदेव गुप्त का 'शिशु-पालन' (१६३६), विमलादेवी का 'गर्म-निरोध' (१६४०), हरनामदास का 'गर्मवती, प्रस्ता और बालक' (१६४०), तथा कान्तिनारायण मिश्र की 'प्रसव-विद्या' (१६४१)। ऊपर के अधिकतर प्रंथों की रचना आधुनिक विज्ञान तथा ऐलोपैथी के प्रंथों की सहायता से की गयी है, पर मौलिक अनुसंधान और अनुभव का इनमें प्रायः अभाव है। इसी प्रसंग में रण्जीत सिंह के 'आयुर्वेदीय विश्वकोष' (१६४२-), का भी उल्लेख किया जा सकता है।

४. ऐलोपैशिक—ऐलोपैशिक चिकित्सा पर इस काल में एक ही उल्लेखनीय सामान्य प्रनथ प्रकाश में आया: महेन्दुलाल गर्ग का 'डाक्टरी चिकित्सा' (१६३१)। विशिष्ट अङ्कों पर उल्लेखनीय हैं: मुकुन्दस्वरूप वर्मा का 'विष-विज्ञान' (१६३२), अम्बालाल गर्ग की 'च्य रोग और उसकी चिकित्सा (१६३६), त्रिलोकीनाथ वर्मा की 'हमारे शरीर की रचना' (१६२८-), मुकुन्दस्वरूप वर्मा के 'मानव शरीर-रहस्य' (१६२६-), 'मानव शरीर-रचना-विज्ञान' (१६३६), तथा 'संज्ञित शल्य-विज्ञान' (१६४०), रामदयाल कपूर की 'रोगी-परिचर्या' (१६३०)। धात्री-कर्म और प्रसव-विद्या पर प्रमुख हैं: मुकुन्दस्वरूप वर्मा का 'शिशु-पालन' (१६१५), हीरालाल का 'माँ और वच्चा' (१६३०), रामदयाल कपूर का 'प्रस्ति-तंत्र' (१६३१), तथा रामचन्द्र मिश्र का 'सन्तान-निग्रह-विज्ञान' (१६३७)।

६. होम्योपे थिक—होम्योपेथिक चिकित्सा के संबंध में भी सत्साहित्य प्रायः उत्तरार्द्ध में ही निकला। उसके उल्लेखनीय प्रन्थ हैं: महेन्द्रनाथं अ महाचार्य कृत 'पारिवारिक चिकित्सा' (१६३५ पाँचवाँ), जिसके लगभग एक दर्जन संस्करण अब तक हो चुके हैं, उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत निषंद्ध 'पारिवारिक मेषज-तत्व' (१६३२), मनोरञ्जन बैनरजी का एक निषंद्ध 'वृहत् मैटीरिया मेडिका' (१६३५), प्यारेलाल की 'छाती के रोगों की चिकित्सा' (१६३७) तथा बलदेवप्रसाद सक्सेना की 'इलेक्ट्रो होम्योपैथी' (१६१६)। बायोकेमिक शाखा पर पुस्तकें हाल में ही प्रायः निकली हैं। उनमें से उल्लेखनीय हैं रामचन्द्र मुनि की 'बायोकेमिक विज्ञान-चिकित्सा' (१६३५), ब्रार० ब्रार० मुकरजी की 'सरल बायोकेमिक चिकित्सा' (१६३८) तथा एन० सी० मादुरी की 'वायोकेमिक मैटिरिया मेडिका एवं रिपार्टरी' (१६४०)।

७. प्राकृतिक—प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणालियों पर भी कुछ ग्रंथ प्रकाशित हुए। केदारनाथ गुप्त की 'प्राकृतिक चिकित्सा' (१६३७), ताराचन्द जोशी का 'दुग्धोपचार' (१६१८), छोटेलाल की 'दुग्ध-क्ताद चिकित्सा' (१६३६), चेवराज का 'जल-चिकित्सा-विज्ञान' (१६२६), केदारनाथ गुप्त की 'स्वास्थ्य और जल-चिकित्सा' (१६३३), सुधीरकुमार मुकर्जी की 'प्रकाश-चिकित्सा' (१६३८), युगलिकशोर चौधरा की 'मिट्टी सभी रोगों की रामनाए औपिध है' (१६३६ द्वितीय) सामान्य तथा विशिष्ट उपचारों के संबंध में उल्लेखनीय रचनाएँ हैं।

द्रास्थ्य-रक्ता—स्वास्थ्य-रक्ता संबंधी अच्छे ग्रंथ थोड़े ही निकले : रामदास गौड़ का 'स्वास्थ्य-साधन' (१६२६ ), केदारनाथ गुप्त का 'हम सौ वर्ष कैसे बीवें !' (१६२६ ), सुकुन्दस्वरूप वर्मा का 'स्वास्थ्य-विज्ञान' (१६३२ ), तथा बुद्धिसागर शर्मा का 'ज्ञां-सौन्दर्थ और स्वास्थ्य' (१६४१ ) स्वास्थ्य-रक्ता संबंधी सामान्य ग्रंथों में से उल्लेखनीय हैं। आहार के संबंध में हरिनारायण शर्मा का 'मारतीय भोजन' (१६२५), ठाकुरदत्त शर्मा का 'दुग्ध और दुग्ध की वस्तुएँ' (१६३३) जगन्नाथ-प्रसाद शुक्ल का 'आहार-शास्त्र' (१६३३), वालेश्वरप्रसाद सिंह का 'क्या और कैसे खाएँ !' (१६३६), तथा केदारनाथ ग्रुप्त का 'श्रादर्श मोजन' (१६३६) विभिन्न प्रणालियों के अनुसार लिखे गए प्रमुख ग्रन्थ हैं।

१. मंत्र-चिकित्सा—मंत्र-चिकित्सा पर भी इस काल में एक उल्लेखनीय कृति मिलती है: राधिकाप्रसाद का 'मंत्र-सागर' (१६२४), जिसमें सप-दंश ब्रादि के लिए मंत्रोपचार का विधान है।

१०. पशु-चिकित्सा—पशु-चिकित्सा से संबंधित भी केवल एक ग्रंथ उल्लेखनीय है: गोवर्धन सिंह का 'श्रश्व-चिकित्सा' (१९३०)।

चिकित्सा और स्वास्थ्य-रच्चा के विषय पर इस युग में भी श्रिधिकार-पूर्ण और वैज्ञानिक श्रन्वेषण के श्राधार पर लिखे गए ग्रंथ इने-गिने रहे । चिकित्सा-संबंधी वैज्ञानिक शिच्चा की संस्थाओं में माध्यम हिंदी न होने के कारण निकट मविष्य में भी इस श्रावश्यक वर्ग के साहित्य की पूर्ति संमव कम दिखलाई पड़ती है ।

## विज्ञान

विज्ञान के साहित्य की गति इस युग में प्रायः पिछले युग की-सी ही रही, यद्यपि विवेचन की कुछ गुरता श्रौर गम्भीरता उसमें श्रवश्य श्राई। निरीक्षण के लिए इम उसके साहित्य को निम्नलिखित शीर्षकों में रख सकते हैं। १. मौतिक, २. गिण्त, ३. ज्यौतिष, ४. रसायन, ५. वनस्पति-उद्धिज तथा जंतु-शास्त्र, ६. जीव तथा सृष्टि-इतिहास, श्रौर ७. स्फुट।

- १. भौतिक—भौतिक के कुछ श्रङ्कों पर इस युग के पूर्वार्द्ध में श्रच्छा काम हुआ; उत्तरार्द्ध में वैसा काम नहीं हुआ। प्रेमवल्लभ जोशी का 'ताप' (१६१५), सम्पूर्णानन्द का 'ज्योतिर्विनोद' (१६१७), सुखसम्पति राय का 'ज्योतिर्विज्ञान' (१६२०), शालिग्राम भागेव का 'चुम्बक' तथा निहालकरण सेठी का 'प्रारम्भिक मौतिक विज्ञान' (१६३०) भौतिक-संबंधी उल्लेखनीय ग्रंथ हैं।
- २. गिणित—गिणित पर प्रायः स्कूलों के लिए ही साहित्य लिखा गया। अन्यथा उल्लेखनीय हैं: माधनिसंह मेहता की 'माप-विद्या प्रद-शिनी' (१६०६), जो 'प्लेन टेबुल सर्वे' पर है, तेजशङ्कर कोचक की 'पैमाइश' (१६१६), नन्दलाल की 'पैमाइश' (१६२७), सत्य-प्रकाश की 'वीज-ज्यामिति' (१६३१), शुकदेव पाएडेय की 'त्रिकोणिमिति' (१६३५), जगन्नाथप्रसाद गुप्त की 'सरल त्रिकोणिमिति' (१६३६), तथा दुर्गाप्रसाद दुवे की 'सरल त्रिकोणिमिति' (१६३६)।
  - ३. ज्यौतिष—नचत्रमंडलादि के संबंध में कुछ ब्राच्छी कृतियाँ

प्रकाशित हुई । उल्लेखनीय हैं: विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र का 'सौर-साम्राज्य' (१६२२), जगदानन्दराय का 'ग्रह-नज्जन' (१६२५), गोरखप्रसाद का 'सौर-परिवार' (१६३२), तथा रामरल भटनागर की 'ग्राकाश की कथा' (१६४२)। इनमें से गोरखप्रसाद की पुस्तक सबसे श्रिषक महत्वपूर्ण है। भूमएडल के संबंध में एक कृति है: रामचन्द्र वर्मा की 'भूकम्प' (१६१८)। वायु-मएडल पर एक पुस्तक है: कल्याखब्स्य माथुर की 'वायु-मएडल' (१६४०), ग्रीर हवाई जहाज़ तथा वायु-विज्ञान पर एक कृति है: गिरिवाप्र आद शर्मा की 'विमान' (१६४१)।

४. रसायन—रसायन पर भी कुछ ग्रन्छी कृतियाँ प्रकाश में ग्राई, किन्दु प्राय: इस युग के उत्तराई में। गोपालस्वरूप भार्गव का 'मनो-रखक रसायन' (१६२३), फूलदेवसहाय वर्मा के 'प्रारम्भिक रसायन' (१६२८), तथा 'साधारण रसायन' (१६३२), रामशरणदास सक्तेना का 'गुणात्मक विश्लेपण, कियात्मक रसायन' (१६२६), सत्यप्रकाश के 'साधारण रसायन' (१६२६), ग्रौर 'कारविनक रसायन' (१६२६), तथा वासुदेव विट्ठल भागवत का 'प्रकाश-रसायन' (१६३२) इनमें से उल्लेखनीय हैं। इसी प्रसङ्घ में ग्रात्माराम के 'रसायन इतिहास-संबंधी कुछ लेख' [१६१८ १] का भी उल्लेख किया जा सकता है १

४. वनस्पति श्रादि — वनस्पति-शास्त्र पर महेशचरण खिंह का 'वनस्पति शास्त्र' (१६२१), धुखसम्पत्तिराय भएडारी का 'डा॰ जगदीशचन्द्र बोस श्रार उनके श्राविष्कार' (१६२४), केशव श्रनन्त-पटवर्धन का 'वनस्पति-शास्त्र' (१६२८), प्रवासीलाल का 'वृद्ध-विज्ञान' (१६२६), तथा सन्तप्रसाद टएडन का 'वनस्पति-विज्ञान' (१६४०), उल्लेखनीय हैं। उद्भित्न शास्त्र पर उल्लेखनीय हैं एन॰ के॰ चैटबीं का 'उद्भित्न का श्राहार' (१६३१), तथा नोनीलाल पाल का 'नित्य व्यवहार में उद्भित्न का स्थान' [१६३८ १]। जन्तु-शास्त्र पर उल्लेखनीय हैं शालिग्राम मार्गव का 'पशु-पद्धियों का शृङ्कार-रहस्य' (१६२२), वजेशबहादुर का 'जन्तु-जगत' (१६३०), तथा श्यामापद वैनरजी का 'सर्प' (१६३५)।

इस काल में सामने त्राए। पी० ए० बी० जी० साठे का 'विकास-वाद' (१६१४), मुक्कुटविहारी वर्मा का 'जीवन-विकास' (१६३०), प्रभुदयाल मिश्र का 'जीवन-विज्ञान' (१६३३), चन्द्ररोखर शास्त्री का 'जीवन शक्ति का विकास' [१६३६ १], सत्यप्रकाश की 'सृष्टि की कथा' (१६३७), तथा कृष्णानन्द गुप्त की 'जीव की कहानी' (१६४१), उनमें से उल्लेखनीय हैं। इसी प्रसंग में वाइटैमिन्स पर धीरेन्द्रनाथ चक्र-वर्ती के 'जीवत्व-जनक' [१६३२ १] तथा 'हेरेडिटी' पर शचीन्द्रनाथ सान्याल के 'वंशानुक्रम-विज्ञान' [१६३६ १] का भी उल्लेख किया जा सकता है।

७. स्फुट—विज्ञान के स्फुट विषयों पर कुछ निवंध-संग्रह तथा सामान्य ग्रंथ भी प्रकाशित हुए। उनमें से महत्वपूर्ण हैं: मुखसंपत्तिराय का 'विज्ञान ग्रौर ग्राविष्कार' (१६१६), कृष्णगोपाल माथुर का 'व्याव-हारिक विज्ञान' (१६२०), जगदानन्द राय की 'प्राकृतिकी' (१६२५), महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'विज्ञान-वार्ता' (१६३०), मनोहरकृष्ण का 'विज्ञान-रहस्य' (१६३५), चन्द्रशेखर शास्त्री का 'ग्राधुनिक ग्राविष्कार' (१६३६), यतीन्द्रभूषण मुकर्जी की 'वैज्ञानिकी' (१६३६), रामदास गौड़ का 'विज्ञान-हस्तामलक' (१६३६), तथा भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव का 'विज्ञान के चमत्कार' (१६४०)। इनमें से गौड़ की की कृति कदाचित् सबसे ग्राधिक महत्वपूर्ण है।

निरीच्या से ज्ञात हुआ होगा कि यद्यपि विज्ञान में कार्य कुछ अवश्य हो रहा है पर उसकी गित अत्यंत धीमी है। वैज्ञानिक साहित्य के प्रसार में कई बाधाएँ हैं: सामान्य जनता के लिए इसमें वैसा कोई रस या आकर्षण नहीं जैसा कुछ अन्य वर्गों के साहित्य में है; दूसरे, देश के सामान्य जीवन में इसका वैसा उपयोग नहीं जैसा अन्य वर्गों के साहित्य का है; और तीसरे, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए नित्य ऐसे द्रव्यों और यंत्रों की आवश्यकता होती है जो बहुव्यय-साध्य होते हैं, और ऐसे निर्देशकों की आवश्यकता होती है जो प्राय: सुलम कम होते हैं।

## समाज-शास्त्र [ ऋौर दर्शन ]

समाज-शास्त्र पर साहित्य इस युग में भी विशेष नहीं निर्मित हुआ ! निरीक्षण के लिए उसे हम निम्न लिखित शीर्षकों में रख सकते हैं: १. राजनीति, २. अर्थशास्त्र, ३. तर्क शास्त्र, ४. मनोविज्ञान, और ५. नागरिक शास्त्र !

१. राजनीति—सामान्य राजनीति पर अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी की 'हिन्दुओं की राज्य-कल्पना' (१६१३), प्राण्नाय विद्यालङ्कार के 'शासन-पद्धति' (१६२१), तथा 'राजनीति-शास्त्र' (१६२२), देवीप्रसाद 'प्रीतम' की 'हिन्दी भाषा में राजनीति' (१६२५), सुखसम्पतिराय मण्डारी का 'राजनीति-विज्ञान' (१६२६), गोपालदामोदर तामस्कर का 'राज्य-विज्ञान' (१६२६), अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी का 'हिन्दू राज्यशास्त्र' (१६३१), चन्दीप्रसाद का 'राजनीति के मूल सिद्धान्त' (१६३६), तथा रघुनाय सिंह का 'फ्रासिक्म' (१६३६), उल्लेखनीय कृतियाँ हैं।

२ अर्थशास्त्र—सामान्य अर्थशास्त्र पर इस काल के महत्वपूर्ण प्रंथ हैं वालकृष्ण का 'अर्थशास्त्र' (१६१४), राधामोहन गोकुलजी का 'अमोपजीवी समवाय' (१६१८), प्राण्नाय विद्यालङ्कार का 'राष्ट्रीय आय-व्यय-शास्त्र' (१६२२), तथा 'मुद्रा-शास्त्र' (१६२४), गौरीशङ्कर का 'शिल्प-विधान' (१६२४), उमरावसिंह कारुणिक का 'उपयोगिता-वाद' (१६२४), मगवानदास केला का 'हिन्दी माधा में अर्थशास्त्र' (१६२५), सुधाकर का 'अमीरी व गरीवी' [१६२५१], गौरीशङ्कर शुक्ल की 'करेन्सी' [१६२६१], ठाकुरप्रसाद सक्सेना का 'आर्थिक सङ्गठन' (१६३६), दयाशङ्कर दुवे की 'धन की उत्पत्ति' (१६३७), शङ्करसहाय सक्सेना का 'प्रारम्भिक अर्थशास्त्र' (१६४०), तथा भग-वानदास अवस्थी का 'अर्थ-शास्त्र के मूल सिद्धान्त' (१६४१)।

३. तर्कशास्त्र—तर्कशास्त्र पर प्रमुख रचनाएँ हैं: शिवचन्द्र भर-तिया का 'विचार-दर्शन' (१९१६), तथा गुलावराय का 'तर्कशास्त्र' (१९३६-)। ४. मनोविज्ञान—मनोविज्ञान पर उल्लेखनीय हैं: मुंशीलाल की 'शील ग्रीर भावनाएँ' (१६०६), जो चरित्र-गठन से संबंध रखता है, कुन्दनलाल गुप्त का 'सरल मनोविज्ञान' (१६२१), प्रो॰ सुधाकर का 'मनोविज्ञान' (१६२४), चन्द्रमौलि सुकुल का 'मनोविज्ञान' (१६२४), प्रेमवल्लभ जोशी का 'प्राथिक मनोविज्ञान' (१६३३), तथा महाजोत-सहाय का 'जीववृत्ति-विज्ञान' (१६३६)।

४. नागरिक शास्त्र—नागरिक शास्त्र का विकास इसी युग की विशेषता है। प्रमुख रचनाएँ हैं: सत्यदेव स्वामी का 'मनुष्य के त्र्रिष्ठ कार' (१६१२), मगवानदास केला का 'समाज-सङ्गठन' (१६२३), चन्द्रराज भएडारी का 'समाज-विज्ञान' (१६२८), भगवानदास केला का 'नागरिक शास्त्र' (१६३२), भगवानदास केला का 'नागरिक शास्त्र' (१६३०), राहुल संकृत्यायन का 'मानव समाज' [१६३० १] भगवानदास केला की 'निर्वाचन-पद्धि' (१६३८), कृष्णानन्द गुप्त का 'नागरिक जीवन' (१६३६), गोरखनाय चीवे को 'नागरिक शास्त्र की विवेचना' (१६४०), घनश्यामदास विङ्ला का 'विखरे विचार' (१६४१), तथा श्रीप्रकाश का 'नागरिक शास्त्र' (१६४२)।

त्रालोच्यकाल में भी इस वर्ग के साहित्य की प्रगति श्रत्यंत घीमी रही, श्रीर जब तक राजनीति, श्रर्थशास्त्र श्रीर नागरिक शास्त्र पूर्णरूप से जनता के जीवन के विषय न हो जावेंगे, इस वर्ग के साहित्य में वास्तविक उन्नति की संभावना नहीं हो सकती। श्रभी तक देश की जनता का कितना हाथ देश की राजनीतिक, श्रार्थिक, श्रीर नागरिक समस्याश्रों में है, यह कहने की श्रावश्यकता नहीं।

## शिचा

शिन्ता-साहित्य इसी युग की वस्तु है, पिछले युग के श्रंत में ही एकाध कृतियाँ दिखलाई पड़ी थीं। निरीन्त्गण के लिए इस युग के साहित्य को हम निम्नलिखित शीर्षकों में रख सकते हैं: १. शिचा-सिद्धान्त, २. शिचा-मनोविशान, ३. विशिष्ट शिचा-विधान, और ४. भारतीय शिचा-संस्थाएँ।

- १. शिच्ना-सिद्धान्त—शिच्ना-सिद्धान्त-संबंधी सामान्य प्रन्थों में उल्लेखनीय हैं महावीरप्रसाद द्विवेदों को 'शिच्ना' (१६१६), गोपाल-दामोदर तामस्कर की 'शिच्ना-मीमांसा' (१६२५), प्रेमवल्लम जोशी का 'पाठशाला तथा कच्ना-प्रवन्ध और शिच्ना-सिद्धान्त' (१६३०), गोपी-लाल माथुर की 'शिच्ना-विधि' (१६३०), कालिदास कपूर की 'शिच्ना-मीमांसा' (१६३७), स्प्रेमूषण लाल की 'शिच्नण-कला' (१६३६), और सीताराम चतुवेदी की 'श्रध्यापन-कला' (१६४२), विशिष्ट विषयों में से केवल एक की शिच्ना पर उल्लेखनीय रचनाएँ मिलती हैं, वे हैं माषा-शिच्नण पर: लज्जाशङ्कर का का 'भाषा-शिच्नण-पद्धति' (१६२६), इन्द्रनारायण अवस्थी का 'भाषा-शिच्नण-विधान' (१६३१) तथा सीताराम चतुवेदी का 'भाषा की शिच्ना' (१६३६) इस प्रकार की रचनांओं में प्रमुख हैं।
  - २. शिक्ता-मनोविज्ञान शिक्ता-मनोविज्ञान पर प्रमुख हैं हंसराज भाटिया का 'शिक्ता-मनोविज्ञान' [१६३० १], भैरवनाथ भा का 'मनो-विज्ञान और शिक्ता-शास्त्र' (१६३२), चद्रावती खखनपाल का 'शिक्ता-मनोविज्ञान' (१६३४) तथा लज्जाराम शुक्ल का 'बाल-मनोविज्ञान' (१६३६)।
- ३. विशिष्ट शिक्ता-विधान—विशिष्ट शिक्ता-विधानों में से, प्रामीण शिक्ता पर दशरथ बलवन्त पाठक की 'प्रामीण-शिक्ता' (१६२१), क्रिया-शिक्ता पर चन्द्रशेखर शास्त्री की 'कन्या-शिक्ता' (१६२८), प्रौढ़ शिक्ता पर रामेश्वर तिवारी की 'प्रौढ़ शिक्ता-प्रदीपिका' (१६३६), ख्रौर नवप्रचारित वेसिक शिक्ता पर जािकर हुसैन की 'बुनियादी राष्ट्रीय शिक्ता' (१६३६ द्वितीय), जो जािकर हुसैन किमटी की रिपोर्ट है, तथा लक्मीचन्द की 'वेसिक शिक्ता में समन्वय' (१६४२) उल्लेखनीय रचनाएँ हैं।

8. शिचा-समस्याएँ—भारतीय शिचा-समस्याओं तथा उनके इतिहास पर रचनाएँ सबसे अधिक हैं, और इस काल के प्रारंभ से ही। मनोहरलाल की 'भारतवर्ष में पश्चिमीय शिचा' (१६१०), सत्यदेश स्वामी की 'जातीय शिचा' (१६१२), घनश्याम सिंह का 'भारत शिचादर्श' (१६१४), हरिदत्त शास्त्री का 'प्राच्य-शिचा-रहस्य' (१६२२), हरदयाल लाला का 'अमृत में विष' (१६२२), जिसमें अंग्रेज़ी शिचा के तुरे प्रभावों का निदर्शन किया गया है, शेपमिष त्रिपाठी का 'शिचा का व्यंग्य' (१६२७), कन्हेंगलाल का 'राष्ट्रीय शिचा का इतिहास और उसकी वर्च मान ग्रवस्था' (१६२६), लज्जा-शङ्कर का का 'शिचा और स्वराज्य' (१६३४), श्रीनारायण चतुवेंदी का 'शिचा-विधान-परिचय' (१६३५) तथा 'ग्राम्य शिचा का इतिहास' (१६३८) और हरिभाई त्रिवेदी का 'शिचा में नई दृष्टि' [१६४० १] इस प्रकार के प्रमुख ग्रंथ हैं।

शिक्ता एक नितान्त नवीन विषय था, इस ध्यान से जितन हैं में कार्य अभी तक हुआ है कम नहीं है। फिर हमारी शिक्ता भी वस्तुतः एक शासन-संस्था है, शिक्ता-विधान में जितना ही कम या अधिक जनता का हाथ रहेगा उतना ही कम या अधिक हम को उसकी साहित्यवृद्धि में उसके सहयोग की आशा भी करनी चाहिए।

### धर्म

इस युग में धार्मिक साहित्य का वैसा वाहुल्य नहीं रहा जैसा पिछले युग में रहा, श्रौर एक विशेषता इस युग में यह दिखाई पड़ी की धर्म के संबंध में एक व्यापक श्रौर उदार भावना के दर्शन हुए। यदापि पिछले युग के ढंग का भी साहित्य निकलता रहा, पर उत्तरोत्तर वह क्रू ने होता गया। निरीत्त्या के लिए समस्त धर्म-विषयक साहित्य को निम्न लिखित शीर्षकों में रख सकते हैं: १. जाति-व्यवस्था, २. संप्रदायव्यवस्था, ३. वेदान्त, ४. भिक्त, ५. योग, ६. निर्विशिष्ट धर्म, श्रौर ७. नीति-धर्म।

१. जाति-व्यवस्था--जाति-व्यवस्या के संबंध में छोटेलाल सोती

का 'जाति-म्रान्वेषण्' (१६१४), ज्वालाप्रसाद मिश्र का 'जाति-भास्कर' (१६१८), मूलचन्द का 'क्या शिल्प शूद्र-कर्म है ?' (१६११) का इल्लेख किया जा सकता है।

र संप्रदाय-व्यवस्था—विभिन्न संप्रदायों के संबंध में जो रचनाएँ निकलीं उनमें शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी के 'जैन-धर्म का महत्व' (१६११), जैन बौद्ध तत्वज्ञान' (१६३४), तथा 'जैन-धर्म में दैव और पुरुषार्थ' (१६४१), विजयधर्म सूरि का 'जैन तत्विदग्दर्शन' (१६३६), तथा चम्पतराय जैन का 'धर्म-रहस्य' (१६४१) जैन धर्म के संबंध में, रमानाथ शास्त्री के 'शुद्धाद्धैत दर्शन' (१६१२), तथा 'शुद्धाद्धैत सिद्धान्तसार' (१६१६) बल्लम-संप्रदाय के संबंध में, श्रार्थमुनि का 'सहर्शनादर्श (१६२५), नारायण स्वामी के 'श्रात्म-दर्शन' (१६२२), तथा 'मृत्यु और परलोक' (१६२६), नन्दिकशोर विद्यालङ्कार का 'पुनुर्जन्म' (१६२५), लेखराम का 'सृष्टि का इतिहास' (१६२५), गङ्कांप्रसाद उपाध्याय के 'श्रास्तिकवाद' (१६२६), तथा 'बीवात्मा' (१६३३), श्रार्यसमाज-संबंधी, श्रानन्दस्वरूप साहब जी महाराज के 'सत्सङ्क के उपदेश' (१६२७-) तथा 'यथार्थप्रकाश' (१६३७) राधास्वामी संप्रदाय-विषयक, और सत्यानन्द श्रिप्नहोत्री का 'देवशास्त्र' (१६११) देव-समाज विषयक उल्लेखनीय ग्रंथ हैं।

३. वेदान्त—वेदान्त विषय पर स्वतंत्र रचनाएँ स्रिधिक नहीं मिलतीं, यद्यिप वेदान्त ने समस्त संप्रदायों के साहित्य को प्रभावित किया, जैसा ऊपर के ग्रंथों के विषयों से ज्ञात होगा। वेदान्त-विषयक स्वतंत्र ग्रंथों में उल्लेखनीय हैं: मीमसेन शर्मा का 'पुनर्जन्म' (१६१४), शिवानन्द स्वामी का 'त्रात्मदर्शन' (१६१७), ज्वालाप्रसाद सिंघल का 'कैवल्य-शास्त्र' (१६२४), बलदेवप्रसाद मिश्र का 'जीव-विज्ञान' (१६२८), गङ्गाप्रसाद उपाध्याय का 'त्राह्मतवाद' (१६२८), ज्ञानन्द मिद्धु सरस्वती की 'मावना' (१६२८) सुधाकर का 'त्रानन्दामृत' (१६३३), ज्ञौर नारायण स्वामी का 'ब्रह्म-विज्ञान' (१६३३)। मावना-ग्रंथों की इस युग में बड़ी कमी रही।

४. भक्ति—भक्ति-संबंधिनी रचनाएँ अत्यंत अल्प हैं: दुर्गादत्त की 'प्रेमामक्ति' (१६०६), तथा हरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि' का प्रेम योग' (१६२६) ही उनमें से उल्लेखनीय हैं। लिखत साहित्य की विशेष्ट्रित ताओं से संयुक्त मिक्त-साहित्य अन्यत्र ऊपर आ चुका है।

४. योग-योग विषयक रचनाएँ भी ग्राधिक नहीं हैं। प्रसिद्ध-नारायण सिंह के 'योगत्रयी' (१६२०), 'योगशास्त्रान्तर्गत धर्म' (१६२०), 'हठयोग' (१६२३), 'राजयोग' (१६३१), तथा 'जीवन-मरण रहस्य' (१६३३), श्रार वंशीधर सुकुल का 'बाममार्ग' (१६३३) उनमें प्रमुख हैं।

६. निर्विशिष्ट धमें — धर्म के निर्विशिष्ट रूप पर साहित्य इस युग में यथेष्ट मिलता है, और उसमें एक व्यापक और उदार भावना के दर्शन होते हैं। रामचन्द्र शुक्त का 'आदर्श-जीवन' (१६१४), मिश्र-चन्ध्र का 'आत्म-शिक्त्य' (१६१८), परमानन्द भाई का 'जीवन-रहस्य' (१६२५), महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'आध्यात्मिकी' (१६२५), गङ्कानाथ मा महामहोपाध्याय का 'धर्म-कर्म-रहस्य' (१६२६), हरिष्णीद द्विवेदी 'वियोगी हरि' का 'विश्व-धर्म' (१६३०), हरिमाक उपाध्याय का 'युग-धर्म' (१६३१), तथा भगवानदास का 'दर्शनों का प्रयोजन' (१६४१) इस प्रकार के साहित्य में प्रमुख हैं।

सामान्य हिंदू-धर्म निम्नलिखित ग्रंथों में विशेष रूप से दिखाई पड़ता है: शीतलासहाय का 'हिन्दू त्योहारों का इतिहास' (१६२७ द्वितीय), कुँवर कन्हैयाजू का 'हिन्दुओं के वत और त्योहार' (१६३१), तथा रामदास गौड़ का 'हिन्दुत्व' (१६३८)। ईसाई-धर्म तथा इस्लाम का साहित्य विल्कुल नहीं निर्मित हुआ। केवल ईसाई-धर्म-संबंधी एक ऐतिहासिक रचना का उल्लेख किया जा सकता है: सन्तराम की भारत में बाइविल' (१६२८-)।

. ७. नीति-धर्म—नीति-धर्म-संबंधी साहित्य में उल्लेखनीय हैं राधामोहन गोकुलजी का 'नीति-दर्शन' (१६१३), लोचनप्रसाद पाएडेय की 'नीति-कविता' (१६१४), वालेश्वरप्रसाद का 'लोक-परलोक हितकारी' (१६१६),—जिसमें अनेक महापुरुषों के सदुपदेशः

संग्रहीत हैं, गुलावराय का 'कर्त्त व्य-शास्त्र' (१६१६), गोवर्धनलाल का 'नीति-विज्ञान' (१६२३), गुलावराय का 'मैत्री-धर्म' (१६२७), पदुमलाल पुत्रालाल वस्त्री का 'तीर्थरेग्रु' (१६२६), जिसमें अनेकों महीपुरुषों के अनुभव-वाक्य सङ्कलित हैं, नियाज मुहम्मद खाँ की 'लोक-सेवा' (१६३३), तथा लद्दमण्प्रसाद मारद्वाज संग्रहीत 'मनन' (१६३२), जिसमें पुनः अनेक महापुरुषों की सद्क्तियाँ दी गई हैं।

धार्मिक-साहित्य पूर्णरूप से नवचेतना का प्रतीक अभी तक नहीं वन सका है; वह अब भी प्रायः अपनी सङ्कुचित भावनाओं का परित्याग नहीं कर सका है; और, न वह सामान्य जीवन के लिए अपनी आव-श्यकता प्रमाणित करने में समर्थ हुआ है। आशा है कि आनेवाले युग में वह इन त्रुटियों का परिहार करेगा।

#### समाहोचना \*

समालोचना साहित्य को निरीक्तण के लिए हम निम्न लिखित शीर्षकों में रखें सकते हैं: १. प्राचीन लेखकों की, २. श्राधुनिक लेखकों की।

प्राचीन लेखकों में से सबसे श्रिधक श्रध्ययन वुलसीदास का हुश्रा, इसिलए प्राचीन लेखकों से संबंध रखनेवाले साहित्य को तीन भागों में रखने में सुविधा होगी: वुलसी पूर्व, वुलसीदास, वुलसी के श्रनंतर।

१. प्राचीन लेखक—कवीरदास के संबंध में शम्भुदास महन्त का 'सारदर्शन' (१६१७), को कवीर के कुछ पदों को लेकर उनका एक रहस्यपूर्ण अर्थ प्रतिपादित करता है, युगलानन्द का 'बृहत् कवीर कसौटी' (१६१६ द्वितीय), रामकुमार वर्मा का 'कवीर का रहस्यवाद' (१६३१), हरिहर्गिवास का 'महात्मा कवीर' (१६४० द्वितीय), तया हज़ारी प्रसंह द्विवेदी का 'कवीर' (१६४२); मीरावाई के संबन्ध में भगवान प्रसाद 'रूपकला' की 'मीरावाई की जीवनी' (१९२३), सुवनेश्वरप्रसाद

**\* इस वर्ग में** साहित्यकारों के वैयक्तिक अध्ययन से संबंध रखनेवाले छन्हीं अन्यों का उल्लेख हुआ है को एक-एक साहित्यकार से संबंध रखते हैं, एक से अधिक साहित्यकारों के अध्ययन-अंथ आनेवाले वर्ग में उल्लिखित हुए हैं।

मिश्र की 'मीरा की प्रेम-साधना' (१६३४), श्यामापति पारखेय की 'मीरा' (१९३४), तथा मुरलीघर श्रीवास्तव का 'मीरावाई का काव्य' ( १६३५ ); हितहरिवंश के संबंध में गोपालप्रसाद शर्मा का 'हितचरित्र' (१६३६); सूरदास के संबंध में उनके 'सूरसागर' के कुछ संक्रह्य ग्रंथ वेनीप्रसाद सं॰ 'संचिप्त स्रसागर' (१६२२), हरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि' सं॰ 'संचिप्त स्रसागर' ( १६२२ ), पं॰ रामजन्द्र शुक्ल सं॰ 'भ्रमरगीतसार' ( १९२६ ), मगवानदीन लाला सं॰ 'सूर-पञ्चरत' (१९२७), सत्यजीवन वर्मा सं० सूरदास 'नयन' (१९३७), तथा नन्ददुलारे वाजपेयी सं॰ 'स्र्-संदर्भ' (१९४१), जिनकी भूमिकाश्रों में भी कुछ समालोनात्मक अध्ययन प्राप्त होता है, हजारीप्रसाद दिनेदी का 'सूर्-साहित्य' ( १६३६ ), शिखरचन्द जैन का 'सूर—एक ब्राध्ययन' भटनागर का 'सूर-साहित्यं की भूमिका' (१६४१ , तथा कृष्णदेव शर्मा का 'सूर का एक पद-स्त्रथवा सूरवंश निर्णय' ( १९४१ ); नन्दुरुख के संबंध में पं॰ उमाशङ्कर शुक्ल सं॰ 'नन्ददास, (१६४२) पेजसमें कि के काव्य-संग्रह के अतिरिक्त एक खोजपूर्ण भूमिका है; मिलक मुहम्मद जायसी के संबंध में रामचन्द्र शुक्ल संपादित 'जायसी यन्थावली' ( १९२४ ), जिसमें किव की रचनात्रों के अतिरिक्त एक विस्तृत और विशद समालोचनात्मक भूमिका है, महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं।

तुलसीदास के संबंध में शिवनन्दनसहाय का 'गोस्वामी तुलसीदास' (१६१५), रामदास गौड़ की 'रामचिरतमानस की भूमिका' (१६२५), विन्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह लिखित 'गोस्वामी तुलसीदास' (१६२६), श्यामलाल लिखित 'बालकारड का नया जन्म' (१६२७), रामचन्द्र द्विवेदी का 'तुलसी-साहित्य-रलाकर' (१६२६) श्यामसुन्दरदास का 'गोस्वामी तुलसी-सामी तुलसी-दास' (१६३३), प्रस्तुत लेखक का 'तुलसी-सन्दर्भ' (१६३६) जिसमें तुलसीदास के संबंध में लिखे गए लेखक के कुछ लेखों का संग्रह है, 'रामचरेश त्रिपाठी का 'तुलसीदास और उनकी कविता' (१६३८), 'पोल

प्रकाशक' का 'तुलसीदास का मुक्कदमा' ( १६३८ ), नाहरसिंह सोलङ्की संपादित 'रत्नावली' (१९३९), रामदत्त भारद्वाज सं० 'रत्नावली' (१९४२), रामदत्त भारद्वाज की 'तुलसी-चर्ची' (१६४१), जिनमें से अन्तिम तीन सोरों क्कि-कवि का जन्म-स्थान विद्ध करने का यत करते हैं, महादेव पाएडिय लिखित 'वुलसी-चरितावली' (१६४२), जो राजापुर को जन्म-स्थान सिद्ध करने का यल करती है, तथा प्रस्तुत लेखक का 'तुलधीदास' (१६४२), जिसमें कवि के जीवन तथा कृतियों का एक पूर्ण ऋौर वैज्ञानिक ऋध्ययन है, स्वतंत्र समालोचनात्मक ग्रंथ हैं। 'मानस' के श्रध्ययन श्रलग महत्व-पूर्ण हैं। चन्द्रमौलि सुकुल का 'मानस-दर्पण' (१६१३), जिसमें 'मानस' में प्रयुक्त अनेक अलंकारों का दिग्दर्शन कराया गया है, रामनी लाल शर्मा का 'रामायण-रहस्य (१९१५), जिसमें कथा के पात्रों का चरित्र-चित्रण किया गया है, विश्वेश्वरद्त्त शर्मा का 'मानस-प्रबोध' ( १६२७ ), जिसमें 'मानस' की भाषा पर विचार किया गया है, राम-प्रसुद् शरण का 'मानस-अनुबन्घ' (१६१६), जिसमें 'मानस' की कथा का मूल श्रभिप्राय श्रपने ढंग से वृतलाने का यत किया गया है, वलदेवप्रसाद मिश्र का 'तुलसी-दर्शन (१६३४), जिसमें केवल 'मानस' के त्राधार पर कवि के त्राध्मात्मिक विचारों का परिचय कराया गया है, चन्द्रशेखर पारखेय का 'रामायण के हास्य-स्थल' (१६३६), जिसका विषय प्रकट है, तथा राजबहादुर लमगोड़ा का 'विश्व-साहित्य में रामचरितमानसं ( १६४०- ), जिसके प्रथम भाग में -- जो अभी तक श्रकेला ही प्रकाशित है-हास्य-रस के नाते 'मानस' को विश्व-साहित्य में सर्वश्रेष्ट सिद्ध करने का यत किया गया है, 'मानस' के विशेष अध्ययन के अंथ हैं। अंथावलियों तथा संकलनों का अलग मेंहैं है। उन्में से उल्लेखनीय हैं: रामचन्द्र शुक्क सं॰ 'तुलसी-ग्रंथावली' जिसके तीसरे भाग में कई विद्वानों के विचारपूर्ण समालोचनात्मक निबंध हैं, महावीरप्रसाद मालवीय सं॰ 'तुलसी-प्रन्यावली' (१६२६), बजरङ्गवली 'विशारद' सं॰ 'तुलसी-रचनावली' (१६३६), तथा भगवानदीन लाला सं॰ 'तुलंसी-पञ्चरत (१६२७), जिसमें कवि की पाँच छोटी कृतियाँ संकलित हैं। इस प्रसंग में दो ग्रीर ग्रन्थों का भी उन्ने ख किया जा सकता है: शीतलासहाय सामन्त सं० 'मानस-पीयूप' (१६३०-) जिसमें 'मानस' के छंदों के वे विभिन्न ग्रर्थ दिए गए हैं जो रामायणी टीकाकार तथा संत प्रायः लगाया करते हैं, महावीरप्रसाद मालवीय प्रे 'विनय-कोष' (१६२४), जिसमें विनयपत्रिका के शब्दों के ग्रार्थ दिए हुए हैं ग्रीर सूर्यकान्त शास्त्री निर्मित 'तुलसी-रामायस शब्द-सूची' (१६३७)।

रहीम के संबंध में केवल उनकी रचनाश्रों के संग्रह श्रीर संकलन प्राप्त हैं: वे हैं रामनरेश त्रिपाठी सं॰ 'रहीम' (१६२१), ग्रयोध्या-प्रसाद शर्मा सं॰ 'रिहमन विनोद' ( १६२८ ), श्रनूपलाल मण्डल सं० 'रहिमन-सुधा' ( १९२८ ), मायाशङ्कर याज्ञिक सं० 'रंहीम-रत्नावली' (१६२८), भगवानदीन लाला सं० 'रहिमन शतक' [१६३०९] तथा ब्रजरत्नदास सं० 'रहिमन-विलास' [ १६३० १ ]; केशवदास के संबंध में भगवानदीन लाला संं 'केशव-पञ्चरत्न' (१६२६), जो संकलन-ग्रंथ है, तथा कृष्णशङ्कर शुक्ल लिखित केशव की काव्य-कला (१६३४), जो स्वतंत्र समालोचना का ग्रंथ है; भूषण के संबंध में मिश्रवंधु सं० भूषण-ग्रन्थावली' (१६१२), जिसमें एक विस्तृत भूमिका भी है, तथा भगीरथ प्रसाद दीन्तित लिखित 'भूषण्-विमर्श' (१६३५), मितराम के संबंध में है कृष्णविहारी मिश्र सं० 'मितराम-ग्रंथावली' (१६२६), जिसके प्रारंभ में एक अध्ययनपूर्ण भूमिका है; बिहारी के संबंध में हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की 'विहारी की वाग्विभूति' (१६३६), लोकनाथ द्विवेदी सिलाकारी का 'विहारी-दर्शन' (१६३७), मिश्रवंधु सं० एक संकलन 'विहारी सुधा' (१९४१); सुन्दरदास के संबंध में है हरिनारायण सं० 'सुन्दर-सार' (१६१⊏), देव के संबंध हैं माघव प्रसाद पाठक सं० 'देव़-ग्रंथानली' (१६२०), तथा मिश्रवंधु सं० एक संकलन 'देवसुधा' (१६३५), पद्माकर के संबंध में हैं गङ्काप्रसाद सिंह की 'पद्माकर की काव्य-साधना' (१९३४), तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सं॰ 'पद्माकर-पंचामृत' (१९३५), जिसमें किव की पाँच रचनाएँ संग्रहीत हैं; बाँकीदास के संबंध में है उनका एक काव्य-संग्रह रामकरण सं० 'बाँकीदास-ग्रंथावली', शिवगोविन्द

के संबंध में है: बहुकनाय शर्मा का 'रिसकगोविन्द और उनकी कविता' (१६२६), तथा दीनदयालु गिरि के संबंध में है श्यामसुन्दर दास संव 'दीनदयालु गिरि-ग्रंथावली' (१६१६)।

२ आधुनिक लेखक विषयक—आधुनिक काल के लेखकों में से किसी का ग्रध्ययन ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख शेष से ग्रलग करना त्रावश्यक<sup>ें</sup>हो, इस कारण सन का एकत्र उल्लेख यथेष्ट होगा । हरिश्रन्द्र भारतेन्द्र के विषय में किशोरीलाल गोस्वामी की 'भारतेन्द्र-भारती' (१६२४), गोपाललाल खन्ना की 'भारतेन्दु की भाषा-शैली' (१६४०), व्रजरतदां का 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' (१६३५), रामचन्द्र शुक्क सं० 'भारतेन्दु-साहित्य' (१६२६) नामक चयन-ग्रंथ, जिसमें एक समालोचना-त्मक भूमिका भी है, तथा त्रवरत्नदास सं धिमारतेन्दु-मन्थावली (१९३४), गोविन्द गिल्लाभाई चौहान के विषय में उनकी 'गोविन्द-ग्रन्थमाला' ( १६११- ), देवीप्रसाद 'पूर्यां' के संबंध में उनके देहावसान पर रामरत ' चनाट्य रं० 'पूर्य-नियोग' (१९१६), मनोहरप्रसाद दूवे लिखित 'पूर्य-प्रवाह' (१६२०), जिसमें उनका जीवन-इत्त है, तथा लक्तीकान्त तिवारी संव 'पूर्ण-संग्रह' (१६ २५), मतापनारायण कविरत के संबंध में उनका 'काव्य कानन' ( १६३३ ), राधाकृष्ण दास के विषय में, रामचन्द्र शुक्क लिखित 'राघाकृष्णदास' ( १९१४ ), तथा श्यामसुन्दरदास सं॰ 'राघाकृष्ण-ः अन्यावली' (१९३**०)**, वदरीनारायण चौघरी 'प्रेमघन' के विषय में प्रभा-करेश्वर उपाध्याय सं ॰ 'मेमधन-सर्वस्व' (१६३६) नामक उनका काव्य-संग्रह, त्र्रयोध्यासिंह उपाध्याय के संवंध में दयाश हुर मिश्र लिखित 'त्र्रयोध्या सिंह उपाध्याय' ( १६२४ ), गिरिजादत्त शुक्क लिखित 'महाकवि हरि-·श्रीध' (१६३४), तथा वेनीमाधव शर्मा लिखित 'भलक' ( १६३६ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी के विषय में प्रेमनारायण टंडन लिखित 'द्विवेदी-मीमांसा' ( १६३६ ), जगन्नायदास 'रत्नाकर' के संबंध में कृष्णशङ्कर शुक्ल लिखित 'कविवर रत्नाकर' (१६३५), तथा श्यामसुन्दर-दास सं॰ 'रत्नाकर' (१६३१-), जो उनका काव्य-संग्रह है, लाला भगवानदीन के विषय में कृष्ण्कुमारलाल लिखित 'युगल जोड़ी'

(१६३१), जिसमें 'दीन' जी तथा उनकी स्त्री बुन्देलवाला जी की जीवनी है, सत्यनारायण् कविरत्न विषयक वनारसीदास चतुर्वेदी लिखित 'कविरत्न सत्यनारायण् जी' (१६२८), लजाराम शर्मा विषयक उनकी त्रात्मकथा 'त्राप वीती' (१६३४), पद्मसिंह शर्मा के संबंध में पारसनाथ सिंह सं॰ 'पद्म-पराग' ( १९२६- ), जिसमें उनकी कवितार्थी ख्रीर लेखीं का संग्रह है, मैथिलीशर्ग गुप्त के संबंध में गिरिजादत्त शुक्ल लिखित 'गुप्त जी की काव्य-धारा ( १६३० ), गौरीशङ्कर 'सत्येन्द्र' लिखित 'गुप्त जी की कला' (१६३७), रामदीन पाराडेय लिखित 'काव्य की उपे-चिता' (१६४० ', जिसमें उनकी 'यशोधरा' पर विचार किया गया है, नगेन्द्र लिखित 'साकेत-एक ग्रन्ययन' (१६४०), ग्रौर धर्मेन्द्र लिखित 'गुप्त जी के काव्य की कारुएय-धारा' (१९४२ भू जयशङ्कर 'प्रसाद' के विषय में, रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख' लिखित 'प्रसाद की नाड़्य-ं कला' [ १९२६ ! ], कृष्णानन्द गुप्त लिखित 'प्रसाद जी के दो नाटक' (१६३३), रामनाथलाल 'सुमन' लिखित 'प्रसाद की कान्य साधना' ( १६३८ ), गुलाबराय लिखित 'प्रसादं जी की कला' ( १६३८ ५ विनोदशङ्कर न्यास लिखित 'प्रसाद ग्रौर उनका साहित्य' (१६४०), शिखरचन्द जैन लिखित 'प्रसाद का नाट्य-चिन्तन' (१९४१), गङ्गा-् प्रसाद पारखेय लिखित 'कामायनी-एक परिचय' (१६४२), भ्रौर नन्द-दुलारे वाजपेयी लिखित 'जयशङ्कर प्रसाद' (१९४१ ), सियारामशरण गुप्त के विषय में ब्रह्मदत्त शर्मा लिखित 'वापू-विचार' (१६४२), जो ' उनकी 'बापू' नामक कृति का एक अध्ययन है, प्रेमचन्द के संबंध में जनार्दनप्रसाद भा की 'प्रेमचन्द की उपन्यास कला' (१९३४), प्रेम-नारायण टंडन की 'प्रेमचन्द और ग्राम-समस्या' (१९४१) तथर्र् रामनिलास शर्मा लिखित 'प्रेमचन्द' (१६४१), श्यामसुन्दरदास के संबंध में उनकी लिखी हुई 'मेरी ग्रात्मकया' (१६४२), महादेवी ं वर्मा के विषय में उनके 'ग्रातीत के. चलचित्र' (१६४१), जिसमें उनके कुछ संस्मरण हैं, जैनेन्द्रिकशोर के संबंध में सकलनारायण ं पाएडेय लिखित 'जैनेन्द्रिकशोर की जीवनी' [१६१० १], सुमित्रानन्दन पन्त

के विषय में नगेन्द्र लिखित 'सुमित्रानन्दन पन्त' (१६६८), मोहनलाल महतो के संबंध में उनके 'धुँघले चित्र' (१६३०), जिसमें उनके
बिवावस्था के संस्मरण हैं, गुरुमक्तसिंह के विषय में भगवतशरण
जपाध्याय की 'नूरजहाँ' (१६४१), जो उनकी 'नूरजहाँ'। का एक
अध्ययन है, हरिवंशराय 'बचन' पर सत्यप्रकाश मिलिन्द लिखित 'प्रयोग
कालीन बचन' (१६४२), जैनेन्द्रकुमार के विषय में प्रभाकर माचवे
सं० उनके कुछ लेख 'जैनेन्द्र के विचार' (१६३८), और सेठ गोविन्ददास के विषय में रत्नकुमारी देवी लिखिन 'सेठ गोविन्ददास' (१६३६),
तथा 'सेठ गोविन्ददास के नाटक' (१६३६) आधुनिक लेखकों के विषय
में इस काल के उल्लेखनीय अध्ययन हैं।

उपर्युक्त समालोचात्मक कार्य के दो पच्च हैं: एक संपादन श्रीर दूसरा श्रध्ययन। कृतियों का संपादन खूब हुआ, किंतु इस युग में भी वह संपादन के सर्वमान्य वैज्ञानिक सिद्धान्तों के श्राधार पर नहीं हो पाया। हुआ यही है कि अंथों की कुळ प्रतियों को एकत्र कर सबसे श्रिष्क काब्योचित पाठ भाग्न करने का प्रयास किया गया है; पाठ-निर्धारण के लिए न कोई निश्चित सिद्धांत हैं, न नियम; केवल संपादक की रुचि ही निर्णायक हुई है। आवश्यकता यह है कि वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार प्राचीन साहित्य का संगदन हो। अध्ययनों की दशा इससे कुछ भिन्न अवश्य है: कुछ प्राचीन और आधुनिक साहित्यकारों के अच्छे अध्ययन प्रस्तुत हो चुके हैं, यद्यि अभी बहुत-सा कार्य इस दिशा में भी शेष है।

## भाहित्य का इतिहास

निरीक्षण के लिए प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम निम्नलिखित शीर्षकों में रख सकते हैं: १. प्राचीन काव्य, २. श्राधुनिक काव्य, ३. मिश्रित, ४. लोकगंत, ५. उपन्यास, ६. कहानी, ७. नाटक, ८. निवंध, ६. चरित्र, १०. समालोचना, ११. साहित्य का सामान्य इतिहास श्रौर १२. खोज।

१. प्राचीन काव्य-प्रचीन काव्य-संग्रहों में कुछ विशिष्ट विषयों

के हैं: कृष्ण-काव्य के हैं श्यामदास सं० 'निम्नार्क सम्प्रदाय-प्रकाश' [१९१० १], ठाकुरदास स्रदास सं० 'पुष्टिमार्गीय पदसंग्रह' (१६११), \_ जो एक वृहद् ग्रंथ है, ग्रज्ञात संपादक का 'श्रीनाथ जी का प्रभातीय-संग्रह' ( १९२६ ), लल्लूभाई मगनलाल देसाई सं० 'कीर्तन-संग्रह' (१९३६) न्त्रीर सोमनाथ गुप्त सं० 'त्रप्रखाप-पदावली' ( १६४० ); 'राम-काव्य का एक ग्रध्ययन ग्रनन्तराम शास्त्री के 'रामभिक्तशाखा' (१९४१) में मिलता है; एक ऐतिहासिक काव्य-संग्रह है अगरचन्द नाहटा सं० 'ऐतिहासिक जैनकाव्य-संग्रह' ( १६३८ ), जिसमें बारहवीं से लेकर बीसवीं शताब्दी तक की रचनाओं का संग्रह है; दो संग्रह वीर-काव्य के हैं---भागीरथ प्रसाद दीन्त्ति सं० 'वीर-काव्य-संग्रह' [ १६३१ १ ], भीमसेन विद्यालङ्कार सं॰ 'वीर-काव्य ख्रौर कवि' (१६४०); सूफ़ी कवियों की रचनार्ख्रों के संबंध में एक कृति है- भारतीय दारा सं • 'ग्राख्यानत्रयी' (१६३५), जिसमें 'पद्मावती' 'चित्रावली' तथा 'यूसुफ-जुलेखा' की कथा संचेप में दी गई है; एक संग्रहसतसङ्यों का है--श्यामसुन्दरदास संव 'सतसई-सतकें' ( १९३१ ); एक संग्रह स्त्री-कवियों का है---व्रजराज सं 'मीरा, सहजो तथा दयाबाई का पद्य-संग्रह (१६२२); कुछ संग्रह निर्विशिष्ट हैं---देवीप्रसाद मुंसिफ सं॰ 'कविरत्नमाला' ( १९११ ), सीताराम लाला सं॰ 'सेलेक्शन्य फ्राम हिंदी लिट्लेचर' (१६२२-), श्रौर गर्णेशप्रसाद द्विवेदी सं 'हिंदी के कवि और काव्य' (१६३६-)।

२. श्राधुनिक काव्य—श्राधुनिक काव्य-संग्रहों में से प्रमुख हैं महावीरप्रसाद द्विवेदी संकलित 'किवता-कलाप' (१६०६), लोचनप्रसाद पाउडेय संकलित 'किवता-कुसुममाला' (१६१०), मन्ननिद्वेदी सं० 'गोरखपुर-विभाग के किव' (१६१२), मङ्गलप्रसाद सिंह संकलिदें 'बिहार के नवयुवक दृदय' (१६२८), श्यामसुन्दर उपाध्याय संकलित 'बिलया के किव और लेखक' (१६२६), ज्योतिप्रसाद निर्मल संकलित 'नवयुग काव्य-विमर्श' (१६३८), घीरेन्द्र वर्मा तथा रामकुमार वर्मा संकलित 'श्राधुनिक हिन्दी-काव्य' (१६३६) तथा गिरिजादत्त शुक्र सं० 'हिन्दी के वर्तमान किव और उनका काव्य' (१६४२)।

३. मिश्रित—प्राचीन और आधुनिक दोनों कालों के काव्य से संबंध रखनेवाले निर्विशिष्ट अध्ययन-अन्थों में महत्वपूर्ण हैं रामनरेश त्रिपाठी सं० 'कविता-कौमुदी' माग १-२ (१६२२-), हरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि' सं० 'जनमाधुरी-सार', जिसमें केवल जनमाषा की कविता का संकलन है तथा 'साहित्य-विहार' (१६२६), जिसमें विषयों के अनु-सार कविता का संकलन और विवेचन है, गौरीशङ्कर द्विवेदी सं० 'सुकवि-सरोज' (१६२७-), जिसमें कतिपय प्राचीन और आधुनिक सनाव्य कवियों की रचनाओं का परिचय है, उन्हीं के द्वारा सं० 'बुन्देल-वैभव' (१६३४-), जिसमें बुन्देलखंड के प्राचीन और आधुनिक कवियों का परिचयातमक संकलन है, सूर्यवली सिंह सं० 'हिंदी की प्राचीन और नवीन काव्य-धारा' (१६३६), तथा अयोध्यासिंह उपाध्याय संकलित 'विभृति-मती जनभाषा' (१६४०), जो जनभाषा-काव्य का संकलन प्रन्य है।

विशिष्ट श्रध्ययन-ग्रंथों में उल्लेखनीय हैं, श्यामलाल पाठक कि जिल्ला 'हिंदी कि वियों की श्रनोखी स्क' (१६२१), भगवानदीन संक 'स्कि-सरोवर' (१६२३), देवेन्द्रप्रसाद जैन संक 'प्रेमकली' (१६१७), शिवपूजन सहाय संक 'प्रेम-पुष्पाञ्जलि' [१६२६ १], जवाहरलाल चतुर्वेदी संक 'श्राँख श्रीर किवगण्' (१६३२), मूलचन्द जैन लिखित 'जैन कि वियों का इतिहास' (१६३७), तथा वजेश्वर वर्मा लिखित 'हिन्दी के वैष्णव कि (१६४१)। कुछ ग्रंथ स्त्री-किवयों के संबंध में भी लिखे गए हैं उल्लेखनीय उनमें से हैं ज्योतिप्रसाद 'निर्मल' संक 'स्त्री-किव-संग्रह' (१६३०), गिरिजादत्त शुक्त संक 'हिन्दी-काव्य की कोकिलाएं' (१६३३), तथा 'व्यथित-हृदय' लिखित 'हिन्दी-काव्य की कलामयी तारि-काएँ' (१६३६)।

ें ४. लोक-गीत—लोक गीतों के भी कुछ ग्रन्थ इस काल में प्रका-शित हुए: रामनरेश त्रिपाठो सं० 'ग्राम-गीत' (१६२५), 'सोहर' (१६३७), तथा 'हमारा ग्राम-साहित्य' (१६४०), प्रमारानी सं० 'सोहर' (१६४०), तथा चन्द्रसिंह विशारद सं० 'कहमुकरणी' [१६४०!] उनमें से प्रमुख हैं।

- भ्र. उपन्यास—उपन्यास-साहित्य के संबंध में रचनाएँ बहुत ही थोड़ी श्रोर बहुत हाल की हैं। उल्लेखनीय हैं रघुवीरसिंह लिखित 'सप्तदीप' (१६३८), जिसमें सात उपन्यासों की समालोचनाएँ हैं, ताराशङ्कर पाठक लिखित 'हिन्दी के सामाजिक उपन्यास' (१६३६), तथा शिवनारायण श्रीवास्तव लिखित 'हिन्दी उपन्यास' (१६४०)।
- ६. कहानी—कहानी-संबंधी सङ्कलन और समालोचनात्मक रचनाओं में प्रमुख हैं रामकृष्ण शुक्क सं० 'श्राधुनिक हिन्दी कहानियाँ' (१६३१), गिरिजादत्त शुक्क सं० ६'हिन्दी की कहानी लेखिकाएँ और उनकी कहानियाँ' (१६३५), भगवतीप्रसाद वाजपेयी की 'हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियाँ' (१६४२), तथा राय कृष्णदास सं० 'नई कहानियाँ' (१६४१)।
- ७. नाटक—नाटक-साहित्य के संबंध की रचनाएँ भी प्रायः इधर की ही हैं। उनमें से उल्लेखनीय हैं विश्वनाथप्रसाद मिश्र लिखित 'हिन्दी नाट्य-साहित्य का विकास' (१६३०), व्रजरत्नदास लिखित 'हिन्दी नाट्य-साहित्य' (१६३०), गुलावराय लिखित 'हिन्दी नाट्य-विमर्श' (१६४०), नगेन्द्र लिखित 'श्राधुनिक हिन्दी नाटक' (१६४२), मीमसेन लिखित 'हिन्दी नाटक साहित्य की समालोचना' (१६४२), शिखरचन्द जैन लिखित 'हिन्दी नाट्य-चिन्तन' (१६४१), तथा 'हिन्दी के तीन प्रमुख नाटककार' (१६४१)। इसी प्रसङ्ग में रामकुमार वर्मा सं० 'श्राठ एकाङ्की नाटक' (१६४१) का भी उल्लेख किया जा सकता है।
- □. निबंध—निवंध-साहित्य में सङ्कलन-ग्रन्थ पहले से मिलते हैं, किन्तु इतिहास-ग्रन्थ तो श्रमी की चीज़ें हैं। सङ्कलन-ग्रन्थों में उल्लेखनीय हैं श्रम्त्रिकाप्रसाद गुप्त सं० प्रवन्ध-पूर्णिमा' (१६२१, जिसमें 'इन्दु' से सङ्किलत कुछ निवंध हैं, रामावतार पाएडेय सं० 'प्रवन्ध पुष्पाञ्जलि' (१६२८), जिसमें विहार के कतिपय साहित्यिकों के निवंध हैं, धीरेन्द्र वर्मा सं० 'परिषद्-निवन्धालती' (१६२६-), जिसमें प्रयाग-विश्वविद्यालय की उच्चतम कत्ताश्रों के विद्यार्थियों के निवंध हैं, श्रीर श्यामसुन्दरदास सं० 'हिन्दी

निवंधमाला' (१६३२-), तथा 'हिन्दी निवन्ध-रतावली' (१६४१-), जिसमें हिन्दी के विभिन्न लेखकों के निवंध-सङ्कालत हैं। इसी स्थान पर गद्य-काव्य के एक सङ्कलन जगन्नायप्रसाद शर्मा सं० 'गद्य-काव्य-तरिक्षणी' [१६४० १] का भी उल्लेख किया जा सकता है। निवंध-साहित्य के इतिहास-ग्रन्थों में उल्लेखनीय है केवल ब्रह्मदत्त शर्मा लिखित 'हिन्दी साहित्य में निवन्ध' (१६४१)। इसी प्रसङ्ग में वी० एम० ठाकुर के 'हिन्दी पत्रों के सम्पादक' (१६४०), का भी उल्लेख किया जा सकता है।

ह. चिरत्र—ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्रों के सक्कलन इतिहास शीर्षक में उल्लिखत हैं; केवल एक प्रकार के चरित्र हैं जिनके सङ्कलनों का उल्लेख यहाँ होना आवश्यक होगा: वह हैं भक्तों के चरित्र। ऐसे सङ्कलन-प्रत्यों में हिम्मतदास कृत 'भक्त-चरितामृत' (१६०६), वालक-राम विनायक रचित 'भक्ति-शरत-सर्वरीश' (१६११), प्रभुदत्त ब्रह्म-चारी लिखित 'भक्त-चरितावली' (१६२६-), और कन्हैयालाल लिखित 'बृहद् भक्तमाल भाषा' (१६३२) हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिन्हीं भक्तों में से कुछ हमारे प्राचीन साहित्यकार भी हैं, जिनके जीयनवृत्त इन संप्रहों में प्राप्त हो जाते हैं।

१०. समालोचना—सामान्य समालोचात्मक साहित्य भी इस काल में कुछ मिलता है : अगनाथप्रसाद चतुर्वेदी का 'निरंकुशता-निदर्शन' (१६११), मिश्रवन्धु का 'हिन्दी नवरन' (१६११), कृष्णिविहारी मिश्र का 'देव ग्रौर विहारी' [१६२५ १], मगवानदीन लाला का 'विहारी ग्रौर देव' (१६२६), महावीरप्रसाद द्विवेदी के 'ग्रालोचनाञ्जलि' [१६३२ १], तथा 'समालोचना समुच्चय' (१६३०), लिलताप्रसाद सुकुल की 'साहित्य-चर्चा' (१६३०), रामकृष्ण शुक्ल लिखित 'ग्रालोचना समुच्चय' (१६३०), तथा सुव्रह्मण्य गुर्ती संपादित 'हिंदी साहित्य समीचा' [१६४० १], जिसमें हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों पर विभिन्न लेखनों के समालोचनात्मक निवंधों के संग्रह हैं, उसमें प्रमुख हैं।

११. साहित्य का सामान्य इतिहास—साहित्य के वास्तविक इतिहास इसी युग में लिखे गए, किंतु उनसें 'साहित्य' का आशय स्रधि- कतर 'ललित साहित्य' से ही है। इस श्रेग्णी के ग्रंथों की संख्या वड़ी है। महत्वपूर्ण उनमें से हैं : श्यामसुन्दरदास लिखित 'हिंदी कोविद रतन माला' ( १६०६ ), नाथूराम प्रेमी लिखित 'दिगम्बर जैन ग्रन्थकत्तो स्रौर उनके प्रन्थ' (१६११) तथा 'हिंदी जैन साहित्य का इतिहास' (१६१७),े मिश्रब•धु लिखित 'मिश्रबन्धु-विनोद' (१९१४-), जो वास्तव में हिंदी साहित्य का पहला सुध्यवस्थित इतिहास माना जा सकता है, रामनरेश त्रिपाठी लिखित 'हिन्दी का संचित इतिहास' (१६२३), पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी लिखित 'हिंदी साहित्य-विमर्श' ( १९२४ ), बदरीनाथ मद्द का 'हिंदी' ( १९२५ ), गङ्गाप्रसाद सिंह लिखित 'हिंदी के मुसलमान कवि' (१६२६), रामकान्त त्रिपाठी लिखित 'हिंदी गद्य-मीमांसा' ( १६२६ ), **त्र्यवध उपाध्याय लिखित 'हिंदी-साहित्य' (१९३०), रामचन्द्र शुक्ल लिखित** 'हिंदी साहित्य का इतिहास' (१९३०), श्यामसुन्दरदास लिखित 'हिंदी भाषा त्रौर साहित्य' ( १९३० ), बगन्नाथ प्रसाद शर्मा लिखित 'हिंदी गद्य-शैली का विकास' (१६३०), रामशङ्कर शुक्ल लिखित् 'हिंदी साहित्य का इतिहास' (१६३१), श्यामसुन्दरदास लिखित 'हिंदी संहित्य का संचिप्त इतिहास' (१९३१), गगोशप्रसाद द्विवेदी लिखित 'हिंदी साहित्य' (१६३१), सूर्यकान्त शास्त्री लिखित 'हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास' (१६३१), नजरत्नदास लिखित 'हिंदी साहित्य का इतिहास' (१६३२), शुकदेव विहारी मिश्र लिखित 'हिंदी साहित्य का भारतीय इतिहास पर प्रभाव' ( १६३४ ), कृष्णशङ्कर शुक्ल लिखित 'त्राधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास' (१९३४), गर्गोश-प्रसाद द्विवेदी लिखित 'हिंदी साहित्य का गद्य-काल' (१६३४), श्रयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित 'हिंदी भाषा श्रीर उसके साहित्य का विकास' (१९३४), शांतिप्रिय द्विवेदी लिखित 'इमारे साहित्य निर्माता' (१९३५), कमलधारी सिंह लिखित 'मुसलमानों की हिन्दी सेवा' (१६३५), गौरी शङ्कर 'सत्येन्द्र' लिखित 'साहित्य की भाँकी' (१६३७), मिश्रवन्धु लिखित 'हिंदी साहित्य का संन्तिप्त इतिहास' (१६३७), नरोत्तमदास स्वामी लिखित 'हिंदी गद्य का इतिहास' (१६३८), रामकुमार वर्मा लिखित

'हिंदी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास' ( १६३८ ), गुलात्रराय लिखित 'हिंदी साहित्य का सुनोध इतिहास' ( १६३८ ), सूर्यकान्त शास्त्री लिखित 'हिंदी साहित्य की रूपरेखा' (१६३८), रामकुमार वर्मा । लिखित 'हिंदी साहित्य की रूपरेखा' (१६३८), मिश्रवन्धु लिखित 'हिंदी साहित्य का इतिहास' (१६३६ , कुष्णशङ्कर शुक्ल लिखित 'हमारे साहित्य की रूपरेखा ( १९३६ ), हज़ारीप्रसाद द्विवेदी लिखित 'हिंदी साहित्य की भूमिका' (१९४०), सिचदानन्द हीरानन्द वास्त्यायन लिखित 'त्र्राधुनिक हिंदी साहित्य' ( १६४० ), प्रकाशचन्द्र गुप्त लिखित 'नया हिंदी साहित्य' (१९४१), शांतिप्रिय द्विवेदी लिखित 'युग स्रौर साहित्य' (१६४१), श्यामसुन्दरदास लिखित 'हिंदी के निर्माता' (१६४१), लच्मीसागर वार्ष्णेय लिखित 'त्राधुनिक हिंदी साहित्य' (१६४१), श्रीकृष्णलाल लिखित 'श्राधुनिक हिंदी साहित्य का विकास' (१६४२), तथा वजरतदास लिखित 'खड़ी बोली हिंदी-साहित्य का इतिहास' 🟒 १६४१ )। इसी प्रसंग में हम लाला सीताराम सं॰ 'हिंदी सर्वें कमेटी रिपोर्ट (१६३०) का भी उल्लेख कर सकते हैं; जो प्रायः समस्त प्रकार के श्राधुनिक हिंदी के साहित्य से संबंधित है।

१२. खोज—खोज का कार्य हिन्दी में बहुत पिछुड़ा हुआ है। नागरी-प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित पहले वार्षिक और श्रव त्रैवार्षिक रिपोटों के श्रतिरिक्त, जो श्रक्करेज़ी में हुआ करती हैं उल्लेखनीय हैं केवल देवीप्रसाद मुंसिफ़ लिखित 'राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों की खोज' (१६११), श्यामसुन्दरदास सं० 'हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संचित्र विवरण' (१६२४-), तथा मोतीलाल मेनारिया लिखित 'राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज' (१६४२)।

उपर्युक्त निरीक्षण से ज्ञात होगा कि यह शिकायत अब नहीं हो एकती कि हिन्दी में साहित्य के इतिहास-प्रन्थों की कमी है—विल्क १६१४ में 'मिश्रवन्धु-विनोद' के प्रकाशन से लेकर अभी तक निरंतर यह इतिहास-प्रन्थ निकलते चले आ रहे हैं। यह बात दूसरी है कि 'विनोद' की तुलना में वे कितने आगे बढ़े हैं—कितनी नई खोज उनमें सिन्निहित हुई है अथवा इतिहास के संबंध में कितनी दृष्टिकोण-संबंधी नवीनता उनमें आई है। दृष्टिकोण-संबंधी नवीनता उपस्थित करना हर एक के बूते की बात नहीं, पर आधुनिकतम खोज का उपयोग तो प्रत्येक इतिहास-लेखक कर ही सकता था। किन्तु, यह भी इने-गिने इतिहास-लेखकों व्रमें पाया जाता है। खोज का साहित्य निस्संदेह अभी अत्यन्त अपूर्ण दशा में है, किन्तु जितना वह प्रकाशित है, उसका ही पूर्ण उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। फिर भी, इतिहास-लेखन में जो उत्साह इस युग में दिखलाई पड़ा है उससे आशा करनी चाहिए कि यह कभी शीघ दूर होगी।

## विभाषा साहित्य का ऋष्ययन

श्रालोच्यकालः में विभाषा साहित्य का श्रध्ययन एक विस्तृत भाषा-चेत्र पर मिलता है, जिसे हम दो वर्गों में विभाजित सकते हैं:— १. भारतीय भाषा-साहित्य, २. श्र-भारतीय भाषा-साहित्य।

१. भारतीय भाषा-साहित्य—प्रथम वर्ग में सबसे ऋधिक ऋध्ययन · संस्कृत साहित्य का हुआ। कृतियाँ प्रायः तीन ढंग की हैं : धार्मिक विवेचना समालोचनात्मक ग्रध्ययन, तथा साहित्यिक इतिहास । धार्मिक विषयों पर प्रमुख कृतियाँ हैं सदानन्द ग्रवस्थी का 'दर्शन-सार-संग्रह' (१६१०), द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी का 'पौराणिक उपाख्यान' (१६१२-), गङ्गाप्रसाद मिश्र सं॰ 'चतुविंशत उपनिषत्सार' ( १६१३ ), इन्द्रवेदालङ्कार की 'उंप-निषदों की सूमिका' (१९१३), राधायसाद शास्त्री का 'प्राच्य-दर्शन' ( १६१५ ), त्र्रार्यमुनि का 'वेदान्त-तत्व-कौमुदी' ( १६१५ ), त्र्राखिला-नन्द शर्मा की 'वैदिक वर्ण-व्यवस्था' (१९१६), भवानीद्याल सन्यासी का 'वैदिक धर्म ऋौर ऋार्य सम्यता' (१९१७), चन्द्रमणि वेदालङ्कार की 'वेदार्थ करने की विधि' (१९१७), सम्पूर्णीनन्द की 'भारतीय सृष्टिक्रम विचार' (१६१७), राधाकुष्ण भिश्र का 'भारतीय दर्शन-शास्त्र' (१६१६), रामदेव ग्राचार्य का 'पुराण-मत-पर्यालोचन' (१९१६), गङ्गानाथ भा महामहोपाध्याय का 'वैशेशिक दर्शन' (१९२१), नरदेव शास्त्री का 'गीता-विमर्श' (१६२४), रामगोविन्द त्रिवेदी का 'दर्शन-परिचय' ( १९२६ ), नरदेव शास्त्री का 'ऋंग्वेदालोचन' ( १९२८ ),

बुद्धदेन निद्यालङ्कार का 'शतपथ में एकपथ' (१६२६), सोऽहं स्वामी की 'गीता की समालोचना' ( १६२६ ), गङ्गानाथ का महामहोपाध्याय का 'हिन्दू-धर्म-शास्त्र' ( १६३१ ), रामावतार शास्त्री का 'गीता-परिशीलन' 🖟 (१६३६), रुलियाराम काञ्चप का 'यास्कीय निरुक्तान्तर्गत निर्वचर्नों का वैदिक ग्राधार' [ १९४० ! ], हरिमोहन का का 'मारतीय दर्शन-परि-चय' [ १६४० १ ]. भगवानदास का 'दर्शनों का प्रयोजन' ( १६४१ ), तथा गोपीनाथ कविराज का 'भारतीय दर्शनशास्त्र' (१६४१)। साहित्यकारों के वैयक्तिक श्रध्ययन से संबंध रखनेवाली प्रमुख कृतियाँ हैं, महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'कालिदास की निरङ्कुशता' (१६१२), बदरी नाथ भट्ट की 'वेणी-संहार की आलोचना' (१६१५), महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'कालिदास ग्रौर उनकी कविता' (१६२०), माघवराव सप्रे ंकी 'महाभारत-मीमांसा' [१९२०१], रामदहिन मिश्र का 'मेघदूत-विमर्शं (१६२२), श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की 'महाभारत की ्रमालोचना' ( १६२८ ), तथा वासुदेव विष्णु मिराशी की 'कालिदास' (१६३८)। साहित्य के सामूहिक श्रध्ययन ग्रौर इतिहास-संबंधी रचनात्रों में उल्लेखनीय हैं द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी लिखित 'भारतीय उपाख्यान-माला' (१९११), तथा 'नाटकीय कथा' (१९१२), किलदेव द्विवेदी का 'संस्कृत विद्या का इतिहास' (१९१३ , चन्द्रमौलि सुकुल का 'नाट्य कथामृत' (१९१४), कन्नोमल का भारतवर्ष के धुरन्घर कवि' ( १६१५ ), इन्द्र वाचस्पति का 'संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक श्रनु-शीलन' (१६१६), जनार्दन भट्ट की 'संस्कृत कवियों की ग्रानोखी स्फर' ( १६१८ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'प्राचीन पंडित स्त्रीर कवि' (१६१६), महेशचन्द्रप्रसाद का 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' (१६२२-) रामनरेश त्रिपाठी की 'कविता-कौमुदी' भाग ३ ( १६२६ ), महावीर-प्रसाद द्विवेदी का 'सुकवि सङ्कीर्तन' (१६२४), मगवहत्त का 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' ( १६२७ ), वेदव्यास, लाला का 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' (१६२७), महावीरप्रसाद द्विवेदी का 'कोविद-कीर्तन' ( १६२८ ), रामचन्द्र वर्मा का 'रूपक-रतावली' ( १६२६ ), बलदेव-

प्रसाद उपाध्याय का 'संस्कृत किन-चर्चा' (१६३२), सीताराम जयराम जोशी का 'संस्कृत साहित्य का संचित्त इतिहास' (१६३८), कन्हैयालाल पोद्दार लिखित 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' (१६३८), रामकलानाथ गौड़ की 'संस्कृत प्रेमप्रथा' (१६३७) तथा इंसराज अप्रवाल का संस्कृत 'साहित्य का संचित्त इतिहास' [१६३७ १]। उपर्युक्त के अति-रिक्त केवल समाज-शास्त्र पर इनी-गिनी पुस्तकें और हैं : कन्नोमल का 'बाईस्पत्य अर्थशास्त्र' (१६२४), तथा गोपाल दामोदर तामस्कर का 'कौटिलीय अर्थशास्त्र' (१६२४), तथा गोपाल दामोदर तामस्कर का 'कौटिलीय अर्थशास्त्र मीमांसा' (१६२६) राजनीति और अर्थशास्त्र पर, गङ्गानाथ का महामहोपाध्याय का 'न्याय-प्रकाश' तर्कशास्त्र पर, और चिन्तामणि की 'मनु और स्त्रयाँ' १६३५) सामान्य समाजशास्त्र पर उल्लेखनीय रचनाएँ हैं।

उद्र साहित्य के अध्ययन से संबंध रखनेवाली पुस्तकों में विशेष उल्लेखनीय हैं: ज्वालाद्त शर्मा कृत महाकवि 'दाग्र श्रौर उनका काव्य' (१६१७), तथा 'महाकवि ग़ालिब श्रौर उनका काव्य' (१६१६), रघुराजिकशोर कृत 'महाकवि नज़ीर श्रौर उनका काव्य' (१६२२), उमराव सिंह कृत 'महाकवि श्रकत्रर श्रौर उनका काव्य' (१६२२), ज्वालाद्त्त शर्मा कृत 'उस्ताद जौक्र श्रौर उनका काव्य' [१६२२ १], रघुराजिकशोर कृत 'महाकवि श्रकत्रर' (१६२५), तथा रामनाथलाल 'सुमन' कृत 'कविरत्न मीर' (१६२६) जो श्रलग-श्रलग प्रमुख कवियों के वैयक्तिक श्रध्ययन प्रस्तुत करती हैं, श्रौर रामनरेश त्रिपाठी की 'कविता कौमुदी' भाग ४ (१६२४), वजरत्वदास का 'उद् धाहित्य का इतिहास' (१६३४), उपेन्द्रनाथ श्रश्क की 'उद् काव्य की नई धारा' (१६४१) तथा गिरिजाद्त्त शुक्ल की 'उद् के कि श्रौर उनकी कहानियाँ' (१६४२) जो उद् के साहित्यक इतिहास से संबंध रखती हैं।

मैथिल साहित्य से संबंध रखनेवाली पुस्तकों में जनार्दन मिश्र का 'विद्यापित' (१६३२), नरेन्द्रनायदास का 'विद्यापित काव्या-लोक' (१६३७), उमेश मिश्र महामहोपाध्याय का 'विद्यापित ठाकुर' (१६३७), रामचन्द्र मिश्र का 'चन्द्राभरण' (१६३६), जो मैथिली ं वर्त्तमान युग का साहित्य—विभाषा साहित्य का ऋध्ययन १८६

काव्य पर है, तथा रामइक्षवाल सिंह का 'मैथिली लोकगीत' (१९४२) प्रमुख वैयक्तिक श्रीर ऐतिहासिक श्रध्ययन-ग्रन्थ है।

राजस्थानी साहित्य-संबंधिनी रचनाओं में कुछ तो लोकगीतों के संग्रह हैं: खेतराममाली सं० 'मारवाड़ी गीतसंग्रह' (१६१२), श्रीकृष्णगोपाल सं० 'मारवाड़ी गीतसंग्रह' (१६२०), मागीरथी बाई सं० 'मारवाड़ी गीतसंग्रह' (१६२०) तथा रामसिंह सं० 'राजस्थान के लोकगीत' (१६३८), जिनमें से श्रान्तिम रचना सबसे श्राधिक महत्वपूर्ण है, एक राजस्थानी 'वातों' का संग्रह है: सूर्यकरण पारीक सं० 'राजस्थानी वातों' (१६३४); श्रार दो राजस्थानी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं: मोतीलाल मेनारिया के 'राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा' (१६३६) तथा 'डिंगल में वीर-रस' (१६४०)। यह तीनों रचनाएं उल्लेखनीय हैं।

वँगला साहित्य के अध्ययन में केवल कुछ साहित्यकारों के वैयक्तिक अध्ययनों का उल्लेख किया जा सकता है: वे हैं रूपनारायण पायडेय का 'बङ्किमचन्द्र चटजीं' (१६२०), सुखसम्पतिराय का 'रवीन्द्र-दर्शन' (१६२०), दुलारेलाल भागव लिखित 'द्विजेन्द्रलाल राय' (१६२३), वनरङ्गवली विशार्द लिखित 'माइकेल मधुसूदन दत्त' (१६२५), तथा सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' लिखित 'रवीन्द्र-कविता-कानन' (१६२८)।

एक रचना श्रक्षमीया साहित्य पर है विरिष्ट्यकुमार वक्त्रा की 'श्रसमीया साहित्य की रूपरेखा' [ १६४० ]।

एक रचना कन्नड़ साहित्य-संबंधिनी है: वह है गुरुनाथ योगी सं॰ 'कन्नड़ गल्प' (१६४९)।

समस्त भारतीय साहित्य में संबंध रखनेवाली रचनाएँ मुख्यतः दो हैं: जयचन्द्र विद्यालङ्कार की 'भारतीय वाङ्मय के अमररल' (१६३४), तथा धनीराम का 'भारत का कहानी-साहित्य' (१६३६)।

२. श्रभारतीय साहित्य — श्रभारतीय भाषा-साहित्य में कुछ प्रन्थ फ़ारसी-श्ररती के साहित्य से संवंघ रखते हैं, जिनमें से प्रेमचन्द का 'महात्मा शेख सादी' (१६१८), तथा जगदीशचन्द्र विद्यालङ्कार का 'मौलाना रूम श्रौर उनका काव्य' (१६२३), वैयक्तिक श्रध्ययन के ग्रंथ हैं

श्रोर महेशप्रसाद मौलवी का 'श्ररवी कान्य-दर्शन' (१६३१), तथा वाँके-विहारी का 'ईरान के सूफी कवि' (१६४०), साहित्यिक इतिहास के ।

कुछ प्रन्थ योरोपीय साहित्य से संबंध रखते हैं; इनमें से रामावतार वाराडेय का 'यूरोपीय दर्शन' [१६११ १], कन्नोमल की 'हर्बर्ट स्पेन्सर की अन्नेय मीमांसा' (१६१६ ), तथा उन्हीं की 'हर्बर्ट स्पेन्सर की ज्ञेय मीमांसा' (१६१६ द्वितीय), जनार्दन मट्ट का 'टॉल्स्टॉय के सिद्धान्त' (१६२३), पशुपाल वर्मा का 'वर्कले और कैस्ट का तत्वज्ञान' (१६२४), गुलाबराय का 'पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास' (१६२६) कुछ दार्शनिक विषयों से संबंध रखते हैं; लद्ध्मगुस्वरूप का 'मोलिएर' (१६२६) एक वैयक्तिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, और प्यारेलाल मिश्र का 'विलायती समाचार-पन्नों का इतिहास' (१६१६), विनोदशङ्कर व्यास की 'प्रेमकहानी' [१६३० १], जो विक्टर ह्यूगो तथा ट्रॉट्स्की के जीवनों से संबंध रखती है, रामचन्द्र टराइन सं० 'रूसी कहानियां' (१६३०), श्रीगोपाल नेवटिया सं० 'यूरोप की सर्वश्रेष्ठ कहानियां' (१६३२), तथा ज्ञानचन्द्र जैन सं० 'यूरोप की सर्वश्रेष्ठ कहानियां' (१६४२) योरोपीय साहित्य के स्फुट अंगों से संबंध रखती हैं।

कुछ प्रनथ विश्व-साहित्य संबंधी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पदुमलाल पुत्रालाल बखशी का 'विश्व-साहित्य' (१६२३), राजबहादुर सिंह लिखित 'संसार के महान साहित्यक' [१६४० १ ], रामाजा द्विवेदी का 'संसार के साहित्यक' (१६३२), तथा चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार की 'संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ' (१६३२)।

इस युग में भी विभाषा-साहित्य का जैसा अध्ययन हो सकता था नहीं हुआ। इन अध्ययनों में सबसे अधिक खटकनेवाली कभी अंग्रेज़ी और वँगला साहित्यों के अध्ययन के संबंध की है इस युग के साहित्य पर जिनका प्रभाव सबसे अधिक है। भारत की अन्य समृद्ध भाषाओं के साहित्य का अध्ययन भी अभी तक उमेज्ञित रहा है।

# ४. हमारा आगामी कार्य-क्रम ?

जयर के सिंहावलोकन से यह अनुमान हो गया होगा कि यद्यपि पिछले पनहत्तर—ग्रीर उसमें प्रायः पैंतीस वर्षी में निरन्तर हमारी प्रगति में उन्नति हुई है फिर भी ग्राधुनिक युग जिस तेज़ी से ग्रागे बढ़ रहा है हमारी गति में वह तेज़ी नहीं ग्रा पाई है। हमारी ग्रावश्यकताएँ बहु- सुखी हैं। सच पूछिए तो किसी भी विषयवर्ग पर हमारा कार्य इतना नहीं है कि हम उस पर संतुष्ट हो सर्के—गर्व करने की तो बात ही नहीं। यह सही है कि लित साहित्य का स्वजन कुछ-न-कुछ ग्रपने दक्क पर चलता है—यद्यपि उसको भी युग की ग्रावश्यकताग्रों के निकट लाया जा सकता है—किन्तु शेप साहित्य के संबंध में तो यह बात नहीं है। तन, हमारा ग्रागामी कार्य कम क्या होना चाहिए । इस संबंध में ग्रनेक मत हो सकते हैं। प्रस्तुत लेखक केवल ग्रपने कुछ विचार ग्रागे रखना चाहता है।

प्रस्तुत लेखक का ध्यान है कि श्रीर वार्तों के साथ-साथ, इस समय एक श्रावश्यकता यह है कि प्रत्येक विषय को लेकर हम यह देखने का, उद्योग करें कि (१) हिन्दी में उसका विकास किस प्रकार हुश्रा है, (२) भारतीय संस्कृति श्रीर साहत्य के विकास में उसका क्या योग है, श्रीर (३) विश्व-साहत्य श्रीर संस्कृति में उसका क्या स्थान है; यह उस साहत्य का इतिहास-पन्न है। दूसरे, हमको यह जानने की श्रावश्यकता है कि (१) किसी भी विषय के समस्त श्रङ्कों पर भारतीय सिद्धान्त क्या है, (२) उन्हीं श्रङ्कों पर शेष देशों का क्या योग है, श्रीर (३) किन श्रङ्कों पर श्रीर क्या कार्य होना चाहिए; यह उसका शास्त्रीय पन्न है। तीसरे, हमें प्रत्येक विषय का एक विश्व-कोष निर्मित करना चाहिए, जिससे हमें श्रविलंब उक्त विषय के किसी भी श्रङ्क पर कामचलाऊ जानकारी तथा सहायक साहित्य-सूची प्राप्त हो जावें। चौथे, लिलंत साहित्य के विशिष्ट विषयों के कुछ संकलन-प्रन्थ भी प्रस्तुत करने चाहिएँ। श्रभी तक संकलन प्रन्थ प्राय: शिज्ञा-विभाग के पाठ्य-कम की श्रावश्यकताओं के ही श्रनुरूप

वने हुए हैं; उक्त विषय के समस्त साहित्य में उत्कृष्टतम क्या है, श्रौर कितना है, ग्रौर वह हमारी किन चिन्ता-धाराग्रों को व्यक्त करता है इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए गए संकलन-ग्रन्थ दो चार होंगे। यह संकलन् (१) हिन्दी साहित्य से, (२) भारतीय साहित्य से, तथा (३) शेप विश्व-साहित्य से होने चाहिएँ। विभाषात्रों के संकलन त्रानूदित रूप में ही प्रकाशित हों--मूल की ग्रावश्यकता नहीं है, यद्यपि उनकी प्राप्ति का स्थलनिर्देश पूर्ण होना चाहिए। पाँचवें, साहित्य के समस्त श्रङ्गों का पूर्ण श्रध्ययन प्रस्तुत करना श्रभी हमारे लिए प्रायः श्रसम्भव है, इसलिए प्रत्येक विषय पर प्राप्त उत्कृष्टतम साहित्य का विभापात्रों से त्रानुवाद को भी प्रकाशित करना चाहिए। ग्रौर छुठें, ग्रावश्यकता हैं ग्रपने प्राचीन साहित्य के पुनकद्धार की। हमारे साहित्य के सर्वोत्कृष्ट श्रंश का सुसंपादित रूप में प्रकाशन अब भी शेष है। हिंदी में संपादन-कार्य बहुत हुन्ना है, किन्तु वह वैज्ञानिक सिद्धान्तों के श्रनुसार नहीं हुन्ना है—यद्यपि ऐसा कहते हुए मुक्ते भय है कि हिन्दी का सम्पादक-सम्प्रदाय सुफासे चष्ट होगा। कुछ प्रतियाँ एकत्र कर सबसे ऋधिक काव्योचित ्रपाठ उन सब में से निकाल कर मूल में रख देना श्रीर कुछ पाठांतर दे देना ही स्रादर्श सम्पादन समभा गया है। किन्तु, संपोदन का उत्तरदायित्व कदाचित् वस्तुतः इससे कुछ भिन्न है, श्रौर उसे समभने का यत करना चाहिए।

नीचे की तालिका मुख्यतः उपर्युक्त दृष्टिकोणों से तैयार की गई है।. श्राशा है कि उससे हिन्दी-सेवी संस्थाएँ, हिन्दी विद्वान्, श्रौर हिन्दी के अन्वेषक कुछ-न-कुछ लाम अवश्य उठावेंगे। अञ्छा यह होताः कि इस प्रकार की एक श्रौर भी अधिक पूर्ण सूची समस्त विषयों के

<sup>#</sup> संपादन का अर्थ प्रस्तुत लेखक क्या सममता है इसका कुछ अनुमान 'भारतीय हिंदी परिषद्, प्रयांग से प्रकाशित 'हिंदी-अनुशीलन' की आहिवन--मार्गशीर्ष की संख्या में प्रकाशित 'अद्धे कथा का पाठ' शीर्ष क सके लेख से ंकिया जा सकता है।

विद्वानों के सहयोग से निर्मित होती, जिसको लेकर हिन्दी-चेत्र की समस्त शक्ति एक निश्चित अवधि --- जैसे आठ-दस वर्षों --- के लिए पारस्परिक सहयोग श्रौर कार्य-विभाजन के साथ उसे पूरा करने में जुट जाती, तभी -हमारे साहित्य की वास्तविक अभावपूर्ति शीघ्र हो पाती, अन्यथा नैसी दिलाई हमारी संस्थाओं और हमारे विद्वानों में देख पड़ रही है उससे तो इस स्रभावपूर्ति में स्रभी एक युग लग जावे तो स्रारचर्य न होगा।

#### काव्य

- १. प्राचीन हिन्दी काव्य का विकास ३. हिन्दी महाकाव्य का विकास
- विकास
- २. त्र्राधुनिक हिन्दी काव्य का ४. हिन्दी खंडकाव्य का विकास
  - प् . हिन्दी गीतिकाव्य का विकास

#### ६ हिन्दी मुक्तककाव्य का विकास

#### उपन्यास

- ३. हिन्दी के कथावस्तु-प्रधान ( ऐयारी, तिलस्मी स्रादि ) उपन्यासं
- ४. हिन्दी के चरित्र-प्रधान उपन्यास
- १. हिन्दी के उद्देश्य-प्रधान उपन्यास ५. हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास
- रे. हिन्दी के रस-प्रधान उपन्यास ६. हिन्दी के श्रतिप्राकृत उपन्यास
  - ७. हिन्दी के जासूसी उपन्यास
  - ८. हिन्दी उपन्यास में समाज
  - हिन्दी का वर्त्त मान उपन्यास-साहित्य

## कहानी

- १. हिन्दी का उद्देश्यप्रधान कहानी-साहित्य
- २. हिन्दी का रस-प्रधान कहानी-! साहित्य
  - ३. हिन्दी का वस्तु-प्रधान कहानी-साहित्य
  - ४. हिन्दी का चरित्र-प्रधान कहानी-साहित्य:

- प्. हिन्दी का भावना-प्रधान कहानी-साहित्य
- ६. हिन्दी का कार्य-प्रधान कहानी-साहित्य
- ७. हिन्दी का ऐतिहासिक कहानी-साहित्य
- इन्दी का ग्रातिप्राकृत कहानी-साहित्य (ऐयारी, तिलस्मी आदि)

 (हन्दी का बासूसी कहानी- १०. हिन्दी का वर्तमान कह साहित्य · साहित्य ११. हिन्दी कहानी में समाज

#### नारक

१. हिन्दी के पौराखिक नाटक

का विकास

२. हिन्दी के ऐतिहासिक नाटक

 हिन्दी नाटकों में चरित्र-चित्रग

३. हिन्दी के शृङ्जार-प्रधान नाटक

१०. हिन्दी नाटकों में भारतीय

४, हिन्दी के सामयिक श्रौर सामाजिक नाटक

श्रादर्श श ११. हिन्दी नाटकों में पाश्चात्यं

प. हिन्दी के प्रहसन ६. हिन्दी के एकांकी

श्रादर्श

७, वर्तमान हिन्दी नाटक

१२. वर्त्तमान हिन्दी नाटक-साहित्य

८. हिन्दी नाटकों में कथावस्त

१३. हिन्दी नाटक में समाज

१४. भारतीय रंगमंच का इतिहास

### तिबंघ

२. हिन्दी निवंध-साहित्य का विकास २. वर्च मान हिन्दी निवंध

#### साहित्य-शास्त्र

१. हिन्दी में छुंद-शास्त्र का विकास

हे. हिन्दी काव्य-शास्त्र का विकास

२. हिन्दी गद्य-लेखन का विकास

१० हिन्दी साहित्य-शास्त्र

३ भारतीय काव्य-शास्त्र

११. उपन्यास-कला का विवेचन

४, भारतीय नाट्य-शास्त्र

१२. कहानी-कला का विवेचन

प्. भारतीय साहित्य के लिए संपादन-सिद्धान्त्

१३. निबंध-कला का विवेचन

६ हिन्दी साहित्य के लिए

१४. चरित्र-लेखन-कला का विवेचन

संपादन-सिद्धान्त

१५ इतिहास-शास्त्र

७. पाश्चात्य काव्य-शास्त्र

१६. संस्कृतियों का ग्रध्ययन

पाश्चात्य नाट्य-शास्त्र

१७. भाषा-शास्त्र

१८. ललित कलाओं का विवेचन

१६. उपयोगी कलाश्रों का विवेचन

२०. विज्ञान का विवेचन

२१. समाज-शास्त्र का विवेचन

३२. शिचा का विवेचन

२३, धर्म का विवेचन

२४. समालोचना-सिद्धान्त

२५. साहित्य के इतिहास की भूमिका

२६. साहित्य-शास्त्र का विश्व-कोष

### जीवन-चरित्र

१. हिंदी का जीवनी-साहित्य

२. मारतीय जीवनी-कोष

### इतिहास

१. हिन्दी में इतिहास-साहित्य

२. भारतीय इतिहास का ऋष्ययन

३. भारतीय संस्कृति का इतिहास

४. बृहत्तर भारत का इतिहास

अ. विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के उत्थान श्रौर पतन का इतिहास

६. ऐतिहासिक विश्व-कोष

७. अमेरिका का इतिहास

**द. इग्लैंड का इतिहास** 

जर्मनी का इतिहास

१०. फ्रांस का इतिहास

११. इटली का इतिहास

१२. रूस का इतिहास

१३. स्पेन का इतिहास

१४. ग्रीस का इतिहास

१५. जापान का इतिहास

१६. चीन का इतिहास

१७. विश्व-इतिहास

# देशं-दर्शन

१. हिंदी में देश-दर्शन तथा भूगोल-साहित्य

२ . वर्त्त मान भारत ऋौर उसकी संस्कृति

३. वर्त्त मान भारत की साम्पत्तिक ग्रवस्था

४. वर्त्त मान भारत की राजनैतिक स्रवस्था ५. वर्त्त मान भारत में धर्म श्रौर संप्रदायवाद

६. श्रमेरिका

७. इंग्लैंड

८, जर्मनी

ह. स्तर

१०. फ्रांस

११. इटली

# हिंदी पुस्तक-साहित्य

१६६

१२. स्पेन

१३. जापान

१४. चीन

१५. श्रफीका

१६. श्रास्ट्रेलिया

१७. विश्व-दर्शन

१८. संसार में नारी जाति की स्थिति

# भाषा-दर्शन

१. हिन्दी में भाषा-विषयक साहित्य

२. भारत में भाषा का ऋष्ययन

३. हिन्दी की उत्पत्ति

४. तुलनात्मक भाषा-विज्ञान

५. संस्कृत भाषा का इतिहास

६. प्राकृत भाषात्रों का इतिहास

७. पाली भाषा का इतिहास

८. श्रवभंश भाषात्रों का इतिहास

 श्रौधुनिक भारतीय त्रार्थ-भाषात्रों का इतिहास

१०. द्रविड़ भाषात्रों का इतिहास

११. ईरानी भाषा का इतिहास

१२. बृहत्तर भारत की भाषात्रों का इतिहास

१३. हिन्दी भाषा पर विदेशी प्रभाव

१४. बुनियादी हिन्दी ऋौर राष्ट्रभाषा

१५. त्र्राधुनिक मारतीय त्र्रार्यभाषा-

, कोष '

१६, भोजपुरी-श्रवधी-वज-खड़ी-बोली-राजस्थानी-हिन्दी कोष

१७. संस्कृत-प्राकृत-श्रपभ्रंश-हिन्दी

कोष

१८. हिन्दी-ऋपभ्रंश-प्राकृत-संस्कृत कोष

१६. हिन्दी शब्द-कोष—अर्थ-विकास के इतिहास की दृष्टि से

२०. हिन्दी पर्याय-कोष

२१. हिन्दी लोकोक्ति ऋौर ऋनु-भववाक्य-कोष

२२. हिन्दी मुहावरा-कोष

२३. हिन्दी पारिभाषिक शब्द-कोष (हिन्दी-ऋंग्रेज़ी)

२४. हिन्दी पारिभाषिक शब्द-कोष (ऋंग्रेज़ी-हिन्दी)

२५. हिन्दी की वर्तमान जन-भाषाएँ

२६. हिन्दी शब्दों, मुहावरों श्रौर लोकोक्तियों में सांस्कृतिक इतिहास

२७. हिन्दी के वैदेशिक तत्व में सांस्कृतिक इतिहास

२८. हिन्दी नामों में सांस्कृतिक इतिहास

२६. प्राचीन पिंगल व्याकरण

३०. प्राचीन वज न्याकरण

३१. प्राचीन श्रवधी व्याकरण ३२. प्राचीन खड़ीबोली व्याकरण

३३. प्राचीन भोजपुरी व्याकरण

३४. प्राचीन राजस्थानी व्याकरण

३५. हिन्दी संतकाव्य-शब्दावली— स्रपनी पृष्ठभूमि में

३६. हिन्दी वीरगायाकाव्य-शब्दा-वली—ग्रपनी पृष्ठभूमि में

३७. हिन्दी भक्तिकान्य-शब्दावली— श्रपनी पृष्ठभूमि में

.इप्त. हिन्दी रीतिकाव्य शब्दावली— अपनी पृष्ठभूमि में ३६. हिन्दी छायावाद-रहस्यवाद-शन्दावली-श्रपनी पृष्ठभूमि में

४०. हिन्दी सिद्ध-साहित्य शब्दा-वली--अपनी पृष्ठभूमि में

४१. ग्रामीण जीवनं की शब्दावली

४२. प्राचीन हिन्दी कोष-समुचय

४३. श्रंग्रेज़ी-हिन्दी कोष

४४. भाषा-विश्वकोष

४५. प्राचीन भारतीय त्र्रार्थभाषा न्याकरण

४६. त्राधुनिक त्रार्यभाषा व्याकरण ४७. द्रविङ भाषा व्याकरण

# ललित कला

८. भारतीय संगीतकला का विकास

२. भारतीय नृत्यकला का विकास

२. भारतीय श्रभिनयक्ला का विकास

४. भारतीय लोकसंगीत, लोकवृत्त श्रौर लोकाभिनय का विकास

प्. हिन्दी में ललित कलात्रों का साहित्य

६. भारत में ललित कलात्रों का . विकास

७. ललित कला-विश्वकोष

विदेशों में लिलत कलाश्रों का विकास

 वृहत्तर भारत में लिलत कलाश्रों का विकास

१०. मंदिर-निर्माण

११. मूर्ति-निर्माण

१२. चित्रण

१३. संगीत

१४. वक्तव

१५. नृत्य

१६. स्फुट ललित कलाएँ

#### उपयोगी कला

 भारत में उपयोगी कलात्रों का विकास २. विदेशों में उपयोगी कलाश्रों का विकास

# हिंदी पुस्तक-साहित्य

#### 239

३. हिन्दी में उपयोगी कला-संबंधी साहित्य

४. उपयोगी कला-विश्वकोष

५. बृहत्तर भारत में उपयोगी कलाओं का विकास

६. ऋाधुनिक युद्ध-कला

७. वास्त

इषि श्रीर बागुवानी

६. गृह-शिल्प

१०. कार्यालय-संचालन,

११. पुस्तकालय-संचालन

१२. व्यापार-कला

१३. यंत्र-निर्माण

१४. मुद्रण

१५. स्फुट कलाएँ

# शरीर-रचा

चिकित्सा-साहित्य

२, भारतीय चिकित्सा का इतिहास

१, हिन्दी का शरीर-रज्ञा तथा ३. संसार की चिकित्सा-प्रणालियों का इतिहास

> ४. शरीर-रचा तथा चिकित्सा-विश्वकोष

# विज्ञान

१. हिन्दी में विज्ञान-साहित्य

२. गणित

३. ज्यौतिष

४. भौतिक

🗸 ५ू, रसायन

६. भूगर्भ-शास्त्र

७. जीव-विज्ञान

८. वनस्पति-शास्त्र

६. जंतु-शास्त्र

१०. मानव-विज्ञान

#### समाज-शास्त्र

१. हिन्दी में समाज-शास्त्र और दर्शन का साहित्य

२. भारत में समाज-शास्त्र श्रीर

🐪 दर्शन का विकास 🚶

३. तत्व-दर्शन

४. मनोविज्ञान

५. तर्क-शास्त्र

६. श्राचार-शास्त्र

७. सौन्दर्य-शास्त्र

८. गर्गना-शास्त्र

६. राजनीति-शास्त्र

१०. धर्म-शास्त्र

११. क्रानून

१२. शासन १३. ऋर्थ-शास्त्र १४. नागरिक शास्त्र

१५. विदेशों में समाज-शास्त्र और

दर्शन का विकास

१६, समाज-शास्त्र श्रीर दर्शन का विश्वकोष

शिचा

१ हिन्दी में शिन्ता-साहित्य ४ शिन्ता-शास्त्र

२. भारतीय शिचा का इतिहास

३. विदेशों में शिचा का इतिहास

५, शिचा-मनोविशान

६. शिचा-विश्वकोष

१. हिन्दी में धर्म-संबंधी साहित्य ४. संसार के प्रमुख धर्म

हैं. बृहत्तर भारत में घर्म का विकास ६. धर्म-संबंधी विश्वकोष

२. भारत में धर्म का विकास ५. धर्म श्रीर उसकी श्रावश्यकता

समालोचना

२-२१. बीस सर्वश्रेष्ठ प्राचीन लेखकों पर स्वतन्त्र श्रध्ययन-ग्रंथ २२-४१. बीस सर्वश्रेष्ठ प्राचीन

लेखकों की कलात्मक कृतियों

से सङ्कलन

१. हिन्दी का समालोचना-साहित्य ४२-६१. बीस सर्वश्रेष्ठ प्राचीन लेखकों की कृतियों वैज्ञानिक सम्पादन

६२-७१. दस आधुनिक सर्वश्रेष्ठ लेखकों पर स्वतंत्र ग्रध्ययन-ग्रंथ

साहित्य का इतिहास

१. हिन्दी के साहित्यिक इतिहास का साहित्य

२. भारतीय साहित्य के इतिहास ः की भूमिका में हिन्दी साहित्य के इतिहास का अध्ययन

इ. भारतीय इतिहास का हिन्दी साहित्य के विकास पर प्रभाव

४. हिन्दी भाषा के साहित्य पर अन्य भाषाओं के साहित्यों का प्रभाव

# हिंदी पुस्तक-साहित्य

प्. हिन्दी का हस्तलिखित पुस्तक-साहित्य

200

- ६. हिन्दी की दुष्प्राप्य पुस्तकों स्रौर पत्रिकास्रों की प्राप्तिस्थान-निर्देशक सूची
- ७. पत्रिकात्रों में प्रकाशित हिन्दी-साहित्य
- इ. हिन्दी की सर्वोत्कृष्ट २००० पुस्तकों का संचित्र विवरण
- ह. हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रगतिशीलता
- १०. हिन्दी साहित्य में छायावाद श्रीर रहस्यवाद
- ११. हिन्दी की वीरगाथा-परंपरा
- १२. हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ
- १३. हिन्दी का वैष्णव-साहित्य
- १४. हिन्दी का सन्त-साहित्य
- '१५. हिन्दी का सूफ़ी-साहित्य
- १६. हिन्दी का रीति-साहित्य
- १७. हिन्दी साहित्य में हास्यरस
- १८, हिन्दी साहित्य में कहण रस
- १६. हिन्दी साहित्य में मिक्त ग्रौर शान्त रस
- त्०. हिन्दी में भक्ति ऋौर शृङ्कार का ऋन्योन्याश्रय

- २१. हिन्दी में वीर ऋौर मयानक का ऋन्योन्याश्रय
- २२. हिन्दी में वात्सल्य रस
- २३. हिन्दी साहित्य में 'नारी' २४. हिन्दी साहित्य के इतिहास में
- 'मानव' २५. हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रकृति
- २६. हिन्दी साहित्य के इतिहास में 'देव' श्रीर 'दिव्य'
- २७. हिन्दी साहित्य श्रौर संस्कृति
- २८. ग्रन्य साहित्यों पर हिन्दी साहित्य का प्रभाव
- २६. हिन्दी साहित्य में कलापक
- का विकास ३०. हिन्दी साहित्य में भावपच्च
- का विकास ३१. हिन्दी समाचार-पत्रों का
- इतिहास
- ३२. हिन्दी पत्रिकाश्ची का इतिहास
- ३३. हिन्दी श्रौर उर्दू साहित्यों का श्रादान-प्रदान
- ३४. हिन्दी साहित्य का विश्व-कोष

# विभाषा साहित्य का अध्ययन

- १. हिन्दी में विभाषा साहित्य का ऋष्ययन
- २. वैदिक साहित्य का इतिहास ३. संस्कृत साहित्य का इतिहास

४. पाली साहित्य का इतिहास
५. प्राकृत साहित्य का इतिहास
६. श्रपश्रंश साहित्य का इतिहास
७. उद् साहित्य का इतिहास
७. उद् साहित्य का इतिहास
६. रेड़िया साहित्य का इतिहास
१०. वंगला साहित्य का इतिहास
१९. श्रासामी साहित्य का इतिहास
१२. राजस्थानी साहित्य का इतिहास
१२. राजस्थानी साहित्य का इतिहास
१४. महाराष्ट्री साहित्य का इतिहास
१४. द्रिवेड साहित्य का इतिहास
१४. द्रिवेड साहित्य का इतिहास
१६. श्रंगेजी साहित्य का इतिहास
१६. श्रंगेजी साहित्य का इतिहास

१८. विशव-सांहित्य का इतिहास
१६. विभाषा सांहित्य का विश्वकोष
२०. विभाषाओं के साहित्य में
काव्य
२१. विभाषाओं के साहित्य में
उपन्यास
२२. विभाषाओं के साहित्य में
कहानी
३२. विभाषाओं के साहित्य में
नाटक
२४. विभाषाओं के साहित्य में
नाटक

२५. विभाषात्रों के साहित्य में

समालोचना

केवल एक वात और कहनी है: इस तालिका में जितना विश्लेषण हिन्दी के लिलत साहित्य का मिलेगा उतना उपयोगी और वैज्ञानिक-साहित्य का नहीं। ऐसा अन्य विषयों की मेरी अनिभन्नता के कारण है, इसिलए नहीं कि उनकी आवश्यकता और उनका महत्व कुछ कम है। आशा है कि प्रस्तुत सूची इसी दृष्टि से देखी बावेगी, और उसको और पूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक विषय के विशेषज्ञों का ध्यान आकृष्ट होगा।

# विषय-सूची

# काव्य---प्राचीन\*

| नाल्ह नरपति                            | : | <b>बीसलदेवरास्रो</b>   | स्रदास  | :   | मॅंबरगीत             |
|----------------------------------------|---|------------------------|---------|-----|----------------------|
| नेमिनाय                                | : | वारहमासा               | 23      | :   | गोपाल-गारी           |
| गोरखनाय                                | : | भरयरी-चरित्र           | >>      | :   | विसातिन लीला         |
| जागनिक                                 | : | पद्मावती खंड           | 33      | :   | सूरवागर              |
| 37                                     | : | ग्राल्ह खंड            | >>      | :   | सूर-पचीसी            |
| चन्द                                   | : | पृथ्वीरा <b>ज</b> रासो | 23      | :   | सूर-साठी             |
| त्रज्ञात                               | : | परमालरासो              | 33      | :   | सूरशतक               |
|                                        |   | —की हिन्दी-कविता       | 31      | :   | सूर-संगीत-सार        |
| न्यसी मेहता                            | : | प्रेम-कीर्तन           | 33      | :   | सूर-सागर-रतन         |
| हरिवंश हित                             | : | वृन्दावन-शतक           | "       | :   | मयूरध्वज राजा की कथा |
| 23                                     | : | हित-चौरासी             | नन्ददास | :   | बौंचुरी-लीला         |
| [ ,, !]                                | : | हित सुधा-सागर          | 32      | :   | रास-पञ्चाध्यायी      |
| मीरावाई                                | : | शन्दावली, मजन          | 33      | :   | भ्रमर-गीत            |
| नरोत्तमदास                             | : | सुदामा-चरित            | 93      | :   | श्याम-सगाई           |
| हरिदास                                 | : | रसिक-लइरी              | 23      | :   | र्चिमणी-मङ्गल        |
| <b>अप्रदा</b> स                        | : | ध्यान-मञ्जरी           | 53      | :   | विरह्-मञ्जरी         |
| वीरवल                                  | : | बलबीर पचाषा            | 93      | :   | रस-मझरी              |
| स्रदास                                 | : | विनय                   | 33      | :   | रूप-मञ्जरी           |
| , y                                    | : | दृष्टिकूट              |         | ददा | स : दिषलीला          |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | : | सूर रामायण             | 37      |     | : —सागर              |
| "                                      | : | वाललीला                | -       | स:  | रामललानहळू           |
|                                        |   | _                      |         |     | _                    |

<sup>\*</sup> स्क्री प्रेमगाथाएँ 'उपन्यास—प्राचीन', कान्यशाख संबंधी रचनाएँ 'साहित्यशाख—प्राचीन' और संतवािष्यौँ 'धर्म-प्राचीन' शीर्षकों में देखिये।

# हिंदी पुस्तक-साहित्य

२०६ : ग्रलक-शतक मुबारक तुलसीदास: जानकी-मङ्गल : तिल-शतक : रामचरितमानस 22 : कवित्त-रताकर सेनापति : पार्वती-मङ्गल ,, विहारीलाल: सतसई : गीतावली : नखशिख : विनयपत्रिका " रसनिधि : रतहजारा : कृष्ण्-गीतावली 22 : महाभारत सबलसिंह : वरवा " भगवत रसिक:—की वानी : कवितावली " : शकुंतला उपाख्यान नेवाज : इनुमानबाहुक " : सुजान-चरित सूदन : छुप्य-रामायण " मुखदेव मिश्रः फ़ाज़िल त्र्यलीप्रकाश : छुन्दावली रामायण : अष्ठयाम : कुएडलिया रामायण " : भवानी विलास : विजय दोहावली 37 " : शिवा बावनी भूषग् : बारहमासी " ः छत्रसाल दशक : नखशिख बलभद्र : सनेहलीला रसिकराय केशवदास: रामचन्द्रिका : श्रालम-केलि ः वीरसिंहदेव-चरित त्रालम नवीन : सुधारस : नखशिख : विजय-मुक्तावली यद्म भागवतः ६क्मिणी-मङ्गल छत्रसिंह कालिदास कवि: जंजीरा नाभादासः रामाष्ट्रयाम : भावपंचासिका नरहरिदास बारहट: श्रवतार-चरित्र वृन्द : जङ्गनामा श्रीघर : शतक रसंखान गोरेलाल : छत्र-प्रकाश : सुजान रसखान : सुजान-सागर घनानन्द :' प्रेम-चाटिका : विरहलीला :---पदावली " नागरीदास : इश्कचमन : गोरा वादल की कथा : नागर-समुच्चय त्राली मुहिब्ब खाँ : खटमल बाईसी - 55 : रास-पंचाध्यायी

सोमनाय

धर्मदास् ः श्रवध-विलासः

: अङ्गदर्पण ल्ल्जूबीलाल : माधविष्लास हंसराज वखशी: सनेह-सागर ठाकुर :--शतक रामसखे जी : नृत्य राघव-मिलन : ठसक रसिकगोविन्द : युगल रस-माधुरी : पदावली रामसहायदास : शृङ्गार-सतसई : उपालंभ शतक रसरूप : गोवर्घन-विलास रुद्रप्रताप सिंह: रामायण **न्रजवासीदास** : व्रजविलास जोधराज : इम्मीर रासो " दत्त कवि : समस्यापूर्ति-प्रकाश ग्वाल : यमुना-लहरी मधुसूदनदास : रामाश्वमेध : नखशिख ,, : षट्ऋतु-वर्णन मेरामन जी : प्रवीन-सागर >> दीनदयालु गिरि: दृष्टान्त तरिङ्गगी : खुदामा-चरित इलघर : श्रनुराग वाग ऋलवेली ऋलि: समय-प्रवंध पदावली : श्रन्योक्तिकल्पद्रुम रामचन्द्र पंडित: चरण-चंद्रिका 23 क्रोषा :---विलास : इर्कनामा वृन्दावन पजनेस :--प्रकाश : विरह-वारीश नज़ीर : नागलीला : पचासा 33 : वालंपन कन्हेया का गिरिघरदास : प्रेम-तरंग 33 : चूहेनामा : जरासंघवध 22 " : जगद्विनोद चन्द्रशेखर वाजपेयी : हमीर-हठ पद्माकर : प्रवोघ पचासा : रसिक-विनोद " 21 : गंगालहरी : नखशिख 37 29. रामगुलाम द्विवेदी: कवित्त रामायग : रामरसायन : पदावली : हिम्मतत्रहादुर-त्रिरदावली 23 ं गुनानी कवि : कृष्णचिन्द्रका : रहस्य विनयावली 93 युगलानन्यशरणः उत्सव-विलासिका मान कवीश्वर : राजविलास : मधुर मंजुमाला कर्गा कवि : श्रनुराग-वाटिका : त्र्यवधविहार हठी कवि : श्रीराधा सुधा-शतक : पदावली लल्लूबीलाल : राधारमण-पद-मंबरी कृपानिवास

206.

"

मानसिंह : शृङ्जार-वत्तीसी

: शृङ्कार-तिलक

सेवक : नखशिख

अज्ञात: योगी और यमुनी का गीत

#### -तत्कालीन काच्य-

हरिश्चन्द्र: विरह-शतक शम्भराय: रुक्मिणी-मङ्गल '६९ गुलावसिंह धाऊ: प्रेम-सतसई '७० : शोक-विनाश '७० गोकुलचन्द : भक्ति-सर्वस्व '७० इरिश्चन्द्र : विवाइ-वर्णन '७१ उत्तमराम : उषा-चरित्र '७१ **धीताराम** शिवप्रसाद सिंह: काशी प्रकाश '७२ जगमोहन सिंह : प्रेम-रताकर 1७३

मोहनलाल विष्णुलाल पगड्या: ·श्रंग्रेज़-स्तोत्र '७३

सिचदानंदस्वरूप: विहार वृन्दावन

हरिश्चन्द्र : देवी छद्मलीला १७३ · : फूलों का गुच्छा '७३

ः प्रेमाश्रु-वर्षण '७३

ः प्रेम फुलवारी '७३

ईश्वरीप्रतापनारायण राय: रहस्य

काव्य-शृङ्कार १७४

जानकीप्रसाद महन्तः इश्क त्रजा-

यब '७४

: भक्ति-तरंगिणी १७४ माधवसिंह ईश्वरीप्रसादनारायण सिंह: चित्र-

चन्द्रिका 1७५

ः रुक्मिग्गी-मंगल १७५ विष्णुदास

ः प्रेम-माधुरी हरिश्चन्द्र

हरिश्चन्द्र : स्वरूप-चिन्तन १७५ **छाय।सिंह** : श्रानन्द-लहरी '७६

राधाकुष्ण : वजविलास भाषा '७६

साजनभाई वलीभाई :

काव्य-रता '७६

काशीगिरि: लावनी '७७ द्वि०

जानकीप्रसाद महत्तः सुजस-कदम्ब १७७

: वजरङ्ग-बत्तीसी'७७

: नाम-पचीसी देशह बल्देवप्रसाद पं : शृङ्कार-सुधाकरे

रचुनाथप्रसाद: सुलोचनाख्यान'७७ रमण्विहारी : जुगल-बिहार '७७

भान जी मोन जी: मानप्रकाश तथा

पदावली '७८

लक्सप्रसाद पार्यंडेय : रस-तरंग '७८

इनुमानप्रसाद : शिखनख

रघुराज सिंह : रामस्वयंवर '७६ रघुवंशसहाय : ज्ञजनन-यात्रा '७हें

कुन्दनलाल: लघुरस-कलिका '७६

नन्दिकशोर दूवे: जलभूलन '७६ भानजी मोनजी : भान-विलास,मिण-

रत्नमाला श्रौर भान-बावनी ?७६

चैर्ता '७६ . इरिश्चन्द्र : युगल - सर्वस्व 'ঙূ छुत्रदास : मानमंजुचरित्र '८० - मेदीराम : सुन्दरी-विलास '८० लोकनाथ चतुर्वेदी : पीपात्रावनी तथा श्याम-सुषमा '८० श्यामलाल सिंह: ईश्वर-प्रार्थना '८० मदनगोपाल सिंह: विनयपत्रिका दश विष्णुकुमारी देवी: पद-मुक्तावली विहारी सिंह: नखशिख-भूषण रें⊏१ वीर कवि : सुदामा-चरित्र '८१ इरिश्चन्द्र : राग-संग्रह '८१ र्ट्यक विधवा<sup>3</sup> : स्त्री-विलाप 'दर खङ्गबहादुर मल : सुधा-बुन्द '८२ ,, : पावस-प्रेम-प्रवाह रैं⊏२ ः पीयूष-धारा '⊂२ : फाग-श्रनुराग '८२ ्गोकुलदास साधु : प्रेम-पत्रिका <sup>१</sup>८२ . चुन्नीलाल : रसिक-विनोद '८२ जमशेद जी होरमस जी : कलग़ी के दिलपसन्द स्थाल ! ५२ ्राजाराम : शङ्कर-चरित-सुधा '८२ राधाचरण गोस्वामी : नापित-स्तोत्र 'SS. ः दामिनी दूतिका '८२ ्रामसिंह जू देव: युगल-विलास 'दर दि०

विहारीसिंह: : मालती-मञ्जरी '८२ हरिश्चन्द्र : विजयिनी - विजय-वैजयंती '८२ श्रीधर पाठक: श्रागरा '८२ : मनोविनोद र्दर-कन्हेयालाल, लाला : शारदा-विलास '८३ काशीगिरि : ख्याल खड्मबहादुर मल्ल : जोगिन लीला देवकीनन्दन तिवारी : बुढिया-बखान शतक '८३ : तुर्रा राग नन्दलाल नवनीत कवि : श्यामाङ्ग श्रवयव-भूषण '⊏३ भागवतप्रसाद शर्मा : प्रेमामृत-ें सार '⊏३ रमण्विहारी: रामकीर्ति-तरङ्गिणी '⊏३ रिप्रिंट राधाचरण गोस्वामी : शिशिर-सूषमा '⊏३ ³⊏3 : रेलवे-स्तोत्र '⊏3 रामचरणः : व्रजयात्रा शेरसिंह रस-विनोद : वेश्या - स्तोत्र '=३ द्वरिश्चन्द्र : श्रेम-प्रलाप '⊏३ बगनाथ : द्रौपदी-ईश्वरदास **ऋा**ख्यान 'द्र४

कुष्ण्लाल गोस्वामी : हास्य पंच-रतः द४ गोवर्धनदास धूसर: व्रज विलास-सारावली '८४ द्वि० द्लपतिराम दयाभाई कवि : पुरुषो-ं तम चरित्र '८४ दिवाकर भट्ट : नखशिख '८४ रघुत्रश्चरणः दोलोत्सव - दीपिका राधामोहन चतुर्वेदी : रसलहरी '८४ विजयसिंह, लाल : सिया-चिन्द्रका 358 श्रीराम, मुन्शी : प्रेम-सरोवर '८४ सीताराम, लालाः पार्वती-पाणि-ग्रह्ण '८४ खङ्गबहादुरं मल्लः रसिक-विनोद 'द्ध जगमोहन सिंह: श्यामालता '८५ प्रेम सम्पत्ति-लता '८५ प्रतापनारायण मिश्र: मन की लहर 'द्रभू बचक चौबे : सुरस-तरिङ्गणी रेप् बंशीधर, लाला: प्रेम-ल्तिका '८५ बलदेवप्रसाद, पं॰ : सुधा-तरंगिणी 'द्ध 'द्ध मेदीराम: ढोलामारू रामिकशोर ब्यास : चन्द्रास्त रेद्रप्

श्यामलाल: त्रानुराग-लतिका '८५ सीताराम, लाला: सीताराम चरित्र-माला, 'द्रंप सोहनप्रसाद: हिन्दी ग्रौर उर्दू की लडाई ंद्र ग्रम्बिकादत्त व्याम : पावस-पचासा 7⊏독 कृष्णदेवनारायण सिंह: श्रनुराग-मुकुल '⊏६ गिरिधरदास हरिकिशनलाल: छंद-रतमाला '८६ चरडी प्रसाद सिंह: पहेली-भूश्य '⊏६ नकंछेदी तिवारी : जर्गाद्वनोद 'दहर रमण्विहारी : रामचन्द्र संत्यो-पाख्यान 'द्रह लोकनाथ चतुर्वेदी: पावस-पचीसी <sup>7</sup>도६-हरिहरप्रसाद : शृङ्गार-प्रदीप '८६ ग्रम्बिकादत्त ब्यास: सुकवि-सतसई 1<u>56</u> श्रादितराम जोइतराम: कलगी नी लावनियो '८५% कृष्णदेव नारायण सिंहःसनेह सुमन जगमोहनसिंह:श्यामा-सरोजिनी'८७ जगमोहन सिंह, महाराजा : ऋतु-प्रकाश र्दं७

उपालम्भ '८७ जवाहरमञ्ज : नारायण : श्रष्ट याम **'**⊏ড वैजनाथ कुर्मी : षट्ऋतु-वर्णन **7**⊂3 मन्नालाल शर्माःशृङ्गार-सुधाकर'⊏ः शिवराज मिश्र : श्रनुरागलतिका "⊏७ किशन सिंह: सवैये शतक '८८ गोपीश्वर राजा : गोपीश्वर-विनोद 'दद गोवर्धनप्रसाद् शर्माः मजमूत्रा खयालात मरहठी व तुर्री 'दद जगमोहन सिंह: मानस-सम्पत्ति '८८ भूदेवतीर्थ स्वामी : श्याम सुधा '८= प्रेमदास मिश्र: लोकोक्ति शतक '८८ माधवप्रसाद त्रिपाठो :: माधव-विलास, 'दद वल्लभराम स्जाराम व्यास : वल्लम कृत काव्यम् 'दद वामनाचार्यं गोखामी : वामन-विनोद '८८ शम्भुद्याल : ग्रमधी व लावनी ख्यालात तुर्रा '८८ शिवशरण्लाल मिश्रःमक्तिसार '८८ गोविन्दसहाय, लाला : श्याम-केलि 'दह गौरीशङ्कर : प्रेम-प्रकाश

जनमुकुन्ददास: कवित्तावली रेष्ट्

जानकीप्रसाद महंत : विरह दिवा-कर दि ": रामनिवास-रामायण 'द£ तन्त्रधारी सिंह : शिव-उमङ्ग '८६-नवनीतलाल : कुब्जा-पन्तीसी '८६ महावीरप्रसाद द्विवेदी: विद्याविनोद 32 रधराज सिंह: रुक्मिणी-परिण्य '८६ राधाकान्तशरगा, पं ः साहित्य-युगल विलास रेंद्र राधागोविन्ददास : दोहावली मान-लीला '८६ रामप्रकाश, पं०: कुसुमाकर प्रमोद '⊏€-रामरत्नदास ंगोस्वामी : सियावर केलि पदावली 'दर्-लखवतराय: शशिमीलि लोकनाथ चतुर्वेदो : राधिका-सुषमा 'द्रह हरिश्चन्द्र: प्रेम-मालिका खूतचन्द कुँवर: श्रङ्ग-च न्द्रका १६० गोपालराम गहमरी : बदन्त-विकाश 03 दुनियामिण त्रिपाठी : कृष्ण-पदा-वली '६० दुर्गाप्रसाद वर्मा: माधवी-लता '६० बदरीनारायण चौधरो: कदम्बिनी '१० ब्रह्मदत्त कवि: दीप-प्रकाश रामकिङ्कर सिंहःश्रनुराग-विनोद '६० विश्वेश्वरदयाल, मुंशी: प्रेमोद्रेक इरिश्चन्द्र : वेग्रुगीत भूमकलाल: नवरस विहार टेकनारायणप्रसाद : शाक्त-मनो-रञ्जन '९१ तेजबहादुर, राना : फाग धमाल '६१ पाटेश्वरीप्रसाद, लाला ः प्रेम-प्रकाशिका '६१ बचक चौवे : कधो उपदेश 'हश महेश्वरवखश तथा गरोश्वरवखश सिंह: प्रिया-प्रियतम-विलास '६१ माघवप्रसाद : सुंदरी सौदामिनी '९१ मारकग्डेयलाल : लच्मीश्वर-विनोद रघुरानसिंह: भक्ति-विलास '६१ वैद्यनाथ शर्मा: विरह-छुंदावली '६१ -शालिग्राम कवि:शतपञ्च-विलास'**६**१ ·ग्रनन्तराम, पं॰ : ग्रनन्त-प्रेम-वाणी '६२ खेलावनलाल: प्रमोद-मंजरी १६२ गङ्गाधर कवि: कृष्ण-चरितावली. '६२ -गगोशदत्त मिश्र: नखशिख-बत्तीसी १६ २ द्धारकादास : रासपञ्चाध्यायी '६२

नकछेदी तिवारी : उपालम्भ-शतक '<sub>E</sub> ર शिवा-शिव-53 शतक 'धरे वदरीनारायण चौघरी : मङ्गलाशा हार्दिक धन्यवाद '६२ बलवीर: राधिका-शतक ब्लैकेटःदेशोद्धार कांग्रेस-काव्य '६२ महावीरप्रसाद द्विवेदी : देवी-स्तुति-शतक १६२ रामानन्द : हिंडोला विजय सिंह : विजय-रसचन्द्रिका '६२ वेखीमाधव अभिहोत्री: वृन्दावन-त्रमोद '<del>६</del>व् शेरसिंह वर्मा: संताप-चालीसा '६२ श्यामसुन्दर: राधा-विहार सजन सिंइ, महाराणा : रसिक-विनोद '६२ सियादासः षट्ऋृतु-विनोद हरिनारायण: रुक्मिणी-मंगल '६२ हरिशङ्कर सिंह: श्रङ्कार-शतक '६२ : काव्य-रत्नाकर '६२ कृष्णलाल गोस्वामी : पंचऋतुः वर्णन '६३'

: रससिंधुप्रकाश १६३

ख्यान '६३

बङ्गबहादुर सिंह: बाल-विवाह '६३

दलपतिराम दयाभाई कवि: अवणा-

नवनीत कवि : मूर्ख-शतक '६३ ः कवितावली '६३ प्रभुदयाल प्रहादीराम : हरि पदावली 'ह इ रधुराज कुंबरि, रानी : रामप्रिया-विलास '६३ रङ्गनारायण पाल: श्रङ्गादर्श '६३ रामनाथ प्रधान: राम होरी-रहस्य ³ຣຸ ₹ ललनपिया: होली-शतक लालताप्रमाद: धनक्षय-विजय १६३ **रां**भुनाथ, राजा : नखशिख ें हर् शालिग्राम वैश्य: सुदामा-चरित्र ; 3° इन्द्रभान, लाला : दंपीत-विलास कृष्णलाल गोस्वामी : खटमल-स्तोत्र '१४ गरोश सिंह: भक्ति-चन्द्रिका '६४ गोविंद गिल्लाभाई: नखशिख १६४ जगन्नाथदास : हिंडोला 83 प्रभुदयाल : प्रेम-विलास बसंत जायसी: कृष्ण-चरित्र १६४ प्रवैजनाय कुर्मी: नख-शिख वर्णन 83° मुकुन्दलाल नागर : गुलद्स्ता-ए-मुंकुन्द '१४ महादेवप्रसाद त्रिपाठी: राघव-रहस्य

83

रघुरान सिंह: रघुरानविलास '६४' : जगनाथ-शतक १९४ : पदावली विश्वेश्वरत्रस्य पाल वर्मा : श्रङ्गा-दर्श १९४ सीताराम शर्मा: काव्य-कलापिनी 1EY हफ़ीजुला खाँ : मन-मोहनी '६४ च॰ कृष्णलाल गोस्वामी : रससिन्ध-शतक 'ध्य कालिकाप्रसाद सिंह : राम रसिक-शिरोमनि '६५ गनाधरप्रसाद शुक्क : जगदीश-विनोद 'ध्र गोपालराम गहमरी : दंपति-वास्य-विलास दि भ जियालाल त्रिपाठी: मक्ताम्ब्रनिषि ¥3° वलदेवप्रसाद: शृङ्कार-सरोज '९५ मोहनलाल विष्णुलाल पाएड्या: ं प्रेम-प्रमोदिनी १९५ : वसंत-प्रमोदिनी <sup>१</sup>९५ रत कुँवरि : प्रेमरत . 'ध्र ! श्यामसुन्दर सारस्वत: रसिक-विनोद **7**E4 स्रिकशोर जी, स्वामी : मिथिला-विलास रध्य

कालिकाप्रसाद सिंह: मानस-तरंगिणी '६६ जानकीप्रसाद महन्त : कवित्त-वर्णावली 'ह ६ प्रतापनारायण मिश्र : लोकोक्ति-्रशतक '६६ वेनीप्रसाद तिवाङ्गे : श्रनुराग-मंजरी महेश्वरंबखश सिंह : महेश्वर-चन्द्रिका 'ध्६ ·रघुराज सिंह: रघुराज पचासा '९६ -रामिकङ्कर सिंह : रसिकविहार-रताकर '६६ रामदयाल नेर्वाटया : प्रेमाङ्कर '६६ लालनी राम,मुंशी: कान्याङ्कर १६६ शिवदास : सुधासिन्धु । उदयभानु लाल : भानु-विरहावली -गङ्गानारायणः पद-कुसुमाकर '६ अ गङ्गाप्रसाद अवस्थी: राग-बहार 03 गौरीशंकर शुक्लः मनरञ्जन-प्रकाश **3**2' ंठाकुरदीन मिश्रः प्रेम-तरंग दोहा-वली '९७ देवदास : ऋद्त वृन्दावन '६७ ·बलदेवदास : प्रभात-शतक '६७

-भोपालदासःभारत-भजनावली <sup>2</sup> ७

'मधुर ऋली': युगल - विनोद् पदावली १९७ महेश्वरबख्श सिंह: महेश्वर-विनोद 25.3 रघुवरद्याल: रस-प्रकाश : '६ अ रत्तन सिंह : नटनागर-विनोद हिं दिं रामसुख: कवितावली शिवम्बरप्रसाद: मित्र-विलास १९७ श्यामनारायण : प्रेम-प्रवाह '९७ स्रम्त्रिकादस व्यास : ईश्वरइच्छा गङ्गादास ः विनयपत्रिका <sup>१</sup>६८ -रसरंगमिण : सरयू रसरङ्ग-लहर्स् शालियाम शर्मा : हरि-यश गायन ·85 श्यामसुन्दर: महेश्वर-सुधाकर '६८ **ऋयोध्यासिंह उपाध्याय** : रसिक-रहस्य '९६ कालिकाप्रसाद : राधा जी का नखशिख 'हह हरिश्चंद्र 'हिक् नगनाथदास : जानकीपसाद द्विवेदी: जानकी-सतसई 'हह दौलतराम कवि: महेश्वर रसमीर ग्रंथ '६६ पातेश्वरप्रसाद: अनुराग-प्रकाश' ह

बलवन्त सिंह: भक्ति शिरोमिण रह . मिश्रबंधु : लवकुश-चरित्र '९९ मोहनलाल गुप्त : प्रेम रसामृत '६६ योगेन्द्रनारायण सिंह : शारदा-नखशिख १६६ लच्मीनारायण सिंह: विनोदमाला लालदास कवि:रामचरणानुराग'हह श्रयोध्यासिंह उपाध्याय: प्रेमाम्बु-वारिधि १६०० ः प्रेम-प्रपञ्च 73 2800 गजाधर शुक्रःभुवनेन्द्र भूषरा १६०० ~जैनेन्द्र किशोर: शृङ्कार-लता १**६०**० पतिराम बाबू : कवि भूषया-विनोद 0038 प्रेम सिंह पृथ्वीराजोत: कामकेतु राजा का जस १६०० महेश्वरबख्श सिंह: महेश्वर-प्रकाश 0038 महावीरप्रसाद ं द्विवेदी : नागरी 0039 ~ मोतीराम भट्टःमनोद्वेग-प्रवाह १६०० त्रबविहारी लालःसंगीतं-सुधा १६०० शीतलप्रसाद, मुंशी: प्रेम-सरोवर 0038 श्रीधर पाठक: क्लाउंड मेमोरियल

( धन-विनय ) १६००

श्रीधर पाठक: गुनवंत हेमंत १६०० हरिश्चंद्र : रस वरसात १६०० अयोध्यासिंह उपाध्यायः प्रमाम्बु-प्रवर्पण १०१ प्रेमाम्बु-प्रवाह् '०१ श्रद्धयकुमारः रसिकविलास रामा-यण '०१ कन्हैयाप्रसाद मिश्र : विद्याशक्ति 3 O S करगाीदान : मैरव-विनोद कृष्णदेवनारायण सिंह: अनुराग-मखरी '०१ ग्गोशप्रसाद शर्मा : गगाधिप-सर्वस्व '०१-गुरुप्रसाद सिंह मारत-सङ्गीत '०१ महावीर सिंह वर्मा : मानस-लहरी 308. रामचन्द्र शुक्कः चारण-विनोद '०१ ललनिपया: ललन-प्रदीपिका '०१ ः ललन-प्रभाकर '०१ व्रजनन्दनसहाय : व्रज-विनोद '०१ श्याम जी शर्मा : श्याम-विनोद १०१ हरिचरणदास: चमत्कार चन्द्रिका <sup>3</sup>०१ ? किशोरीलाल गोस्वामी: प्रेम रत-माला '०२ द्वि०

: प्रेम-त्राटिका '०२

: सुदामा-विनोद '०२

33

कुञ्जनदास

गजाधरप्रसाद शुक्कः उषा-चरित्र '० २ ່າດວຸ फ़तेह सिंह वर्मा : ऋतुचन्द्र **'**o ₹ युगल्धिया : युगल्पिया रङ्गनारायण पालः प्रेम-लतिका '०२ लिखराम : इनुमान शतक 305 ललनिपयाः ललन-फाग : ललन-रस-मञ्जरी '०२ : ललन-लतिका <sup>?</sup>०२ : ललन-चिन्द्रका '०२ श्यामसुन्दर मिश्र : सुधासिन्धु १०२ श्रद्धयबट मिश्र: पुष्पोपहार '०३ कन्हैयाप्रसाद: बिहार के गृहस्थों का जीवन-चरित्र '०३ गोवर्धनलाल गोस्वामी : प्रम-शतक '०३ सावित्री प्रसिद्ध नारायण सिंह : उपाख्यान १०३ चौधरी: भारत-बदरीनारायण बधाई '०३ बालमुकुन्द वर्मा : प्रेम-रतावली , 03 महावीरप्रसाद द्विवेदी: काव्य-मञ्जूषा १०३ रघुनाथप्रसाद त्रिपाठी : माला-चतुष्ठय १०३ · रामद्याल: बलभद्र-विजय '०३ लद्मीनारायण नृसिंहदासःराधिका-मंगल '०३

ललनिपया: श्रेनिरुद्ध-परिण्य '० इ : ललन - विनोद '०३ शिवपाल सिंह : शिवपाल-विनोद श्रम्त्रिकाद्त्त व्यास : रसीली कजरी <sup>2</sup>०४ तु० श्रयोध्यासिंह उपाध्याय : प्रेम-पुष्पो-पहार '०४ कार्त्तिकप्रसाट् खत्री: कवित्त रता-कर '०४ गजराज सिंह : ग्राजिर-विहार '०४ निर्भय : निर्भय-प्रकाश मोहनलाल शर्मा: माधव यशेन्द्र-प्रकाश '०४ रामप्रताप सिंह: भक्ति-विलास '०४ নূ৹ लद्मीनारायण नृसिंहदास : नल-दमयंती-चरित्र '०४ ललनपिया: ललन-सागर शङ्कर : उषा-चरित्र शिवचन्द्र भरतिया : प्रवास-कुसुमा-वली १०४ ः काश्मीर-सुषमा श्रीघर पाठक 308 हर्षादराय सुन्दरलाल मुंशी: रसिक-प्रिया '०४ किशोरीलाल गोस्वामी: सावन सुहावन '०५

कार्त्तिकप्रसाद खत्री : शृङ्कारदान 204 कालीचरण सिंह: ग्रमहरा '०५तृ० गिरिधर शर्माः मातृवंदना जयपाल महाराज : रसिक-प्रमोद , ou वुलसीप्रसाद : हजो 704 प्रतापनारांयण मिश्रःतृप्यन्ताम् '०५ बलदेवप्रसाद् मिश्र : महा मन-मोहिनी '०५ माधवदास : नखशिख 204 रामकृष्ण वर्माः सावन-छटा '०५ : वर्षा त्रिहार '०५ लल्बिपियाः ललन-विलास ै०५ १ : ललन-शिरोमिख १०५ ! : ललन-रसिया

ः ललन-रिचया '०५ १ ः ललन-रिचया '०५ १ ः ललन-प्रमोहिनो '०५ १ ः ललन-प्रमोहिनो '०५ १ ः ललन-कितावली '०५ १ श्याम जी शर्माः खड़ी बोली पद्मादशे '०५ श्रृषिलाल साहुः पावस प्रेमलता'०६

श्रयोध्यासिंह उपाध्याय : उद्घोधन '०६

र््ह्यवट मिश्र : श्रानन्द कुसुमोदय

उदयभानुलाल:भानुप्रकाशिका '०६ करन सिंह : कर्णामृत '०६

खुन्नालाल शंमी : इन्दुमती परिग्य '०६ गिरिराज कुँवर:व्रजराज-विलास '०६ बचनेश मिश्र : नवरत बदरीनारायण चौधरी: श्रानन्द-ं ऋरुणोदय '०६ बालमुकुन्द गुप्तः स्फुट कविता ै०६ महादेवलाल: रहस्य पदावली '०६ महादेवप्रसाद: खटकीरा-युद्ध '०६ सूर्यनाथ मिश्र: लोचन पचीसी '०६ हीरा सखी जी: ऋनुभव-रस '●६ कमरदान : कमर काव्य १०७ खैराशाह : बारहमासा '०७ गदाधरप्रसाद : प्रेम पीयूषधारा '० ७ भगवानदीन, लाला : भक्ति भवानी राधारमण मैत्र : केशर-मज़री '०० रामभजन त्रिवेदी - राधा - विषाद मोचनावती '०७

मोचनावती '०७ लोचनप्रसाद पारखेयः प्रवासी '०७ कमलादेवीः कमला भजन-

गदाधरसिंह ्

सरोवर '०८

ः भारतमहो <sup>१</sup>०८ १

चूड़ामिश : समस्यावली '०८ जगन्नाथसहाय:भक्त रसनामृत '०८ देवीप्रसाद शर्मा: प्रभात '०८ ? प्रतापनारायस मिश्र : संगीत

शाकुन्तल '॰८

विश्वरूप स्वामी : पदावली '०८ १ श्रयोध्यासिंह उपाध्याय: काव्यो-पवन १०६ बचक चौवे : सावन-त्रहार '०६ रामनारायण ठाकुर : हल्दीबाट का युद्ध '०६ गनाधरवर्षा सिंह: साहित्य-छुटा जयशङ्कर प्रसाद : प्रेम-राज्य १०० मैथिलीशरण गुप्तः रङ्ग में भङ्ग '१० ः जयद्रथ-वध १० प्रयागनारायण्, मिश्रः ऋतु-काव्य '? o-कृष्णप्यारी : प्रेमरल '११ देवीप्रसाद 'प्रीतम' : बुन्देलखराड का अलबम १११ प्रयागनारायण मिश्र : राधव-गीत ,88 ठाकुर पुगारानाइ: श्रमर कथा '१२ नाथूराम शङ्कर शर्मा : शङ्कर-सरोज ११२ द्वि० प्रभुसेवक : विनय-सरोज '१२ भगवानदीन, लाला : रामचरणाङ्क-माला १२ -मैथिलीशरण गुप्त: भारत-भारती '१२ : पद्य-प्रबंध १२२ ·श्रीघर पाठक : वनाष्ट्रक ११२

हरिदास माणिक : हल्टीघाटी की लड़ाई '१२ जयशङ्कर प्रसाद : प्रेम-पथिक '१३ ः कानन - कुसुम 🏸 नाथुराम शङ्कर शर्मा : त्रनुराग-रल '१३ श्रमीरश्रली 'मीर' : वूढ़े का व्याइ श्रयोध्यासिंह उपाध्याय प्रवास रेश्ड शर्मा : हरिश्चन्द्रो-पाख्यान '१४ कृष्णदेवनारायण सिंह : कनक-मञ्जरी-दुर्भ जयशङ्कर प्रसाद: महाराखा का महत्व '१४ माधव शुक्कः भारत-गीताञ्जलि रे१४ रामनरेश त्रिपाठी : कांवता-विनोद , 48 लोचनप्रसाद पाग्रडेय : मेवाइ-गाथा '१४ : माधव-मञ्जरी '१४ श्रीनारायण चतुर्वेदी : चारण '१४४ सियारामशरण गुप्त: मौर्य-विर्जन गोकुलचन्द्र शर्मा: प्रश्वीर प्रताप मन्नन द्विवेदी: प्रेम

रामचरित उपाध्याय : सुक्ति मुक्तावली '१५ पाग्डेय : पद्य-्लोचनप्रसाद पुष्पाञ्जलि 'રપૂ शिवाधार पारखेय: पदार्परा 'श्रीधर पाठक: देहरादून : गोखले गुणाष्ट्रक 194 : गोखले प्रशस्ति '१५ त्र्रयोध्यासिंह उपाध्याय: कर्मवीर <sup>'</sup>१६ गयाप्रसाद शुक्ल: कृषक-ऋन्दन '१६ ः भारत-विनय '१६ मिश्रबंधु बुद्धटघर पागडेय : पूजा-फूल '१६ श्रीधर पाठक: जगत सनाईसार '१६ नवीन : गोपिका-गीत '१६ न्त्रयोध्यासिंह उपाध्याय: ऋतु-मुकुर 983 : पद्य-प्रमोद मैथिलीशरण गुप्त: किसान '१७ श्रीनारायण चतुर्वेदी १: चॉच महा-काव्य ११७ <sup>'</sup>जयशङ्कर प्रसादं : चित्राधार '१८ भंगवानदीन पाठकः पद्य-पारिवातः '१८ रामचरित उपाध्याय: देव सभा ³**१**⊆

रामनरेश त्रिपाठी : मिलन : क्या होमरूल लोगे ! '१८ श्रीधर पाठक : भारत-गीत १९८ हरिप्रसाद द्विवेदी: प्रेम:पथिक '१८ गयाप्रसाद शुक्ल: त्रिशूल-तरङ्ग गोकुलचन्द शर्मा : गांधी-गौरव 3,8 जगदीशप्रसाद तिवारी : श्रौरङ्गजेन की नङ्गी तलवार '१६ नाथूराम शङ्कर शर्मा : वायस-विजय '१६ मैथिलीशरण गुप्तः वैतालिक ११६ राघेश्याम कथावाचक : रामायण ,88-रामचरित उपाध्याय: भारत-भक्ति ः रामचरित-22 चन्द्रिका '१६ हनुमन्तप्रसाद जोशी : हृदय-बीगा 385 श्रन्योक्ति-ईश्वरीप्रसाद शर्मा : तरङ्गिणी '२० : मातृ-वन्दना '२० गिरिजादत्त शुक्ल: रसाल-वन '२० भगवानदीन, लाला : वीर-पञ्चरत रामचरित उपाध्याय: रामचरित-चिन्तामिश '२० रामनरेश त्रिपाठी : पथिक '२० सत्यनारायस शर्माःहृदय-तरङ्ग्र २० मुखदेवप्रसाद सिंह : कुँवर ं त्रिजइया का गीत :२० १ इेश्वरीप्रसाद शर्मा: सौरभ '२१ कालीप्रसाद ः स्त्रमहरा '२१ गयाप्रसाद शुक्तः राष्ट्रीय मन्त्र १२१ रामचरित उपाध्याय : राष्ट्र भारती **?**२१ रामनारायण चतुर्वेदी: श्रम्बरीप शिवदास गुप्तः की चक-अध १२१ किशनचन्द 'ज़ेबा' : हमारा देश '२२ गयाप्रसाद शुक्ल : राष्ट्रीय-वीगा। 125 देवीप्रसाद 'प्रीतम' : श्रीकृष्ण्-जन्मोत्सव ॰ १२२ बुद्धदेव: त्रिखरे हुए फूल '२२ माधव शुक्ल: जागृत भारत २२ रामचन्द्र शुक्ल : बुद्ध-चरितं '२२ लोकनाथ द्विवेदी: पश्चिनी सियारामशरण गुप्त: अनाय '२२ सुमित्रानन्द्रन पन्तः उच्छ्वास '२२ श्रयोध्यासिंह उपाध्याय ः चुमते चौपदे, चौखे चौपदे '२३

त्रानंदिप्रसाद श्रीवास्तव : कुर्वानी गिरिनादत्त शुक्ल : स्मृति '२३ जगनारायण देव शर्मा : मधुप '२३ पदुमलाल पुत्रालाल वखशी : पञ्च-· पात्र '२३ महावीरप्रसाद द्विवेदी : सुमन '२३ मैथिलीशरण गुप्त : शकुन्तला '२३ च० पत्रावली '२३ द्वि'० विद्याभूषण 'विभु': पद्य-पयोनिधि सत्यप्रकाश : ब्रह्मविशान '२३ सूर्यकान्त त्रिपाठी : अनामिका '२३ रामकुमार वर्मा : वीर हम्मीर 🎏 रूपनारायण पाग्डेय: पराग '२४ सुरेन्द्रनाथ तिवारी : वीराङ्गना तारा '२४ त्रयोध्यासिंह उपाध्याय: पद्म-प्रसूत '२५ गुरुभक्तसिंह : सरस सुमन '२५ चन्द्रभान सिंह : कुसुमावली '२५. दिवाकरप्रसाद वर्मा : बसुमती '२५ मैथिलीशरण गुप्त : पञ्चवटी '२५६० ः स्वदेश-संगीत १२५. ः स्रनध १२५. मोहनलाल महतो : ऋछूत '२५ विद्याभूषर्ग 'विभु' : चित्रकूट-चरित्र '२५.

शहज़ादसिंह : विश्वामित्र '२५ : सती पद्मिनी १२५ श्रीनाथसिंह क्तिपलदेवनारायण सिंह: प्रेम-मिलन '२६ कामताप्रसाद गुरु : पद्य-पुष्पाञ्जलि '२६ जगदीशनारायण तिवारी : दुर्योधन-वध रेइ जयशङ्कर प्रसाद : ऋाँस् दयालुचंद्र विद्यालङ्कार : हिंदी-मङ्कार '२६ . नन्हेंलाल 4र्मा:नामदेव वंशावली २६ भगवानदीन, लाला : नवीन बीन "२६ मोहनलाल महतो : निर्माल्य '२६ युगलिकशोर मुख्तार : मेरी भावन १२६ रामनाथलाल : विपञ्ची '२६ · श्रंयामाकान्त पाठकःश्याम-सुधा<sup>9</sup>२६ : उषा '२६ सुभद्राकुमारी चौहान : भाँसी की रानी '२६-सुमित्रानन्दन पन्तः पल्लव ंगुरुभक्त सिंह .: कुसुम-कुझ '२७ जयशङ्कर प्रसाद : भरना '२७ द्वि० ं भैथिलीशरण गुप्तः हिन्दू मोहनलाल महतो : एक-तारा १२० रामनरेश त्रिपाठी: मानसी 3 D D

रामाज्ञा द्विवेदी : सौरभ सत्यप्रकाश : प्रतिविम्ब '२७ सुमित्रानन्दन पन्तः वीगा हरिप्रसाद द्विवेदी: वीर-सतसई '२७ श्रनमेरी, मुन्शी : हेमला सत्ता '२८ श्रानन्दिप्रसाद् श्रीवास्तव: उषाकाल '२८ '२्⊏ जगदीश भा : छाया **जगन्नाथदा**स ः गङ्गावतरण '२८ मैथिलीशरण गुप्त : गुरुकुल '२८ ः विकट मट `२८ ः त्रिपथगा 'रू 22 : शक्ति राय कृष्णदास : भावुक '२८ सियारामशर्ख गुप्त: श्राद्वी '२८ गुलात्ररत वाजपेयी : लतिका '२९ गोपालशरण सिंह : माघवी '२६ तारा पाराडेय : नेग्राकी '२९ दरव खाँ 'अभिलाषी': प्रकृति-सौन्दर्य '२६ पद्मकान्त मालवीय : त्रिवेनी '२६ महेन्द्र शास्त्री : हिलोर '२६ मिश्रनन्धु ः पद्य-पुष्पाञ्जलि '२६ मैथिलोशरण गुप्तः मङ्कार े१६ रामकुमार वर्मा : चित्तौर की चिता 398 रामकृष्ण शर्मा: कविता-कुसुम ?२६ रामनरेश त्रिपाठी : स्वप्न

रामनाथलाल'सुमन': बालिका' २६ विद्याभूषण 'विभु': ज्योत्सना '२६ शान्तिप्रिय द्विवेदी: नीरव '२६ सियारामशरण गुप्त: दूर्वोदल '२६ ,, : विषाद '२६ श्रानन्दिप्रसाद श्रीवास्तव: भांकी

गोकुलचन्द्र शर्मा: मानसी '३०
महादेवी वर्मा: नीहार '३०
रामकुमार वर्मा: ऋभिशाप '३०
श्रीनाथ सिंह : चूड़ियाँ '३०
सचिदानन्द सिन्हा: एकान्त '३०
सुमित्रानन्दन पन्त: ग्रन्थि ,३०
सूर्यकान्त त्रिपाठी: परिमल '३०
सोमनाथ शर्मा: वर्त्तमान मारत

हरिकृष्ण प्रेमी : श्राँखों में '३०
,, : स्वर्ण-विहान '३०
उदयशङ्कर मट्ट : तच्चिशला '३१
जगन्नाथदास : उद्धव-शतक '३१
जालकृष्णराव : कौमुदी '३१
मङ्गलप्रसाद विश्वकर्मा : रेणुका ३१
रामकुमार वर्मा : श्रङ्काल '३१
श्रम्भुदयाल सक्सेना : उत्सर्ग '३१
सुमद्राकुमारी चौहान : मुकुल '३१
श्रजमेरी, मुंशी : मधुकरशाह '३२
कपिलदेवनारायण सिंह : निर्मेरिग्री

गुरुभक्त सिंह : वंशी-ध्वनि '३२ : वनश्री 'इ२ रैं जगनाथप्रसाद् मिश्रः कलरव १३२ नन्दिकशोर भा : प्रिया-मिलन 'इ-इप पद्मकान्त मालवीय: प्याला '३२ भगवतीचरण वर्मा : मधुकण '३२ महादेवी वर्मा : रश्मि '३२ मैथिलीशरण गुप्त: सकत 'इ२ लद्मीनारायण मिश्र: त्रिदिव '३२ शिवरत शुक्त : भरत-भक्ति '३२ मुमित्रानन्दन पन्त : गुज्जन १३२ हरिकृष्ण प्रेमी : ग्रनन्त के पथ पर ,, ः जादूगरनी '३२ हीरादेवी चतुर्वेदी : मझरी <sup>१</sup>३२ जनादैनप्रसाद भाः श्रनुभूति '३३ पद्मकान्त मालवीय: श्रात्मवेदना ः स्रात्म विस्मृति '३३ प्रतापनारायण पुरोहित: नल नरेश बलभद्र दीचित : चकल्लस १३३ मैथिलीशरण गुत: यशाधरा '३३ रामकुमार वर्मा: निशीथ '३३ ं: रूपराशि '३३ रामेश्वरीदेवी 'चकोरी': किञ्जल्क शम्भुदयाल सक्सेना : ग्रमर लता

सिचदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन: मनदूत रे३३ . सियारामशरण गुप्त : त्र्रात्मोत्सर्ग इरिवंशराय 'वच्चन' : तेरा हार हरिश्चन्द्र जोशी: जीवन-फूल '३३ गोपाल सिंह नेपाली: पंछी '३४ ,, ं उमङ्ग '३४ गौरीशङ्कर फां : स्मृति '३४ तारा पाएडेय : सीकर '३४ दुलारेलाल भागेव : दुलारे दोहावली '३४ नेरेद्र : शूल-फूल महादेवी वर्मा : नीरजा ३४ रत्नकुंमारी देवी : श्रंकुर '३४ रताम्बरदत्त चरडोलाः मधुकोष ,38 रामेश्वर् ऋध्यापकः क्रवण-सतसई , \$8, विद्या ठाकुंर : श्रालोक रेइ४ विश्वनाथप्रसाद : मोती के दाने '३४ शम्भुद्याल सक्सेनाः भिखारिन शान्ति।प्रय द्विवेदी : हिमानी १३४ श्रीनिधि द्विवेदी : यौवन रेइ४ सियारामशरण गुप्तः पायेय '३४

हीरादेवी चतुर्वेदी: नीलम '३४ <del>श्रानन्द्कुमार : मधुवन '३</del>५५ : मालिनी रेट्यू उदयशङ्कर मद्द : राका '३५ गुरुमक्त सिंह : नूरजहाँ '३५ जयशङ्कर प्रसाद : लहर '३५ 'पुरुषायीं': ऋन्तर्वेदना '३५ वालकृष्ण्राव : श्राभास '३५ ब्रह्मदेव शर्मा : ऋन्द्न '३५ मुवनेश्वर सिंह : श्राषाढु '३५ मृत्युञ्जय : प्रलाप मोइनलाल महतो: कल्पना '३५ युगलवल्लभ गोस्त्रामी: हितयुगल ·श्रष्टयाम <sup>१</sup>३५ रामकुमारी चौहान : निश्वास '३५ रामकुमार वर्माः चित्ररेखा '३५ ्रामधारी सिंह : रेग्रुका '३५ रामसिंह, राजा: मोहन-विनोद '३५ सरयूपसाद शास्त्री : त्र्यासव '३५ हरशरण शर्मा : सुषमा '३५ हरिवेशराय : मधुशाला '३५ त्रशरफ़ं महमूद काज़ी: निमन्त्रण उमाशङ्कर वाजपेयी : त्रजभारती "३६ श्रोंकारनाय : उस श्रोर '३६ केदारनाथ मिश्र : श्वेतनील '३६ कर्णफूल '३६

नरेन्द्र

:

बचनेश मिश्र: शबरी '३६ भगवतीलाल श्रीवास्तव: श्रनन्त ग्रातिथि '३६ महादेवी वर्मा: सांध्य-गीत '३६ मैथिलीशरण गुप्त: द्वापर '३६ : सिद्धराज '३६ राय कृष्णदास : व्रजरज '३६ सियारामशरण गुप्त : मृरमयी '३६ सुभद्रा देवी गुप्त : काकली '३६ सूर्यकान्त त्रिपाठी : गीतिका 'इइ मधुबाला '३६ हरिवंशराय हरिशरण मिश्र : मुक्तक ३६६ त्रानुप शर्मा : सिद्धार्थ '३७ **ऋयोध्यासिंह** - उपाध्याय लता '३७ इलाचन्द्र जोशो : विजनवती '३७ गोपालशरण सिंह: कादम्बिनी '३७ चन्द्रप्रंकाश वर्माः चौंदनी '३७ जयशङ्कर प्रसाद: कामायनी ३३७ तारा पार्खेय : शुक्रिक १३७ -नाथप्रसाद दीचित : माधुरी है३७<sup>7</sup> भगवतीचरण वर्मा : प्रम-सङ्गीत रामकुमार वर्मा: चन्द्रकिर्ग '३७ रामनाथ जोतिषी : रामचन्द्रोदय १३७ ्रामानन्द तिवारी : परिशाय <sup>2</sup>३७ ्रामेश्वरी देवी गोयल : जीवन का स्वम '३७

श्रीमन्नारायण स्त्रग्रवाल : रोटी का राग १३७ सुमित्रानन्दन पन्त : युगान्त '३७ स्यदेवी दीन्तित : निर्भिरिणी ৠ हरिवंशराय : मधु कल् रा '३७ त्रांनन्दकुमार : पुष्पवाण '३८ श्रारसीप्रसाद सिंह: कलापी '३८ गङ्गाप्रसाद पार्राडेयः परिंका '३८ गोपालशंरण्ं सिंह : मानवी '३८ चन्द्रप्रकाश वर्माः समाधिदीप '३८ नगेन्द्र ं ृवनवाला '३८ राजेश्वरी त्रिवेदी : कुम्कुम '३८ रामेश्वर शुक्ल : मधूलिका '३८ सियाशरण गुप्त : बापू 💐 हरिवंशराय : निशा-निमंत्रण '३८ श्रयोध्यासिंह उपाध्याय : वैदेही-वनवास '३६ त्रनूप शर्मी : सुमनाञ्जलि ३६ श्रशरफं महमूद् काजी : श्रांतिम श्राशा '३६ ्त्रानन्द<u>क</u>ुमार सारिका '३६ भट्ट : मानंसी '३६ उदयशङ्कर : विसर्जन '३६ कृष्णदेवप्रसाद गौड़ : वेढ़व की बहक '३६ गोपालशरण सिंह: संचिता '३ं६ ! तोरन देवी शुक्ल : जागृति '३६ दीनानाथ न्यास: हृदय का भार '३६

दुर्गाप्रसाद भूँभन्तूवाला : श्रारती 3₹° ः सौरम '३६ ! धलदेवप्रसाद मिश्र: जीवन-सङ्गीत बालकृष्ण शर्मा : कुंकुम '३६ राजेश्वर गुरु : शेकाली रे३६ रामकुमार वर्मा : जौहर '३६ रामेश्वर शुक्ल : अपराजिता '३६ रामेश्वरी देवी गोयल : मकरन्द 'इह शकुन्तला श्रीवास्तव: रजकण् १३६ शिवमङ्गल सिंह : हिलोर रेह्ट ' सर्वदानन्द वर्मा : अर्घ्यदान '३६ १ जुदुर्शन : महार ¹३६ ्रेष्ठिमित्रानन्दन पन्त : युगवाखी '३६ सूर्यकान्त त्रिपाठी : तुलसीदास '३६ सूर्यनारायण जैन : दीपक '३६ .इरिवंशराय: एंकांत सङ्गीत रैह होमवती देवी : उद्गार '३६ १ 15 ग्रर्घ १३६ कपिलदेवनारायण सिंह : वन्दी केदारनाथ मिश्रः कलापिनी १४० नरेन्द्र : पलाश-वन १४० . भगवतीचरण वर्मा: मानव १४० महादेवी वर्गा : यामा '४० ंमैथिलीशरण गुप्त : नहुष '४० न्राजेश्वर गुरु : दुर्गावती १४०

रामलाल श्रीवास्तव : विभावरी रामधारीसिंह : द्वनद्व गीत १४० : रसवन्ती 33 : मेघमाला '४० रामसिंह : 'टी' शाला '४० शालिग्राम श्रीकृष्ण्राय : हिमांशु '४० प्रलय-वीगा '४० ! सुधीन्द्र : सुमित्रानन्दन पन्तः ग्राम्या १४० : पह्नविनी '४० हरदयालु सिंह:दैत्य-महावंश '४० हरिकृष्ण प्रेमी : ऋशिगान '४० हीरादेवो चतुर्वेदी : मधुवन '४० श्रमरनाथ कपूर: पत्र दूत '४१ श्रयोध्यासिंह उपाध्याय : पुरय-पर्व '४१ उपेन्द्रनाथ 'ग्रश्क' : किम्मयाँ '४१ गोपालशरण सिंह: सुमना '४१ चन्द्रमुखी श्रोभा : पराग १४१ जगदम्बाप्रसाद : वैशाली '४१ पदाशन्त मालवीय : क्जन १४१ भगवतीप्रसाद वाजपेयी : ह्योस के बूँद '४१ ! महादेवी वर्मा : ( श्राधुनिक कवि माला में ) '४१ रामेश्वर शुक्ल :किरण वेला '४१ शम्भुद्याल सक्सेना : नीहारिका

माखनलाल

शम्भुदयाल सक्सेना ः रैन वसेरा '४१ १

शिवमङ्गल सिंह : जीवन के गान '४१ !

श्यामनारायण पारडेय : इल्दी-घाटी '४१

भीमन्नारायण श्रय्यवाल : मानव '४१

सर्वानन्द वर्मा : निर्वासित के गीत

'४१ वियारामशरण गुप्तः उन्मुक्त '४१ सुमित्राङ्कमारी विन्हाः विहाग '४१ महादेवी वर्माः दीपशिखा '४२ किर्राटिनी '४२ मैथिलीशरण गुप्त : कुणाल-गीत '४३ रामकुमार वर्मा : (श्राधुनिक कवि-माला में) '४२

चतुर्वेदी : हिम-

रामरत भटनागर: ताराडव '४२ सिचदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन: चिंता '४२

सुमित्रानन्दन पन्त : (ब्राधुनिक किन्माला में) '४२ सोहनलाल द्विवेदी: वासवदत्ता '४२ हृदयनारायण : सपमा '४२

काव्य-वात्त

रामलालःबाल-विनोद रामायण्' ७६ देवराज : माता का प्यारा '०४ ,, : लोरियाँ '०५ सुन्दरलाल द्विवेदी : बाल-गीताञ्जलि '०८ लोचनप्रसाद पाएडेय : बाल-विनोद '१३

मन्नन द्विवेदी : विनोद ै१४ गयाप्रसाद शुक्तः कुसुमाञ्जलि १६ ग्रयोध्यार्तिह उपाध्याय : बाल-विनोद ११७

" : विनोदबाटिका <sup>१</sup>२२ विद्याभूषण : सोहराव ऋौर दस्तम <sup>१</sup>२३ श्रयोध्यासिंह उपाध्याय : बाल-विलास '२५ ईरवरीप्रसाद शर्माःचना-चवेना'२५ व्रजभूषसम्प्रसाद : खेल-खिलीना '२५

1

श्रीनाथिंह: बाल-कवितावली '२५ त्र्रयोध्यासिंह उपाध्याय : बोल-चाल '२८

रामलोचनशरणः चमचम '२५ विद्याभूषणः गोवर गनेश' २५ श्रयोध्यासिंह उपाध्यायः बाल-

विभव '२६ श्रीनारायण चतुर्वेदी : शतदल-

भ्यापार्थः च्याप्राप्तः । भमलः <sup>१</sup>३७ सोहनलाल द्विवेदीःदूघ-त्रताशा '३४ शम्भुदयाल सक्सेना: पालना '३८ 🕻 लच्मीनिधि चतुर्वेदी : भैंसासिंह श्रयोध्यासिंह उपाध्याय : बाल-कवितावली '३६ जीनाथ सिंह: पिपिहरी '३५ श्रीनाथ सिंह: बाल-भारती '४०

# काव्य-अनुदित

#### ( संस्कृत-प्राकृत )

वाल्मीकि: रामायण श्रमर : - शतक अश्वघोष : सौन्दरानन्द : चौरपञ्चाशिका विल्ह्या जयदेव : गोतगोविन्द कालिदासः ऋतुसंहार ः मेघदूत पंडितराज: मामिनी-नगन्नाथ : कुंमारसम्भव विलास ः रघुवंश : गङ्गालहरी :3 विद्यापति: कीर्त्तिलता : किरातार्जुनीय भारवि त्रज्ञात : सुभ।षित-रताकरं भट्टि : -- काव्य श्रज्ञात : रामाश्वमेध : शिशुपाल-वध माध चैतन्यदेव: ग्रन्थारम्भकैरवी श्रीहर्ष : नैषधीय भर्तृहरि ' घोयी : त्रिशतक : पवनद्त

#### (बँगला)

माइकेल मधुसूदनदत्तः विरहिणी-नवीनचन्द्रसेन : पलासी का युद्ध खीन्द्रनाथ टाकुर: माली वजाङ्गना : गीताञ्जलि मेघनादवघ 37 52 : वीराङ्गना : क्लरव " रवीन्द्रनाथ ठाकुर: फल-संचयं

# (मैथली)

विद्यापति : पदावंली

# हिंदी पुस्तक-साहित्य

# ( राजस्थानी )

पृथ्वीरांज : वेलि कृष्ण-रुविमणी री मीतराम त्रिपाठी : मनोहर-प्रकाश ( उद्

श्रल्ताफ़ हुसैन हाली:विधवा-प्रार्थना सुखदेवप्रसाद सिन्हा:जजनाते बिस्मिल (फारसी)

सादी : गुलिस्तौ

खैयाम, उमर : रुबाइयाँ

( यूरोपियन ऐंग्लोइंडियन )

होमर: इलियड पार्नेल: एकांतवासी योगी

बोटे : फाउस्ट ग्रेंग्रामस्य श्वागार में लिखितशोकोिक कॉलरिज : बुद्ध नाविक

नोल्डिस्मिथः श्रान्त पथिक कॉलारेज : वृद्ध नाविक ,, : ऊजड् ग्राम लॉंगफ़ेलो : इवैंजेलाइन

# उपन्यास-प्राचीन

चतुर्भुंबदार : मधुमालती नी वार्ता उसमान : चित्रावली मुहम्मद जायसी, मिलक : पद्मावत नूर मुहम्मद : इन्द्रावती

बोघा: माघवानल-कामकन्दला

# उपन्यास—तत्कालीन

सदानन्द मिश्र तथा शम्भुनाथ मिश्रचं मनोहर उपन्यास '७१ स्थामलाल नलचिरतामृत '७६ स्थामलाल नलचिरतामृत '७६ स्थामलाल नलचिरतामृत '७६ स्थालियाम मिश्र मालती और माधव की कथा '८१ श्रीनिवासदास, लाला : परीचा- गुरु '८४ दि ब्रालकृष्णभट्ट: नूतन ब्रह्मचारी '८६ व्यामास्वम '८८ किशोरीलाल गोस्वामी : लवङ्गलता '८६ ; स्वर्गीय कुसुम '८६ ; न्तिवेणी'६० ; प्रण्यिनी- स्थायिनी-

परिण्य १६०

द्धदयहारिगी 20

देत्रपाल शर्मा : कामलता '६०

ाषाकृष्णदास: निस्सहाय हिंदू <sup>1</sup>६०

बादेश्री उन्नद्नी कवि: कुमारी '६१ रिप्रिन्ट -देवदत्त शर्मा: सञ्चा मित्र '६१ वालकृष्ण भट्ट: सौ श्रजान श्रौर एक सुजान '६१ त्रयोध्यासिंह उपाध्यायः प्रेमकांता व्यास : स्राश्चर्य श्रम्बिकादत्त वृत्तान्त '६३ उदयराम कवि: मोजदीन मेहताब ₹3 गङ्गाप्रसाद गुप्त: अञ्दुल्ला का खून '६३ गोपालराम गहमरी: चतुर चञ्चला '€₹ देवकीनन्दन खत्री : चन्द्रकान्ता '£ ३-": नरेन्द्र-मोहिनी '६३देवीप्रसाद उपाध्याय: सुन्दर सरो-जिनी '६३ भवदेव पं : वचन तरिङ्गणी '६३ रत्नचंद ल्लीडर: नूतन-चरित्र '६३ ग्रभयचन्द्र चक्रवर्ती: भावचन्द्र-रहस्य ६४ भानमती गोपालरामगहमरी : भागी १९४ नेमा '६४ ः नए वाचू '१४ **जैनेन्द्र**किशोर कमलिनी '१४ : भुनेश्वर मिश्र : वराक घटना '६४ सतीशचन्द्र वसु : चतुरा '१४ देवकीनंदन खत्री : वीरेंद्र वीर '९५ -गोपालराम गहमरी : श्रजव लाश 33 33 : श्रद्भुत लाश जगनायशरण : नीलमिण '६६ <u>ज</u>ुलसीप्रसाद 338 : इलामती रामगुलाम राम: सुदामा 3,5 देवकीनन्दन खत्री : चंद्रकांता संतति '६६- रिप्रिन्ट गोपीनाथ पुरोहित : वीरेंद्र शिवशंकर भट्ट: चन्द्रकला दुर्गाद्त मिश्र : सरस्वती रुद्रदत्त शर्माः अपूर्वं सन्यासी १६८ ऋयोध्यासिंह उपाध्याय : ठेठ े हिंदी का ठाठ 'हह

कार्तिकप्रसाद खत्री : दीनानाथ गोपालराम गहमरी:सास-पतोहू १६६ ः गुप्तचर '६६ जगनाथप्रसाद चतुर्वेदी: संसार-चक 'ध्र : वसंत-मालती '६६ं देवकीनंदन खत्री:कुसुमकुमारी '६६ : नौलखा हार १६६ मदनमोहन पाठक : माया-विलास 33 रामस्वरूप शर्मा: सुधामुखी '६६ शर्मा, मेहता : धूर्त लजाराम रसिकलाल '१६≪ ,,: स्वतंत्र रमा परतंत्र लच्नी '१६ हरेकृष्ण बौहर : कुसुमलता 'हह कन्हैयालाल त्रिपाठी : उपन्यास-भंडार '१६०० गोपालराम गहमरी : वेकसूर की फौसी १६०० : सरकती लाश १६.०० 35 : डबल-जासूस १६०० : खूनो कौन है १६००-:वेगुनाह का खून १९०० :नमुना का खून १६०० बलदेवप्रसाद मिश्र : श्रनारकली १६०० बालमुकुन्द वर्मा : कामिनी १६००

मुरलीघर शर्माः सत्कुलाचारः १६०० रुद्रदत्त शर्मा : वरसिंह दारोगा 2800 **ं सरस्वती गुप्ताः शाजकुमार १६००** इनुमानप्रसाद : श्रपना यथार्थं इक्क 0038 हरेकुष्ण जौहर : भयानक भ्रम 0039 किशोरीलाल गोस्वामी : कुसुम कुमारी '०१ गोपालराम गहमरी : मायाविनी 308 जादूगरनी मनोरमा '०१ लड़की चोरी 208 जासूस की भूल '०१ : थाना की चोरी भयङ्कर चोरी बालमुकुन्द वर्माः राजेन्द्र मोहिनी 108 ् बासुदेव मोरेश्वर पोतदार: प्रग्रिय माघव '०१ इरिहरप्रसाद जिंजल: शीला '०१ 'हरेकुष्ण जौहर: नारी पिशाच '०१ : मयङ्क मोहिनी '०१ : जादूगर '०१ किशोरीलाल गोस्वामी : तारा '०२ : राजकुमारी १०२ गङ्गाप्रसाद गुप्त : नूरजहाँ '०२

गोपालराम गएमरी:डबल बीबी 70 र : देवरानी-जेठानी '०२ : अन्वे की आँख '०२ : जाल राजा '०२ : जाली काका '०२ 22 : जास्स की चोरी '०२ :मालगोदाम में चोरी '०२ चुनीलाल खत्री: सचा बहादुर '०२ देवकीनंदन खत्री: गुप्त गोदना '०२ : काजर की कोठरी '०२ बलदेवप्रसाद मिश्र : पृथ्वीराज चौहान '०२ पानीपत '०२ मदनमोइन पाठक: श्रानंद सुन्दरी श्याम जी शर्मा: प्रियावल्लभः प्रेम-मोहिनी '०२ श्यामलाल चक्रवर्ती: चम्पा '०२ हरेकुष्ण जौहर: निराला नक्ताव-पोश '०२ ः कमल कुमारी '०२ श्रमृतलाल चक्रवर्ती : सती सुल-देवी '०३ : उपन्यास कुसुम '०३ ं किशोरीलाल गोस्वामीः चपला <sup>२</sup>०३ : कनक कुसुम '०३ गोपालराम गहमरी: दो बहन 70३

ं , : घर का भेदी : , '०३

गोपालराम गहमरी : जास्स पर नास्स '०३ : डांक पर डाका '०३ : डाक्टर की कहानी १०३ गङ्गाप्रसाद गुप्त : वीर पत्नी '०३। ,,: कुमारसिंह सेनापति '०३ : पूना में इलचल '०३ द्वि० मदनमोहन पाठकः चन्द्रिका '०३ रामप्रताप शर्मा : नरदेव '०३ विट्ठलदास नागर: पद्माकुमारी "०३ शारदाप्रसाद वर्माः प्रेमपथ '०३ इरेकृष्ण जौहर : भयानक खुन ξo<sup>t</sup> इरिहरप्रसाद जिखल: कामोद कला 7 o 3 कमलाप्रसाद वर्मा: भयानक भूल 308 गङ्गाप्रसाद गुप्त : हम्मीर '०४ गिरिजानन्दन तिवारी: विद्याधरी गोपालराम गहमरी: लाइन पर लाश '०४ १ ,,: चक्करदार चोरी '०४ ! .,,: यारों की लीला '०४ ? ,, : मृत्यु विभीषिका '०४ १ ,, : योग महिमा '०४ १ ,, : देवीसिंह

गोपालराम गहमरी : लङ्का गायन मनोहरलाल : कान्तिमाला मिद्र लाल मिश्र : रणधीर सिंह '०४ रामचीज सिंह: कुलवन्ती '०४ लबाराम शर्मी, मेहता: श्रादर्श दम्पति '०४ विनायकलाल दादू: चन्द्रभागा '०४ शिवचन्द्र भरतिया:कनक सुन्दर'०४ श्यामसुन्दर वैद्य: पञ्जाव-पतन '०४ कमलाप्रसाद: कुल-कलङ्किनी '०५ किशोरीलाल गोस्वामी: कटे मूड़ की दो-दो बातें '०५ 2000 : चन्द्रावली : हीराबाई 'o4 : चिन्द्रका , ou : लवङ्गलता : मिल्लिका देवी '०५ गोपालराम गहमरी : तीन पतोहू देवकीनन्दन खत्री: श्रनूठी वेगम , o4 भगवानदास : उरदू वेगम '०५ मथुराप्रसाद शर्मा: नूरजहाँ '०५ रामनारायण दीवित: रम्भा '०५ रूपनारायण पाग्डेय: रमा '०५ विद्वलदास नागर: क्रिस्मत का खेल '०५

शीतलप्रसाद : मनमोहिनी '०५ एस्० एन्० गुप्त जैनी: निर्मला '०५ इज़ारीलाल : तीन बहिन '०५ श्रम्बिकाप्रसाद गुप्त: सचा मित्र '०६ किशोरीलाल गोस्वामी: इन्दुमती ; तरुण तपस्विनी : याकृती तखती : ज़िन्दे की लाश '०६ : लखनऊ की क्रव '०६ गिरिजानन्दन तिवारी: मुलोचना , 08 गोपालराम गहमरी: बासूस चकर में '०६ ,,: श्रद्भुत खून ,, : श्राँखों देखी घटना '०६ ? ,, : इन्द्रजालिक जासूस '०६ १ ,,: क़िले में खून '०६ ! ,, : केतकी की शादी '०६ ? ,, : खूनी का मेद '०६ ? ;; खुनी की खोज '०६ ? u: लाइन पर लाश '०६ १ ,,: चक्करदार चोरी '०६ १ ,, : यारों की लीला '०६ ! ., : मृत्यु विभीषिका '०६ ! चतुर्भुजसहाय : कुमारी चन्द्रकिरन जयरामलाल रस्तोगी : सौतेली माँ

देवीप्रसाद, मुंशी : रूठी रानी, ०६-रामजीदास वैश्यःफूल में काँटा '०६ रूपनारायण पाग्डेय: भयानक भूल. लाल जी सिंह : वीर बाला लोचनप्रसाद पारडेय:दो मित्र '०६ विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा : वीरेन्द्र कुमार '०६ वृन्दावनविहारी सिंह: दो नक्ताब-पोश '०६ ऋद्भुत प्राय-व्रजनन्दन सहाय: श्चित '०६ राजेन्द्र मालती '०६ **ऋयोध्यासिंह** उपाध्याय: खिला फूल '०७ किशोरीलाल गोस्वामी:पुनर्जन्म'०७ गोकुलप्रसाद वर्माः पवित्र जीवन 00 जङ्गबहादुर सिंह: राजेन्द्रकुमार '०७ जयरामदास गुप्तः लँगड़ा खूनी '०७ : किशोरी : रज्ज में भंग '०७ : काश्मीर पतन १०७ " गुलेनार '०७ **जैने**न्द्रकिशोर प्रेम '०७ नवलराय प्रतिपाल सिंह: बीर बाला '०७ बलदेवप्रसाद मिश्र: संसार '०७ माघव केसीट : अद्भुत रहस्य '०७

राम जी दास वैश्य : घोले की टट्टी ,00 विगड़े लजाराम शर्मा, मेहता: का सुधार '०७ सकलनारायण पारडेय : ग्रप-राजिता 2०७ इनमन्तसिंह : चन्द्रकला '०७ ईश्वरीप्रसाद शर्मा: कोकिला <sup>7</sup>०८ : हिर्गमयी <sup>१</sup>०८ नायाचरण त्रिपाठो : सती रं०८ चुन्नीलाल तिवारी : प्रेमी-माहात्म्य जयरामदास गुप्त: मायारानी '०८ जैनेन्द्रिकशोर : मनोरमा 'o= देवकीनन्दन खत्री : भूतनायं '०८ महादेव प्रसाद मिश्रः भाड़ूलाल की करतूत रे०८ रामलाल वर्मा : गुलबदन उर्फ़ रज़िया वेगम '०८ : पुतली महल '०८ ·लच्मीनारायण गुप्तः नलिनी '०८ लोलाराम मेहता: मुशीला विधवा °5 शंकरदयाल: महेन्द्रकुमार '०८द्वि• किशोरीलाल गोस्वामी: माधवी ्माघव १०६ जयरामदास गुप्तः कलावती '०६ "ः नवाबी परिस्तान <sup>१</sup>०६

जयरामदास गुप्त: मल्का चाँदवीवी ,05 जङ्गगहादुर सिंह: विचित्र खून '०६\_ रामचीज़ सिंह: वन-विहङ्गिनी '०६ रामप्रसाद सत्याल : प्रेमलता '०६ : किरण शशी '०६ : ग्रनन्त लजाराम शर्मा मेहता : विपत्ति की कसौटी '०६ ,, :हिन्दू गृहस्थ **ईश्वरीप्रसाद शर्मा:** स्वर्णमयी '१० किशोरीलाल गोस्वामी: सोना श्रीर सुगंधि '१०-भावरमञ्ज दारुकाः चन्द्र कुमारी 3 6 0-वलमद्रिह ठाकुर: सौंदर्थ कुसुम ईश्वरीप्रसाद शर्मा: नलिनी बाबू : मागधी कुसुम '११ कामताप्रसाद गुरु: पार्वती श्रौर यशोदा ११ काशीप्रसाद : गौहर जान '११' केदारनाथ ः तारामती '११ गोपालराम गहमरी: भोजपुर की ठगी '११ चन्द्रशेखर पाठक : श्रमीरश्रली ठग '११

चन्द्रशेखर पाठक: शशिकला '११ जङ्गबहादुर सिंह : शेरसिंह-विलक्ण जासूस '११ गरानमल श्रोभा : चपला '११ बलभद्रसिंह : जयश्री : सौन्दर्यप्रभा '११ रामनरेश त्रिपाठी : वीराङ्गना '११ : वीर बाला '११ शालियाम गुप्त: श्रादश रमणो ११ ऋोंकारनाथ वाजपेयी: शान्ता '१२ : लच्मी '१२ तृ० . किशोरीलाल गोस्वामी : लीलावती <sup>3</sup>83 £ कृष्णलाल गोस्वामी :माधवी ११२ गोपालराम गहमरो : बलिहारी बुद्धि '१२ ः योग महिमा १२२ जगन्नाथ मिश्रं: मधुप-लतिका १२२ जमुनाप्रसादः दुर्भाग्य-परिवर्तन ११२ निहालचंद वर्मा : मोतीमहल '१२ रामनरेश त्रिपाठी: मारवाड़ी श्रौर पिशाचिनी १२ रूपिकशोर जैन: सूर्यकुमार-संमव व्रजनन्दनसहाय : राधाकान्त <sup>१</sup>२ शिवनारायण द्विवेदी : चम्पा '१२ किशोरीलाल गोस्वामी : लाल-कुँवर '१३

कृन्दनलाल : सत्यप्रेम गोपालराम गृहमरी : गुप्त मेद '१३ : अर्थं का अनर्थ '१३' निहालचद वर्मा : प्रेम का फल '१३ रामप्रताप गुप्त: महाराष्ट्र वीर '१३ शिवनाथ शर्मा: मिस्टर व्यास की कथा '१३ ः मृगाङ्ग लेखा '१३ ? श्रनादिधन बैनरजी:चम्पा फूल र१४ श्रात्माराम देवकर: मनमोहिनी गोपालराम गहमरी : गेस्त्रा वाबा 3886 : जाली बीबीं 33 श्रीर डाकू साहत्र '१४ : जास्स की ऐयारी '१४ चतुर्भुज श्रौदीच्य : हवाई महल दुर्गाप्रसाद खत्री : श्रभागे का भाग्य '१४ प्यारेलाल ग्रप्त: लवङ्गलता '१४ कृष्णप्रकाश सिंह अखीरी: वीर चूड़ामिण '१५ चन्द्रशेखर पाठक: हेमलता '१५ शानचंद बातल: वीराङ्गना '१५ देवेग्द्र : सुशीला वजनन्दनसंहाय: श्ररएयवाला '१५ : रज़िया बेगम '१५

ल्जाराम शर्मा, मेहता : श्रादर्श हिन्दू '१५ शिवनारायण द्विवेदी : कुमारी '१५ ः ग्रमरदत्त '१५ हरस्वरूप पाठकः भारतमाता रथ कृष्णलाल वर्माः चम्पा चाँदकरण सारडा : कालेज हाँस्टल नवलकिशोर सहाय पाएडेय :रोहिसी '१६ मुरारीलाल, पं : विचित्र वीर '१६ व्रजनन्दनसहाय : लाल चीन '१६ शिवनारायण द्विवेदी: प्रतिमा '१६ श्रीधर पाठक: तिलस्माती सुन्दरी '१६ दुर्गाप्रसाद खत्री : स्रनङ्गपाल '१७ "१७ मनन द्विवेदी: रामलाल मिश्रबन्धः : वीरमिशा '१७ श्रीकृष्ण मिश्र : प्रेम '१७ रामगोपाल मिश्र: माया ईश्वरीप्रसाद शर्मा : चन्द्रधर '१८ किशोरीलाल गोस्वामी : श्रॅंगूठी का नगीना '१८ चतुरसेन शास्त्री: हृदय की परख '१⊏ प्रेंमचन्द : सेवासदन् राघाप्रसाद सिंह ऋखौरी: मोहिनी "₹5

: दुर्गा शेर सिंह इरिदास माणिकः चौहानी तलवार '१⊏ ग्रम्बिकाप्रसाद चतुर्वेदी : कोहेनूर 38 जयगोपाल: भयानक तुफान '१६ दुर्गाप्रसाद खत्री: बलिदान '१६ व्रजनन्दन सहायःसीन्दर्योपासक '१६ दुर्गाप्रसाद खत्री : माया ः प्रोफ़ेसर भोंदू '२० ! शिवदास गुप्त : श्यामा इरिदास माणिक: राजपूर्तो की बहादुरी '२० गोविन्दवल्लभ पन्तः सूर्यास्त १३.2 जगदीश भा: खरा सोना बालदत्त पाग्डेय: वृनदेवी '२१ मनन द्विवेदी: कल्याणी '२१ राधिकारमणप्रधाद सिंहः तरङ्ग '२१ जगदीश भा: जीवन-ज्योति '२२ : प्रेमाश्रम प्रेमचन्द शिवनारायण द्विवेदी : छाया '२२ ः माता '२२ अवधनारायणः विमाता '२३ द्वि ० किशोरीलाल गोस्वामी : गुप्त / गोदना '२३. गौरीशङ्कर शुक्क : सरला '२३: चन्द्रशेखर पाठक: भरती 723.

प्रसुदत्त शर्मा : जीवन

<sup>7</sup>₹₹

बेनीप्रसाद मेहता: मायावती १२३ 'कल्याग्रसिंह शेखावतः सत्यानन्द 358 चिराडीप्रसाद 'हृदयेश:मनोरमा' २४ ं चतुरसेन शास्त्रो : व्यभिचार '२४ नवबादिकलाल श्रीवास्तव: शान्ति-निकेतन '२४ नित्यानन्द देव: भाई-भाई '२४ 'रामिकशोर मालवीय: शैलकुमारी 358 'रामनरेश त्रिपठी : लच्मी गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तव : प्राण्नाथ <sup>3</sup>२५ 'રપ્ गिरिजादत्त शुक्कः संदेह जगदीश का : ग्राशा पर पानी रे५५ '२५ प्रेमचन्द : रङ्गभूमि विश्वम्भरनाथ जिज्जा: तुर्के तरुणी '२५ शिवदास गुप्त : उषा 'રપૂ श्रीनाय सिंह : च्रभा 'રપૂ चर्ग्डीप्रसाद 'हृदयेश' मंगल प्रभात रेश्ह 'प्रफुलचंद्र श्रोभा : संन्यासिनी <sup>१</sup>२६ 'प्रेमचन्द: कायाकल्प ेरामिक्शोर मालवीय : शान्ता '२६ ेशिवपूजनसहाय : देहाती दुनिया '२६ 'उषादेवी मित्रा : पिया <sup>7</sup>70

श्रुषमचरण जैन: मास्टर साहिब **'**၃७ जगमोहन वर्मा : लोकवृत्ति वेचन शर्मा, पाएडेय: चंद इसीनों के खतूत '२७ "; दिल्ली का दलाल १२७ भगवतीचरण वर्मा: पतन '२७ भगवतीप्रसाद वाजपेयी: मीठी चुटकी '२७ विनोदशंकर ब्यास : श्रशान्त '२७ शीतलासहाय : मालकोस १२७ 🕻 चद्रभूषण ठाकुर: नरेन्द्र-मालती तेजरानी पाठक: हृदय का काँटा '२८ प्रेमचन्द्र : निर्मला प्रवासीलाल वर्मा : करमादेवी '२८ प्रतापनारायण् श्रीवास्तव: विदा <sup>3</sup>२८ वेचन शर्मा, पाएडेय : बुघुत्रा की वेटी '२८ भगवतीचरण वर्मा : पतन भगवतीप्रसाद वाजपेयी: अनाथ पत्नी '२८ यदुनन्दनप्रसाद: ऋपराधी 'र= राजेश्वरप्रशाद सिंह: मञ्ज रामकृष्ण शुक्तः ग्रमृत ग्रौर विष '२८

बुन्दावनलाल वर्माः लगन '२८ शिवनाथ शास्त्री : मैंभाली बहू '२⊏ इलाचन्द्र जोशी : घृणामयी '२६ ऋषभचरण जैन: वेश्यापुत्र '२६ बयशङ्कर प्रमादः कंकाल प्रेमचन्द : प्रतिज्ञा भगवतीप्रसाद वानपेयी: मुसकान 35, विश्वनाथ सिंह शर्मा : कसौटः ५६ विश्वम्मरनाथ शर्मा : माँ '२६ ऋषमचरण जैन : ग़दर : बुर्केवाली '३० : सत्याग्रह '३० कृष्णानन्द गुप्त : केन '३० गिरिनादत्त शुक्ल : श्रक्लोदय '३० ं , ; प्रेम की पीड़ा <sup>3</sup>३० गुलाबरत वाजपेयी : मृत्युञ्जय '३० जनादैनप्रसाद : मालिका '३० जैनेन्द्रकुमार: परख ं. " : स्पर्द्धा '३० प्रतीपनारायण् अोवास्तव: पाप .. ; ं , की श्रोर '३० प्रफुंखचंद्र श्रोमा : पतमह '३० ्रं ,, : पाप श्रौर पुराय '३० वेचन शर्मा, पाएडेय : शराबी '३० रामन्रेश त्रिपाठी : स्वमों के चित्र "₹0

विश्वनाथ सिंह शर्मा : वेदना '३० वृन्दाननलाल वर्माः गढ्कुंडार '३० शम्भुद्याल सक्सेना : बहूरानी '३० श्रीकृष्ण मिश्र : महाकाल '३७ ऋषभचरण जैन : रहस्यमयी '३१ ः भाई : भाग्य गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तव : लतखोरी लाल '३१ जहूरवर्ण्यः स्फुलिंग 338 तेजरानी पाठक : ऋज्ञली '३१ प्रेमचन्द ः गुबन <sup>,</sup>३१ रामविलास शुक्ल: कसक '₹१ राहुल सांकृत्यायन : बीसवीं सद्दि बुन्दाबनलाल वर्मा : प्रेम की भेंट '३१ ः कोतवाल की करामातं '३१ सूर्यकान्त त्रिपाठी : ग्रप्सरा कृपानाय मिश्र : प्यास चतुरसेन शास्त्री : खवास का व्याह ¹ą **₹**. " : हृदय की प्यास '३२ जैनेन्द्र कुमार: तपोभूमि परिपूर्णानन्द : मेरी आह '३२ प्रफुलचंद्र ग्रोभा : तलाक '३२ प्रेमचन्द् : कर्मभूमि 🕙

भगवतीप्रसाद वाजपेयी : त्याग-मयी '३२ वृन्दावनलाल वर्मा : कुएडली चक्र <sup>7</sup>37 शिवरानी देवी : नारी-हृदय '३२ श्रानन्दिप्रसाद श्रीवास्तव: मकरन्द '३३ ऋषभचरण जैन: मधुकरी '३३ कन्हैयालाल : इत्यारे का ध्याह ३३ चन्द्रशेलर शास्त्री : विघवा के पत्र ३३ चतुरसेन शास्त्री: इस्लाम का विष-वृत्त् '३३

.,,: अमर श्रभिलाषा '३३ **ज्योतिर्मयी ठाकुर: मधुवन '३**३ ंघनीराम प्रेम**ः वेश्या का हृदय** <sup>१</sup>३३ विश्वम्भरनाथ शर्मा : कल्लोल '३३ शिवमौलि मिश्र: मनसा १३३ सियारामशरण गुप्त: गोद '३३ सूर्येकान्त त्रिपाठी : अलका '३३ गोविन्दवल्लभ पन्तः प्रतिमा '३४ चयशङ्कर प्रसाद : तितली '३४ देवचरण : रत्तावन्धन '३४ प्रभावती मटनागर: पराजय '३४ भगवतीचरण वर्मा : चित्रलेखा ३४ भगवतीप्रसाद वाजपेयी : प्रेम-निर्वाह '३४ १ : लालिमा १३४

15

रूपनारायस पारखेय: कपटी '३४ वृन्दावन विहारी : मधुवन '३४' शीला मेहता: मोतियों के बन्दन-वार '३४ श्रीनाथ सिंह : उल्मन '३४ सियारामशरण गुप्त : अन्तिम श्राकांचा '३४ गोविन्दवल्लम पन्त: मदारी '३५ सुरेन्द्र वर्मा : मालती '३५ उषादेवी मित्रा: वचन का मोल श्रृषभचरण जैन: मन्दिरदीप '३६ : बुरादाफ़रोश '३६ गङ्गाप्रधाद श्रीवास्तव : स्वामी चौखटानन्द '३६ चतुरसेन शास्त्री : ब्रात्मदाह '३६ जैनेन्द्रकुमार : सुनीता १३६ घनीराम प्रेम : मेरा देश '३६ प्रेमचन्द : गोदान '३६ भगवतीचरण वर्मा : तीन वर्ष '३६ भगवतीप्रसाद बाजपेयी: पतिता की साधना '३६ रघुनाय सिंह: इन्द्रजाल '३६ ! लच्मीनारायण सिंह: भ्रातृ-प्रेम 38 ? वृन्दावनलाल वर्मा : विराटा की

पद्मिनी '३६

सूर्यकान्त त्रिपाठी : निरुपमा '३६

इन्द्र विद्यालङ्कार: अपराधी कौन ? 7₹७ ऋषभचरण जैनःचौदनी रात '३७ : चम्पाकली '३७ " जैनेन्द्रकुमार : त्यागपत्र '३७ प्रतापनारायण् श्रीवास्तवःविजय ३७ बेचन शर्मा, पारंडेय : सरकार तुम्हारी श्रौलों में '३७ : घरटा '३७ भगवतीप्रसाद वाजपेयीः विपासा '३७ मन्मथनाथ गुप्त: जय-यात्रा '३७ राधिकारमणप्रसाद सिंह: राम-रहीम '३७ ? 'राहुल सांकृत्यायन : सोने की दाल ?3 b श्रीनाथ सिंह: जागरण<sup>3</sup>३७ : एकाकिनी १३७ 'ऋषभचरण जैन: **मयखाना** '३८ गोविन्दवल्लभ पन्तः जूनिया १३८ गौरीशङ्कर मिश्र: जीवन-क्रान्ति १३८ प्रेमचन्द : दुर्गीदास '३८ ःरघुनाथ सिंह: एक कोना '३८ 'राम जी दास: सुघड़ चमेली '३८ ं,, : सुघड़ गँवारिन <sup>१</sup>३८ ": दिल्ली का व्यभिचार <sup>१</sup>३८ राहुल सांकृत्यायन : जादू का मुल्क '३८ ंसियारामशरण गुप्तः नारी <sup>१</sup>३८

उषादेवी मित्रा: जीवन की मुस्कान 3€` ऋषमचरण जैन : हर हाईनेस ः तीन इक्के '३६ चतुरसेन शास्त्रीः रागा राजसिंह'३६ प्रतापनारायण श्रीवास्तव: विकास '३६ रामरत मटनागर: श्रम्बापाली '३६ विमलाकुमारी :श्रभिनेत्री जीवन के अनुभव '३६ बृन्दाबनलाल वर्मा : प्रत्यागत '३६ उषादेवी मित्रा: पथचारी '४० उपेन्द्रनाथ 'श्रश्क' : सितारों 🚉 खेल '४० ऋषभचरण जैन : दुराचार के श्रद्दे '४० गिरिजादत्तं शुक्कः नादिरा १४० चतुरसेन शास्त्री : नीलमती '४० जैनेन्द्रकुमार : कल्याणी '४० भगवतीप्रसाद वाजपेयी : दो बहर्ने 340 रामनीदास : सची-भूठी 38.0 राधिकारमणप्रसाद सिंह: पुरुष श्रौर नारी '४० : सूरदास १४० राहुल सांकृत्यायन: जीने के लिए **?**४०

इलाचन्द्र जोशी : सन्यासी '४१ सूर्यकान्त त्रिपाठी : त्रिल्लेसुर वक-ः पर्दे की रानी '४१ रिहा '४१ जगदीश का : गरीब '४१ सर्वदानन्द वर्माः नरमेघ १४१ वरापाल : दादा कामरेड '४१ श्रीनाथ सिंह: प्रजामगडल '४१ रमाप्रसाद पहाड़ी : चलचित्र '४१ यशपाल चकर क्षत्र १४२ सिचदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन: इन्द्र विद्यावाचस्पति: ज़मींदार '४२ शेखर '४१ भगवतीप्रसाद वाजपेयी : निमन्त्ररा

# उपन्यास-वाल

श्रमीरश्रली 'मीर': सदाचारी वैजनाथ केडिया: काने की करतूत बालक '१७

मेमचन्दः सेवा सदन ( संचित ) '३४

# उपन्यास-अनूदित (संस्कृत-प्राकृत)

दर्गडी : दशक्रमार-चरित वाण् भट्ट : हर्ष-चरित

वाण भट्ट: काद्म्बरी (वँगला) पंचकौड़ी दे : घटना-घटाटोप बिङ्कमचन्द्र ः दुर्गेशनन्दिनी ः जय-पराजय : युगलाङ्गलीय 33 ः जीवन-रहस्य 25 : राजसिंह 32 ः नीलवसना सुन्द्री : श्रानन्दमठ 33 : मायावी 1 33 ः राधा-रानी नगन्द्रनाथ गुप्तः श्रमरसिंह : सीताराम 21 : खून : कृष्णकान्त का चरंडीचरण सिंह:गङ्गा गोविन्द सिंह 35 दानपत्र : महाराज नन्दकुमार 33 : चौने का चिद्रा को फाँसी ः कपालक्राङ्ला 72

| <b>२</b> ४२                   | २४२ हिंदी पुस्तक-साहित्य |                                  |                     |  |  |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|
| बङ्किमचन्द्र                  | : मृगालिनी               | राखालदास व                       | न्द्योपाध्याय: मयूख |  |  |
| "                             | : चन्द्रशेखर             | शरचन्द्र चद्टोपाध्याय: चरित्रहीन |                     |  |  |
| 33                            | : रजनी                   | ",                               | : विजया             |  |  |
| 33                            | : इन्दिरा                | , ))                             | : परिग्रीता         |  |  |
| >>                            | : देवी                   | , 33                             | : श्रीकान्त         |  |  |
| 77                            | : देवी चौषरानी           | 11                               | : बड़ी दीदी         |  |  |
| रमेशचन्द्र दत्त               | : वङ्ग विजेता            | ",                               | : परिडत जी          |  |  |
| 33                            | : माघवी कङ्करण           | 7;                               | : मभली दीदी         |  |  |
| '' : महाराष्ट्र जीवन-प्रभात   |                          | 77                               | : ऋर्च्याथा         |  |  |
| >,                            | : समाज                   | <b>53</b>                        | : लेन-देन           |  |  |
| » ; ;                         | राजपूत जीवन-संध्या       | 73                               | : गृहदाह            |  |  |
| रवीन्द्रनाथ ठाकुर : श्रांख की |                          | 7,                               | : देहाती समाज       |  |  |
|                               | किरकिरी                  | 23                               | : छुटकारा           |  |  |
| >>                            | : मुकुट                  | 23                               | : नवविधान-          |  |  |
| >,                            | : विचित्रवधू-रहस्य       | "                                | : शेष प्रश्न        |  |  |
| >3                            | : गोरा                   | 35                               | ः जयमाला            |  |  |
| ";                            | : श्राश्चर्य घटना        | <b>37</b>                        | : देवदास            |  |  |
| . 33                          | ः पञ्चभूत                | 55                               | : शुभदा             |  |  |
| ",                            | : घर श्रौर बाहर          | गिरीशचन्द्र घोष : बलिदान         |                     |  |  |
| <b>33</b>                     | : चार श्रध्याय           | अविनाशचन्द्र दासः प्रतिभा        |                     |  |  |
| . 27                          | : कुमुदिनी               | इन्द्रनाथ बंद्ये                 | ोपाध्याय: खुदीराम   |  |  |
|                               |                          |                                  | ~                   |  |  |

#### (गुजराती)

: शशाङ्क

"

राखालदास बन्द्योपाध्यायः करुणा "

रमग्रालाल बसंतलाल देसाई:कोकिल रमग्गलाल बसंतलाल ", ः पूर्शिमा श्रमर लालसा j, : स्तेह-यज्ञ

इन्द्र वसावङ्ग : शोभा

योगेन्द्रनाथ चहोपाध्याय : मानव्ती

या गरीबदास

इन्द्र वसावड़ा : घर की राह कन्हैयालाल मुन्शी: गुजरात के नाथ

कन्हैयालाल मुन्शी : पृथ्वीवल्लभ इच्छाराम सूर्यराम देसाई : कला-विलास

# (मराठी)

वामन मल्हार जोशी: रागिणी इरिनारायण त्र्रापटे: सूर्यप्रह्ण : आश्रमहरिगी : उषाकाल 33 हरिनारायसा आपटे : रूपनगर की राजकुमारी

. ( उर्दू )

रतननाथ सरशार : श्राज़ाद-कथा इसन निजामी ख्वाजा:वेगमात के श्राँसू इसन, निजामी खवाजा: श्रक्तसरों श्रश्रु पात ,, की चिद्रियाँ ,, : बहादुरशाह का मुक्तदमा अजीमवेग चगताई: कोलतार

(राजस्थानी)

किलोल : दोला मारू रा दूहा

(पंजाबी)

अशात: हीर-ओ-रॉमा

( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन )

सरवैंटिस: विचित्र वीर

वनयनः यात्रा-स्वर्णोदय

डिफ़ो: रॉविन्सन कूज़ो विंग : रिपवान विङ्कल

लिटन : समाधि

ड्यूमा : तीन तिलङ्गे

: षड्यन्त्रकारी

: पेरिस का कुनड़ा

: प्रेम-कहानी

ह्यूगो : अनोखा

: बलिदान

ः फाँसी

तुर्गनेव : संघर्ष

रेनाल्ड्स: नर-पिशाच

मौपासा : यौवन की भूल

: स्त्री का हृदय

फ्रान्स, अनातोले : श्रहंकार

टॉल्स्टॉय : युद्ध श्रीर शान्ति

# ં ૨૪૪

# हिंदी पुस्तक-साहित्य

टॉल्स्टॉय : श्रना

" : महापाप

" ः पुनर्जीवन

" ः श्ररावी

" : पवित्र पापी

देलेदा : वेचारी माँ

लेगलाफः प्रेमचकः

<sup>?</sup> ः बहिष्कार

त्रोडॉ नेल: क्रांतिचक

ग्लादकोव: शक्ति

गोर्की : शेलकश

" ः वे तीनो

'' : टानिया

" : माँ

दॉस्तॉवॉस्की: पवित्र पापी

पर्लंबक : धरती माता

## कहानी--प्राचीन

इंशा अल्लाह खाँ: कुँवर उदेभान चरित (रानी केतकी की कहानी) कृष्णदत्त पं० : बुद्धि-फलोदय शिवप्रसाद सितारेहिन्द : नामा-मनोरञ्जन

### कहानी-तत्कालीन

मोलानाथ : विक्रम-विलास '६७ गौरीदन, पं०: तीन देवों की कहानी '७० द्वि० : दृष्टान्त-कोश '७० परा हुदास गौर्भेदत्त पं ः देवरानी जेठानी की कहानी '७१ नजमुद्दीन: सूरजपुर की कहानी ं७१ त० रामप्रसाद तिवारी: नीति सुधा-तरिक्षिणी 'अपू यामिनी भानःकिस्सा मृंगावती ३७६ श्यामलाल चक्रवर्ती: कहानी कला-कामी 'अह न किलिकोर मुंशी सं ः मनोहर कहानी '८० साहबप्रसाद सिंह: सपने की सम्पत्ति '⊏२ दुर्गा प्रसाद, मुंशी: फुलवारी की छुनि 'द५

चराडीप्रसाद सिंह: हास्य रतन रे⊏६ जगतनारायण शर्माः अनवर वीर-वल समागम रेंद्र श्रम्बिकादत्त व्यासः कथा-क्रसम-कलिका '८८ सर्यभान: लजावती का किस्सा '८६ गोपालप्रसाद शर्माः नेकी का दर्जा बदी '६३ : कंजूस चरित्र '६३ : ठग-लीला सूर्यनारायण सिंह: बीरवर श्रकवर उपहास '६५ रिप्रिंट रामस्वरूप शर्मा: हास्यरस की मटकी '६ अ ज्वालादत्त जोशी:हष्टांत समुचय १८ : नेकी-बदी '०१ मेदीराम वालकृष्ण : हास्य-संधाकर '०२ स्वरूपचन्द जैन : भोज कालिदास '०३

किशनलाल : बीरवल-विलास '०४ सूर्यनारायण शर्माः हास्य-रत्नाकर सूर्यंकुमार वर्माः मित्रलाम '०७ श्रीकृष्ण ठाकुर: चन्द्रप्रभा '०६ ईश्वरीप्रसाद शर्मा : गल्पमाला '१२ गोपालराम: हत्या श्रोर कृष्णा '१२ द्वि० छाया '१२ प्रसाद : **जयशंकर** अनादिधन वैनरजी: वन-कुसुम गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तव : लम्बी दाढ़ी '१४ नवीन प्रियम्बदा देवी : श्रानन्दमयी रात्रि का स्वप्न '१४ रामलाल वर्माः जासूसी कहानियाँ कात्यायनी दत्त त्रिवेदी: गल्पगुच्छ गुलावचन्द श्रीवास्तव : नवरत <sup>?</sup>१६ स्त्रबीलेलाल गोस्वामी: पञ्चपराग '१६ : पञ्चपल्लव '१ं६ : पञ्चपुष्प '१६ उदयनारायण वानपेयी: स्वदेश-प्रेम '१७ उदयवीर सिंह : राजनैतिक प्रपञ्च **?** 8 %

छुबीलेलाल गोस्वामी : पञ्च-मञ्ज-रिका '१७ प्रेमचन्द: सप्तसरोज बालकृष्ण ठट्टे : अनुताप रेड्डे प्रेमचन्दः नवनिधि शङ्करप्रसाद मिश्र: सुलक्त्या '१८ गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तव : नोक-भोंक '१६ गोविन्दवल्लभ पन्त : लिली '१६ शर्मा : गल्प-विश्वमभरनाथ मंदिर '१६ शिवनारायण वर्माः गृलप शतक 38, €(18 सुदर्शन: पुष्पलता श्रनादिधन बैनरजी: चोट गिरिजाकुमार घोष : गल्प-लहरी<sup>¹</sup>२० प्रेमचन्दं: प्रेम-पूर्णिमा 350 लच्मीनारायण गुप्त: हृदय-लहरी ,50 गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तव : भड़ामसिंह शर्मा १२१ प्रेमचन्द : बड़े घर की वेटी '२१ ,, : लाल फ़ीना ः नमक का दारोगा<sup>,,,</sup>११ पदुमलाल पुनालाल बख्शी: ं **ग्र**ञ्जलि <sup>१</sup>२२ मोहनलाल नेहरू: गल्पाञ्जलि '२२

लद्मीनारायण गुप्तः उपेद्धिता '२२.

शिवनारायण द्विवेदी: गल्पाञ्जलि गोपालराम गहमरी: जासूस की डाली २७ र : कलियुगी दृश्य '२२ शान्ति 1२७ प्रेमचन्द : वेचन शर्मा, पाग्डेय: चॉकलेट शिवपूजनसहाय : महिला-महत्व चरडीप्रसाद 'हृद्येश': : चिंगारियाँ '२७ नन्दन-महाबीरप्रसाद द्विवेदी: श्राख्या-निकुङ '२३ प्रतापनारायण श्रीवात्तवः निकुञ्ज यिका सप्तक '२७ '**२**३ श्रीगोपाल नेवटिया: यूथिका' '२७ 'ें इ प्रेमचन्द: प्रेम-पचीसी 'सुदर्शन : तीर्थयात्रा सुदर्शन: सुप्रभात वेणी '२⊏ जगदीश भा : श्रात्माराम देवकर: स्नेहलता '२४ ज़हरवर्दश : समाज की चिंगा-गोविंदवल्लभ पन्त: एकादशी रे४ रियाँ 'रू 🕦 अचन्द : बैंक का दिवाला देश बदरीनाथ भट्ट: टटोलूराम टलास्त्री : प्रेम-प्रसून ,5⊏ राधिकारमणप्रसाद सिंह: गल्प-वेचन शर्मा, पाएडेय: दोज़ख की कुसुमावली <sup>१</sup>२४ १ श्राग '२⊏ विश्वम्भरनाथ शर्मा: चित्रशाला ` : वलात्कार <sup>१</sup>२८ , 5,R-: गल्पाञ्जलि '२८ जयशङ्कर प्रसाद : प्रतिध्वनि <sup>1</sup>२६ विनोदशङ्कर व्यास : त्लिका '२८ प्रेमचन्दः प्रेम-प्रमोद् 35€ कृष्णानन्द गुप्त : श्रङ्कर "રફ , : प्रेम-प्रतिमा चन्द्रगुप्त विद्यालंकार: चन्द्रकला ः प्रेम-द्वादशी 'श्ह् 35° खुदर्शन : बुदर्शन-सुधा "२६ जयशङ्कर प्रसाद: आकाश दीप '२६ : परिवर्तन '२६ जैनेन्द्र कुमार: : फॉं**सी** गङ्गाप्रसाद् श्रीवास्तव : गङ्गा-बमुनी प्रेमचन्द : प्रेम-तीर्थ , ગંગ प्रेम-चतुर्थां '२६ : ऋशिसमाधि '२६ <sup>2</sup>70 गुद्गुद्री 23 33

: पाँच फूल '२६ प्रफुलचन्द ग्रोभाः वेलपत्र '२६ ! भगवतीप्रसाद वाजपेयी: मधुपर्क 35, 35, मोहनलाल महतो : रेखा राय कृष्णदास: सुघांशु  $_{3}$ ç $^{\circ}$ : ग्रनाख्या लच्मीनारायण सिंह: रस-रंग '२६ विश्वम्भरनाथ शर्माः मिखमाला 3₹ विनोदशङ्कर व्यास : भूली वात '२६ विश्वम्भरनाथ शर्मा : भिखारिणी १ ३६ १ श्रीनाथ सिंह : पाथेयिका सुदर्शन : सुहरात्र स्त्रौर रुस्तम '२६ प्रेमचन्दः सतःसुमन : समर-यात्रा : प्रेम-पञ्चमी बैजनाथ केडिया : श्रस्फुट कलियाँ इरिशङ्कर शर्मा : चहचहाता चिड़ियाघर '३० कृष्ण्कुमारी देवी: स्रभागी बहनों की आ्रात्मकहानी '३१ गोविन्दवल्लम पन्त : संघ्या-प्रदीप ें?३१ चतुरसेन शास्त्री : श्रच्त **ज**यशङ्कर प्रसाद : श्रांघी <sup>3</sup>३१

जैनेन्द्र कुमार : वातायन श्रनपूर्णानन्द: महाकवि चचा <sup>'</sup>३२ ' गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तव : विलायती उल्लू '३र् जनाद्नप्रसाद भाः मृदुदल धनीराम प्रेम : वल्लरी प्रफुलचंद्र श्रोफा : जेल-यात्रा '३२ प्रेरणा '३२ : प्रेमचन्द्र ,, : समरयात्रा, (कहानियाँ) '३२ मङ्गलप्रसाद विश्वकर्माः ग्रश्रुदल वान्वस्पति पाठक : द्वादशी '३२ विनोदशंकर व्यास: इकतालीस कहानियाँ रेड्डि : धूप-दीप '३२ शंभुदयाल सक्सेना : बन्दनवार '३२ श्रीराम शर्मा :शिकार सुभद्राकुमारी चौहान : विखरे मोती चतुरसेन शास्त्री : रज-कण '३३ तेजरानी पाठक : एकादशी '३३ प्रतापनारायण श्रीवास्तव : स्राशी-वदि '३३, प्रफुल्लचंन्द्र ग्रोमा: जलधारा '३३ वेनीप्रसाद वाजपेयी : सम्पादिका **'**३३ वैजनाय केडिया ः दूर्वादल '३३ शम्भुदयाल सक्सेना: चित्रपट '३३

सियारामशरण गुप्त: मानुषी '३३ स्र्यंकांत त्रिपाठी : लीली सुदर्शन: सात कहानियाँ पदुमलाल पुत्रालाल नखशी: भलमला १३४ प्रेमचन्द ः पंच प्रसून '३४ लच्मीकान्त भा : मैंने कहा '३४ विनोदशङ्कर व्यास: उसकी कहानी '३४ रामनरेश त्रिपाठी: तरकस सुदर्शन: सुदर्शन-सुमन मुभद्राकुमारी चौहान : उन्मादिनी **'**58 वनारसी 🅦 ज्यादेवप्रसाद गौड़ : इक्का ३३५ **जैनेन्द्रकुमार**ः एक रात 33 Y प्रेमचन्द् : नवजीवन <sup>7</sup>34 'રૂપ્ बाचस्पति पाठकः प्रदीप सत्यजीवन वर्मा : मिस ३५ का पति निर्वाचन '३५ 'इंप्र : मुनमुन 'કૃપૂ साधुशरण: जीवन जयशङ्कर प्रसाद : इन्द्रजाल "३६ र प्रेमचंदः मानसरोवर ³३**६** पृथ्वीनाथ शर्मा: पँखुरियाँ '३६ भगवतीचरण वर्माः इन्स्टालमेंट '३६

रघनाथ सिंह: भिखारिणी

**7**夏長

राजेश्वरप्रसाद सिंह : गल्प-संसार 338 सद्गुरुशरण् अवस्थी: फूटा शीशा मुशीला आगा : अतीत के चित्र '३६ सुमित्रानन्दन पन्तः पाँच कहानियाँ **"३६** सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' : प्रभावती 'इइ जगदीश भा : क्या वह वेश्या हो गई ? '३७ प्रेमचन्द : कफ़न ( श्रीर शेष रच-नाएँ ) '३७ राजेश्वरप्रसाद सिंह: सोने का बाल '३७ कौमुदी '३७ शिवरानी देवां : श्रीनाथ सिंह : नयन-तारा '३७ श्यामसन्दर द्विवेदी: जीवन-ज्योति '३७ श्रमृतलाल नागरं : श्रवशेष <sup>१</sup>३८ गुलावरत वाजपेयी: तारा-मण्डल '३८ चगडीप्रसाद् वर्माः धन्यवाद '३८ चतुरसेन शास्त्री : मुग़ल बादशाहीं की ग्रानोखी बातें '३८ जैनेन्द्रकुमार : नीलम देश की राजकन्या '३८

जैनेन्द्रकुमार: नई कहानियाँ '३८ श्रीगोपाल नैवटिया: वीथिका '३६ तारा पारडेय : उत्सर्ग '३८ सर्वदानन्द वर्मा: तुम क्या हो ? '३६ प्रेमचन्द: नारी-जीवन की कहा-सुदर्शन पनघट '३६ : होमवती देवी : निसर्ग '३६' नियाँ '३८ चन्द्रधर शर्मा गुलेरी : गुलेरी जी बैजनाथ केडिया: महिला-मग्डल की श्रमर कहानियाँ '४० १ '३८ राधिकारमण प्रसाद सिंह: सावनी समा '३८ कहानियाँ '३८ सुदर्शन : चार कृष्णानन्द गुप्त: पुरस्कार '३९ चतुरसेन शास्त्री: सिंहगढ-विजय '३६ प्रेमचन्द : .की सर्वश्रेष्ट कहानियाँ '३६ द्वि० बद्रीनाथ शुक्क : कुन्दज़ेहन '३६ वेचन शर्मा, पाग्डेय: क्रान्तिकारी कहानियाँ '३६ भगवतीप्रसाद वाजपेयी: पुष्क-रिणी '३६ : हिलोर '३६ यशपाल : पिंजरे का उड़ान '३६ रमाप्रसाद 'पहाड़ी': सफ़र '३६ ,,: यथार्थवादी रोमांस '३६ राहुल सांकृत्यायन : सतमी के बच्चे '३६ वीरेश्वरसिंहःश्रॅंगुली का घाव '३६

शौकत उस्मानी: अनमोल कहा-.

नियाँ '३६

भगवतशरण उपाध्याय: सबेरा '४० रमाप्रसाद पहाड़ी: छाया में '४० विनोदशङ्कर व्यास : पचास कहा-नियाँ १४० सत्यजीवन वर्मा : म्रालवम '४० ,, : विचित्र श्रनुभव '४० : दो फूल '४० सर्वदानन्द वर्माः अकत्रर वीरक्क् विनोद '४० भगवती प्रसाद वाजपेयी: ख़ाली बोतल '४० श्रमृतलाल नागर: तुलाराम शास्त्रीं 388 उषादेवी मित्रा : नीम चमेली '४१ : सांध्य पूरवी '४१' गरोश पारखेय: देश की स्त्रान पर गोपालराम गहमरी: इंसराज की डायरी '४१ तारादेवी, कुँवरानी : देवीदासी '४१ • • कर्तव्य की वेदी '४१ प्रेमचन्द प्रेमपीयूष '४१ :

भगवतशरण उपाध्याय: सङ्घर्ष ४१ : गर्जन '४१ यशपाल : वो दुनिया '४१ **ॅरमाप्रसाद पहाड़ी : सड़क पर '४**१ : ऋधूरा चित्र '४१ राधिकारमण्यसाद सिंह: चुनी कलियाँ '४१ रामेश्वर शुक्ष : ये वे बहुतेरे '४१ सुमित्राकुमारी सिन्हा : ग्रञ्जल सुहाग '४१ वर्षगाँठ '४५ सूर्यकान्त त्रिपाठी : सुकुल की बोबी 355 कहानी शिवप्रसाद सितारेहिन्द: लड़कों की कहानी '७६ रसिकलाल दत्त: खिलौना ್ಯ ಜ सूर्येनारायण सिंह: बलई मिश्र :६६ सुन्दरलाल द्विवेदी: बाल पञ्च-तन्त्र १०६ द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी : ग्रीस श्रौर

· रोम की दन्तकथाएँ <sup>३</sup>११

प्रबन्ध रेश

रसिकलाल दत्त: खेल तमाशा १११

सुन्दरलाल द्विवेदी : बाल भोज-

इनुमन्त् सिंह, कुँवर : विनोद ११३

भगवानदीन, लाला: वालकथा-

इन्द्रजीत नारायण: वह जग '४२ कृष्णदेवप्रसाद गौड़: मस्रीवाली ,85 कड़वी मीठी बातें '४२ नरेन्द्र : बेचन शर्मा. पाएडेय : रेशमी भगवतीप्रसाद बाजपेयी: कला की दृष्टि १४२ विश्वम्भरनाथ शर्मा: पेरिस की नर्तकी '४२ शानदान '४२ यशपाल : रामनाथलाल 'सुमन' : वेदी के फूल '88 नाल रामनरेश त्रिपाठी : बाल कथा-कहानी '१८-ज़हूर्वस्था : मज़ेदार कहानियाँ '२३ विद्याभूषणः दपोरशङ्ख गरोशराम मिश्र : गज्जू श्रौर गण्यू 358 सुजाता देवी: मनोहर कहानियाँ 358 ज़हूरवख्श: मनोरञ्जक कहानियाँ '२५ भूपनारायग दीव्तित : नटखट पांडे "ગ્પૂ रामवृद्ध शर्मा : बगुला भगत '२५ माला '१६ -: सियार पाँड़े '२५ रामलोचन शरण: शिशु कथा-माला '२७ ,, : बचों की कहानियाँ '२७ सुदर्शन : फूलवाली जगन्नाथप्रसाद सिंह: घरौंदा '२८ रामकृष्ण शर्माः बिलाई मौसी '२८ सुदर्शनाचार्य सं०: कल्लू श्रौर मल्लू 'रू विद्याभूषण : खेलो भैया '१६ सुदर्शनाचार्य सं : श्रन्ठी कहा-नियाँ '२६ जहरबखशा: मीठी कहानियाँ '३० रामनाथ पाग्डेय: बाल-कथा-कुझ विद्याभूषण : शेखचिल्ली '३० श्रानन्दकुमार: जादू की कहानियाँ '३२ द्वारकाप्रसाद: परियों की कहानियाँ रामचन्द्र 'प्रदीप': परीदेश '३२ · : सोने का इंस '३२ जादू का देश <sup>3</sup>३२ सोने का तोता '३२ सुदर्शनाचार्य सं० : चुन्नू-मुन्नू '३२ त्रानन्दकुमार<sub>ः</sub> राच्नसों की कहानियाँ '३३ कन्हेयालाल दीच्चितः जापानी बाल कहानियाँ १३३

गगोशराम मिश्र: खटपट खर्गा'३३ लम्बी नार्क '३३ नागेश्वर मिश्रःचटपटे चुटकुले '३३ परिपूर्णीनन्द वर्मा : निठल्लू की रामकहानी '३३ बैजनाथ केडिया : पंडित पुत्तूमल : देखो श्रौर हॅंसो '३३ : शेर का शिकारी '३३ " तीन तिकड्मी रे३ चौपट चपेट रै३३ ः नटखट नाथू '३३ : सवातीस मार खाँ '३३ भूपनारायण दीचित : गधे की-कहानी '३३ मोहनलाल नेहर : प्रेतनगर '३३ महादेवप्रसाद कानोदिया : नानी की कहानी '३३ लच्मीनिधि चतुर्वेदी: फुर फुर फुर त्रानन्दकुमार : बलभहर <sup>१</sup>३४ बाबूलाल : परियों की दरबार '३४ रामेश्वरप्रसाद : कथा-कुञ्ज '३४ विद्याभूषण : गुहिया जहूरवख्श: हवाई कहानियाँ '३५ श्रीनाथ सिंह: दोनों माई '३५ प्रेमचन्द : कुत्ते की कहानी '३६ बैजनाथ केडिया: काला साहव '३६

बैजनाथ केहिया: श्रकड्वेग खाँ '३६ चतुर चन्दा '३६ भूपनारायण दीन्तितः खिलवाड् ³३**६** : दिलावर सियार " 'व्यथित हृदय': रामू-श्यामू '३६ : तीर गुलेली '३६ केडिया : मीठी-मीठी बैजनाथ कहानियाँ '३७ शम्भुदयाल सक्सेना: राजकुमारी की कहानी '३७ ः सुनइरी कहानियाँ <sup>१</sup>३७ गुरुचरनदास श्रयमाल : निराला देश '३८ प्रेमचन्द: जङ्गल की कहानियाँ "३८ श्रमृतलाल दुवे : जमालो के मियाँ '३६' श्रशोक: देश प्रेम की कहानियाँ १३६ ः सीख की कहानियाँ " कथा-कहानी '३९ गर्णेशराम मिश्र : ऋदलू श्रौर बदलू '३६ -डी० त्रार० शर्मा: श्राल्मारी की रामकहानी '३६ मौत के धंघे '३६ 53 लाल ऋौर हीरा '३६ " गदहा भाई '३६ " देव वत : इँसाने वाली कहानियाँ '३६ '

वैजनाथ केडिया: चोखी - चोखी कहानियाँ '३६ ः बाल-हठ " कालिया नाग '३६ : ग्रामीण त्र्रादर्श '३६ 53 : पुजारी की पूजा '३६ 33 श्रीमनारायण् श्रयवालः कहानी-संग्रह १३६ सुदर्शन : राजकुमार साग '३६ श्रमुतलाल दुवे: चम्पाकली '४० त्रात्माराम देवकर : सोने की मछुली '४० : हाथी की नर्मदाप्रसाद मिश्र सवारी '४० भूत का शेर <sup>1</sup>४० 25 साहसी सुरेश '४० 33 चतरुराम 93 सुरेश की सेवा 180 33. : सुरेश की दथालुता '४० वैजनाथ केडिया: सफ़ाचट '४० रामनरेश त्रिपाठी : मौत के सुरङ्ग की कहानी '४० : आदमी की क़ीमत १४० 'व्ययित हृदय': सवारियों की कहानियाँ '१४० सुदर्शन : ऋँगूठी का मुक़दमा '४० **ब्रात्माराम देवकर : बन्दर की** चलनी '४१

धर्मदेव विद्यार्थी : निराली कहानियाँ रामनरेश त्रिपाठी: चुड़ैल रानी '४१ '४१ दि॰ : डंक् "; सीताफल की चोरी '४१ : पकड़ पुँछकटे को '४१ माखनमाला '४१ : फूलरानी १४१ रामनरेश त्रिपाठी: बेलकुमारी ः रूपा 382 : तीन सुनइले वाल '४१ ,, ः बुद्धिया ! बुद्धिया ! किसे : तीन मेमने शिवनाथ सिंह शािखल्य: बीरबल खाऊँ १ '४१ : भय बिन होय न प्रीति की कहानियाँ '४१ 385 शिकारियौ की सची कहानियाँ '४२ ! : चटक-मटक की गाड़ी '४१

# कहानी-अन्दित

#### ( संस्कृत-प्राकृत )

स्रार्थशूर : जातक नारायण : वेताल पञ्चीसी विष्णु शर्मा : पञ्चतन्त्र ,, : सिंहासन बत्तीसी नारायण : हितोपदेश सोमदेव : कथा सरिस्सागर

बल्लाल : भोज-प्रबन्ध

#### ्र( बंगला )

बङ्किमचन्द्र : लोकरहस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुर : षोडसी
रवीन्द्रनाथ ठाकुर : गल्प-गुच्छ रवीन्द्रनाथ मैत्र : त्रिलोचन कविराज
, : मास्टर साहब केशवचन्द्र गुप्त : गल्प-पंचदशी
, : मजरी योगेन्द्रनाथ चहोपाध्याय : कुली,, : रवीन्द्र-कथा-कुंज कहानी

'परशुराम': मेडियाधसान

#### ( गुजराती )

'धूमकेतु': सप्तपर्ण मोहनदास कर्मचन्द गाँधी: तीन रत

```
( मराठी )
```

कमलाबाई किवे : बालकथा

(मैथिली)

विद्यापति ठाकुर: पुरुष-परीचा

(उर्दू)

मुहम्मद हुसैन आजाद : फ़िसान-ए-स्रजायब

(फारसी)

श्रज्ञातः हातिमताई

त्रज्ञात: चहादरवेश

( यूरोपियन-ऐंग्लो-इंडियन )

कहानी

ईसप: कहानियाँ

तुर्गनेव 🖫 चरागाइ

टुंकर: राजा भोज का सपना

,, : त्रशया

,, ः स्टैनफोर्ड श्रौर मेरटन की मौपासाँ : की कहानियाँ

,, : मानव-हृदय की कथाएँ

टेनीसन : प्रेमोपहार

हार्डी : विवाह की कहानियाँ

टॉल्स्टॉय: देहाती सुन्दरी

स्टीवेंसन : कसौटी

,, ः प्रेम-प्रभाकर

चेकॉव : पाप

,, :-की कहानियाँ ·

डॉस्टॉवस्की: श्रहंवादी की श्रातम-

,, ं क्या करें ?

क्या

राजगोपालाचार्यः दुखी दुनिया

#### नाटक--प्राचीन

विश्वनाथ सिंह: त्र्यानन्द रघुनन्दन त्र्यमानत : इन्दर सभा लिख्रमनदास: प्रहाद सङ्गीत

# नाटक-तत्कालीन

्हरिश्चन्द्र: सत्य-हरिश्चन्द्र '७५ देवकीनन्दन त्रिपाठी : जय नारसिंह की 'उ६ श्चनाजी गोविन्दजी इनामदार: गोपीचन्द' ७७ केश्रवराम भट्ट : सज्जाद-सुम्बुल'०७ त्रालकृष्ण भट्ट : शिचादान '७७ हरिश्चंद्र: श्रीचन्द्रावली विष्णु-गोविन्द शिर्वादेकर: कर्ण पर्व ' ७६ -राधाकृष्णदास : दुःखिनी बालां र्दे दिं **अ**र्निवासदास: रणधीर-प्रेममोहिनी '८० द्वितीय निद्धुलाल: विवाहिता विलाप' ८३ बैजनाथ : वीर वामा महादेवप्रसाद : चन्द्रप्रभा मनस्नी 'দঃ্ -श्रीनिवासदास : तपता-संवर**ण** रेद

बालकृष्ण सरनायकः संखाराम गोपीचन्द '८३ हरिश्चन्द्र: भारत-दुर्दशा '८३ ः भारतजननी '⊏३ रिप्रिंट **अम्बिकादत्त व्यास : ललिता '८४** श्रमन सिंह गोतिया : मदनमञ्जरी कमलाचरण मिश्रः स्रद्भुत नाटक ्तोताराम, त्राचू : विवाह विडम्बन ³**८**४ हरिश्चन्द्र कुलश्रेष्ठ : ठंगी की चपेट श्रौर वागी की रपेट 'द४ हरिहरदत्त दुवे: महारास खङ्गबहादुरमल्नः महारास : भारत **श्रारत** रेद्रप्र : रति-कुसुमायुध '८५ गनराज सिंह : द्रौपदी-वस्त्रहरण <sup>7</sup>ㄷ닟

देवदत्त मिश्रः वाल-विवाह विदूषक **7**54 ंमञ्जालाल पं० : हास्यार्णव '८५ द्वि० राधावल्लभदासः धर्मालाप '८५ रामगरीत्र चौवे :नागरीविलाप'८५ ग्रम्बिकाद्त्त व्यास: कलियुग ग्रौर घी '८६ : मन को उमङ्ग 'दह देवकीनन्दन त्रिपाठी : काल्युगी जनेक '८६ प्रतापनारायण मिश्र: कृलिकौतुक 'श्रीनिवासदास : संयोगिता स्वयंवर '⊏Ę सतीशचन्द्र बसुः में तुम्हारा ही हूँ :पह श्रम्बिकादत्त न्यास : गो-सङ्कट <sup>१</sup>८७ भारत-सौभाग्य २८७

श्रम्बिकादत्त न्यास : गो-सङ्कट रेंद्र ७ , : भारत-सौभाग्य रेंद्र ७ खड़बहादुरमञ्ज : हरि-तालिका रेंद्र ७ चन्द्र शर्मा : उषाहरण रेंद्र ७ राधाचरण गोस्वामी : बुद्धे-मुँह मुँहासे रेंद्र ७

कुल्णदेवशरण सिंह: माधुरी '८८ खङ्गबहादुरमञ्जः भारत ललना '८८

खङ्गबहादुरमञ्जः कल्पवृत्तः 'यद्य रामशरण शर्माः अपूर्वे रहस्य 'यद्य रहदत्त शर्माः पाखण्डपूर्ति 'यद्य

श्रीनिवासदास: प्रहलाद-चरित्र '८८ हरिश्चन्द्र: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति '८८ ,, : विषस्य विषमौषधम् 'दद जगतनारायण शर्मा: भारत-दुदिन दह दामोदर शास्त्री : नात खेल '८६ वदरीनारायण चौधरी : भारत-सीभाग्य 'द६ खवास डोला जी बाबा जी: रतन-सेन अने रतनावती '६० दुर्गादत्त पं ः वर्तमान दशा '६० रघुवीर सिंह वर्मा : मनोरज्जनी '६० विन्ध्येश्वरीप्रसाद त्रिपाठी : मिथि-लेश कुमारी '८६ रत्नचन्द, भ्लीडर : हिन्दी-उर्दू '६० राधाचरण गोस्वामी : तन-मन-धन गुसाईं जो के अरपन १६० शालिग्राम वैश्य: मोरध्वज १६० कार्तिकप्रसाद खत्री: उषाहरण '६१ किशोरीलाल गोत्वामी: मयङ्क-

मृझरी '६१ माधवप्रसाद: हास्यार्णव का एक भारा '६१ कालिकाप्रसाद अमिहोत्री: प्रफुल

गोपालराम गहमरी : विद्या-विनोद '६२

³E २

गोपालराम गहमरी: देशदशा १६२ देवकीनन्दन त्रिपाठी : कलियुगी विवाह १६२ राधाचरण गोस्वामी : मङ्गतरङ्ग ¿53, रतचन्द, ल्लीडर: न्याय -सभा '६२ शालिग्राम वैश्य : लावएयवती-सुदर्शन '६२ हरिश्चन्द्र: सतीप्रताप ુંદ ર श्रयोध्यासिंह उपाध्याय : प्रद्मु विजय 223 काशीनाथ खत्री: ग्राम-पाठशाला · श्रौर निकृष्ट नौकरी '६३ द्वि० गोपालराम गहमरी: यौवन योगिनी 'e ₹ ः दादा श्रौर मैं '६३ वचनेश मिश्र: इास्य राजवंशसहाय : होली विलास '६३ विजयानन्द त्रिपाठी : महा ऋन्वेर-नगरी '६३ श्रयोध्यासिंह उपाध्याय :' रुक्मिणी-परिराय १६४ कृष्णानन्द द्विवेदी : विद्या-त्रिनोद 83 गोकुलनाथ शर्मा श्रौदीच्य: पुष्प-वती १९४ जगतनारायण शर्मा : ग्रकवर गोरचा-न्याय '६५

दरियाव सिंह : मृत्युसभा १६५ बालकृष्ण भट्ट: दमयन्ती स्वयंवर राधाचरण गोस्वामी: श्रमरिंह राठौर '६५ रुद्रदत्त शर्मा : श्रार्थमत-मार्तएड **'E**4 स्रम्बाप्रसाद : वीर कलङ्क '६६ छगनलाल कासलीवाल : सत्यवती 35 8 लाली देवी : गोपीचन्द '६६ भ्यार्तिग्राम वैश्य : त्राभिमन्यु '६६ बालमुक्तन्द पाारडेय : गङ्गोत्तरी 3 2 10 कन्हैयालाल, बाबू: शील सावित्री कृष्णवलदेवं : भर्तृहरि-राजत्याग ۳ع۲ देवकीनन्दन त्रिपाठी: भारतहरण ³<sub>E</sub>= राधाकुष्णदास: महाराणा प्रताप सिंह, ६८ श्चानानन्द प्रेमकुसुम १६६ : : मालती-बसन्त 'ह-ह वज्रप्रसाद सूर्यनारायण सिंह: श्यामानुराग १९६ जगनाथशरण: प्रहाद चरिता-मत १६०० 'देवराज सावित्री '१६००

बलदेवप्रसाद मिश्रः लाला बाबू ,8500 नन्द-विदा १६०० न्हेयालाल : ग्रजना सुन्दरी '०१ रूपवसन्त '०१ सर्वभान प्रतापनारायण मिश्र: भारत-दुर्दशा 305 बलदेवप्रसाद मिश्रः नवीन तप-स्विनी '०२ बुद्धदेव-चरित्र '०२ महेन्द्रनाथ : सी० एल्० सिन्हा: विषया-चन्द्र-हास '०२ गङ्गाप्रसाद गुप्त: वीर जयमल '०३ पुरानलाल सारस्वत: स्वतन्त्रा बाला वलदेवप्रसाद मिश्रः प्रभास-मिलन '०३ महारानी पद्मिनी राधाकुष्णदास : इरिहरप्रसाद जिज्जल: जया 20३ किशोरीलाल गोस्वामी : नाट्य-सम्भव ३०४ देवीप्रसाद, राय : चन्द्रकला-भानु-कुमार '०४ बलवन्तराव शिन्दे : उषा १०४ बद्रीदास : रहस्य-प्रकाश १०४ राधाचरण गोस्वामी : श्रीदामा 308

वामनाचार्य गोस्वामी : वारिदनाद-वध रे०४ रुद्रदत्त शर्मा: करठी जनेक का विवाह '०६ शालिग्राम वैश्य: पुरु-विक्रम '०६ हरिहरमसाद जिञ्जल: राजसिंह '०६ जीवानन्द शर्मा: भारत विजय १०७ परमेश्वर मिश्र : रूपवती '०७ रूपनारायग् पाग्डेय: कृष्णलीला शिवनन्दन सहाय: कृष्ण-सदामा कामिनी-इरिहरप्रसाद जिझल: मदन १०७ हरनारायण चौबे : कामिनी-कसम कुशीराम : राजा इरिश्चन्द्र रे० ८ जसवन्तसिंह: गोबरगरोश '०⊏ सुदर्शनाचार्य शास्त्री : अनर्घ नल-चरित्र १०८ हरिहरप्रसाद जिञ्जल: भारत परा-लय रं०८ व्रजनन्दन सहाय : उद्धव १०९ वृन्दाबनलाल वर्मा : सेनापति उदाल ३०९ श्यामनारायण सिंह: वीर सरदार 301 कन्हैयालाल, बाबू: रत्न-सरोज '१०

उर्वशी '१० लच्मीप्रसाद गुरुमुख सिंह : नूतन ऋंधेरनगरी जुयर्शङ्कर प्रसाद: करुणालय '१२ बद्रीनाथ भट्ट: कुरुवन-दहन '१२ -बलदेवप्रसाद मिश्रः मीराबाई '१२ रामेश्वरप्रसाद शर्मा ः वीर सुन्दरी श्रनन्तसहाय श्रखौरी : ग्रह का फेर '१३ श्रानन्दप्रसाद खत्री: संसार-स्वप्न , 85 जयशङ्कर प्रसाद : प्रायम्बित्तं '१४ ! प्रयागप्रसाद त्रिपाठी : हिन्दी साहित्य की दुर्दशा '१४ बदरीनाथ भट्ट: चुङ्गी की उम्मीद-वारी '१४ लोचनप्रसाद शर्मा : साहित्य-सेवा '१४ प्रेम-प्रशंसा शिवनाथ शर्मा: मानवी कमीशन शिवनाथ शर्मा: नवीन वाबू १४ ! : बहसी पंडित <sup>3</sup> 28 <sup>2</sup> : दरबारीलाल ेश्य है ः कलियुगी प्रह्वाद् '१४ १

: नागरी-निरादर

: चरङ्कलदास

<sup>2</sup>88 <sup>9</sup>

388 3

सोमेश्वरदत्त सुकुल : तरल-तरङ्ग कृष्णप्रकाश सिंह अखौरी: पन्ना 2 y कृष्णानन्द बोशी : उन्नति कहाँ से होगी '१५ जयशङ्करप्रसाद : राज्यश्री बदरीनाथ भट्ट : चन्द्रगुप्त मिश्रवन्धु : नेत्रोन्मीलन 'ર્પૂ लोचनप्रसाद शर्मा: छात्र-दुर्दशा '१५ : ग्राम्य विवाह-विधान '१५ इरिदास माणिक: संयोगिता-इंरण 2801 भवानीदत्त जोशी : वीर भारत '१६ प मैथिलीशरण गुप्त: तिलोत्तमा '१६ : चन्द्रहास '१६ माधव शुक्लःमहाभारत पूर्वाई '१६ ः पूर्व भारत '१६ मिश्रवन्धु काशीनाथ वर्मा : समय '१७ सुदर्शन ः दयानन्द दुर्गादत्त पार्खेय: चन्द्राननी '१७ गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तव : उल्टा फेर "१८ माखनलाल चतुर्वेदी : कृष्णार्जन-युद्ध '१८ राधेश्याम कथावाचक : वीर श्रमि-मन्यु '१८

विश्म्वभरनाथ शर्माः भीष्म '१८ शिवनन्दन मिश्र : उषा '१८ गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तव: दुमदार 🏲 त्रादमी श्रौर गड़बड़क्साला '१६ महेश्वरबस्श सिंह: कलावती '१६ गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तव : मर्दानी श्रौरत '२० हरिदास माणिक: अवण्कुमार १२० जयशङ्कर प्रसाद : विशाख '२१ जमुनादास मेहरा: विश्वामित्र १२१ द्वारकाप्रसाद गुप्तः श्रज्ञातवास १२१ श्रार॰ एस॰ शर्मा: सोमाश्रित '२२ किशनचन्द 'ज़ेबा': भारत उद्धार **१२**२ ": ग़रीव हिन्दुस्तान '२२ गोपालदामोदर तामस्कर: राधा-माधव १२२ वैर का बदला '२२ भएडारी : सिद्धार्थ चन्द्रराज कुंमार '२२ जमुनादास मेहरा: हिन्द ः देवयानी '२२ जिनेश्वरप्रसाद 'मायल': भारत-गौरव '२२ जयशङ्कर प्रसाद : ऋजातशत्र ? २२ बद्रीनाथ भट्ट : गोस्वामी वुलॅंसी-दास १२२ ः वेत-चरित्र '२२

वेचन शर्मा, पाएडेय : महात्मा ईसा '२२ इरद्वारप्रसाद जालान : घर कट सम १२२ कन्हैयालाल : देशदशा किशनचन्द 'जेबा': पद्मिनी '२३ गोविन्द वल्लभ पन्तः कञ्जूसखोपडी 723 चन्द्रराज भगडारी: सम्राट् श्रशोक जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : मिलन, २३ जमुनाप्रसाद मेहराःविपदकसौटी र३ दुर्गाप्रसाद गुप्त: भारत रमणी '२३ प्रेमचन्द : संप्राम '२३ सुदर्शन : ऋञ्जना मुरेशचंद्र: कमलिकशोर हरिप्रसाद द्विवेदी:खुझ-योगिनी रे३ जमुनादास मेहरा : कृष्ण-सुदामा दुर्गाप्रसाद गुप्त : महामाया '२४ पुरुषोत्तमदास गुप्त : तुलसीदास १२४ दि० , कुर्वला '२४ प्रेमचन्द -राघेश्याम कथावाचक: परिवर्तन रामनरेश त्रिपाठी : सुमद्रा '२४ द्धि०

'२८

<sup>7</sup>₹⊏

'२८

35,

35,

'२६

35

त्तदमण सिंह: गुलामी का नशा / गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तव: भूल-चूक <sup>3</sup>28 हरद्वारप्रसाद जालान : क्रूर वेन 💘 ४ जगनाथशरण : कुरुत्तेत्र जगनाथप्रसाद 'मिलिन्द': प्रताप्-ईश्वरीप्रसाद शर्मा : सूर्योदय '२५ कन्हैयालाल: वीर छत्रसाल '२५ प्रतिज्ञा '२८ जमुनादास मेहरा: पंजाव-केशरी गोविन्दवल्लभ पन्तः वरमाला '२५ चलदेवप्रसाद मिश्रः श्रसत्य संकल्प जयशङ्कर प्रसाद : स्कन्दगुप्त विक्रमा-,, : वासना-वैभव ् '२५ दित्य 'रू ः शङ्कर-दिग्विजयं '२५ मोइन सिंह: स्वरावली रामदास गौदः ईश्वरीय न्याय '२५ गोपालदामोदर तामस्कर: दिलीपं त्रजनन्दनसहाय: अषाङ्गिनी '२५ ईश्वरीप्रसाद शर्मा : रंगीली दुनिया चतुरसेन शास्त्री: उत्सर्ग '२६ छुविनाथ पार्यडेय : समाज <sup>2</sup>र्श् जयशङ्कर प्रसाद: जन्मेजय का नाग्र जमुनादास मेहरा : सती चिन्ता '२१ यज्ञ १२६ : मोरध्वज '२६ चदरीनाथ भट्ट : दुर्गावती रे१६ जयशङ्कर प्रसाद : एकं घूँट '२६ बदरीनाथ भट्ट : लबङ्घोंघों '२६ जयशङ्कर प्रसाद : कामना चलदेवप्रसाद खरे: प्रसावीर '२६ ठाकुरदत्त शर्मा : दाई दुम '२६ किशनचन्द 'जेबा' : शहीद बदरीनाथ भट्ट : मिस श्रमेरिकन '२६ वेचन शर्मा, पाएडेय : चार वेचारे सन्यासी '२७ बद्रीनाथ भट्ट: विवाह-विज्ञापन ~, **?** io सुदर्शन : श्रीनरेरी नैजिस्ट्रेट 'रूट लच्मीधर वाजपेयी : राजकुमार हरिप्रसाद् द्विवेदी: प्रबुद्ध यामुन १२ह कुन्तल '२७ श्रनान्दंप्रसाद श्रीवास्तव: श्रळूत ं हरिश्चन्द्र: भारतेन्दु-नाटकावली **'**२७ घनानन्द बहुगुणा: समाज १३० 'श्रारजू': भौंसी-पतन '₹⊏ जमुनादास मेहरा : भारतपुत्र '३०

जयगोपाल : पश्चिमी प्रमाव '३० उदयशङ्कर भट्ट : चन्दगुरु मौर्थ '३१ दि० भ्कामताप्रसाद गुरु : सुदर्शन '३१ कृपानाथ मिश्र : मिश्र गोस्वामी'३१ जयशङ्कर प्रसाद : चन्द्रगुरु मौर्थ '३१ धनीराम प्रेम : प्राग्रेश्वरी '३१

नरेन्द्र : नीच '३१ लच्मीनारायण मिश्र : सन्यासी '३१-" : राच्रस का मन्दिर '३१-" : सुक्ति का रहस्य '३१-श्रानन्दस्वरूप : संसार-चक्र '३२ मिश्रबन्ध : उत्तर भारत '३२ उदयशङ्कर भट्ट : विक्रमोदित्य '३३ 'कुमार-हृदय' : सरदार वा '३३ कैलाशनाथ भटनागर : नाट्य-सुधा '३३

चन्द्रभान सिंह: चन्द्रिका '३३ प्रेमचन्द : प्रेम की वेदी '३३ सियारामशरण गुप्त: पुरुवपर्व '३३ सीताराम चतुर्वेदी: वेचारा केशव '३३

उदयशङ्कर भट्टः दाहर '३४-'कुमार-हृदय' : निशीय '३४ गङ्गापसाद श्रीवास्तव : चोर के घर छिछोर '३४

,, : चाल वेढन '३४

जगन्नायप्रसाद चतुर्वेदी: तुलसी-दास '३४ जयशङ्कर प्रसाद: घ्रु वस्तामिनी '३४ द्वारकाप्रसाद मौर्य: हैदर ऋली '३४ घनीराम प्रेम: वीराङ्गना पन्ना '३४ प्रेमसहाय सिंह: नवयुग '३४ रामनरेश त्रिपाठी: प्रेमलोक '३४ ,, : सिन्दूर की होली '३४ स्यामाकान्त पाठक: बुन्देलखरड केशरी '३४

सुमित्रानन्दन पन्तः ज्योत्स्ता '६४-उदयशङ्कर मद्दः श्रम्बा '३५-गङ्काप्रसाद श्रीवास्तवः साहित्य का सपूत '३५

गगोशप्रसाद द्विवेदी : सुहाग विन्दी

गोविन्ददास : तीन ,नाटक '३५ गोविन्दवल्लभ पन्त : राजमुकुट

चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कारः श्रशोक '३५ भगवतीप्रसाद पन्थारी: काल्पी '३५ भुवनेश्वरप्रसादः कारवाँ '३५ 'कुमार-हृदय'ः भग्नावशेष '३६ रामकुमार वर्माः पृथ्वीराज की श्राँखें '३६

लच्मीनारायण मिश्र: त्रशोक '३६!

हरिकृष्ण प्रेमी: पाताल-विजय र३६ हरिश्चन्द्र: भारतेन्दु-नाटकावली '३६ कैलाशनाथ भटनागर: कुणाल '३७ गौरीशङ्कर 'सत्येन्द्र': कुनाल '३७ लच्मीनारायण मिश्रः श्राधी रात् , 30 हरिकृष्ण प्रेमी: शिवासाधन १३७ : प्रतिशोध उदयशङ्कर भट्ट : सागर-विजय '३७ : मत्स्यगन्धा १३७ उपेन्द्रनाथ अर्कः जय-पराज्य'३३ गोविन्दवल्लभ पन्तः श्रंगूर की वेटी '३७ जगदीश शास्त्री : वध्य-शिला १३७ बेचन शर्मा,पायडेय: डिक्टेटर '३७ 'न्यथित हृदय' : पुराय-फल '३७ उदयशङ्कर महः विश्वामित्र '३०६ उपेन्द्रनाथ , 'श्रश्क' : स्वर्ग की मलक रइद गौरीशङ्कर सत्येन्द्र : मुक्तियत्र '३८ जनार्दन राय : श्राधी रार्त '३८ परिपूर्णानन्द वर्माः रानी भवानी **'**३도 वेचन शर्मा, पारुडेय: चुम्बन '३८ शिवाजी १३८ मिश्रबन्धु : विद्वलदास पाँचोटिया : कर्मवीर रेइ८ शिवदत्त ज्ञानी : नीमाङ केसरी '३८

सर्वदानन्द वर्मा ः प्रश्न '३६ हरिकृष्ण प्रेमी: रज्ञावन्धन '३८ उदयशङ्कर भट्ट : कमला '३९ किशोरीदास वाजपेयी: सुदामा '३१-चतुरसेन शास्त्री : सीताराम '३६ पृथ्वीनाथ शर्मा: ऋपराधी '३६ मायादत्त नैथानी : संयोगिता '३६ राघेश्याम कथावान्वक : घएटापन्थ 3€ पारखेय: सम्राट् रूपनारायण अशोक '३६ लोकनाथ सिलाकारी : वीर ज्योति '३९ द्वि० वृंन्दावनलाल वर्मा भ्वीरे-धीरे '३६५ सद्गुदशरण अवस्थी: मुद्रिका '३६ सूर्यनारायण शुक्कः खितिहर देश '३६ उदयशङ्कर महः ग्रभिनव एकाङ्गी नाटक '४० गोविन्ददास सेठ : सेवापथ '४० गोविन्दवल्लभ पन्त : श्रन्तःपुर का छिद्र '४० : श्रीराम '४० चतुरसेन शास्त्री श्रादमी '४० द्वारकात्रसाद • मुरारि माङ्गलिक : मीरा '४० विश्वम्भरं, सहाय : बुद्धदेव '४० सद्गुरुशरण अवस्थी: दो एकाङ्की **'**४० हरिकृष्ण प्रेमी : स्वप्नभङ्ग

इरिक्चष्ण प्रेमी: त्राहुति '४० शारदा देवी: विवाह-मएडप '४१ उदयशङ्कर मद्दः राधा '४१ उदयशङ्कर भट्ट : स्त्री का हृदय कमलाकान्त वर्मा: प्रवासी १४१ ,85 केलाशनाथ भटनागर: श्रीवत्स ४१ गोविन्ददास : पञ्चभूत गोकलचन्द शास्त्री: सार्थी से : शशिग्प्त महारथी र४१ चन्द्रगुत : रेवा '४२ द्वि॰ गोन्विददास सेठ: विकास '४१ प्यारेलाल: माता की सौगात '४२ वेचन शर्मा-पायडेय: त्रावारा '४२ : कुलीनता '४१ ः सप्तरिम '४१ ः गङ्गा का वेटा '४२ रामकुमार वर्मा : रेशमी टाई '४१/ रामकुमार वर्मा: चारुमित्रा '४२ शम्भदयाल सक्सेना : गङ्गाजली रूपनारायण पाएडेय: पद्मिनी '४२ 88, 3 हरिकृष्ण प्रेमी : मन्दिर '४२

#### नाटक-वाल

नर्मदाप्रसाद मिश्रः सरल नाटक- शम्भुद्याल सक्सेनाः रण्वाँकुरा माला '३१ द्वि० राजकुमार '३७ रामनरेश त्रिपाठीः पेखन '३७ रामनरेश त्रिपाठीःवफ्राती चाचा '३९

# नाटक—अनूदित (संस्कृत-प्राकृत)

| भास     | : मध्यम व्यायाग        | कालिदास   | : शकुन्तला      |
|---------|------------------------|-----------|-----------------|
| ,,      | : पञ्चरात्र            | दिङ्नाग   | : कुन्दमाला     |
| 132     | : प्रतिमा              | हर्ष      | : रत्नावली      |
| -3 9    | : प्रतिज्ञा यौगन्धरायण | 33        | : नागानन्द      |
| 77      | ः स्वप्नवासवदत्ता      | भवभूति    | : महावीर-चरित   |
| शूद्रक  | : मृच्छकटिक            | >>        | : मालती माधव    |
| कालिदास | : भालविकाग्निमित्र     | भवभूति    | : उत्तर रामचरित |
| 22      | : विक्रमोर्वशी         | विशाखदत्त | : मुद्राराच्स   |

भट्टनारायण : वेणीसंहार हनुमान ? : महानाटक

राजशेखर ः कर्प्रमञ्जरी काञ्चन परिडत : धनञ्जय-विजय

बार्णभट्ट : पार्वती-परिण्य कुन्दकुन्दाचार्यः समयसार

कृष्ण्मिश्र : प्रबोधचन्द्रोदय शंकरानन्द : विज्ञान

#### (बङ्गला)

यतीन्द्रमोह्न ठाकुर : विद्यासुन्दर द्विजेन्द्रलाल राय : भारतरमणी

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर: विधवा-

विवाह

माइकेल मधुसूदन दत्त : कृष्ण-

कुमारी

ः पद्मावती : वीरनारी

-माइकेल मधुसूदन दत्तः कसौटी

द्विजेन्द्रलाल राय : दुर्गादास

: मेवाङ्-पतन " ः शाहबहाँ

37 : उस पार 59

: नूरजहाँ

ः ताराबाई "

: भीष्म "

: चन्द्रगुप्त 22

: सीता "

कृष्णलाल श्रीधारिणी:

( गुजराती )

ः पाषाग्गी

: सिंहल-विजय 33 ः राणा प्रतापसिंह '

" : सुहरान-इस्तम "

: ऋहल्या "

ः मूर्खं मएडली

काशीप्रसाद विद्याविनोद: चाँद.बीबी

रवीन्द्रनाथं ठाकुर: राजर्षि ः चित्राङ्गदा

53 : डाकघर

55 : विसर्जन 23

: व्यंग्य कौतुक

: मुक्तधारा

: हास्य कौतुक ः राजा-रानी

: चिरकुमारसभा

वरगद नानालाल दलपतराम: जया-कयन्ते : बड़े म्याँ इन्द्र वसावड़ा

97

15

22

33

33

#### ( मराठी )

शकुन्तला पराञ्जपे : प्रतिस्पर्द्धा

# ( राजस्थानी ) मनसाराम 'मंछु': रष्डुनाथ रूपक गीताँरो

# ( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन )

|                        | ~                      | -                     |                |  |  |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--|--|
| <b>शे</b> क्सपिय       | :भूलभुलैया, भ्रमनालक   | मोलिएर: श्राँखों मे   | ं धूल          |  |  |
| 33                     | : मनमोहन का जाल        | ,, : हवाई ड           | <b>क्टर</b>    |  |  |
| "                      | : रोमियो - जूलियट,     | ,, : साहब ब           | -              |  |  |
|                        | प्रेमलीला              | ,, : नाक में          | दम             |  |  |
| "                      | : रिचार्ड द्वितीय      | ,, : लालबुभ           | <b>त्रिकड्</b> |  |  |
| 27                     | : वेनिस का बाँका,      | ,, : प्राग्नाथ        | <b>4</b> •     |  |  |
|                        | दुर्लम बंधु            | मिल्टन : कामुक        |                |  |  |
| ,,                     | : वेनिस का व्यापारी    | ऐडीसन ः केटो कृत      | गन्त           |  |  |
| i,                     | : ऐज यू लाइक इट        | मेटरलिङ्कः प्रायश्चि  | ব              |  |  |
| . 37                   | : हैमलेट               | इब्सेन : समाज वे      |                |  |  |
| <b>33</b>              | : श्रोथेलो             | टॉल्स्टॉय : ज़िन्दा ल | गश             |  |  |
| 53                     | : मैकवेथ               |                       | की करत्त       |  |  |
| 93                     | : शरदऋतु की कहानी      | ,, : श्रॅंधेरे में    | <b>उ</b> जाला  |  |  |
| . 33                   | : जयन्त                | गाल्सवर्दी : चाँदी क  | ी डिविया       |  |  |
| मोलिएर                 | : मार-मार कर इकीम      | ,, : हड़ताल           |                |  |  |
| . 33                   | : ठोंक-पीट कर वैद्यराज | ,, : न्याय            |                |  |  |
| शाः सृष्टि का श्रारम्म |                        |                       |                |  |  |
|                        |                        |                       |                |  |  |

#### निवन्ध-तत्कालीन

इनुमानप्रसाद: प्रज्ञाबाटिका '८१ हरनाथप्रसाद खत्री: मानव विनोद 'द्भ हि० खुशी '६७ इरिश्चन्द्र : त्रिलोचन भा: श्रात्म-विनोद १०३ बालमुकुन्दगुप्तः शिवशम्भु के चिट्ठे '∘⊊ : चिट्ठे श्रीर खत '०८ रामगरीब चौवे : पुस्तक-सहवास 205 ः कार्य-सम्पादन '०८ सूर्यनारायण सिंह : दिल्लगी की पुड़िया '०८ जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : गद्यमाला 308 जयशङ्कर प्रसाद : उर्कशी चम्पू ०६ गोपाललाल खत्री: राष्ट्रसुधार में नाटकों का भाग '१२ 'ग्रामीण' : किरण '१२ बालमुकुन्द गुप्तः गुप्त-निबंधावली **'**१३ सत्यदेव स्वामी : सत्य-निबन्धावली

'१३.

सोमेश्वरदत्त शुक्कः विनोद-वैचित्र्य १४ मिश्रबन्धु : पुष्पाञ्जलि देवेन्द्रप्रसाद जैन : त्रिवेग्री '१७ प्रतापनारायण मिश्रः निवन्ध नव-नीत '१६' राय कृष्णदास : साधना '१६ महावीरप्रसाद द्विवेदी: रसज्ञ-रञ्जन ,58 इरिप्रसाद द्विवेदी : तरिङ्गगी '२० चतुरसेन शास्त्री: श्रन्तस्तल '२१ बालकृष्ण भट्ट : साहित्य - सुमन '२२ द्वि० 'रेशम' उन्नति पदुमलाल पुन्नालाल बखशी: पञ्च-पात्र '२३ महावीरप्रसाद द्विवेदी : श्रद्भुत श्रालाप <sup>१</sup>२४का साधुशरण: प्रेमपुष्प गोविन्दनारायण मिश्र: गोविन्द-निबन्धावली '२५ जगन्नायप्रसाद चतुर्वेदी : निबंध-निचय '२६

राय कृष्णदास: संलाप **7**२६ विजयानन्दं दुवे : दुवे जी की चिद्वियाँ '२६ १ हंरिप्रसाद द्विवेदी : श्रन्तर्नाद '२६ त्रानन्दभिद्धं सरस्वती: भावना '२⊏ कैलाशचन्द्र : विदूषक 725 ठलुवा ' २८ गुलाबराय : तरिङ्गणी जगदीश भा '₹⊏ भगवानदांस '२⊏ • समन्वय महावीरप्रसाद द्विवेदी : लेखाञ्जलि '**२**⊏ ः साहित्य सन्दर्भ '२८ **ह**रिप्रसाद द्विवेदी : पगली १२५ दुर्गाशङ्कर सिंह: ज्वालामुखी '२९ '३६' राय कृष्णदास : प्रवाल सद्गुदशरण त्र्यवस्थी : भ्रमित पंथिक 'रह हरिप्रसाद द्विवेदी: भावना : प्रार्थना '२६ महावीरप्रसाद द्विवेदी : साहित्य-सीकर '३० रामचन्द्र शुक्लःविचार वीथी '३० राय कृष्णदास: छायापत्र '३० पदुमलाल पुत्रालाल बृख्शी: मकरन्द विन्दु '३१ महावीरप्रसाद द्विवेदी : विचार-विमर्श '३१

पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी : प्रवन्ध-पारिजात १३२ राघामोहन गोकुल जी: विसव १३२ लच्मीनारायण सिंह : वियोग '३२ शान्तिप्रसाद वर्मा : चित्रपट '३२ हरिभाऊ उपाध्याय : बुद्बुद '३२ रघुवीर सिंह: विखरे फूल '३३ हरिप्रसाद द्विवेदी : ठंडे छींटे '३३ श्रमीरश्रली 'मीर': मातृभाषा की महत्ता '३४ सूर्यकान्त त्रिपाठी : प्रबन्धपद्म '३४ कान्तानाथ 'चोंच'ं टाल मटोल दिनेशनन्दिनी चोरड्या: शवनम देवशरण विद्यालङ्कार : तरिङ्गत हृदय '३६ माधव मिश्र: निबन्धमाला '३६ सरजू पराडा गौड़: मि० तिवारी का निर्वाचन '३६ दिनेशनन्दिनी चोरड्याः मौक्तिक माल '३७ सरजू पर्णडा गौड़:चार चराडूल '३८ कान्तानाथ 'चोंच': छड़ी बनाम सोंटा '३९ दिनेशनन्दिनी चोरड्या : शारदीया कुछ विचार '३९

रघुनीर सिंह: शेष समृतियाँ '३६ रामचन्द्र शुक्ष: चिन्तामिष '३६ सियाराम शरण: भूठ-सच '३६ गुलाबराय: मेरी असफलताएँ '४० प्रकाशचन्द्र गुप्त: रेखाचित्र '४० भगवतीचरण वर्मा: एक दिन '४० स्र्यंकान्त त्रिपाठी : प्रवन्ध-प्रतिमा '४० गङ्गाप्रसाद पारुडेय:निवन्धिनी'४१ निवनीमोहन सान्याल : उच्च विषयक लेखमाला '४१ मोहनलाल महतो: विचारघारा'४१ रजनीश : श्राराधना '४१ कान्तानाथ 'चोंच': चूनाघाटी '४२ घीरेन्द्र वर्मा : विचार-धारा '४२ बालकृष्ण मट्ट:मट्ट निबन्धावली'४२ महादेवी वर्मा: श्रृङ्खला की कड़ियाँ

गङ्गाप्रसाद पायंडयः।नवान्धना ४११ तारा पायंडेय ः रेखाएँ ४१

हरिप्रसाद द्विवेदी:मेरी हिमाक्कत'४२

### निबन्ध-बाल

श्यामसुन्दरदास ः बालक-विनोद सोमेश्वरदत्त शुक्कः गूढ् विषयों '०८ पर सरल विचार '०८

#### 

बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्यायः निब- रवीन्द्रनाथ ठाकुरः विचित्र प्रबन्ध न्धावली ,, ः रूस की चिट्ठी

रवीन्द्रनाथ ठाकुर: स्वदेश श्रिश्वनीकुमार दत्तः प्रेम ,, ः समाज श्ररविन्द बोष ः माता ( मराठी )

विष्णुकृष्ण शास्त्री चिपल्र्णकर: विष्णुकृष्ण शास्त्री चिपल्र्णकर: निबन्ध मालादर्श इतिहास

नरसिंह चिन्तामिण कालेलकर: सुभाषित और विनोद (गुजराती)

> कालेलकर: सप्त-सरिता ( यूरोपियन-ऐंग्लोइण्डियन )

सिसरो : मित्रता बैकन : विचार-रतावली

#### साहित्य-शास्त्र---प्राचीन

कृपाराम : हिततरिक्सिणी

केशवदास : रसिक प्रिया

: कविप्रिया

: बरवै नायिकाभेद रहीम

( सेनापति ! ): काव्य कल्पद्रम

मतिराम : रसराज

: ललितललाम

चिन्तामणि : कविकुल-कल्पतर

जिंखनन्त सिंह : भाषा-भूषण

कुलपति मिश्रः रस-रहस्य

मुखदेव मिश्र : पिङ्गल

भूषण : शिवराज भूषण

प्रद्युम्नदास : काव्य-मञ्जरी

देव : भाव-विलास

: रस-विलास

श्रीघर कवि : रसिक-प्रिया

उदयनाथ : रसचन्द्रोदय या

रसस्रष्टि

भिखारीदास : रस-सारांश

: छंदोर्णव-पिङ्गल

ः काव्य-निर्णय

: श्रङ्कार-निर्णय

: सुघा-निधि

रघुनाथ: रिक-मोहन

रसलीन : रस-प्रबोध

: कविकुल करठाभरण दूलह

दत्त : लालित्य-लता

भ्रुषिनाथ : श्रलङ्कार

मञ्जूषा

पद्माकर : पद्माभरण

गुलावसिंह कविरावः बृहद् व्यङ्गयार्थ-

चन्द्रिकाः

गिरिधरदास: रस-रताकर

: भारती-भूषण् 33

: वाग्विलास सेवक

वेनी ः नवरस तरङ्ग

### साहित्य शास्त्र—तत्कालीन

ज्वालास्वरूप: रुद्र पिङ्गल <sup>१</sup>६६ श्रीधर

: पिङ्गल

बलवान सिंह, राजा: चित्र-चिन्द्रका कन्हैयालाल शर्मा: छन्द-प्रदीप

you\_

हृषीकेष भट्टाचार्य: छुन्दोबोध १७६ काशीनाथ शर्मा : काव्य•संग्रह पञ्चाङ्ग <sup>१</sup>७७ उमराव सिंह : **छन्दोमहोद**घि **20**° रूपदास स्वामी : सुरसालङ्कात-वोधिनी रें त्रिलोकीनाथ सिंह: भुवनेश-भूषण् विहारी सिंह : दूती-द्र्पेण '८२ कृष्णलाल गोस्वामी : रससिन्धु-विलास '८३ हरिचन्द्र : नाटक लच्मीनाथ सिंह: लच्मी-विलास जानकी प्रसाद : काव्य-सुधाकर' ८६ गनाधर कवि: छन्दोमञ्जरी '८७ साहबप्रसाद सिंह : रस-रहस्य वे८७ शिवसहाय उपाध्याय : नायिका रूपदर्शन '८८ रामप्रसाद: छन्द - प्रकाश १२ लिखराम : रावग्रेश्वर कल्प-तरु '१२ जाडेजा श्री उन्नद जी: भागवत पिङ्गलं '६३ गोविन्द कवि: कर्णाभरण '१४ नगन्नाथप्रसाद 'भानु' : छन्द-प्रभाकर १४

प्रतापनारायण सिंह: रस-क्रंसमा-कर '६५ बद्रीप्रसाद: प्रवन्ध-श्रकींदय '६५ महावीरप्रसाद राव : मनोदूत र्रे रामिकशोर सिंह: छन्द-भास्कर '६५ गङ्गाप्रसाद श्रमिहोत्री :समालोचना ' '83' त्र्यभ्विकादत्त व्यास : गद्य-काव्य-मीमांसा '६७ गङ्गाधर शर्मा : महेश्वर-भूषणं '६७ जगन्नाथदास : घनाच्तरी नियम रलाकर १९७ विहारीलाल भागवतप्रसाद : त्रलङ्कारादर्श स्ट्र जसवन्त-जसोभूषण मुरारिदान : े हु लिक्ठराम : रामचन्द्र-भूषरा १६८ रामसिंह जू देव: श्रलङ्कार-दर्पण रामकृष्ण वर्माः विरहा नाइका-मेद '१६०० स्कन्दगिरि कुँवर: रसमोदक इजारा कन्हेयालाल पोद्दार: काव्य-कल्प-द्रुम '०१ कालूराम: काव्य भूमिका '०१ नन्दिकशोर मिश्रः गङ्गाभरण '०१ राजेन्द्रप्रसाद : रस-बिहार '०१

काव्य-

, 53

, , ź

356

कन्हैयालाल पोद्दार : त्र्रलङ्कार-नारायग्रप्रसाद 'बेताव': प्राशपुञ्ज प्रकाश १०२ बलदेवप्रसाद मिश्र : नाट्य-प्रबन्ध जगनायप्रसाद 'भानु': , 03 प्रबन्ध १२० गिरिवरस्वरूप पारहेय: गिरीश-गुलावराय : नवरस पिङ्गल '०५ नारायगप्रसाद 'वेताव' : पिङ्गल-·· हरदेवदास वैश्य: पिङ्गल '०६ सार १२२ हरिहरप्रसाद जिज्जल : नया ग्रन्थ-. जगन्नाथप्रसाद 'भानु': काव्य-प्रभाकर '१० कार '२२ कवि-श्यामसुन्दरदास : साहित्यालोचन जगन्नाथदास विशारद : कत्तं व्य '११ महावीरप्रसाद द्विवेदी : नाट्य-चीताराम शास्त्री: साहित्य सिद्धान्त शास्त्र '११ जिंगनाथ गोप: काव्य-प्रभाकर '१४ कन्हैयालाल गुप्तः चरित्र-चित्रण् केवलराम शर्मा: छन्दसार पिंक्सल '१६ नन्दकुमार देव शर्मा: पत्र सम्पादन-कला '२३ भगवानदीन : त्रलङ्कार मञ्जूषा '१६ जगन्नायप्रसाद 'भानु': विलास '२५ 'भानु'ः छन्द • जगन्नाथप्रसाद सारावली '१७ किशोरीदास वाजपेयी : साहित्य-सत्यदेव, स्वामी : लेखन-कला '१७ मीमांसा १२७ नगनाथप्रसाद चतुर्वेदी : अनुप्रास भगवानदीन लाला : व्यङ्गचार्थ-का अन्वेषया '१८ मञ्जूषा '२७ े जगन्नायप्रसाद 'भानु': हिन्दी गङ्गानाथ भा: कविरहस्य '२६ काव्यालङ्ककार '१८ गोपाल दामोदर तामस्कर: मौलि-६ कता '२६ 'भानु': श्रलङ्कार 33 प्रश्नोत्तरी <sup>१</sup>१८ रामचन्द्र शुक्क : कान्य में रहत्यवाद : रस-रताकर '१६

श्रर्जुनदास केडिया : भारती-भूषण -कालिदास कपूर : साहित्य-समीचा 30 रामशङ्कर शुक्कः श्रलङ्कार-पीयूष'३० ः नाट्य-निर्ण्य '३० : श्रलङ्कार-कौमुदी '३० श्रयोध्यासिंह उपाध्याय: रस-कलश किशोरीदास वाजपेयी : रेस ऋौर त्रलङ्कार '३१ कन्हेयालाल, मुंशी : कहानी कैसे लिखना चाहिए ? '३२ किशोरीदास वाजपेयी: साहित्य की उपऋमिणिका '३२ श्यामसुन्दरदास: रूपक रहस्य ३३२ गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तवः इास्यरस १३४ गुलाबराय: प्रबन्ध-प्रभाकर १३४ गोविन्ददास, सेठ: नाट्य-कला-मीमांसा '३६ निलनीमोहन सान्याल : समा-लोचना तत्व १३६ मोहनलाल महतो : कला विवेचन '३६ लच्मीनारायण सिंह: काव्य में श्रिभिन्यञ्जनात्राद '३६ पुरुषोत्तमलाल : श्रादर्श श्रौर यथार्थ १३७

विहारीलाल भट्ट: साहित्य-सागर '३७ वेदन्यास, लाला : हिन्दी नाट्यकला 73 to शान्तिप्रिय द्विवेदी: कवि ग्रौर काव्य १३७ श्रानन्दकुमार: साहित्य श्रीर समाज गङ्गाप्रसाद पाएडेय : काव्य-कलना '३⊏ रामकुमार वर्माः साहित्य-समा-लोचना '३८ **ऋालोचनादर्श** रामशङ्कर शुक्क : लच्मीघर वाजपेयी: काव्यं श्रौर सङ्गीत '३⊏ विनोदशङ्कर व्यास : कहानी-कला '₹⊏ गोपाललाल खन्ना: काव्य-कला'३६ जयशङ्कर प्रसाद : काव्य स्त्रीर कला '३६ सिंह : लवलेटर्स '३६ सूर्यबली इलाचन्द्र जोशी: साहित्य सर्जन्छ विनयमोहन शर्मा: साहित्य-कला , 80 सत्यनीवन वर्मा : लेखनी उठाने

से पूर्व '४०

किशोरीदास वाजपेयी: लेखन-क्ला सूर्यंकान्त शास्त्री: साहित्य-मीमांसा

४१

,ጻፋ ይ

गङ्गाप्रसाद पारखेय : छायाबाद करुणापति त्रिपाठी : शैली '४२

श्रौर रहस्यवाद '४१

चन्द्रप्रकाश वर्मा : साहित्यालोक

विनोदशङ्कर व्यास : उपन्यास-

कला '४१

#### साहित्य-शास्त्र-वाल

रामनरेश त्रिपाठी : हिन्दी पद्यत्चना १८ ?

## साहित्य-शास्त्र---अनुदित

( संस्कृत—प्राकृत )

कालिदास: अत्वाध विश्वनाथ: साहित्य-दर्पेण

बाग्भद्द : — त्रलङ्कार भानुदत्त मिश्रः रस-तरिङ्गणी

र्बयदेव : चन्द्रालोक जगन्नाय पंडितराज : रस-गङ्गाघर

शिवशर्म सूरि: वासुदेव रसानन्द

( वँगला )

रवीन्द्रनाय ठाकुर: साहित्य पूर्णचन्द्र वसु: साहित्य-मीमांसा

(गुजराती)

कालेलकर, काका : जीवन-साहित्य कालेलकर, काका : कला—एक जीवन दर्शन

### जीवन-चरित्र-प्राचीन

वृन्दाबनदास : ऋईतपाशा केवली

#### जीवन-चरित्र-तत्कालीन

जयदत्त जोशी : गोपीचन्द '६८ त्रगरसिंह: हक़ीकत राय<sup>3</sup>७५ रिप्रिंट गोपाल शर्मा सं० : दयानन्द-∙ दिग्विजय'⊏१ रामशङ्कर व्यास: नैपोलियन बोना-पार्ट '८३ दयानन्द:--की कुछ दिनचर्या '८४ जगन्नाथदास : मुहम्मद जगनाथ भारती: द्यानन्द '८८ देवीप्रसाद, मुंशी : मानसिंह '८६ ः मालदेव 'दह शिवकुमार शास्त्री: यतीन्द्र-जीवन-चरित्र '६१ रिप्रिन्ट कात्तिकप्रसाद : महाराज विक्रमा-दित्य १६३ देवीप्रसाद, मुंशी : महाराणा उदय • सिंह '९३ जय महाराज : धना जू को बखान १९५

'रूपकला': पीपा भगवानप्रसाद जी की कथां १६६ , देवीप्रसाद, मुंशी : जसवन्त सिंह'६६ कार्त्तिकप्रसाद : ऋहल्याबाई १६७ ं ग्रम्बिकादत्त व्यास : स्वामी चरित्ति। मृत 'हह रामनारायण दूगङ्ः पृथ्वीराज-चरित्र '११ सिद्धेश्वर शर्मा : गैरीबाल्डी '०१ गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रोभाः कर्नल जेम्स टॉड '०२ देवीप्रसाद, मुंशी : महाराणा प्रताप सिंह '०३ स्वासीन माधवप्रसाद मिश्र विशुद्धानन्द १०५ लज्जाराम शर्मा, मेहता: अभीर त्रब्दुर्र**हमान खाँ** '०३ कन्हैयालाल शास्त्री: श्रीवल्लभा-

चार्य दिग्विजय '०४

गङ्गाप्रसाद गुप्तः रानी भवानी १०४ दयाराम सं०: दयानन्द-चरितामृत 🕻 🖈 देवीप्रसाद, मुंशी : रागा संप्राम सिंह '०४ रामत्रिलास सारडा : श्रार्थ धर्मेन्द्र जीवन महर्षि '०४ विज्ञानानन्द सं : रामकृष्ण परम-हंस और उनके उपदेश '०४ द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी : गौरीशङ्कर उदयशङ्कर श्रोभा '०५ गङ्गाप्रसाद गुप्त : दादाभाई नौरोजी '०६ च्चिम्मनलाल वैश्यः स्वामी दयानन्द ठाकुरप्रसाद खत्री: हैदरश्रली '०७ 'महादेव मृहः लाजपत-महिमा 300 शिवनन्दन सहाय: स्वर्गीय बा॰ साहिब प्रसाद सिंह '०७ महादेव भट्ट : अरविन्द-महिमा '०८ शिवनन्दन सहाय : भगवानप्रसाद नी १०८ रिगौरचरण गोस्वामी : श्री गौराङ्ग-चरितः १०६ परमानन्द स्वामी : बुद्ध

सूर्यकुमार वर्मा: मुग़ल सम्राट्

बाबर १०६

श्रिखिलानन्द शर्मा : दयानन्द-दिग्विजय ११० किशोरीलाल गोस्वामी: नन्हेंलाल गोस्वामी '१० ! दयाचन्द्र गोयलीय : कांग्रेस के पिता ए० ऋो० हयूम '१० वनाय शर्मा 'धौंचक':सर विलयम वेडरवर्न '१० सत्यानन्द श्राग्निहोत्री : मुभा में देवजीवन का विकास '१० वयंशङ्कर प्रसाद : चन्द्रगुप्त मौर्य नाथुराम प्रेमी : जॉन स्टुऋर्ट मिल राधामोइन गोकुल जी: देशभक्त लाजपत <sup>3</sup>१२ परमानन्द स्वामी : शङ्कराचार्य '१३ मुकुन्दीलाल वर्मा : कर्मवीर गांघी <sup>2</sup>₹₹ लज्जाराम शर्मा, मेहता : उम्मेद सिंह-चरित '१३ त्रानन्दिकशोर मेहता: गुरु गोविन्द सिंह जी '१४ वेनीप्रसाद : गुरुगोविन्द सिंह '१४ मुंशीराम, महात्मा : स्रायंपियक लेखराम '१४ रघुनन्दनप्रसाद मिश्रं : शिवानी श्रीर मराठा जाति '१४

लज्जाराम शर्मा, मेहता : जुकार तेजा '१४ सत्यानन्द ग्रमिहोत्री : ग्रपने देव-जीवन के विकास और जीवन-वत की सिद्धि के लिए मेरा श्रद्धितीय त्याग '१४ सम्पूर्णानन्द : धर्मवीर गांधी '१४ सर्यनारायण त्रिपाठी दुर्गावती ११४ इन्द्र वेदालङ्कार: प्रिन्स विस्मार्क <sup>7</sup>24 द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी: रामानुजा-चार्य '१५ १ जगन्मोइन वर्मा : राखा जङ्गबहादुर <sup>7</sup>१६ सम्पूर्णानन्द: महाराज छत्रसाल , 8 € चन्द्रमौलि सुकुल: श्रकवर 30 जगन्मोहन वर्मा : बुद्धदेव दयानन्द : स्वरचित जीवन-चरित्र 260 वेनीप्रसाद : महर्षि सुकरात राधामोहन गोकुल जी : नैपोलियन बोनापार्ट १७ शिवनारायण द्विवेदी: राजा राम-. मोइन राय <sup>१</sup>१७ : कोलम्बस पूर्णिसह वर्माः भीमसेन शर्मा ११८

लालमिश बाँठिया: पं॰ ज्वाला-प्रसाद मिश्र '१८ देवराज, लाला : भीमदेव '१६ रामचन्द्र वर्मा: महात्मा गांधी '१६ विश्वम्मरनाथ शर्मा: रूस का राहु '१६ सत्यानन्द स्वामी : दयानन्द-प्रकाश सम्पूर्णानन्द : चेतसिंह श्रौर काशी का विद्रोह . १६ इन्द्र वाचस्पति : महावीर गैरीबाल्डी एक भारतीय हृदय: केशवचन्द्र सेन '२० नन्दकुमारदेव शर्मा : पञ्जाब-केन्द्रिक् महाराजा रखजीत सिंह '२० वेनोप्रसाद: रण्जीतसिंह शिवचरण द्विवेदी: मुहम्मद '२० सम्पूर्णानन्दः सम्राट् हर्षवधन १२० : महादजी सिंधिया '२० देवीप्रसाद, मुंशी : न्यायी नौशेरवाँ परमानन्द भाई: आप बीती '२१ सत्यानन्द श्रमिहोत्री : श्रपने छोटे भाई के संबंध में मेरी सेवाएँ '२१ 'एक भारतीय हृद्य': भारत-भक्त ऐंड्रयूज '२२' चन्द्रमिं विद्यालङ्कार : स्वामी दयानन्द का वैदिक स्वराज्य '२२

,38

राजेन्द्रप्रसाद: चम्पारन में महात्मा गांधी '२२ राधामोहन गोकुल जी : जौज़ेफ़ गैरीबाल्डी '२२ सुरेन्द्रनाथ तिवारी : वेदज्ञ मैक्स-मूलर '२२ नन्दकुमारदेव शर्मा : वीरकेसरी शिवाजी '२३ ः प्रेमपुजारी राजा महेन्द्र प्रतापसिंह '२३ परमानन्द, भाई: वीर वैरीगी '२३ श्रशरफ़ी मिश्र: धनकुवेर कारनेगी ,५४ नुत्दकुमारदेव शर्माः लाजपत महिमा '२४ मथुरामसाद दीच्चित : नादिरशाह 358 सम्पूर्णानन्द : सम्राट् ऋशोक १२४ इरिविलास सारडा : महाराणा साँगा '२४ रामचन्द्र टएडन: सरोजिनी नायडू १२५ गोपाल दामोद्र तामस्कर : शिवा जी की योग्यता 28 शिवनन्दसहाय : गौराङ्ग महाप्रभु लद्मीसहाय माथुर : बेज्ञामिन फ्रौङ्कालिन '२८

शिवकुमार शास्त्री : नेलसन '२८ सत्यवत: अवाहम लिङ्कन इरिहरनाथ शास्त्री: मीर कासिम **'**₹도 चतुर्भुन सहाय: भक्तवर तुकारामनी 35, ब्रजरतदास : बादशाह हुमायूँ '३१ नारायणप्रसाद त्रारोडा : डी वेलेरा 33 रघ्वंशभूषणशरण : रूपकला-प्रकाश '३२ विश्वेश्वरनाथ रेऊ : राजा मोज 'ą**₹** गङ्गाप्रसाद मेहता : चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वि० '३३ रामविलास शुक्तः मैं कान्तिकारी कैसे बना ? '३३ सत्यदेव पं : स्वामी अद्धानन्द १३३ सत्यभकः कार्ल मार्क्स गङ्गाप्रसाद उपाध्याय : राजा राम मोइनराय, केशवचन्द्र सेन तथा स्वामी द्यानन्द '३४ नारायण स्वामी: रामतीर्थ महाराज '**३**४ प्रसुदत्त ब्रह्मचारी: चैतन्य-चरिता-वली '३४ सदानन्द भारती: महात्मा लेनिन

श्रगरचन्द नाइटा : जिनचन्द्र सूरि <sup>7</sup>3& चन्द्रशेखर शास्त्री : हिटलर महान '३६ गोपीनाथ दीच्तिः जवाहरलाल नेहरू १३७ मङ्गल: भक्त नरसिंह मेहता '३७ सत्यदेव विद्यालङ्कार : लाला देव-राज '३७ हरिरामचन्द्र दिवेकर: सन्त तुकाराम 390 गौरीशङ्कर चैटर्जी : हर्षवर्धन '३८ देववत: मुस्तफ़ा कमाल वलदेवप्रसाद बाहीक : नामदेव-चरितावली १३८ भगवानदास केला : गाँव की वात मन्मथनाथ गुप्त चन्द्रशेखर : श्राजाद '३८ : श्रमर शहीद यतीन्द्र-नाथ दास १३८ द्वारकानाथ त्रिपाठी : रामकृष्ण लीलामृत '३६ प्रेमनारायण् श्रयवालः भवानी-दयाल सन्यासी '३६ बनारसीदास चतुर्वेदी: अराजक-वादी मैलटेस्टा १३६ लुई माइकेल '३६

बनारसीदास चतुर्वेदी: जापान के गाँधी कागावा '३६ भवानीदयाल सन्यासी : प्रवासी की कहानी '३६' राजाराम: मेरी कहानी रामइक्तवाल सिंह: स्टालिन '३६ विश्वनारायण: चीन का क्रान्ति-कारी निर्माता '३६ सूर्येकान्त त्रिपाठी : कुल्ली भाट '३६ घनश्यामदास विद्ता: वापू '४० जगदीशनारायण तिवारी सं०: सुभाषचन्द्र वोस '४० स्टालिन '४० त्रिलोकीनाथ बनारसीदास चतुर्वेदी : श्रराजक् वादी ऐमा गोल्डमैन '४० इरिश्चनद्र सेठ: चन्द्रगुप्त मौर्थ '४० घनश्यामदास निङ्लाः डायरी के कुछ पन्ने '४१ जितेन्द्रनाथ सान्याल : च्याँग काई शेक '४१ ! परमानन्द भाई: मेरे श्रन्त समय के विचार '४१ रामनारायण यादवेन्दु : हिटलर् की विचार-धारा '४१ कल्याण विजय गिण : श्रमण भग-्रवान महावीर '४२ धनश्यामदास चिड्ला : जमुनालाल बजाज '४२

रामनरेश त्रिपाठी : तीस दिन मालवीय जी के साथ '४२

#### जीवन-चरित्र-वाल

जुन्दकुमारदेव शर्मा : स्वामी राम- नन्दकुमार देव शर्मा : गोखले '१५

तीर्थं '०७ इन्द्र विद्यावाचस्पति : जवाहिरलाल

,, : महाराखा प्रताप सिंह '०७ नेहरू '३६

सतीशचन्द्र मित्र: प्रतापसिंह '०७ शम्भुदयाल सन्सेना : सिकन्दर नन्दकुमार देव शर्मा : स्वामी '३⊏

विवेकानन्द '१४ जगपति चतुर्वेदी: कार्ल मार्क्स '४१

# ं जीवन-चरित्र--- अनुदित

( संस्कृत-प्राकृत )

• इरिदास स्वामी : विष्णुप्रिया-चरित्र

#### (बँगला)

केंग्यदास कविराज: चैतन्य-चरि- विवेकानन्द: मदीय श्राचार्य देव तामृत श्रज्ञयकुमार मित्र: सिराजुद्दौला

#### (गुजराती)

मोहनदास क० गांघी: त्रात्म-कथा किशोरलाल घ० मशरूंवाला:गांघी-, पुर्यस्मृतियाँ विचारदोहन

#### (मराठी)

रानाडे, श्रीमती: महादेव गोविन्द लच्मण रामचन्द्र पाङ्गारकर: रानाडे एकनाथ-चरित्र

जन्मण रामचन्द्र पाङ्गारकर: नरिंद्द चिन्तामिण केलकर: तुकाराम-चरित्र लोकमान्य तिलक

#### (फारसी)

वावर : वावरनामा अब्दुल बाक्ती: खानखानामा
गुलवदन वेगम: हुमायूँनामा बहाँगीर : बहाँगीरनामा
मुहम्मदसाक्ती मुस्तहइद ख़ाँ: औरङ्गजेवनामा

#### ( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन )

स्मिय महात्मा सुकरात ऋशोक नोटोविच: भारतीय शिष्य ईसा जवाहरलाल नेहरू: मेरी कहानी ग्रात्मोद्धार वाशिक्टन सीताराम कोहली : रञ्जीतिस्त्र : रावाकुमुदः मुकर्जी : ट्रॉट्स्की : 'माई लाइफ्र' श्रीहर्ष दत्तात्रेय बलवन्त पारस्त्रीस: बायजा यदुनाथ सरकार : शिवाजी राधाकुष्णान् सं ः गांधी श्रमि-बाई सेंधिया दत्तात्रेय वलवन्त पारस्त्रीस : भाँसी नन्दन-ग्रन्थ की रानी लच्मीबाई महादेव हरिभाई देसाई: इङ्गलैंड शिवाजी में महातमा जी लाजपतराय ż : बिनोवा और उनके विचार श्रशोक ; 33 मोहनदास क॰ गांधी: गांधी-वाखी ः दयानन्द सरस्वती जोजेफ़ मेजिनी हिटलर, हर : मेरा जीवन-संग्राम 22

# इतिहास--तत्कालींन

मुहम्मद नज़ीर अली : भारत-बृत्तावली रहद गोपाललाल शर्मा : इतिहास-कौमुदी '७३ शिवप्रसाद, सितारेहिन्द : इतिहास तिमिर नाशक १७३ भुवनचन्द्र बसक सं : बँगला देश का इतिहास '७४ निरञ्जन मुकरजी : भारतवर्षीय राजसंब्रह '७५ प्रनचन्द, मुंशी: श्रवध-समाचार રેષ્ઠ सन्तसिंह: गुरुचरित्र प्रभाकर १७७ हरिश्चन्द्र: दिल्ली दरबार दर्पण oe<sup>t</sup> ,, : ब्ँदी का राजवंश '⊏२ राधाकुष्णदास : ग्रार्थ-चरितामृत ,=X **'**⊏४ हरिश्चन्द्र: काश्मीर-कुसुम : वादशाह-दर्पग : प्रसिद्ध महात्मात्रों के जीवन-चरित '८४

जवाहर मल : इतिहास-मुकुर '८६ दामोदर शास्त्री : चित्तौरगढ का इतिहास '६१ देवीप्रसाद, मुंशी : श्रामेर के राजे ₹3 प्रतापनारायण मिश्र : चरिताष्ट्रक 35 रामनारायण मिश्र : पारसियों का संज्ञिस इतिहास १६५ देवीप्रसाद, मुंशी: मारवाङ् के प्राचीन लेख '६६ महाराज सिंह: इतिहास बुन्देलखंड '£Ę राधारमण चौवे : राज्य भरतपुर का इतिहास '६६ 33 हरिश्चन्द्र: कालचक दामोदर शास्त्री : लखनऊ इतिहास १६७ विद्यातीर्थं स्वामी: महाराष्ट्र कुल-वंशावली १६८ चराडीप्रंसाद सिंह: जीवन-चरित्र 33

काशीनाय खत्री : भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के जीवन-चरित्र <sup>7</sup>०२ पं० : भारतवर्ष की विख्यात रानियों के जीवन-चरित्र रें र पं गोविन्दसिंह साध : इतिहास गुरु खालसा '०२ प्यारेलाल सं०: चरित्र-संग्रह '०२ द्वि० श्यामसुन्दरदास सं०: प्राचीन लेख-मिणमाला १०३ गङ्गाप्रसाद गुप्त: विहारी वीर १०४ बलदेवप्रसाद मिश्र : नेपाल का इतिहास 7०४ रामद्याल: इतिहास-संग्रह ै०४ रामनारायण मिश्र : जापान का संचित इतिहास '०४ हनुवन्त सिंह कुँवर: मेवाड का इतिहास रै०४ गदाघरसिंह रूस-जापान-युद्ध oy. नटवर चक्रवर्ती : श्रफ़गानिस्तान का इतिहास रै०५ गङ्गाप्रसाद गुप्त: पूना का इतिहास '∘६ स्र्वेकुमार वर्मा : ग्रीस की स्वाधी-

नता का इतिहास १०६

गौरीशङ्कर पाठक: जापान का उदय १०७ महेन्द्रलाल गर्ग : जापान की कहानी '०७ शिववतलाल : हमारी माताएँ 200 नगनायप्रसाद चतुर्वेदी : स्वदेशी-श्रान्दोलन '०८ मदनलाल: मदन कोघ रामचन्द्र वैद्यशास्त्री : भारत नर-रत-चरितावली '०८ सुदर्शनाचार्य शास्त्री : त्र्राल्वार चरितामृत '०८ स्र्येक्रमार वर्मा : कांग्रेस-चरिताब्ली सोमेश्वरदत्त शुक्ल : फ्रांस का इतिहास १०८ ..: जर्मनी का इतिहास '०८ देवीप्रसाद, मंशी : हिन्दोस्तान में " मुसलमान बादशाह ,, : यवनराज वंशावली <sup>१</sup>०६ -मिश्रवन्धः रूस का इतिहास "oE रामनारायण दूगङ् : राजस्थान रलाकर १०६ नारायगा पाग्डेय : नेपाल '१० १ सकलनारायण पाग्डेय : त्रारा-पुरातत्व '१०

उदयनारायण वाजपेयी : प्राचीन भारतवासियों की विदेश यात्रा त्रौर वैदेशिक व्यापार<sup>2</sup>११ गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रोमाः सिरोही राज्य का इतिहास '११ जीतन सिंह: रूस-रूम युद्ध '११ देवीप्रसाद, मुंशी : पड़िहाड़ वंश प्रकाश रश ,,: मुगल वंश '११ ? मिश्रवन्धः जापान का इतिहास 3 5 5 रामदेव: भारतवर्ष का इतिहास '११ द्वि० ऋमृतलाल चक्रवर्ती : भरतपुर-युद्ध ११२ रामनाथ पाएडेयः भारत में पोर्चुगीज़ रामानन्द द्विवेदी: दिल्ली दरवार 3 **१** २ लक्मोनारायण गर्दे : महाराष्ट्र-रहस्य ११२ शिववत लाल वर्मा : राबस्थान की बीर रानियाँ '१२ र देवेन्द्रप्रसाद जैन : ऐतिहासिक हित्रयाँ '१३ द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी : त्रादशी महिलायें १३ रघुनन्दनशरण : श्रार्थ-गौरव '१३

रामप्रसाद त्रिपाठी : महाराष्ट्रोदय वालकृष्ण: भारतवर्ष का संद्विप्त इतिहास '१४ मनोहरचन्द्र मिश्र : स्पेन का इतिहास '१४ शिवनारायण द्विवेदी : युद्ध की भलक १४४ हरिमङ्गल मिश्र : भारतवर्ष का इतिहास ११४ नन्दकुमारदेव शर्मा: इटली की स्वाधीनता का इतिहास '१५ भवानीदयाल सन्यासी : दक्तिश अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास ११६ नन्दक्रमारदेव शर्मा: सिक्खों का उत्यान ऋौर पतन '१७ भवानीसिंह:सर्विया का इतिहास रे१७ शिवनन्दन सहाय : सिक्ख गुरुश्रों की जीवनी '१७ ? कृष्णविद्यारी मिश्र : चीन का इतिहास '१८ पूरनचन्द नाहर सं०: जैन लेख-संग्रह '१८ प्राचनाथ विद्यालङ्कार: सम्यता का इतिहास '१८ सम्पूर्णानन्द : भारत के देशी राष्ट्र

सूर्यनारायण : भारतीय इतिहास में स्वराज्य की गूँज '१८ चित्तौर की गौरीशङ्कर लाल : चढ़ाइयाँ '१६ मिश्रवन्धु: भारतवर्षं का इतिहास 386 विश्वेश्वरनाथ रेउ : स्त्रप वंश का इतिहास '१६ शिवपूजन सहाय : बिहार का विहार '१६ मालवीय : संसार-कृष्णुकान्त सङ्घट '२० देशवत: हिन्दू जाति का स्वातंत्र्य-प्रेम '२० धर्मदत्तः प्राचीन भारत में स्वराज्य 350 भगवानदास केलाः भारतीय जायति <sup>7</sup>20 मनन द्विवेदी: मुखलमानी राज्य का इतिहास '२० रमाशङ्कर श्रवस्यी: रूस की राज्य-कान्ति १२० रामदास गौड़ सं० :इटली के विघा-· यक महात्मागरा <sup>3</sup>२० हरिमङ्गल मिश्र: प्राचीन भारत 320 उमादत्त शर्मा : भारतीय देश-भक्तों

े के कारावास की कहानी '२१ दि०

देवीप्रसाद, मुंशी : सिन्घ का इतिहास '२१ ? द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी : हिन्दी चरिताम्बुधि '२१ परमानन्द, भाई: देशपूजा में श्रात्म-बलिदान '२१ शङ्करराव जोशी: रोम साम्राज्य '२१ शेषमिण त्रिपाठी : श्रकवर की राज्यव्यवस्था '२१ सम्पूर्णानन्द: चीन की राज्यकान्ति 356 सुखसम्पति राय भएडारी : नगद्गुर भारतवर्ष रे सोमदत्त विद्यालङ्कार : रूस का पुनर्जन्म '२२ नन्दकुमारदेव शर्माः पञ्जाव-हरण श्रौर महाराजा दलीप सिंह '२२ रमेशप्रसाद वर्मा: लङ्का का इति-हास '२२ वृन्दावन भट्टाचार्यः सारनाथ का इतिहास '२२ शिवनारायण द्विवेदी : १८५७ के ग़दर का इतिहास '२२ सूरजमल जैन: मराठे श्रौर श्रंग्रेज '२२ गौरोशङ्कर हीराचन्द अशोक की धर्मलिपियाँ रे३

120

हास '२७

हास '२७

कहानियाँ '२७

छ्रिनाथ पाएंडेय: अमरीका कैसे स्वाधीन हुआ ! '२३ पशुपाल वर्मा : योरोप का श्राघ्र-निक इतिहास '२३ प्यारेलाल ग्रम: ग्रीस का इतिहास '२३ में विश्वम्भरनाय निजा: रूस युगान्तर रे३ शिवशङ्कर मिश्र: भारत का धार्मिक इतिहास '२३ १ सत्यदेव स्वामी: हमारी सदियों की गुलामी के कारण '२३ सम्पर्णानन्द : मिश्र की स्वाधीनता का इतिहास '२३ ईश्वरीप्रसाद शमी : सन सत्ता-वन का ग़दर '२४ गोपालदामोदर तामस्कर: यूरप के राजकीय आदशों का विकास '२४ चन्द्रराज भएडारी: भारत के हिंदू सम्राट् 1२४ ननार्दन भट्ट: अशोक के धर्मलेख ,५४ े 📆 हावीरप्रसाद द्विवेदी : ऋतीत

शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी: मध्यप्रान्त मध्यभारत ऋौर राजपूताना के प्राचीन जैन-स्मारक '२६ ज्वालाप्रसाद : रोम का इतिहास परमानन्द, भाई: यूरोप का इति-स्मृति '२४ रामिकशोर शर्मा: यूरोप का इति-लद्मीनारायण गर्दे: एशिया का बागरण १२४ त्रार्यमुनि, परिडतः वैदिक काल का सत्यभक्त : त्रायलैंड के गद्र की इतिहास रेश्र

गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रोक्ता: राज-पूताना का इतिहास '२५ जगदीश सिंह गहलौत: मारवाड़ राज्य का इतिहास '२५ जयचन्द्रं विद्यालङ्कार: भारतीय इतिहास का भौगोलिक श्राघार '२५ भूदेव विद्यालङ्कार : स्वाधीनता के पुजारी '२५ जनार्दन मद्दः बुद्धकालीन भारत प्राणनाय विद्यालङ्कार : इंग्लैंड का इतिहास '२६ वासुदेव तथा लाला इरदयाल: राजनैतिक इतिहास '२६ विश्वेश्वरनाथ रेउ: भारत के प्राचीन राजवंश '२६

मुखसम्पतिराय भएडारी: भारत के देशी राज्य '२७ कमलापति त्रिपाठी शास्त्री : मौर्य-कालीन भारत का इतिहास '२८ गौरीशङ्कर हीराचन्द ग्रोभाः मध्य-कालीन भारतीय संस्कृति '२८ प्रतिपाल सिंह, ठाकुर : बुन्देलखंड का इतिहास '२८ : ग्रार्यदेवकुल का 33 इतिहास '२८ -रमाशङ्कर श्रवस्थी : लाल क्रांति ³२⊏ मौर्य विद्यालङ्कारः : ·सत्यके<u>त</u> साम्राज्य का इतिहास '२८ .इरिकृष्ण रतूरी: गढ़वाल का इति-ॱहास '२⊏ प्यारेलाल गुप्त: फ्रान्स की राज्य-कान्ति 'रह बैजनाथ महोदय: विजयी वार-दोली '२६ महावीरप्रसाद हिवेदी : प्राचीन चिन्ह 'रह ·सीताराम, लाला: ग्रयोध्या का इतिहास '२६ त्र्ययोध्याप्रसाद · गोयलोय : , ज़ैन वीरों का इतिहास '३० ्रगङ्गाशङ्कर मिश्र मारतवर्ष में ं ; वृटिश साम्राज्य वृः

देवकीनन्दन : श्रमेरिका की स्वाधीनता का इतिहास '३० प्रयागदत्त शुक्षः मध्यदेश का इतिहास १३०% महावीरप्रसाद द्विवेदी: पुरातत्व-प्रसङ्ग '३० ः चरितं-चर्ची '३० मुख सम्पत्तिराय मण्डारी : संसार की कान्तियाँ १३० एस॰ एन्॰ जोशी: एशिया की पराधीनता का इतिहास '३० कन्हेयालाल : कांग्रेस के प्रस्ताव रे १ गोपाल दामोदर तामस्कर: मराठों का उत्थान और पतन 🚓 नयचन्द्र विद्यालङ्कार : भारत-भूमि ग्रौर उसके निवासी '३१ वेनीप्रसाद : हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता '३१ महादेव शास्त्री: ग्रार्थ संस्कृति का उत्कर्षापकर्प '३१ रघुवीरसिंह : पूर्व मध्यकालीन भारत '३१ विद्याभास्तर शुक्कः प्राचीन सार् तीय युद्ध और युद्ध सामग्री '३१ शालियाम शास्त्री: रामायण में राजनीति <sup>१</sup>३१ त्र्रायोध्याप्रसाद ; गोयलीय : मौर्य . साम्राज्य के जैन वीर '३२

गङ्गाप्रसाद मेहता : प्राचीन भारत ³ą₹ गोरेलाल तिवारी : बुन्देलखंड का इतिहास '३३ महावीरप्रसाद द्विवेदी : पुरावृत्त , \$3 रघुनन्दंन शास्त्री : गुप्तवंश का इतिहास '३३ जयचन्द्र विद्यालङ्कार : भारतीय इतिहास की रूपरेखा '३४ नवजादिकलाल ेश्रीवास्तव पराधीनों की विजय यात्रा '३४ विश्वेश्वरनाथ रेउ: राठौड़ों का इतिहास '३४ ंश्रीगोपाल नेवटिया : मुस्लिम सन्तों के चरित्र '३४ नानालाल च० मेहता: भारतीय चित्रकला '३५ मध्यकालीन परमात्माशरण : भारत ३३५ श्रीनारायण चतुर्वेदी : संसार का संचित इतिहास '३५ रामनारायण पार्यं : युद्ध छिड्ने से पहले '३६ त्रिपाठी : भारतीय रामप्रसाद ं शासन-विकास '३६ श्रानन्द कौसल्यायन: बुद्ध श्रौर उनके अनुचर '३७

गिरीशचन्द्र त्रिपाठी: महापुरुषों की प्रेम कहानियाँ '३७ महापुरुषों की करुए कहानियाँ '३७ बदरीदत्त पाग्डेय: कुमाऊँ का इतिहास '३७ मन्मथनाथ गुप्त: भारत में सशस्त्र क्रान्तिचेष्टा का इतिहास '३७ राहल सांकृत्यायन : विस्मृति के गर्भ में '३७ ,, : पुरातत्व-निबन्धावली '३७ हीरालाल : मध्यप्रदेश का इति-हास '३७ विद्यावाचस्पत्ति : मुगुल साम्राज्य का च्रय श्रौर उसके कारख '३८ गङ्गाप्रसाद : श्रंग्रेज जाति का इतिहास '३८ गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रोमाः जोध-पुर राज्य का इतिहास '३८ चयचन्द्र विद्यालङ्कार : इतिहास-प्रवेश '३८ त्रार॰ एम॰ रावल : श्रजन्तां के कलामग्डप '३८ विश्वेश्वरनाथ रेउ: मारवाङ् का इतिहास '३८ स्त्यकेतु विद्यालङ्कारः ऋपने देशकी ं रिक्या रेइ⊏

कर्यटमिश शास्त्री : कॉकरौली का इतिहास '३६ कालिदास कपूर: भारतीय सभ्यता का विकास '३६ विद्यालङ्कार : वृहत्तर चन्द्रगुप्त भारत '३६ जगदीशसिंह गहलौत : राजपूताना का इतिहास '३६ विद्यालङ्कार : इरप्पा प्राग्नाथ तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन लेख मथुरालाल शर्मा: कोटा राज्य का इतिहास '३६ राजेन्द्रसिंह ब्योहार : त्रिपुरी का इतिहास '३६ रामशरण उपाध्याय : मगध का प्राचीन इतिहास '३६ राय कृष्णदास : भारत की मूर्ति-कला १३६ : भारत की चित्रकला '३६ विश्वनाय राय : मिश्र स्वाधीनता का इतिहास '३६ सुरेश्वरानन्द कैकय : कैकय वंश चन्द्रोदय '३६ हीरालाल जैन : जैन इतिहास की पूर्वपीठिका '३६ मेहता: बिहार-एक **पृथ्वीसिंह** ऐतिहासिक दिग्दर्शन '४०

देवीदयाल चतुर्वेदी: दुनिया के तानशाह '४० नारायण् चन्द लाहडी : स्वाधीनता युद्ध में जनता का विसव '४०० बालचन्द मोदी : देश के इतिहास में मारवाड़ी जाति का स्थान '४० भगवद्तः भारतवर्षे का इतिहास मोहनलाल महतो : त्रारती के दीप राजबहादुर सिंह: वर्तमान युद में पोलैंड का बलिदान '४० विश्वनाथ शास्त्री : विश्व पर हिंदुत्व का प्रभाव '४० कामताप्रसाद जैन : संचित जैने .इतिहास <sup>१</sup>४१ भगवानदास केला : कौटिल्य की शासनपद्धति '४१ रामकृष्ण सिन्हा : प्राचीन तिब्बत 188 रामलाल हाला : जाट चत्रिय इति-हास ३४१ श्री प्रकाश: भारत के समाज श्रौर इतिहास पर स्फुट विचार '४१५ सतीशचन्द्र काला : मोहनजो दड़ी तथा सिन्धु सभ्यता १४१ सम्पूर्णानन्द : आर्थों का आदि देश '४१ 4

शहुरद्यालु श्रीवास्तव: रूस की कामताप्रसाद जैन : प्रतिमा लेख-कान्ति '४२ संप्रह 3४२

श्यामनारायण कपूर : मारतीय परमेज्वरीलाल गुप्त : अप्रवाल जाति का विकास "४२ वैशानिक '४२

रामनारायण यादवेन्दु: यदुवंश का श्रीनारायण मिश्र : साहसिक

इतिहास '४२ अन्वेषण '४२

सत्यदेव विद्यालङ्कार : श्रार्य सत्याग्रह '४२

# इतिहास-वाल

सत्यदेव, स्वामी : अमेरीका के वेङ्कटेशनारायण तिवारी : चार निर्घन विद्यार्थियों के परिश्रम चरितावली रेइ४ कुँवर कन्हैयाजू: वीरों की कहानियाँ <sup>7</sup>१२

नन्दकुमार देव शर्मा : बाल-वीर चरितावली रथ चतुरसेन शाली: राजपूत बच्चे

महाकत्रमधाद द्विवेदी : वनिता-

श्यामनारायण कपूर: जीवट की विलास रैश्ट कहानियाँ '३⊏ ज़हरबख्श: इतिहास की कहानियाँ

'व्ययित हृद्य': नेताश्रों का बच-<sup>2</sup>24

पन '३६ श्रीराम वाजपेया : साहसी वच्चे

राजेन्द्र सिंह गौड़: विश्व की महिलाएँ '४० बगपति चतुर्वेदी: श्राविष्कार की

कहानियाँ <sup>2</sup>३३ परिपूर्णानन्द वर्मा : संयुक्त प्रान्त भीनाथ सिंह: आविष्कारों की

की कुछ विभूतियाँ '४१

इलाचन्द्र जोशी : ऐतिहासिक क्या रै३३ कथाएँ '४२ श्चानन्दकुमार: इतिहास की कहा-

रामनाथ 'सुमन' : इमारे नेता '४२ नियाँ '३४

इतिहास-अन्दित (संस्कृत)

कन्द्रण: राजतरिक्क्णी कल्डण: प्रपन्नामृत (बँगला)

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर: चरितावली श्रज्जयकुमार मित्र : जब श्रंग्रेज़

रंजनीकान्त गुप्त : ब्रार्थकीर्ति आगूर

राजकृष्ण मुखोपाध्याय: बङ्गाल शंचीन्द्रनाथ सान्याल जीवन

का इतिहास

(राजस्थानी)

नैग्रुधी : ख्यांत सूर्यमहा मिश्रग् : वंशमास्कर

(मराठी)

विनायक दामोदर सावरकर : हिन्दू पाद-बादशाही

(गुजराती)

रामचन्द्र मुमुद्धु: पुर्याश्रव कथाकोष

( उर्दू )

मुइम्मद हुसैन 'त्राजाद': अकबरी दरबार

(फारसी)

अब्दुर्रज्जाकः मत्रासिक्ल उमरा

( यूरोपियन-ऐंग्लोइएंडयन )

टॉड : राजस्थान

कनिङ्गम: सिक्ल इतिहास

उद्दहार: जापान कीं राजनैतिक

प्रगति

एल्बर्ट : पाल्यमिएट

कीन लॉर्ड : कठिनाई में विद्याम्यास

त्र्यालकर: भारत त्रिकालिक दशा

मॉटेल : नरमेध ( राइज ग्राव

डच रिपब्लिक )

डॉसन : जर्मनी का विकास

रॉबिन्सन: पश्चिमी यूरोप

नौरोनी : जब अँग्रेज नहीं आए थे

ह्यूम: इतिडयन नेशनल कांग्रेस रमेशचन्द्र दत्तः प्राचीन भारत की

सम्यता का इतिहास

बाल गङ्गाधर तिलक: वेदकाल-

दत्तात्रेय बलवन्त पारस्नीस : दिल्ली

वा इन्द्रस्था

बी० डी० बसु०:कम्पनी के कारनामे

रमेशचन्द्र दत्तः वृटिश भारत का

🐃 🐃 🧸 श्रार्थिक इतिहास

ं महादेव गोविन्द रानाडे : मराठों

का उंत्कष

तेखराम: ऐतिहासिक निरीच्य वेल्स: संसार का संचित्त इतिहास चिन्तामिया विनायक वैद्य: हिन्दू भारत का उत्कर्ष ,, : हिन्दू भारत का अन्त राखालदास वैनरजी: प्राचीन मुद्रा पट्टाभि सीतारमैयाःकांग्रेस काइतिहास काशीप्रसाद जायसवाल : हिन्दू

,, : इएटर कमिटी रिपोर्ट

राज्यतन्त्र

काशीप्रसाद जायसवाल : अन्धकार
युगीन भारत
गोविन्द सखाराम सर देसाई :
भारतवर्ष का आर्वाचीन इतिहास
जवाहरलाल नेहरू : विश्व इतिहास
की भतलक
सी॰ वाई॰ चिन्तामिण : भारतीय
राजनीति के ८० वर्ष
योगेन्द्रनाथ सील : मध्यप्रदेश और

बरार का इतिहास

# देशदर्शन-तत्कालीन

बनयात्रा १६८ नंवलिक्शोर : इरिश्चन्द्र: तहकीकात पुरी की '७१ पानचन्द जी पारीख : आर्य देश-पनता '७५ शिवप्रसाद, सितारेहिन्द: भूगोल हस्तामलक '७७ राधाचरण गोस्वामी : देशोपकारी पुस्तक '⊏२ खुनूलाल, लाला : स्त्री-सुदशा वदः मुहम्मद हुसैन: भूगोल एशिया रें द३ हरिश्चन्द्र: काशी के छाया-चित्र , =8 दामोदर शास्त्री: मेरी पूर्वदिक् यात्रा भगवानदास वर्मा : लन्दन-यात्रा रेप् रामप्रसाद लाल: भूतत्व-प्रदीप रद्भ दामोदर शास्त्री: मेरी दिस्णिदिक्-यात्रा रद भगवानदास वर्मा : पश्मित्तर तथा श्रवध का प्राकृतिक, ऐतिहासिक . तथा राजनैतिक वृत्तान्त<sup>े १</sup>८७ दामोदर शास्त्री: मेरी जन्मभूमि-यात्रा 'दद

त्रालाराम सागर: कांग्रेस पुकार मझरी 'धर इरदेवी : स्त्रियों पर सामाजिक **ऋन्याय** '६२ देवीप्रसाद, मुंशी : स्वप्न राजस्थान '£ ੩ अमृतलाल चक्रवर्ती: विलायत की चिट्टी '६३ देवीप्रसाद, बाबू: रामेश्वर-दीर्गित्रा £3° राधारमण चौबे: देशोन्नति १६६ ज्वालानाय नागर: नगत दर्शन 33° 、प्यारेलाल : कस्टम्स ऍड कॉस्ट्य म्से : दुनिया की सैर १०१ हरिचरणदास: प्रविद्ध देशों का वर्णन हेर् गदाधर सिंह: चीन में तेरह मांस महेन्द्रलाल गर्ग: चीना-दर्पश '०३ साधुचरणप्रसाद: भारत-भ्रमण<sup>2</sup>०३ हरेकुष्या जौहर: जापान-वृत्तान्त'०४

गङ्गाप्रसाद गुप्त : तिब्बत-वृत्तान्त'०५ चतुर्भज श्रौदीच्य : भारत के कार-खाने '०५ गोकुलानन्दप्रसाद: मोती '०६ जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी: भारत की वर्तमान दशा '०६ हरेकृष्ण औहर: भारत के देशी राज्य '०६ त्रज्ञात : वृहत् रत्नसमुचय <sup>१</sup>०७ महेन्दुलाल गर्ग: जापान-दर्पेगा '०७ : जापानीय स्त्री-शिच् <sup>1</sup>०७ गोकलचन्द: नारी-महत्त्व '०७ दोलनमल: उत्तराखरड की यात्रा 300 नटवर चक्रवर्ती : हिन्दू तीर्थ '०६ रामिकशोर शर्मा ब्यास : परिश्रमश 308 राधामोहन गोकुल जी: देश का धन '१० इरिनारायण टएडन : भारतीय वाणिज्य की डाइरेक्टरी '१० संत्यदेव, स्वामी: अमरीका पथ-प्रदर्शक '११ गटाधर सिंह: जापानी राज्य-व्यवस्या , 85 सत्यदेव, स्वामी श्रमेरिका-दिग्दर्शन '१२ ,, : श्रमेरिका-भ्रमण '१३

इन्द्र वेदालङ्कार : राष्ट्रों की उन्नति 388 जगन्नाथ खन्ना : श्रमेरिका का व्यव-साय श्रीर उसका विकास १४४ श्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी: भारतीय शासन-पद्धति '१५ तोताराम सनाट्य: कुली-प्रया '१५ ": फिज़ी में मेरे इक़ीस वर्ष '१५ नगेन्द्रनाथ वसु : हिन्दी विश्वकोष पारसनाथ द्विवेदी: देश की दशा <sup>ን</sup> የዟ भगवानदास केला: भारतीय शासन <sup>7</sup>84 भारतीयं राघाकृष्णदास भा : शासन-पद्धति '१५ सत्यदेव, स्वामी : मेरी कैलाश यात्रा रिप नागरमल केडिया : तीसी '१६ हीरालाल : दमोह-दीपक '१७ भवानीदयाल सन्यासी : हमारी कारावास-कहानी '१८ ः प्रवासी भारतवासी '१८ शिवनन्दन सिंह: देश-दर्शन '१८ कपिलदेव मालवीय : पञ्जाब-रहस्य केशवदेव डॉ॰: श्रमेरिका में डॉ॰ . केशवदेव जी शास्त्री '१६

पश्रपाल वर्मा: जर्मनी में लोक-शिचा '१६ होरालाल : जबलपुर-ज्योति ११६ 'एक ग्रेजुएट' : साम्यवाद '२० भगवतीप्रसाद सिंह: बनारस के व्यवसायी '२० भवानीदयाल सन्यासी : नेटाली हिन्दू '२० राधाकुष्ण का: भारत की सम्प-त्तिक ग्रवस्था '२० गर्णशदत्त शर्मा: भारत में दुर्भिच छेदीलाल: एशिया निवासियों के प्रति योरोपियनों के बर्ताव '२१ देवीप्रसाद विद्यार्थी : अमरीकन **धंयक राज्य की शासन-प्रणाली** 358 प्राग्नाथ विद्यालङ्कार: किसानों पर श्रत्याचार '२१ प्रेमचन्द: स्वराज्य के फ़ायदे '२१ विनायक सीताराम सरवती : बोल्शे-विज्म १२१ : ग्रसहयोग सत्यदेव. स्वामी 358 मुख सम्पत्तिराय भगडारी: भारत-दर्शन '२१

हरदयाल, लाला : नर्मनी श्रौर तुर्की

में ४४ मास '२१

कृष्णगोपाल माधुर : श्रनोखे रीति रिवाज '२२ तीर्थराम सेठी : भारतीय वज्जन प्रकाश '२२ लच्मीनारायण गर्दे : जेल में चार मास ३२२ : सागर-सरोज १२२ हीरालाल श्रमरनाथ बली तथा मोहनलाल : मारतीय अर्थशास्त्र '२३ ईश्वरदास जालान : लिमिटेड कम्पनियाँ '२३ कन्नोमल: संसार को भारत का सन्देश '२३ दयाशङ्कर दुवे: भारत में कृष्ट्य सुधार '२३ व्यारेलाल गङ्गराग्रंडे : श्राधनिक भारत '२३ प्राग्नाथ विद्यालङ्कार: रूस का पञ्चवर्षीय श्रायोजन '२३ : भारतीय सम्पत्ति-शास्त्र ³**२**३ भगवानदास केला: भारतीय राजस्व 123 कस्त्मल बाँठिया: कम्पनी व्यापार प्रवेशिका '२४ जगदीश सिंह गहलौत: मारवाड़ के रीति-रसम '२४ बनारस '२४ बालमुकुन्द :

रामनिवास पोद्दार: भारत में रेल-पथ '२४ विश्वम्भरनाथ शर्मा : संसार की 'श्रसम्य जातियों की स्त्रियाँ '२४ ? शङ्करराव जोशी: ग्राम-संस्था '२४ शिवप्रसाद ग्रुप्त: पृथ्वी-प्रदित्त्रणा 158 सम्पूर्णानन्द : श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान 358 सियाराम दुवे : हिन्दुस्तान की कर-संस्थिति '२४ ,,: स्टाक बाजार या सट्टा <sup>३</sup>२४ भगवानदास केला : भारतीय अर्थ-शास्त्र '२५ गौरीशङ्कर शुक्कः स्टॉक इक्सचेञ्ज १२६ दयाशक्कर दुवे: विदेशी विनिमय '२६ महेशचन्द्रप्रसाद : हिन्दू सम्यता '२६ सत्यदेव, स्वामी: मेरी जर्मन-यात्रा '२६ द्वि० सुरेन्द्रनाथ शास्त्री : भारतीय शिचा १२६ राधामोहन गोकुल जी: कम्यूनिज्म क्या है ! '२७ सरेन्द्रनाथ शास्त्री: प्राचीन और

वर्तमान भारतीय महिला '२७

स्फर्नादेवी: अवलाओं का इन्साफ़. <sup>1</sup>20 पूरनचन्द नाहर: जैसलमेर '२८ भवानीदयाल सन्यासी : दिन्तएं। श्रफीका के मेरे श्रनुभव 'रू महावीरप्रसाद द्विवेदी : देश-दर्शन रेट १ महेन्द्रलाल शर्मा: श्रमेरिकन स्त्री-शिचा '२८ शौकत उस्मानी: मेरी रूस-यात्रा '२⊏ श्रज्ञात: भारतीय व्यापारियों का परिचय '२६ क्रमारप्पाः राजस्व श्रीर हमारी दरिद्रता १३० धीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी राष्ट्र या सूत्रा हिन्दुस्तान ३० महेशप्रसाद मौलवी: मेरी ईरान यात्रा १३० रघुनाथ वि॰ धुलेकर : मातृभूमि श्रब्दकोष' ३०-रामनारायण मिश्रः भू-परिचय 30 8 सीताराम, लाला: चित्रकृट की भांकी '३० उर्मिला शास्त्री : कारागार '३१ कृष्ण व्यङ्कटेश: भारतीय लोक-नीति और सम्यता '३१

मुकुटबिहारी वर्मा : स्त्री-समस्या ?३१ रामनाथ लाल : भाई के पत्र १३१ कुपानाथ मिश्र: विदेश की बार्ते' ३२ राजबहादुरसिंह: रूस का पञ्चवर्षीय श्रायोजन <sup>१</sup>३२ सुमित्रा देवी: नवीन युग का महिला समान १३२ गरोशदत्त शर्मा: प्रामसुधार '३३ जगदीश प्रसाद श्रग्रवाल : संसार-शासन '३३ चन्द्रावती लखनपालः स्त्रियों की स्थिति '३३ मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव : साम्राज्य-वाद '३३ राजबहातुर सिंह: विश्वविहार १३३ राहुल सांकृत्यायन: तिब्बत में सवा वरस '३३ विजय धर्म सूरि: आब् अबगोपाल ्भटनागर : ब्रामीय श्चर्यशास्त्र १३३ शङ्करसहाय सक्सेनाः श्रौद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल रै३३ प्रभुदयाल महरोत्रा : आधुनिक रूस '३४ रामप्रसाद त्रिपाठी सं ः ज्ञानकोष राहुल सांकृत्यायनः मेरी तिन्त्रत-यात्रा '३४

शिवनन्दन सहाय: कैलाश-दर्शन श्रीगोपाल नेवटिया : काश्मीर ३४ प्रेमनारायण श्रयवाल: प्रवासी मारत की वर्तमान समस्या '३५ राहुल सांकृत्यायन : लङ्का '३५ ,, : साम्यवाद ही क्यों '३५ शङ्करसहाय सक्सेना : भारतीय सहकारिता त्रान्दोलन '३५ इरिभाऊ उपाध्याय: स्वतन्त्रता की श्रोर '३५ गजानन श्री० खैर: संसार की समाजकान्ति श्रीर हिन्दुस्तान' ३६ प्रभातचन्द्र बोस : मध्यदेश शिकार '३६ भूपेन्द्रनाथ सान्याल : साम्यवाद की ऋोर '३६ मनोरञ्जन: उत्तराखरडं के पथ पर '३६ रामनारायण यादवेन्दु: राष्ट्रसङ्घ श्रौर विश्वशान्ति '३६ राहुल सांकृत्यायन : जापान '३६ सत्यदेव विद्यालङ्कार : परदा '३६५ सम्पूर्णानन्द: समाजवाद '३६ : साम्यवाद का विगुल कन्हैयालाल वर्मा : नाज़ी, जरमनी , 50

केशरीमल श्रयवाल : दिव्य तथा पश्चिम के तीर्यस्थान '३७ जितेन्द्रनाथ सान्याल: दूसरा विश्व युद्ध '३७ ! धरमचन्द सरावगी: यूरोप में सात मास ३३७ राहल सांकृत्यायन : ईरान वासदेवशरण अप्रवाल : श्रीकष्ण की जन्मभूमि "३७ शालियाम श्रीवास्तव : प्रयाग-प्रदीप <sup>3</sup>३७ चन्द्रभाल जौहरी : यूरोप की सरकारें '३८ न्नरेन्द्रदेव श्राचार्यःसमाजवाद '३८ वैजनाथ केडिया: समाज के हृद्य की त्रातें '३८ रामनारायण यादवेन्दु : नवीन भारतीय शासन-विधान रेइ राहुल सांकृत्यायन : सोवियत् भूमि '३८ : दिमागी गुलामी १३८ विप्णुदत्त शुक्षः जापान की वात ³**₹**⊏ सत्यनारायण : यूरोप के भाकोरे में 'इद हरिश्चन्द्र गोयल : भारत का नयां शासन-विधान रइप गाँव '३६ ऋच्युतानन्द :

श्रमरनारायण श्रप्रवाल : समाज-वाद की रूपरेखा '३६ ! ए. बी० लट्टे : संसार की संघ शासन प्रणालियाँ '३६ १ कन्हैयालाल वर्मा: भारतीय राज-नीति और शासन-पद्धति '३६ गुरुनाथ शर्मा : मैसूर में '३६ बी॰ एम॰ शर्मा: भारत श्रौर सङ्घ शासन '३६ रामनारायण यादवेन्दु: समाजवाद श्रीर गांधीवाद '३६ ! शिवटान सिंह चौहान: रक्तरिक्षत स्पेन '३६ ! सत्यनारायणः रोमाञ्चकारी रूसं ३६ सुखदेविवहारी माथुर: हमारे गाँव 3€ हीरालाल पालित: समाजवाद की फ़िलासफ़ी '३६ र उत्तमचन्द मोहता : भारतीय गोशालाएँ '४० मुस्तवार सिंह: हमारे गाँव श्रौर किसान रे४० यशपाल : न्याय का सङ्घर्ष '४० 🛚 ! : राष्ट्रीय पञ्चायत १४० : युद्धसङ्घट श्रौर भारत '४० वेङ्कटेशनारायण तिवारी: रण्मत्त संसार '४० श्रीकान्त ठाकुर: भारतीय शासनं व्यवस्था '४•

सत्यनारायणः आवारे की यूरोप यात्रा १४० १ : युद्ध-यात्रा '४० सम्पूर्णानन्द : व्यक्ति श्रौर राज '४० सुरेन्द्र बालूपुरी: श्राधुनिक जापान श्रमरनारायग् श्रयवालः श्रामीगा अर्थशास्त्र और सहकारिता '४१ गोरखनाथ चौवे : स्राधुनिक भार-तीय शासन <sup>१</sup>४१ गोविन्दराव कृष्णराव शिन्दे सं० : बाल संरच्या विधान र४१ : साच्य - विधान <sup>3</sup>४१ ,, : सम्पति हस्तान्तर विधान '४१ ,,: श्रनुबन्ध मुत्राहिदा विधान रे४१ , : अपराध सम्बन्धी विधि-संग्रह मदनमोहन नागर: सारनाथ का संचित परिचय '४१

रघुबीर सहाय: आज का जापान रे४१ रामनारायण यादवेन्दु: भारत में साम्प्रदायिक समस्या '४१ 388 पाकिस्तान " : पाँचवा कालम क्या है ? '४१' चद्रनारायण श्रयवाल : हिन्दुस्तान बनाम पाकिस्तान रे४१ शम्भुदयाल सक्सेना: गाँवों की समस्या '४१ कन्हैयालाल वर्माः भारतीय शासन केदारनाथ गुप्तः दृहद् विश्वज्ञान '४२ गोविन्दसहाय: संसार की राजनीति-में साम्राज्यवाद का नङ्गा नाच '४२ भवानीदयाल सन्यासी : पोर्चुगीज पूर्व अफ्रीका में हिन्दुस्तानी १४२ रामनारायण यादवेन्दु: भारतीय संस्कृति श्रौर नागरिक जीवन ४२

# देशदर्शन—बाल

श्रीघर पाठक: बाल-स्गोल '१६ रामनरेश त्रिपाठी: उत्तरी घुवकी यात्रा '२१ जगपति चतुर्वेदी: मौगोलिक कहानियाँ '२८ कृपानाथ मिश्र: बालकों का योरोप श्रीनायसिंह: परदेश की सैर '३२ ठाकुरदत्त मिश्र: श्रनजान देश में '३६ ,,:प्रसिद्ध यात्राश्रों की कथा '३६ ,,: श्रुवयात्रा '३७ रामदास गौड़: हमारे गार्चों की कहानी '३८ गीज्भाई बधेका : गाँव में '४१ रमेश वर्मा : गाँव की बातें '४१

देशदर्शन-अनुदित

(संस्कृत) -

कौटिल्य: अर्थशास्त्र

(बँगला)

त्रप्रिवन्द घोष: इमारी स्वतन्त्रता त्रप्रिवन्द घोष: क्या भारत सभ्य है ? कैसी हो ? रवीन्द्रनाथ ठाकुर: वैभव्य कठोर

दएड है या शान्ति ?

( गुजराती )

मोहनदास क॰ गांधी: हिन्द-स्वराज्य मोहनदास क॰ गांधी: राष्ट्र-वाणी ( मराठी )

सलाराम गणेश देउस्कर : देश की बात

( उदू )

युत्तेमान नदवी: श्ररव श्रौर भारत यूसुफ श्रली: मध्यकालीन भारत की के संबंध सामाजिक श्रौर श्रार्थिक श्रवस्था

( फारसी )

श्रबुलफ़जल : श्राईन-ए-श्रकवरी

(जापानी)

कावागुची इकाई: तिन्त्रत में तीन वर्ष

( यूरोपियन-ऐंग्लोंइश्डियन )

टॉल्स्टॉय: हमारे जमाने की शुलामी पट्टामि सीतारामैया : भारत का मेज़िनी : —के लेख ग्रार्थिक शोषण

काटन, सर हेनरी: नवीन भारत पुंताम्बेंकर: भारतीय लोकनीति

भारत सरकार : हिन्दुस्तान का श्रौर सभ्यता

द्र्या संप्रह रामतीर्थं स्वामी : राष्ट्रीय संदेश

इल्वर्ट, सर कोर्टनी : पार्ल्यामेन्ट मोहनदास क॰ गांधी : मेरे जेल के

लाजपतराय : तरुण भारत

श्रनुभव

पट्टामि सीतारामैया : महात्मा गांधी मोहनदास क० गांधी:स्वाधीन भारत : योरोपीय युद्ध श्रौर का समाजवाद सुभाषचन्द्र बोस : तरुषा भारत भारत ग्रामसेवा के स्वप्न : स्वदेशी श्रीर प्रामोद्योग जवाहरलाल नेहरू : रूस की सैर मदनमोहन मालवीय : मालवीयजी : कुछ समस्याएँ 53 श्रीर पञ्जाब ः हम कहाँ हैं ? 33 मोतीलाल नेहरू: नेहरू कमिटी-: हिन्दुस्तानी समस्याएँ रिपोर्ट : लङ्खङाती दुनिया 27 मेगास्थनीज :--का भारत विवरण महादेव इ० देसाई: एक धर्मयुद्ध कोपाटकिन,प्रिंस: सङ्घर्ष या सहयोग फाहियान :---का यात्रा-विवरण रोटी का सवाल हुएनसङ्ग : ---का भारत-भ्रमण नौरोजी, दादाभाई: भारतवर्ष में इत्सिङ्ग : —की भारत-यात्रा चरित्र-दरिद्रता' --की यात्रा सुङ्गयृन नित्यनारायणं वैनरजी: श्राज का इञ्नबत्ता : —की भारत-यात्रा बर्नियर : --का भारत-यात्रा रूस शिराज, फिन्डले: भारत की दरिद्रता अल्बेचनी : -- का भारत लाजपतराय : दुखी भारत मार्कोपोलो : —का यात्रा-विवरण

# माषादर्शन-प्राचीन

खुसरो : खालिकबारी चन्दनराम : नामार्णव चन्दनराम : श्रनेकार्थ नन्ददास : श्रनेकार्थमञ्जरी नन्ददास : नाममाला मानमञ्जरी

# भाषाद्रश्न-तत्कालीन

315**19** 

\* 10E

टामसन, जे॰ टी॰: हिन्दी-स्रंभेजी
कोष '७० दि॰
कलकत्ता सोसाइटी:हिन्दी कोष '७१
भैरनप्रसाद मिश्र : हिन्दी लघु
न्याकरण '७१ दि॰
राधालाल मुंशी सं॰: शब्द-कोष
'७३
मातादीन शुक्ल : नानार्थ नन
संग्रहावली '७४
हुपर, रेनरेग्ड : यनन भाषा का
न्याकरण '७४
बेट्स जे॰ डी॰:हिन्दी डिक्शनरी
'७५
महासुखलाल : कोष-रत्नाकर '७६
महालीलाल, लाला : मङ्गल-कोष

हुपर, रेवरेग्रड : यवंन भाषा-कोष

मञ्जूषा १८१ उदू अन्तरों गौरीदत्त, परिडत: से हानि '८२ देवदत्त तिवारी: देव-कोष '८३ द्वि० फ्रैलन, एस्०डबल्यू : न्यू इंग्लिश-हिन्दुस्तानी डिक्शनरी '८३ इरिचन्द्र: ,हिन्दी भाषा 'दः **ऋम्बिकाचर**ण चट्टोपाध्याय ' एकाच्चर कोष 'द४ फैलन, एस० डबल्यू०: ए डिक-शनरी आव् हिन्दुस्तानी प्रावरी ८४ काशीनाथ खत्री : मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है ! दप् कैसरवरुश मिर्जा: कैसर-कोष '८५

गौरीदत्त परिडत: नागरी श्रौर

उद् का खांग 'द्र

मूलराम साधु : वेदान्त पदार्थ-

गौरीदत्त परिडत: नागरी प्रचार के तपदेश रद्भ शिवप्रसाद, सितारेहिन्द : हिन्दी व्याकरण '८६ अयोध्याप्रसाद खत्री : खड़ी बोली का पद्य रेद्र७ ',,: मोलवी स्टाइल की हिन्दी का छन्दमेद '८७ ,, : खड़ीबोली स्रान्दोलन 'दद शिवदास: लोकोक्ति-कौमुदी '६० गौरीदत्त, परिडतः देवनागरी स्तोत्र : नागरी का दक्तर '६२ -देवीदयाल : भाषा शब्द निरूपगा 93 गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रीभा : प्राचीन लिपिमाला रेट४ प्रमाकर शास्त्री : बाल संस्कृत-प्रमाकर <sup>३</sup>६५ -गौरीदत्त, पण्डित : देवनागरी के भजन '६६ रामकर्षं: मारवाड़ी व्याकरण '६६ मोइनलाल कटिहा : ऋन्वय-दीपका 250 जगन्नाथ मेहता : पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध के दफ्तरों में ं नागरी अन्तरों का प्रचार 'हद

मूलचन्द शर्माः भाषा-कोष १६८

कामताप्रसाद गुरु : भाषा वाक्य प्रथक्करण ११६०० गौरीदत्त, परिडत : गौरी नागरी कोष '०% गौरीशङ्कर शर्मा : हिन्दी उदू कोष श्यामसुन्दरदास सं० : हिन्दी वैज्ञा-निक कोष १०१ सन्तप्रसाद : कहावत-संग्रह इरिश्चन्द्र: हिन्दी लेक्चर'०२ द्वि॰ श्रीघर: श्रीधर-भाषा-कोष'०३द्विं पन्नालाल बाकलीवाल: लिङ्गबीध चन्द्रधर शर्मा, गुलेरी : श्रङ्क 'क्रू रिप्रिटे सुधाकर द्विवेदी : हिन्दी वैज्ञानिक कोष (गियत) १०५ ठाकुरप्रसाद खत्री: हिन्दी वैज्ञानिक परिभाषा (भौतिक) '०६ प्यारेलाल सं०: जापानी बोलचाल महावीरप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी वैशा-निक कोष (दर्शन) '०६ लाडिलीप्रसाद: नाममाला : १०६ महावीरप्रसाद हिवेदी : हिन्दी भाषा की उत्पत्ति '०७ सिद्धेश्वरं शर्मी सं : लोकोक्ति या नहावत '०७

सूर्यकुमार वर्मा : माषा 🙋 ्रशालिग्राम द्विवेदी:विराम चिन्ह'१८ बालमुकुन्द गुप्त : हिन्दी भाषा १०८ ं कन्नोमल : हिन्दी-प्रचार के उप-जगमोहन वर्मा : श्रार्ष प्राकृत. योगी साधन '२० च्याकरण्<sup>9</sup>्ट ं कामताप्रसाद गुरु: हिन्दी व्याकरण् हरिराम वर्मा : कृषि-कोष '१०: १ गोविन्दनारायण मिश्र: विभक्ति-गौरीशङ्कर शुक्क: राष्ट्रभाषा हिन्दी विचार '११ 20 **ब्रजवल्लभ मिश्र : पदार्थ-संख्या** पारसमिश प्रधान नेपाली कोष १११ व्याकरण '२० चन्द्रमौलि सुकुल: भाषा व्याकरण रामनीलाल शर्मा : राष्ट्रभाषा '२० प्रचारक बन्धु : हिन्दी-तेलुगू बाल-'१२ बीवाराम शर्मा सं : सरस्वती बोधिनी '२१ कोष '१२ इरिइर शर्मा : हिन्दी-तामिल ठाकुरप्रसाद खत्री: जगत व्यापारिक स्वबोधिनी '२१ पदार्थ कोष '१२ शिवन्न शास्त्री: हिन्दी-तैलुगू कोष श्यामसुन्दरदास सं०: हिन्दी शब्द-सागरं '१२ रामदहिन मिश्र: हिन्दी मुहाबरे '२३ हरगोविन्ददास त्रि॰ सेठ: पाइन्र कमलापति द्विवेदी: हिन्दी-स्वप्तं १३ दीनानाथ कौल : भागीरथ कोष '१३ सद्महानवो '२३ कृष्णशङ्कर तिवारी: देशी राज्यों श्यामसुन्दरदास : हिन्दी भाषा का में हिन्दी श्रीर उसके प्रचार के विकास रेश्४ उपाय '१४ ः भाषा-विज्ञान '२४ नगेन्द्रनाथ "वृष्ठ : भारतीय लिपि-केशवप्रसाद मिश्रः वैद्युत शब्दावली तत्व ११४ '२५ **ई**श्वरीप्रसाद शर्मा: हिन्दी-बँगला गगोशदत्त शास्त्री : पद्मचन्द्र कोष ११५ रामरतः सं ः लोकोक्ति-संग्रह रामनरेश त्रिपाठी: हिन्दी शब्द-कल्पद्रम '२५ '१५ द्वि०

**त्रार॰ एन॰ सहा:** त्रचरों की उत्पत्ति '२५ : हिन्दी-तैलुगू शिवन शास्त्री व्याकरण <sup>१</sup>२५ हरिहर शर्मा: हिन्दी तामिल कोष <sup>7</sup>રપ્ गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रोभा: नागरी श्रङ्क श्रीर श्रद्धर '२६ दुनीचन्द, लाला: पञ्जाबी ऋौर हिन्दी का भाषा-विज्ञान रेइ मङ्गलदेव शास्त्री : तुलनात्मक भाषा-शास्त्र १२६ गुरुप्रसाद सं०: रत्नावली "⊋७ नितनीमोहन सान्याल : भाषा-विज्ञान १२७ केला : राजनीति-भगवानदास शब्दावली ३२७ त्र्यादादत्तठाकुर:पाली-प्रवोध <sup>१</sup>२८ सूर्यकान्त त्रिपाठी : हिन्दी-बंगला शिचा '२८ श्रीनारायण तमना ची कटगरे: हिन्दी-मराठी कोष '२६ 'मुंकुन्दीलाल श्रीवास्तव : हिन्दीशब्द-संग्रह र३० 'सत्यप्रकाश: वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द ३३० रामनरेश त्रिपाठी : हिन्दुस्तानी कोष '३१ १

गदाधरप्रसाद : ग्रर्थशास्त्र शब्दा-वली १३२ पद्मसिंह शर्मा : हिन्दी उर्दू श्रौर हिन्दुस्तानी '३२-वहादुरचन्द : लोकोक्तियाँ श्रौर मुहावरे '३२ त्रिपाठी रामनरेश : हिन्दी-हिन्दुस्तानी '३२ धीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी भाषा का इतिहास '३३ ,,: हिन्दी भाषा श्रौर लिपि '३३ ग्रामीण हिन्दी '३३ रामचन्द्र वर्मा सं०: संचिप्त हिन्दी शब्दसागर '३३% वेङ्कटेशनारायण तिवारी : विराम सङ्केत '३३ जम्बुनाथनःहिन्दी मुहाविरा कोष १३५ श्रीकृष्ण शुक्ल: हिन्शे पर्यायवाची कोष '३५ गौरीशङ्कर मद्दः त्रवार-तत्व '३६ लिपिक्ला '३६ ": लिपिकला परिशिष्ट '३६ ,, : देवनागरी लिपि का विधान निर्माण पत्र '३६ जम्बुनायन : उदू-हिन्दी कोष '३६ श्यामसुन्दरदास : भाषा-रहस्य '३६ श्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी: हिन्दी पर फ़ारसी का प्रभाव '३७

धीरेन्द्र वर्मा : व्रजभाषा-व्याकरण अभिवकाप्रसाद वाजपेयी : हिन्दुस्तानी '३७ रामशङ्कर शुक्ल: भाषा शब्दकोष ·त्रारः जे॰ सरहिन्दी : हिन्दी मुहावरा कोष '३७ शङ्करलाल मगनलाल: गुजराती-हिन्दी टीचर '३७ कालेलकर, काकाःचलती हिन्दी<sup>3</sup>३८ गोपाललाल खन्ना : हिन्दी भाषा का संवित इतिहास '३८ ब्रह्मस्वरूप शर्माःहिन्दी मुहावरे'३८ मुन्नालाल : इज़ारों पहेलियाँ '३८ गो॰ प॰ नेने : हिन्दुस्तानी-मराठी शब्दकोष '३६ चन्द्रवली पाएडेंय: कचहरी की भाषा और लिपि '३६ : भाषा का प्रश्न '३६ ,, : विहार को हिन्दुस्तानी '३६ वेङ्कटेश नारायण तिवारी : हिन्दी ः वनाम उदू १३६ हेमकान्त भट्टाचार्य : ग्रसमीया-हिन्दी बोघ '३६

महावरे '४० 'एक पत्रकार': अ्रन्तर्राष्ट्रीय राज-नीति कोष '४० १ केशवप्रसाद भिश्र : गद्य-भारती चन्द्रवली पाएडेय : उद् का रहस्य : मुगल वादशाहों की हिन्दी '४० जगदीश काश्यप: पालि महान्या-करण '४० मुरलीघर सवनीस : हिन्दी-मराठी स्वबोधिनी '४० लच्मीपति सिंह: हिन्दी-मैथिल शिच्क 3४० बुखसम्पितिराय : ट्वेन्टीय सेन्चुरी डिक्शनरी १४० १ श्रात्माराम : विभक्ति संवाद १४१ रामनाथ शर्मा : ग्वालियर राज्य में हिन्दी का स्थान '४१ : व्यावहारिक शब्द-" कोष '४२

# भाषा-दर्शन-वाल

रयामसुन्दरदास सं०: बाल-शब्द श्रीमन्नारायण् श्रप्रवाल सागर उद्ध हिन्दुस्तानी रह रमेरा वर्मा संव: गाँव की बोली '४१

# हिंदी पुस्तक-साहित्य

# भाषादर्शन-अन्दित

(संस्कृत-प्राकृत)

यास्त : (हिन्दी) निरुक्त ग्रमरसिंह: ग्रमर-कोष(नामप्रकाश्) याज्ञवल्क्य : शिक्षा वरदराज : लघुसिद्धान्त-कौमुदी पाणिनि : ग्रष्टाध्यायी मट्टो जी दीन्तित : सिद्धान्त कौमुदी

( यूरोपियन-ऐंग्लोइपिडयन )

श्रज्ञात : राष्ट्रभाषा बुलनर : प्राकृत-प्रवेशिका

#### ललितकला-प्राचीन

तानसेन : राग-माला

कृष्णानन्द व्यासदेव: रागकल्पद्र म

#### लालतकला-तत्कालीन

सौरीन्द्र मोहन ठाकुर : गीतावली "७८

गोपालंदास: सङ्गीत सप्तार्गीव-तरङ्ग '⊏₹

माघोसिंह, राजा: राग-प्रकाश '८३ हे रिश्चन्द्र : सङ्गीतसार इरजी जानी: गायन-रामेश्वर

सागर 'द्रप

काशीनाथ खत्री : उत्तम वक्तृता देने की विधि '८७

भक्तराम सं७: राग-रताकर '८८ लोकनाथ चौवे:वंशी-रागमाला'८६ श्रादित्यराम बैकुराटराम: सङ्गीता-

दित्य '८६

स्त्रिराम उस्ताद: सितार-चन्द्रिका ,E 3

शिवनारायण तुलसीदास : सङ्गीत पञ्चरत रेध

बलदेव शर्मा: बलदेव चित्र-रता-

कर 'ध्य

फतेहसिंह वर्मा, राजा: राग-प्रका-शिका '६६

विष्णु दिगंवर पालुस्कर: मृदङ्क श्रीर तबला वादन-पद्धति १०३ वुलाही राम: राग मालश्री '०५

ललनिपया : ललन वाद्याभरण

, ou !

रवि वर्मा: -के प्रसिद्ध चित्र ११ विष्णु दिगंवर पालुस्कर: राग भैरव

१३ द्वि० ु: राग मालकंस <sup>१</sup>१४ द्वि०

कृष्णगोपाल माथुर : वक्तूत्व-कला 'श≂

विष्णु दिगंवर पालुस्कर: सितार की पुस्तक रें द≕

नन्दकुमार देव शर्मा : वक्तृत्व-

कला '२० रामेश्वरप्रसाद वर्मा : रमेश चित्रा-

वली '२२

त्रज्ञातं : व्यंग्य-चित्रावली

मातखरहे : श्रीमहाच्य-सङ्गीतम् देवकीनन्दन शर्मा: सभा-विज्ञान श्रीर वक्तृता '२६ ,3X त्तद्मीनारायण द्विवेदी : विनय-🗼 मोतीलाल शर्मा : सौन्दर्य-चित्रावली पत्रिका स्वर-लिपि '३४ 720 शिवप्रसाद त्रिपाठी : शिव सङ्गीत विष्णा दिगंवर पालुस्कर: सङ्गीत प्रकाश '३४ तत्व-दर्शक '२८ दीनानाथ व्यास: प्रतिन्यास लेखन-इरिनारायण मुकर्जी : घ्र पद स्वर-कला उध्र लिवि '२६ इंसकुमार तिवारी : कला '३७ श्रज्ञात: व्यंग्य-न्वित्रावली विष्णुदत्त शुक्ष : सभा-विधान '३६ एच्० पी० माहोबिया: चित्रलेखन प्रभुदयाल गर्ग : राग-दर्शन १४० शैलेन्द्रनाथ दे: भारतीय चित्र-बैजनाथ केडिया सं०: व्यंग्य-चित्रा-कला '४१ ु

#### ललितकला-चाल

वली '३३

विष्णुदिगंवर पालुस्कर : सङ्गीत बालबोध १४

# ललितकला-अनूदित

( उद् )

श्रशात: चित्रकारीसार

# ( यूरोपियन-ऐंग्लोइं (१६ यन )

श्रानन्दकुमार स्वामी : मारतीय शिल्पकला का उद्देश्य

दाउस्त : व्यङ्गच-चित्रण

#### उपयोगी कला-तत्कालीन

शिवनाथ मिश्रः अवाक् वार्तालाप 'द्ध गरोश सीताराम शास्त्री: रत-परीचा 'दद उमानाथ मिश्र : खेती-बारी '८€ मोहनलाल, पं० : प्रतिविम्ब चित्र-चिन्तामिए 'द्र रामप्रताप शर्मा: मसि-दर्पेण १०० भेड़ाप्रसाद :नलिका आविष्कार 2 ६ : रत्न-परीचा गुरुदास श्रोङ्कारलाल शर्मा : नमूना-ए-ज्ञेवरात '१७ प्यारेलाल : विटप-विलास '१७ वेग्रीमाधव त्रिपाठी : मसि-सागर 03 इरिप्रसाट भागीरथ सं० : वाजीवा-प्रकाश १९६ ग्रङ्गाशङ्कर नागर : कृषि-विद्या 0038 : वाग्-विद्या '०१ प्यारेलाल लजाराम शर्मा, मेहता: भारत की कारीगरी 30२ • कार्त्तिकप्रसाद खत्री : पाकराज '०३

नित्यानन्द पाएडेय: 'भ्लीडिंग्स' '०३ महावीरप्रसाद : मध्रमिक्तका 203 रामबीवन नागर: देशी बटन १०४ गङ्गाप्रसाद गुप्त: देशी कारीगरी की दशा श्रीर स्वदेशी वस्त स्वीकार १०६ पूर्णिमा देवी : ऊन की बुनाई की प्रथम शिचा '०६ ठाकुरप्रसाद खत्री : सुनारी '०७ मोहन गिरि: सर्पमन्त्र-भएडार'०७ वीरविक्रम देव : गजशास्त्र '०७ ठाकुरप्रसाद खत्री : सुघर दर्जिन : देशी करघा '०८ दामोदरदास खत्री : रोजगार '१२ दामोदर यशवन्त वर्वे : चौक पूरने की पुस्तक ११२ रामप्रसाद: गेहूँ की खेती '१४ हेमन्तकुमारी देवी: वैज्ञानिक खेती , 88 गयादत्त त्रिपाठी: खाद तथा उसका च्यवहार '१५ भू : रोश्नाई की पुस्तक <sup>7</sup>१५ लच्मीचन्द: सुगन्धित साबुन की पुस्तक ११५ गयादत्त त्रिपाठी: लाख की खेती'१६ जगन्नायप्रसाद: देशी रँगाई '१६ लच्मीचन्द: रङ्ग की पुस्तक '१६ : तेल की पुस्तक '१६ ! गरोशदत्त: श्रफ़ीम की खेती '१८ जे॰ एस॰ गहलोत: राजस्थान की कृषि सम्बन्धी कहावतें '१८ रामप्रसाद : मूँगफली की खेती तथा मक्का की खेती '१८ : त्रालू की खेती '१८ कस्तूरमल बाँठिया : हिन्दी वही-खाता '१६ गङ्गाशङ्कर नागर: कपास की खेती दुर्गाप्रसाद सिंह: कृषि-कौमुदी १९ मुख्त्यार सिंह वकील: खाद '१६ तेजशङ्कर कोचक : कपास श्रौर भारतवर्ष <sup>१</sup>२० गङ्गाशङ्कर नागर : श्रालू १२१ : केला '२१ राजनारायण मिश्रः बागुबानी १२१ शिवनारायण देरात्री: भारत में खेती की तरकक्की के तरीक़े '२१ ,, : पौधों में कड़वा रोग '२१ ः दोरों के गोबर श्रीर : े पेशाव का कारबार 7२१

शिवनारायण देरात्री : होरों में पाता रोग की विशेषता '२१ कन्हैयालाल शर्मा : विशापन-विज्ञान '२२ : सफल दूकानदारी 33 122 \$ गङ्गाप्रसाद भोतिका : विकय-कला ,325 नारायगुप्रसाद ऋरोड़ा: दूकानदारी महावीरप्रसाद द्विवेदी : श्रौद्योगिकी राजनारायण मिश्र: गिल्टसाजी १२२ लच्मीचन्द : तन्तुकला १३ई( कस्तूरमल बाँठिया : व्यापारिक पत्र-व्यवहार '२३ गङ्गाशङ्कर नागर: सुवर्णकारी '२३ : पत्र-लेखन '२३ तेजशङ्कर कोचक : कृषि-शास्त्र '२४ तृ० ः वृद्धावली '२४ तृ० प्यारेलाल जोशी : वर्षा श्रौर शङ्करराव वनस्पति '२%( : उद्यान '१४ " कस्तूरमल बाँठिया : रूई श्रौर उसका मिश्रग '२५ गौरीशङ्कर शुक्कः व्यापार सङ्गठन <sup>१</sup>२५

धीरजलाल शर्मा: स्वदेशी रङ्ग श्रीर रॅगना '२५ मगनलाल खु॰गांघी : चर्ला शास्त्र १२६ शीतलाप्रसाद तिवारी: कृषि-विश्वान '२६ शङ्करराव जोशी : तरकारी की खेती '२८ पन्नालाल: हिन्दी स्नीडिंग्स ?२६ श्रव्दुल मजीद ख्वाजा: वीविङ्ग-टीचर '३० उपेन्द्रनाथदास गुप्तः दर्जी १३० गिरिधरसिंह वर्मा : स्वर्णकार-विद्या १३० देवदत्त अरोड़ा: चर्म बनाने के सिद्धान्त '३० विष्णुदत्त शुक्ष : पत्रकार-कला '३० शिवशङ्कर मिश्र: सचित्र वारा-बानी '३० गोरखप्रसाद : फ़ोटोग्राफ़ी '३१ ं जानकीशरण वर्माः कैम्प फ़ायरं ३१ ः पेट्रोल सिस्टम '३१ भोतिस्वरूप सकलानी : प्रकाशन-विज्ञान '३२ देवीप्रसाद 'प्रीतम' : हिन्दी महा-जनी का नया बहीखाता '३२ महावीरप्रसाद गुप्त : मुनीमी-शिच्क '३२

रामभगत बंसल: हिन्दी में जिरह करने का इल्म '३२ हेमन्तकुमारी चौधरानी: नवीन शिल्पमाला १३२ श्रोङ्कारनाथ शर्मा: वैक्युश्रम ब्रेक , 3 3 : यान्त्रिक चित्रकारी '३३ : लोहा श्रौर उस पर पानी चढ़ाना '३३ राधाकुष्ण बिङ्ला : मिलों में रूई की कताई '३३ विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र: भारतीय वास्तु-विज्ञान १३३ वर्मा : स्काउट जानकीशरण मास्टरी श्रौर द्रुप सञ्चालन '३४ रामचन्द्र अरोड़ा: कृषिशास्त्र '३४ नारायगा दुलीचन्द व्यास : फलों की खेती श्रौर व्यवसाय '३५ मुकुन्दलाल : सिनेमा-विज्ञान '३५ मुख्त्यार सिंह: पौदा ऋौर खाद'३५ : जल श्रौर जुताई '३५ : खेती : भूमि <sup>7</sup>३५ डी०जी० काले : रेशों की रँगाई'३६ कनाईलाल दे रे: मीना-विज्ञान ३७ परमेश्वरीप्रसाद गुप्तः चारा-दाना **ऋौर उनके खिलाने की रीति '३७** रामलद्मण सिंहःईख की खेती'३७

लच्मीमोहन मिश्रः ऊख की खेती ³ą७ श्रीराम वाजपेयी: श्रमिकाएड में सेवा ३७७ इरदयालु सिंह गुप्त: सिगरेट की तम्बाक् की कृषि और उसका पकाना '३७ गनानन नायक : ताइ का गुइ '३८ शिवंचरगा पाठक: रँगाई धुलाई-विज्ञान '३६ कृष्णप्रसाद दर: ग्राधुनिक छुपाई 3€° चारचन्द्र सान्याल: इल्दी तथा श्रदरक की खेती '३६ ः खरवूजे तथा तरवूज की कार्ते '३६ : मसालों की खेती '३६ नारायणप्रसाद ऋरोड़ा: मधुमक्खी 3ξ' फूलदेवसहाय वर्मा : मिट्टी के वर्तन '३६ सत्यन : श्रोटना या धुनना '३६ १ कृष्णदास गांधी: कताई गणित '४० के॰ एन॰ गुप्त: उद्यान-विज्ञान १४० गोरखप्रसाद : लकड़ी पर पालिश 280 गोवर्धनदास गुप्त: हिन्दी टाइप-

सइटिङ्ग '४०

चन्दलाल: मॉडेल शूमेकर '४० वैननाथप्रसाद यादव : उद्यान-शास्त्र '४० : फलों तथा साग-माजियों खेती की '४० १ : कृपि-सुधार का मार्ग '४० रै रामेश्वर पाठक: शस्त्र-विवेक '४० विश्वेश्वरदयाल पाठक : बुनाई-विज्ञान १४० शङ्करराव जोशी: कलम-पैवन्द '४० सत्यनारायण : टैङ्कयुद्ध , ः हवाई युद्ध एस॰ बी॰ सिंह: संयुक्तप्रान्त में कृषि की उनति '४१' कमलाकर मिश्र : त्रालू श्रीर इसकी खेती '४१ !. ,, : धान ग्रौर इसकी खेती ४१ ! भावेरभाई पु॰ पटेल : तेल घानी १४१ द्वि० द्वारकावाई देव: फलों के टिकाऊ पदार्थ '४१ 3,85 तकली वलवन्तसिंह : मनोहरलाल : भारतीय चीनी मिड़ियाँ '४१ विष्णुदत्त शुक्तः प्रूफ-रीडिंग '४१ शान्ताराम मोरेश्वर चित्रे : मधु-मक्खी-पालन '४१ द्वि०

शीतलाप्रसाद तिवारी:कृषिकर्म '४१

सत्यजीवन वर्मा : जिल्द्साजी '४१ दयाराम जुगड़ागा : मधुमक्खी पालन '४२

रमा ताम्वे : ग्रह-शास्त्र '४२

#### उपयोगो कला-वाल

इबादुर्रहमान खाँ सं • : कताई '४१ इबादुर्रहमान खाँ सं • : खेती और ,, : मिट्टी का काम '४१ वाराबानी '४१ ,, : मधुमक्खी-पालन '४१ श्रीतलाप्रसाद तिवारी : कृषि-प्रवे-शिका '४१

#### उपयोगी कला—अन्दित (संस्कृत-प्राकृत)

वशिष्ठ : धनुर्वेद - संहिता ऋज्ञात : ताम्बूल पद्धति प्रज्ञात : वास्तु - प्रवन्ध ,, : लघुशिल्प - संप्रह (विश्वकर्मा ?):विश्वकर्मा-प्रकाश

#### (वँगला)

हेमचन्द्र मित्र : कृषि-दर्पण

#### ( मराठी )

स्ताराम गणेश देउस्कर: गोरस आर० एस० देशपाएडे: सुलम श्रीर गोधन-शास्त्र वस्तुशास्त्र

#### ( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन )

श्रेग, रिचार्ड: खद्दर का सम्पत्ति- टैनर, हेनरी: खेती की विद्या के शास्त्र मुख्य छिद्धान्त मुद्ध छिद्धान्त हुनेविया: हिन्दुस्तान में छुहारे पुन्ताम्वेकर: हाय की कताई-की पैदावार बुनाई

#### श्रीर-रचा-तत्कालीन

डीमलर, जे॰ जी॰: ए ट्रैक्ट ऑन दत्तराम चौवे सं : बृहत् निघएट-हार्ट '६७ रताकर '८₽ रविदत्त सं०: निघएटु-रत्नाकर श्रम्बिकादत्त व्यास : महाताश कौतुक-पचासा '७२ भाषा १६२ : नाङ्गे-प्रकाश '६२ गङ्गाराम यती : निदान शिवचन्द्र मैत्र : पशु-चिकित्सा '९५ श्रम्बिकादत्त व्यास : ताश कौतुक-महेन्द्रुलाल गर्ग : दन्तरज्ञा '९६ : पच्चीसी रें⊂० विष्णुदत्त, पं०: शारीरक भाषा केदारनाथ चैटर्जी : होम्योपैथिक-सार '⊏२ '≿⊌≼ केशवसिंह: करि-कल्पलता जनार्दन भट्ट : वैद्यक-रत दामोदर शास्त्री: नियुद्ध शिचां दर लल्लयजन सिंह देव : महिषी-मदन भट्ट: शतरञ्ज-विलास '८३ चिकित्सा १६६ महेन्द्रलाल गर्गः परिचर्या-प्रणाली श्रम्बिकादत्त व्यासः चतुरङ्ग चातुरी 328 38600 जानकीप्रसाद: शतरञ्ज-विनोद रेप् चौवे सं०: ग्रिभिनव रङ्गीलाल: जर्राही-प्रकाश निघंदु 70१ श्रीकृष्ण शास्त्री : चिकित्सा घातु-पं० : निदान-नारायणदास. विद्या '०१-सार 'द्रप रघुबरदयाल पाठक : तिब्बरत रे⊏६ पत्तनलाल : देशी खेल 108 वेलीराम : 'ह्यू मन त्र्रनॉटमी' रेंद्र७ प्यारेलाल : कायाकल्प शस्त्र-चिकित्सा किशोरीलाल शर्मा सं : मृत्यु-व्रजलाल : परीचा '०२ काशीनाथ पिएडत : सदासुखी '55 सत्यभामा देवी : घात्री-विद्या '०३

कालिदास माणिक: सरल व्यायाम 300 मनोहरलाल चौबे: खेल शतरंज '११ कालिदास माणिक: राममूर्ति और उनका व्यायाम '१२ चन्द्रमौलि सुकुल : शरीर श्रौर शरीर-रचा '१३ मुकुन्दस्वरूप वर्मा :शिशुपालन रथ् बलदेवप्रसाद सक्सेना : इलेक्ट्रो-होम्योपैथी '१६ रामचन्द्र वर्मा: मानव जीवन '१७ शिवचन्द्र: धात्रीकर्म-प्रकाश '१८-ताराचन्द दोशी : द्रग्धोपचार '१८ त्रिलोकीनाथ वर्मा: इमारे शरीर की रचना '१८ : खेलकूद '२१ मदनमोहन शिवानन्द स्वामी : ब्रह्मचर्य ही जीवन है '२२ धर्मानन्द शास्त्री: बालरोग-विज्ञान **'**२३ ¯ : दुग्ध-छोटेलाल जीवनलाल चिकित्सा '२४ एधिकाप्रसाद संवः मनत्र-सागर रे२४ बी॰ श्रार॰ पारखेय: लाठी <sup>१</sup>२५ रघुनन्दन शर्मा : देशी खेल '२५ शालियाम शास्त्री : श्रायुर्वेद महत्व

हरिनारायण शर्मा : भारतीय भोजंन रेश केदारनाथ गुप्त: हम सौ वर्ष कैसे जीवें १ १२६ रामदास गौड़ : स्वास्थ्य-साघन '२६ . हरिशरणानन्द : श्रासव-विज्ञान'२६ अत्रिदेव ग्रप्तः न्याय वैद्यक और विषतन्त्र '२७ ठाकुरदत्त शर्मा : दुग्ध श्रौर दुग्ध की वस्तएँ '२७' लालवहादुर लाल: तात्कालिक चिकित्सा "२७ इरिशरगानन्द : उपयोगी चिकित्सा ³20 ∙ दुर्गा देवी ः शिशु-पालन '२८ शिवचरण शर्मा : फेफड़ों की परीवा और उनके रोग '२८ यशदत्त श्रोभाः लाठी-शिक्तक '२८ देवराज विद्यावाचस्पति : जल-चिकित्सा विज्ञान '२६ माशिकराव : सङ्घ न्यायाम '२६ मुकुन्दस्वरूप वर्मा : मानव शरीर-रहस्य १२६ शिवचरण वर्मा: प्रण बन्धन श्रौर पट्टियाँ १२६ गरोशदत्त शर्मा : स्त्रियों के व्यायाम ्दीपिका '२५ गोवर्षनसिंह: स्रश्व-चिकित्सा '३० रामदयाल क्पूर: रोगी-परिचर्या 390 हीरालाल : माँ ग्रौर वन्ना '३० कृष्णुकान्त मालवीय: मातृत्व १३१ प्रतापसिंह कविराज : श्रायुर्वेद खनिज-विज्ञान रे३१ महेन्द्रलाल गर्ग : डॉक्टरी चिकित्सा रामदयाल कपूर: प्रस्ति तन्त्र '३१ श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर: सूर्य व्यायाम १३१ श्रात्रदेव गुप्त: धात्री-विद्या '३२ कृष्णकुमारी देवी: ज़चा धर्मानन्द शास्त्री: स्त्रीरोग-विज्ञान '37 : विष-विज्ञान १३२ महेन्द्रनाथ भट्टाचार्यः पारिवारिक भैष्रज्यतस्य १३५ मुकुन्दस्वरूप वर्मा : स्वास्थ्य-विज्ञान ३३८ : विष विज्ञान ?३२ केदारनाथ गुप्तः स्वास्य श्रीर जल-चिकित्सा १३३ जगनायप्रसाद शुक्तः श्राहार-शास्त्र त्रिलोकीनाथ वर्मा : स्वास्थ्य ऋौर रोग '३३ वमिनन्द शास्त्री: शल्य तन्त्रम् ३३

शङ्करलाल गुप्त: च्रय रोग '३३ सीताराम पाएडेय: लेजिम शिक्तरा ,33. रूपलाल वैश्य: रूप-निषएटु '३४/ विश्वनाथ द्विवेदी: तेल-संग्रह रे३४ श्रतिदेव गुप्त: मलावरोध-चिकित्सा , \$4 श्रानन्दस्वरूप: श्रासनों के व्या-याम १३५ प्रतापसिंह कविराज सं०: श्रायुर्वेद महामण्डल का रजत-जयन्ती ब्रन्थ रेइप्र मनोरञ्जन वैनर्जी सं०: वृहत् मौटी-रिया मेडिका '३५ महेन्द्रनाथ भट्टाचार्यः व्यापारिक चिकित्सा रेड्यू सप्तम रामचन्द्र मुनि: बायोकेमिक विज्ञान चिकित्सा '३५ श्रम्बालाल शर्मा: च्यरोग श्रीर उसकी चिकित्सा '३६ नारायणरावःस्तूपनिर्माण-कला'३६ : जुजुत्सु मुकुन्दस्वरूप: मानव शरीर-रचना-विशान '३६ केदारनाथ गुप्त सं ः प्राकृतिक . चिकित्सा '३७ प्यारेलाल: छाती के रोगों की चिकित्सा '३७

प्रभुनारायण तिवारी: निद्रा-विज्ञान oş° मुनीश्वरप्रसाद त्रिपाठी : कत्रड्डी रे३७ समचन्द्र मिश्र : सन्तान-निग्रह-विज्ञान '३७ केदारनाथ पाठक: नीम के उप-योग '३८ रामदत्तः प्राचीन हिन्दू रखायन शास्त्र '३८ १ श्रार० श्रार० मुकर्जी : सरल वायोकेमिक चिहित्सा '३८ विश्वेश्वरदयाल: भारतीय रसायन शास्त्र '३८ मुकर्जी : प्रकाश-चिकित्सा '३६ श्रन्युतानन्द : देहाती घरों की सफ़ाई '३६ श्रित्रदेव गुप्त: शिशु पालन '३६ श्रानन्दस्वामी राजवैद्य : नाडी-दर्शन '३६ केदारनाथ गुप्त : ग्रादर्श भोजन 3€ गङ्गानाथ सेन कविराज: हिंदी प्रत्यच् शरीर '३६ च्योतिर्मयी ठाकुरः खेल और व्या-याम ३३६ नालेश्वरंप्रसाद सिंह: क्या ग्रौर कैसे खाएँ '३६

भगवतशरण : तुलसी-चिकित्सा 3€ ः दूघ तकादि चिकित्सा 3€ भवानराव श्रीनिवास पन्त: सूर्य नमस्कार '३६ युगलिकशोर चौधरी : मिट्टी सभी रोगों की रामबाण श्रीषधि है '३६ द्वि० विश्वेश्वरदयाल : यूनानी शब्द-कोष '३६ एन० सी० भादुरी: बायोकेमिक मैटीरिया मेडिका '४० मुक्कन्दस्वरूप वर्मा : संजिप्त शल्य-विज्ञान १४० गर्भ-नीरोध देवी : 180 हरनामदास कविराज : गर्भवती प्रसूता और बालक '४० : स्वास्थ्य-साधन '४० हरिशरणानन्द : ज्वर-मीमांसा कान्तिनारायण मिश्र: प्रसव-विद्या 388 बुद्धिसागर शर्मा: स्त्री सौंदर्य श्रौर स्वास्थ्य '४१ रगाजीतसिंह: आयुर्वेद-विश्वकोष ,85

#### श्रीर-रज्ञा—बाल

हरिश्चन्द्र : मानलीला '७३ सङ्कठाप्रसाद : बाल-न्यायाम '

# शरीर-रत्ता-अनूदित

#### ( संस्कृत-प्राकृत )

श्रञ्जन - निदान प्रतापसिंह, सवाई : श्रमृतसागर ग्राग्निवेश —संहिता श्रीगोपाल ताम्बे : रामचन्द्र चरक —संहिता सुश्रूषा -सुश्रु त मोहनदास क० गांधी : श्रारोग्यं-श्रष्टाङ्गहृदय वाग्भट्ट दिग्दर्शन :धन्वन्तरि (निघएट्ट) ·धन्वन्तरि —-निदान **श्चर्कप्रकाश** रावरा माधव: 2 ----निघर्टु बङ्गसेन •बङ्गसेन राजवल्लभ —संहिता **'शार्क्च**धर वात्स्यायन कामसूत्र :मदनविनोद निघएट गोरचनाथ कामशास्त्र मदनपाल जयदेव भावमिश्र भावप्रकाश रतिमझरी लोलिम्बराज वैद्यजीवन : गौरी कञ्चलिका त्रशात नाड़ी-प्रकाश श्रशत कामतन्त्र 39 प्रभाकर ग्रुप्त : श्रंतःच्चेपण तन्त्र पारद-संहिता 33 **जयसिंह** रसराज-महोद्धि श्रमृतसागर "

#### ( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन )

-कुहने, खुई: आरोग्यता प्राप्त करने कुहने, खुई: आकृति-निदान की नवीन विद्या व्यायह : वेदना विहीन प्रसव ,, : बचों की रत्ता मैक्फैडन : उपवास-चिकिर्रिंग ,, : जलद्वारा रोगों की केएट : होम्योपैथिक मैटिरिया-

चिकित्सा

ं ंसेडिका

#### विज्ञान-प्राचीन

षाघ : षाघ भड्डलि : मेघमाला भड्डलि : शकुनावली तुलसीदास : सगुनावली

#### विज्ञान-तत्कालीन

हरिप्रसन्न वैनर्जी: यन्त्री शतवार्षिकी '६७ सोइनलाल, राय: दौत बिजली वल '७१ : रगड़ विजली बल '७१ महेन्द्रनाथ महाचार्यः पदार्थ-दर्शन ,७३ लच्मीशङ्कर मिश्र: सरल-त्रिकोण-मिति '७३ त्रादित्यराम भद्याचार्यः वीजगणित 308 लच्मीशङ्कर मिश्र: पदार्थ-विज्ञान-विटप १७५ शिवचरण लाल: चेत्रमिति-प्रकाश <sup>3</sup>७५ चूड़ामिश शर्मा : रमल कामधेनु ,७६ लच्मीशङ्कर मिश्र : प्राकृतिक भूगोल-चन्द्रिका १७६

हनुमानिकशोर शर्मा: गुरुसारियाी ³**८**१ नवीनचन्द्र राय: जलस्थिति श्रौर जलगति रें⊏२ ,, : स्थितितत्व श्रौर गतितत्व '८२ ज्ञकाउल्लाइ: चेत्रमाप प्रक्रिया रेप् लच्मीशङ्कर मिश्र: गति-विद्या '८५ स्धाकर द्विवेदी : चलन-कलन '⊏Ę : चलराशि कलन '८६ ध ः समीकरण् मीमांसा 'द्र ! कृष्णदत्तः भाषा भूषण लच्मीनाथ सिंह: जीवजन्तु शिवकुमार सिंह: कालवोध इन्द्रा जी भगवान जी : शिल्प-शास्त्रान्तर्गत श्रायतत्व '१७ श्रीनारायण पाएडेय: काल-निर्णय 03 बलदेवप्रसाद मिश्र: कीमिया '६६

पृथ्वीनाथ सिंह: उद्भिज-विद्या'०५ शम्भुसिंह: ज्योतिष कल्पद्रुम ०५ श्रानन्द बिहारी लाल: 'रसायन शास्त्र '०६ फतेइसिंइ वर्मा, राजा : फलित ज्योतिष सिद्धान्त गुटिका '०६ महेशचरण सिंह: रसायन-शास्त्र माधवसिंह मेहता : माप-विद्या-प्रदर्शिनी १०६ गयाप्रसाद मिश्रः बन्तु-प्रवन्ध '११ महेशचरण सिंह: वनस्पति शास्त्र , 68 ः विद्युत शास्त्र '१२ पी॰ ए॰ बी॰ जी॰ साठे : विकास-वाद ११४ प्रमबल्लभ जोशी : ताप सम्पूर्णानन्दः भौतिक-विज्ञान '१६ शालिग्राम मार्गव: चुम्बक '१७ सम्पूर्णानन्द: ज्योतिर्विनोद '१७ श्रात्माराम : रसायन इतिहास-सम्बन्धी कुछ लेख '१८ १ 'रामचन्द्र वर्मा : भूकम्प '१८ तेजशङ्कर कोचक: पैमाइश '१६ सुखसम्पतिराय भएडारी: विज्ञान ं ग्रौर ग्राविष्कार '१६ कृष्णगोपाल माथुर : व्यावहारिक विज्ञान 7२०

सुखसम्पतिराय भएडारी: ज्योति-विंशान '२० जगनायप्रसाद 'भानु': काल-प्रबन्ध ³**२**१₄ विन्थ्येश्वरीप्रसाद मिश्र : सौर-साम्राज्य '२२ शालिग्राम भार्गवः पशुपित्वयों का श्रङ्गार-रहस्य '२२ गोपालस्वरूप भार्गव : मनोरञ्जक रसायन १२३ मुखसम्पतिराय भण्डारी : डॉ॰ सर जगदीशचन्द्र बोस श्रीर उनके त्राविष्कार <sup>1</sup>२४ जगदानन्द राय: प्रह्-नत्त्र '२५ ः वैज्ञानिकी : प्राकृतिकी <sup>1</sup>२५ कल्याण सिंह शेखावत: प्राकृतिक सौन्दर्य '२६ नन्दलाल: पैमाइश केशव अनन्त पटवर्धन : वनस्पति-शास्त्र '२८ फूलदेवसहाय वर्माः प्रारम्भिक रसायन '२८ सत्यप्रकाश : वैज्ञानिक परिमार्गो 'হ⊏ प्रवासीलाल: वृत्त्-विज्ञान रामशरणदास: गुणात्मक विश्लेषण कियात्मक रसायन '२६

.,, : कारबनिक रसायन '२६ निहालकरण सेठी:प्रारम्भिक मौतिक विज्ञान ३० महावीरप्रसाद द्विवेदी : विज्ञान-वाता १३० मुक्टविहारी वर्मा : जीवन-विकास ववजीराहादुर: जन्तुजगत एन॰ के॰ चैटर्जी : उद्भिज का ब्राहार <sup>3</sup>३१ सत्यप्रकाश: वीज-ज्यामिति ३३१ गोरखप्रसाद: सौर-परिवार धी हेन्द्रनाथ चक्रवर्ती : जीवत्व-जनक '३२ ! फूलदेवसहाय वर्मा : साधारण रसायन ३३२ बासुदेव विद्रल भागवतः प्रकाश-रसायन '३२ शम्भुदयाल मिश्रः जीवन-विज्ञान '३३ मनोहरकुष्ण : विज्ञान-रहस्य '३४ ् शुक्तिव पारडिय: त्रिकोर्गामिति '३५ श्यामापद बैनर्जी : सर्प गुलावराय : विज्ञान-वार्ता '३६ ! चन्द्रशेखर शास्त्री : श्राधनिक त्राविष्कार <sup>1</sup>३६ ,, : पृथ्वी ऋौर ऋाकाश '३६

सत्यप्रकाश: साधारण रसायन '२६

चन्दशेखर शास्त्री: जीवनशक्ति का विकास '३६ यतीन्द्रभूषण् मुकुर्जी : वैशानिकी '३६ रामदास गौड़: विज्ञान-इस्तामलक 'इह् गोरखप्रसाद : श्राकाश की सैर सत्यप्रकाश: सृष्टि की कथा '३७ नोनीलाल पाल: नित्य व्यवहार में उद्भिज का स्थान 'इद ? जगनायप्रसाद ग्रप्त: सरल त्रिकोरा-मिति '३६ दुर्गाप्रसाद दुवे: च्रेत्रमिति १३६ शचीन्द्रनाय सान्याल : वंशानुक्रम-विज्ञान '३६ र कल्याग्वबस्य माथ्रः वायु-मग्डल 380 भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव: विज्ञान के चमत्कार '४० **सन्तप्रसाद टएडन : बनस्पति-**विज्ञान १४० कृष्णानन्द गुप्त: जीव की कहानी 388 गिरिनाप्रसाद शर्मा विमान 388

श्राकाश की

कया १४२

रामरत भटनागर:

#### विज्ञान वाल

शिवप्रसाद सितारेहिन्द : बचों का सुदर्शन : विशान-वाटिका '३३ चतुर्वेदी : जगपति वायुधन्त्र. इनाम '६७ तृ० **'**३४ पंडित : पदार्थ-नारायग्रप्रसाद, विद्या '०८ 'व्यथित दृद्य': जीव-जन्तुग्रों की कहानियाँ '३७ चृन्दाप्रसाद शुक्ल: वायुयान <sup>१</sup>१६ श्यामनारायण कपूर: विज्ञान की रामदास गौड़ : विज्ञान-प्रवेशिका-कहानियाँ '३७ '२४ शम्भुंनाथ शुक्ल : गुब्बारे में पाँच जगपति चतुर्वेदी : समुद्र पर विजय सप्ताह '३८ प्रारम्भिक : वायु पर विजय रे१ सन्तप्रसाद टएडन विज्ञान '४०

भगवतीप्रसाद वाजपेयी : त्राकाश-पाताल की नातें '३२ जगपित चतुर्वेदी: त्राग की कर्मभात कन्हेयालाल दीचित : विचित्र नीव-

जन्तु '३३

, : वायु के चमत्कार '४१

## विज्ञान-अनुदित

( संस्कृत-प्राकृत )

संहिता स्य-सिद्धान्त नारद त्रज्ञात श्रार्यभटीयम् श्रार्यभट्ट पराशर : बृहत् पाराशरी सिद्धान्त-शिरोमणि : लघु पाराशरी भास्कर 23 यवनाचार्य : रमल गुल्ह्यार करण-लाघव " लीलावती वाराइमिहिर बृहत्से हिता 30 --सारिगो वृहजातक मकरन्द 23 गर्भ ---मनोरमा लघुजातक : " राम दैवज्ञ : गुहूर्त-चिन्तामणि गगोश दैवज्ञ : ग्रहलाघव ध्यन्त्र-चिन्तामणि . मानसागर मानसागरी "

'रामकृष्ण दैवरा: प्रश्न-चर्ण्डेश्वर नीलकर्य : ताजिक नीलकर्यी गर्गेश दैवरा : जातकालङ्कार रुद्रमिण् : प्रश्न-शिरोमिण् जीवनाथ शर्मा: भाव-कुत्हल रहीम : खेट-कौतुकम् (भराठी)

सदाशिवनारायण दातार: जीवन-विकास

( वँगला )

रामेन्द्रसुदर त्रिवेदी : प्रकृति रवीन्द्रनाथ ठाकुर : विश्वपरिचय ( यूरोपियन - ऐंग्लोइपिहयन )

हैकल : विश्व-प्रपञ्च हेशुम्बर्ट : प्रकृति की नीति चैम्बर्ष : रुडिमेएट्स स्त्राच् साइन्स स्त्रावर्वरी : प्राकृतिक सौन्दर्य

## समाजशास्त्र-तत्कालीन

श्रीनिवासदास : राजनीति १६६ कुन्दनलाल गुप्त : धरल मनो-जसुराम और देवीदास : राजनीति-विज्ञान '२१ संग्रह '७२ ं प्राग्रनाथ विद्यालङ्कार शासन-पद्धति '२१ राजनीति देवीदास : युखद्याल, परिडत: न्याय-त्रोधिनी-,,: राष्ट्रीय श्राय-व्यय-शास्त्र '२२ 'दर राजनीति - शास्त्र '२२ गगापति जानकीराम दुवे: मनो-भगवानदास केला : समाज-सङ्गठन विशान '०४ ,43 मुखसम्पतिराय भएडारी:राजनी मिश्रवन्ध : च्यय '०५ द्वि० ः तर्कशास्त्र परमानन्द विशान '२३ अजनन्दन सहाय : ऋर्यशास्त्र '०६ हरिहरनाथ: संस्था-सञ्चालन '२३ गगोशदत्त पाठक : ऋर्यशास्त्र-उमराव सिंह: उपयोगितावाद '२४ प्रवेशिका १०७ ्गौरीशङ्कर शुक्क : शिल्प-विधान' २४ सुन्शीलाल : शील श्रीर भावना '०६ चन्द्रमौति सुकुल: मनोविशान' २४ सत्यदेव, स्वामी: मनुष्य के श्रधि-प्राग्रनाथ विद्यालङ्कार: मुद्राशास्त्र कार '१२ ,58 श्रम्बिकाप्रसाद वानपेयी : हिन्दुश्रों ः मनोविज्ञान सुधाकर की राज्य-कल्पना '१३ देवीप्रसाद 'प्रीतम' : हिन्दी भाषा : अर्थशास्त्र '१४ में राजनीति '२५ चालकृष्ण शिवचन्द्र भरतिया : विचार-दर्शन भगवानदास केला: हिन्दी भाषा में अर्थशास्त्र '२५ \* ? E सुधाकर: अमीरी व गरीबी १२५ राघामोइन गोकुल जी: अमोपजीवी ः तर्कशास्त्र समवाय '१८ गुलाबराय

गौरोशङ्कर शङ्कः : करेन्सी '२६ १ चन्द्रराज भएडारी: समाज-विशान '२८ ेगोपाल दामोदर तामस्कर: राज्य-विज्ञान '२६ श्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी : हिन्दू ्राज्य-शास्त्र '३१ भगवानदास केला: नागरिक शास्त्र ,35 लच्मग्पप्रसाद भारद्वाज : मनन **'**३२ प्रेमवल्लभ जोशी: प्राथमिक मनो-विशान '३३ ्रीताबरायः फिर निराशा क्यों ? '३६ केला : ऋपराध-भगवानदास चिकित्सा '३६ रघुनाय सिंह ः फ्रासिझ्म दयाशङ्कर दुवे: धन की उत्पत्ति '३७ बेनीप्रसाद: नागरिक शास्त्र '३७ राहुल सांकृत्यायन: मानव-समाज

भगवानदास केला : निर्वाचन-पद्धति '३८ श्रीकृष्ण्दत्त पालीवाल: सेवाधर्म श्रौर सेवामार्ग '३८ कृष्णानन्द गुप्तःनागरिक जीवन<sup>3</sup>३६ चरडीप्रसाद: राजनीति के मूल सिद्धान्त '३६ ठाकुरप्रसाद सक्सेना : त्रार्थिक सङ्गठन '३६ महाजोत सहाय: जीववृत्ति-विज्ञान 38 गोरखनाय चौवे : नागरिक शास्त्र की विवेचना '४० शंक्रत्यायन : वैज्ञानिक भौतिकवाद '४० शङ्करसहाय सक्सेना: प्रारम्भिक श्रर्थशास्त्र '४० घनश्यामदास विङ्ला : विखरे विचार '४१

मगवानदास अवस्थी: अर्थशास्त्र

के मूल सिद्धान्त '४१

श्रीप्रकाश: नागरिक शास्त्र १४२

"३७

#### समाजशास्त्र-वाल

दयाचन्द्र गोयलीय: मितव्ययिता '१४

# समाजशास्त्र--- अनूदित

(संस्कृत शाकृत)

चाण्क्य : नीति-द्र्षेण् कामंद्रकि : नीतिसार

ग्रनम् भट्ट

तर्क-संग्रह विश्वनाथ पञ्चाननः न्याय-सिद्धान्त-ग्रकावली

#### (बँगला)

रवीन्द्रनाथ ठाकुर: राजा श्रौर प्रजा

#### (गुजराती)

कार्तेलकर, काका : लोकजीवन किशोरीलाल घ० मशस्त्रांलालाः : ,, : गांघीवाद-समाजवाद सोने की माया

#### ( यूरोपियन-ऐंग्लो इण्डियन )

मिल स्वाधीनता टी॰ माधवराव, सर: राज्यप्रवन्ध-: : प्रतिनिधि शासन शिचा " मितन्ययिता मोहनदास क० गांधी : व्याव-स्माइल्स हारिक जान स्वावलम्बन ग्रर्थविशान मोरलैएड बी॰ रा॰ मोडक : प्रजातन्त्र फासेट ऋर्थशास्त्र ऐत्तेन जेम्स: उन्नति का मार्ग मैक्सिनी : स्वाधीनता के सिद्धान्त ः शान्ति की श्रोर टॉंड: श्रन्छी श्रादतें डालने की , : सफलता के सात साधन कोपाटकिन, प्रिन्स : नवयुवकों से शिचा शा, वर्नर्ड: समाजवाद-पूँजीवाद दो दो बातें

#### शिचा-तत्कालीन

मुहम्मद हुसैन: पाठशालाओं का प्रबन्ध १८३ मनोहरलाल : भारतवर्ष में पश्च-मीय शिक्ता '१० स्त्यदेव, स्वामीः वातीयशिद्धा '१२ घनश्याम सिंह: भारत-शिक्तादर्श ,\$8 महाबीरप्रसाद द्विवेदी : शिक्ता १६ हें भूभ बलवंत यादव : ग्रामीण शिचा '२१ हरदयाल, लालाः श्रमृत में विष '२२ इरिदत्त शास्त्री: प्राच्य शिक्ता-रहस्य 125 गोपाल दामोदर तामस्कर: शिल्ला-मीमांचा १२५ : शिचा का शेषमिण त्रिपाठी व्यंग्य १२७ बन्द्रशेखर शास्त्रीः कन्या शिद्या १२८ कन्हैयालाल: राष्ट्रीय शिद्धा का इतिहास श्रौर उसकी वर्तमान श्रवस्या '२६ लजाशक्कर भा: माषा शिव्हण-पद्धति '२६

गोपीलाल माथुर:शिन्ता-विधि १३० प्रेमबल्लभ जोशी: पाठशाला तथा कत्ता-प्रवन्ध श्रौर शिक्ता-सिद्धान्त 3 9 o शिद्धा-मनो-इंसराज भाटिया : विशान ३३१ इन्द्रनारायण श्रवस्थी:भाषा शिक्ता-विधान '३१ भैरवनाथ भा: मनोविज्ञान श्रौर शिक्ाशास्त्र 3३२ খিলা-चन्द्रावती लखनपाल : मनोविज्ञान १३४ लजाशङ्कर भा : शिक्ता श्रौर स्व-राज्य १३४ शिचा श्रीनारायण चतुर्वेदी विधान परिचय '३५ कालिदास कपूर:शिच्ता-समीचा '३७ श्रीनारायण चतुर्वेदी : प्राम्य शिचा का इतिहास '३८ ज़ाकिर हुसेन: बुनियादी राष्ट्रीय शिचा '३६ द्वि रामेश्वरप्रसाद त्रिपाठी: प्रौढ़ शिचा-प्रदीपिका '३६

लजाराम शुक्कःवाल-मनोविज्ञान ३६ हरिभाई त्रिवेदी : शिद्धा में नई

'३६ . लच्मीचन्द : बेसिक शिक्ता में

-सूर्यभूषण लाल : शिक्तण-कला '३६ समन्वय '४२

सीताराम चतुर्वेदी : ऋध्यापन-कला '४२

## शिचा-अनुदित

(बँगला)

रवीन्द्रनाथ ठाकुर : शिचा

( यूरोपियन-ऐंग्लोडिएडयन ) मोहनदास क० गांधीःविद्यार्थियों से

# घर्म---प्राचीन

| रैदास      | :की बानी              | कबीर                   | :दर्पग                   |  |
|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--|
|            | :—रामायण              | घर्मदास                | :शब्दावली                |  |
| "<br>कबीर  | : श्रनुरागसागर        | नानक                   | : प्रायसांगली            |  |
| ,,,        | : श्रात्मत्रोध        | 33                     | : सिद्धगोष्ठ             |  |
|            | : एकोत्तर-शतक         | -                      | यसी,मलिक: ऋखरावट         |  |
| ,22        | : काफ़ि-रत्रोध        |                        | : वैराग्य सन्दीपिनी      |  |
| 27         | ः रमैनी               | "                      | : सतसई                   |  |
| ??<br>33   | : श•दावली             | 27                     | : दोहाबली                |  |
|            | : साखी                | 22                     | : रामनीति-शतक            |  |
| <b>;</b> ) | ः हंस-मुक्तावली       | 27 .<br>23             | : सूरज-पुरान             |  |
| "          | : ज्ञान-समाज          | "<br>जमाल              | :कृत दोहे                |  |
| "          | : श्रखरावती           | रहीम                   | : नीति-कुएडल             |  |
| 77         | :शतक                  | -                      | : विज्ञान-गीता           |  |
| 22         | : बोधसागर             | _                      | ः -बचनामृत               |  |
| 27         | :—लीलामृत             |                        | ः गोवर्धनवासी चिन्तन     |  |
| >>         | :—सागर                | 22                     | : बनयात्रा               |  |
| 22         | :चा अन्य              | 33                     | : श्रीपवित्रा एकादशी     |  |
| 23         | :—वीजक                | 23                     | तूं घोल                  |  |
| 21         | :मनित-प्रकाश          | मल्कदास                | -                        |  |
| "          | :वाग्री               | त्रखा<br>श्र <b>खा</b> | :वाणी                    |  |
| 71         | ः चीजकसार कत्रीर पन्य |                        | ष :—बनारसी विलास         |  |
| 33         | ः अन्यावली            |                        | रामदास, स्वामी :—की वाणी |  |
| "          | : —-उपदेश-रतावली      | दादूदयाल               |                          |  |
| 33         | • —जनपरान्यापणा       | पायूपपाल               | ·                        |  |

चरणदास : भक्ति सागरादि (१७ दाद्दयाल :--साखी-संग्रह : --की वानी प्रन्य) इरिराय जी: नित्यलीला भावना-: ज्ञान-स्वरोदय 97 :--वानी प्रकाश : नासिकेत भाषा : श्रीनाथ जी के : ब्रह्मविद्यासार प्राक्ट्य की वार्ती ग्रनन्य (ग्रज्ञर): प्रेम-दीपिका : बड़े शिद्धा-पत्र : सुन्दरी चरित्र भगवानदास साधु : श्रम्तघारा 23 :---ग्रन्थावली वृन्द :--सतसई गिरिधर कविराय: त्रात्मानुभव-सुन्दरदास : सुन्दर-विलास ः वेदान्त शतक : विपर्यय के ऋङ्ग : कुएड(ल्या ः सुन्दर-शृङ्गार :--काव्य :—कृत सबैया भीखा साहिब :--की वानी :--कृत काव्य गरीबदास : रतनसागर :--की बानी ः ज्ञान-समुद्र धरनीदास:--की वानी जगजीवनदास :-शब्दावली प्रियादास शुक्ल: भक्ति ज्ञानामृत-दूलनदास:--की वानी वर्षिखी दयाबाई:--की बानी द्रिया साहित (विहार वाले !): सहजोबाई (चरणदास तथा--): दरिया सागर व्रक्षविद्यासार दरिया साहिब ( मारवाड़ वाले ! ) : की बाती :--की बानी : सहज-प्रकाश बुक्का साहिब :—का शब्द-सागर बैताल ( गिरिघर श्रौर ) : कुएड-गुलाल साहित्र :--की बानी लिया यारी साहन : रतावली 🙏 मान कवीश्वर : नीति-विधान केशतदास ( सन्त् ): श्रमीघूंट वुलसीदास ( हाथरस वाले ) : घट-

रामाय्य

भिखारीदास : वर्ग्ड्-निर्ग्ड्य

तुलसीदास ( हाथरसवाले ) : की ः वृत्ति-प्रभाकरे निश्चलदास शब्दावली : विचार-माला श्रनायदास

: विचार-प्रकाश : रतसागर दयादास

पलटू साहिब :--की बानी : विनय-मालां

लल्लू जी लाल: प्रेमसागर : निर्णय-सागर पूरनदास सदल मिश्र

: चन्द्रावती रामदास (कबीर-पन्थी): पञ्चग्रन्थी (नासिकेतोपाख्यान) तेग-बहादुर: नानक-विनय

: विचार-सागर : की वाणी निश्चलदास

# धर्म-तत्कालीन

गर्णपतराय : पंजरतन ³€*७* अद्धाराम शर्मा: श्रात्म-चिकित्सा छत्रधारीशाह: श्रद्भुत रामायण 39

'Ę७ हरिश्चन्द्र: अगरवालों की उत्पत्ति \_रूपनारायण शर्मा : स्रो-चर्या '६८ ३७१

वजदास: श्री गोस्वामी महाराजकी नवीनचन्द्रराय: आचारादर्श '७२

वंशावली '६८ रामस्वरूप तिवारी : नीतिसुधा-तरंगियाी '७२ इरिश्चन्द्र: कार्त्तिक कर्मविधि '६६

श्चर्जनिसंह कुनपान: वेदान्तसार. गोपालदास : वह्नभाख्यान '७३

नवीनचन्द्रराय: धर्मदीपिका '७३ संग्रह १७०

जयप्रकाशलाल, पं०: चगोपकारक ,, : ब्राह्म धर्म के प्रश्नोत्तर '७३

308 हरिश्चन्द्र : जैन-कृत्हल '७३ धर्माधिकारी : ज्ञान-ठाकुरप्रसाद: दस्त्रश्रमल शादी कृष्णचन्द्र

प्रदीप १७४ त्रिहीर, कसेरा, कोइरी,

वनिया, इलुवाई ] '७१ सम्यक्त निर्णय

पालराम शर्मा सं : शोल-रताकर : ज्ञान-प्रकाश '७४ कृष्णदास

<sup>7</sup>68 चम्पाराम : धर्म लावनी

मुवनचन्द्र बसक सं० : महन्त विचार शिवप्रसाद सितारेहिन्द : जाति की

308 फ़िहरिस्त 3७१

इरनामचन्द्र:हिन्दू धर्म विवर्धन 1७४ दयानन्द सरस्वती: सत्यार्थप्रकाश १७५

नवीनचन्द्रराय : तत्वनोघ 'उप मगवत सरन : ब्रात्मज्ञान मखरी'७५ साधूराम : वाक् सुधाकर 'उप इरिदास बाबा : परमार्थ चिन्तन-विधि '७६

तोताराम शर्माः शांति शतक '७७ पीताम्बरपं०ः विचार चन्द्रोदय'७८ श्वानानन्दः गीतध्वनि '७६ लच्मीनाथ परमहंसः पदावली '७६ शम्भुनाथः कलिविजय '७६ दयानन्द सरस्वतीः भ्रांति-निवारण

श्यामलालिंह, कुँवर : ईश्वरो-पासना '८०

द्यानन्द सरस्वती : गोकक्णानिधि 'दश

बालजी बेचर : सोर्सेज श्राव् कवीर रेलिबन '८१

रामावतारदास: सन्तविलास 'दश् हरिदयाल: सार उक्तावली 'दश् पीताम्बर पं०: वालवोध 'दर काशीनाय खत्री: बालविवाह की कुरीति 'दश्

यमुनाशङ्कर नागर : विज्ञान-लहरी र्यंदर्श

वहामराम स्जाराम व्यास : वहाभ-नीति '८३ हरिश्चन्द्र :खित्रयों की उत्पत्ति'८३

श्चात्माराम जी श्चानन्द विजय जी :

जैनतत्वादर्शं ग्रन्थ 'द्र४

राधास्त्रामी : सार वचन [ नसर ] 'द४

राधास्त्रामी : ,, [नज्ञ्म] '८४
श्यामदास साधु : अन्यत्रयम् '८४
हरिश्चन्द्र : कार्त्तिक-स्नान '८४
,, : प्रातःस्मरण् मङ्गलपाठ '८४
अम्बिकादत्त व्यासःधर्म की धूम ८५५
काशीनाथ खत्री : मनुष्य को स्वा

सुख किसमें है १ '८५ द्वि० शिवप्रवाद वितारे हिन्द: लेक्चर

हरिश्चन्द्रःवितया में भारतेन्दुं ५५ रिव्यक्षित्रानन्द्र गिरि : तत्वानुसंधान रेद्ध

जगमोहन छिंह: देववानी 'द्रह् प्रतापनारायण मिश्र: मानस-विनोद-

हरिहरप्रसाद: वैराग्य प्रदीप 'द्रह् रत्नचन्द भ्रीडरःचातुर्य-तार्ण्व 'द्र७ राधाचरण गोस्वामी: विदेश यात्रा

विचार '८७

समर्थदानः ऋार्यसमाज परिचय रेद्र ³55 काशीनाय: ताबीज निर्मलदास: निर्मल-कृति <sup>7</sup>दद ब्रह्मानन्द : प्रबोधशतक ,८८ रामस्वरूप लाला सं०: ज्ञानाङ्कर दू गयाप्रसाद त्रिपाठी : तिथि रामायण 3≂° नृसिंहाचार्यः नृसिंह-वाणीविलास :¤£ ब्लैकेट:वल्लभकुल चरित्रदर्पण '८६ व्रजजीवनदास सं०: वह्मभविलास '≒€ इरिश्चन्द्र: कार्त्तिक नैमित्तिक कृत्य 03 मार्गशीर्ष महिमा '६० दूषण मालिका 1 0 3º उत्सवावली 57 गो-महिमा 20 8 23 गोपालराव हरि: प्रस्ताव-रताकर

गानावराव हार : अस्तावन्रकाकर १६० नन्दलाल शर्मा : उद्यान-मालिनी

बालावख्श चारणः उपदेश-पञ्चा-शिका '६० श्रीनारायण शर्माः मजनामृत '६० त्रज्ञातः पुष्टिमार्गीय गुरुपरंपरा-विचार '६१ त्रुम्बिकादत्त व्यासः स्वर्ग समा '६१ नरसिंह केसरीसिंह : भजनावली

'६१
रघुराजसिंह राजा:भक्तिविलास '६१
प्रतापनारायण मिश्र : पञ्चामृत '६२
रामनारायण : नीतिकुसुम '६२
हरिशङ्कर सिंह : नीति-पञ्चाशिका
'६२
: वेटान्त-शतक '६२

; वेदान्त-शतक '६२ हेमराज स्वामीः शांति-सरोवर '६२ खुशालदासः विचार-रतावली '६३ रमाकान्त शरणः प्रेमसुधा-रता-कर '६३

विष्णुदास: द्वादश-प्रनथी '६४ , :गहिर गम्भीर सुलसागर

ग्रन्थ '६४

विशुद्धानन्द बाबा : पच्चपात रहित श्रनुभव प्रकाश '९५ सेवानन्द ब्रह्मचारी:ब्रह्मसङ्गीत '९५

सियादासःभाषा श्रवषमाहात्म्य १६६ श्रम्बिकाप्रसाद वर्माः श्रम्बिका-भजनावली १६८

भजनदेव स्वामी: च्चेत्रज्ञान '६८ रघुनायदास रामसनेही: विश्राम-सागर '६८

ब्रजभूषण्दासः वह्मम-विलास 'ह्न गणेशसिंहः गुरुनानक स्योदयः

\$200.

जगनायदास: धर्म-संताप '१६०० ! : इरिश्चन्द्र कथा '१६०० ज्वालाप्रसाद मिश्र : जाति-निर्णय दुर्गोप्रसाद मिश्रःभारत् धर्मे १६०० श्रयोध्यासिंह उपाध्याय: उपदेश-क्सम '०१ नानकीप्रसाद महंतः रामस्तवराज तेजनाथ भा: भक्तिप्रकाश बलदेवप्रसाद मिश्र : महाविद्या '०१ कृष्णानन्द उदाधी : नानक सत्य-प्रकाश '०२ देवरतन शर्मा : शिष्टाचार मुन्शीलाल: पवित्र जीवन श्रीर नीति शिचा '०२ राममाहात्म्य-रामचरणदास : चन्द्रिका '०२ वैजनाय : धर्मसार ः घर्मविचार लच्मीशङ्कर मिश्रः महिषापुर १०३ ं शङ्करदयालु मिश्र : वल्लमाचार्य संप्रदायाष्ट्रकम् १०३ ·साहबदास : वैराग्य-रताकर 'हंसस्वरूप स्वामी : षट्चक-निरूपण 203 अच्यिष्टं वर्मा : अच्यनीति सुधा-कर '०४

श्रवध विद्वारीलाल:वर्ण-निर्णय'०४ जवाहिरलालः उपलान पचासा १०४ मकन बी कबीरपनंथी : कबीरोपासना-पद्धति 'औ सकलनारायण पायडेय: सृष्टितत्व 108 सीताराम लाला:नीति-वाटिका'०४ श्रोंकारदाव शर्मा: श्री मदुपासना तत्वदीपिका १०५ गोपाल जी वर्मन : जीव इतिहास प्रसद्ध '०५ गोपालदास: भक्तिप्रकाश वैजनाथ : मारत-विनय ललनिपया : धर्मध्वना शिवनाथ : वैदिक जीवन सत्यानन्द अभिहोत्री : नीतिसार '०५ हि० बोधिदास: मक्ति विवेक ब्रह्मानन्द :---भजनमाला रवनाय जी शिवाजी: वस्नम पुष्टि-प्रकाश १०६ भक्तानन्द स्वामी : वल्लभकुल छल-कपट-दर्पगा '०७ शिवशङ्कर शर्मा: जाति निर्णय सत्यानन्द श्रिग्रिहोत्रो : श्रात्मपरि-चय १०७ गोविन्दशरण त्रिपाठी: कर्त्तव्य-पालन '०८

'हन्वन्तसिंह: ग्रवला दु:ख **7**05 शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी: जैनधर्म का महत्व १११ सत्यानन्द ऋशिहोत्री : देवशास्त्र ११ जगन्नाथ सहाय: श्रानन्दसागर '१२ मूलचन्द: क्या शिल्प शूद्र कर्म है ! '१२ रमानाथ शास्त्री: शुद्धाद्देत-दर्शन राघामोहन गोकुल जी : नीति-दर्शन '१३ छोटेलाल सोती:जाति-ग्रन्वेषण् १४ भ्योमसेन शर्मा : पुनर्जन्म रामचन्द्र शुक्क : स्रादर्श जीवन '१४ लोचनप्रसाद पायडेय: नीति कविता , 58 शङ्कर त्रापूजी तालपड़े : मन श्रौर उसका वल '१४ श्रीलाल उपाध्याय : विश्राम-सागर श्रार्यमुनि, पं ः सद्दर्शनादर्श े१५ गोपालदास: तुलसी शब्दार्थ प्रकाश '१५ वालेश्वरप्रसाद सं०: लोक-परलोक-हितकारी '१६

शिवानन्द स्वामी : त्र्रात्मदर्शन '१७ मिश्रवंधु: श्रात्म-शिच्त्ग ज्वालाप्रसाद मिश्र: जाति-भास्कर गुलाव राय: कत्तं व्य शास्त्र 38, नाथूराम शङ्कर शर्मा: गर्भरंडा-रहस्य '१६ प्रसिद्धनारायणसिंह: योगचर्या '२० नवजादिकलाल श्रीवास्तव: श्रीकृष्ण गोवर्धनलाल: नीति-विज्ञान ,53 प्रसिद्धनारायण सिंह: हठयोग '२३ श्रशत: मुकुन्दराय तथा गोपाल लालकी वार्ती १२४ ज्वालाप्रसाद सिंघल: कैवल्य-शास्त्र दयानन्द सरस्वताः त्रार्थगौरव '२४ नन्द्किशोर विद्यालङ्कारं : पुनर्जनम 124 परमानन्द, भाई: जीवन-रहस्य १२५ गङ्गाप्रसाद उपाध्याय: श्रास्तिक-वाद '२६ ,, : विधवाविवाहमीमांषा '२६ नाथुराम प्रेमी: श्रमण नारद '२६ ग्रानन्द स्वरूप : सत्सङ्ग के उपदेश :26 कृष्णकान्त मालवीय : सोहागरात 32 c

रमानाथशास्त्री : शुद्धाद्वैतसिद्धांत-

सार '१६

गुलान राय : मैत्री-धर्म '२७ शीतला सहाय : हिन्दू त्योहारों का इतिहास <sup>1</sup>२७ दि ० कृष्णकान्त मालवीय : मनोरमा के पत्र '२८ गङ्गाप्रसाद उपाध्याय : ग्राह्रोतवाद '२⊏ द्यानन्द सरस्वती : धर्म-सुधाकर परमानन्द, भाई: हिन्दू जीवन का रहस्य 'रुद चलदेवप्रसाद मिश्र : जीव-विज्ञान "२⊏ -महावीरप्रसाद द्विवेदी: श्राध्या-रिमकी '२८ लेखराम: सृष्टि का इतिहास '२८ सन्तराम: भारत में बाइविल '२८ राङ्गानाथ भा, महामहोपाध्याय: धर्म-कर्म रहस्य रेट्ट नारायण स्वामी : मृत्यु श्रीर पर-लोक '२६ पदुमलाल पु॰ बख्शीः तीर्थरेगु। '२६ हरिप्रसाद द्विवेदी : प्रेमयोग '२६ : विश्वधर्म १३० भॅनरलाल नाइटा : सती मृगावती '३० प्रसिद्धनारायणसिंह: राजयोग '३१ इरिभाज उपाध्याय : युगधर्म १३१

कुँवरकन्हैया जू: हिन्दुश्रों के जत ग्रीर त्योहार '३२ गङ्गाप्रसाट उपाध्याय : जीवात्मा **'३३**~ नारायण स्वामी : ब्रह्म-विज्ञान '३३ नियाजमुहम्मद खाँ: लोकसेवा '३३ प्रसिद्धनारायण सिंह:जीवन-मरण-रहस्य '३३ वंशीषर सुकुल: वाममार्ग '३३ सुधाकर: ज्ञानन्दामृत ग्रभयानन्द सरस्वती : शरीर-योग 358 द्याशङ्कर दुवे : नर्मदा-परिक्रमा-मार्ग ैक्स् शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी : जैन-त्रौद्ध तत्त्वज्ञान :३४ विजयधर्म सूरि : जैनतत्व-दिग्दर्शन श्रानन्द स्वरूपः यथार्थं प्रकाश-<sup>1</sup>३ ७-रामदास गौड़ : हिन्दुत्व '३८ चम्पतराय जैन: धर्म-रहस्य '४० पराशर, शाहजी : सतन्दर्शन १४० भगवानदासः दर्शन का प्रयोजन् 388 रांमदत्त भारद्वाज: व्रत त्योहार श्रोर कथाएँ '४१ शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी: जैनधर्म

में दैव श्रौर पुरुषार्थ '४१

# धर्म-बाल

भाहिरसिंह वर्मा: नल-दमयन्ती की डी॰ टी॰ शाह: श्राद्र<sup>°</sup> कुमार<sup>7</sup>३६ कथा '६३ त्रर्जुन माली सूर्यकुमार वर्मा: बाल-भारत १०४ भरत बाहुबलि चक्रवर्ती सनत्कुमार ३६ रामजीलाल शर्माः बाल भागवतः ०७ : त्राल-मनुस्मृति '०७ चन्दन मलयागिरि १३९ : बाल-रामायण '०७ काना लकड्हारा '३६ 22 33 : बाल-गीता '०⊏ महामन्त्री उदायन '३६ 37 महाराजा श्रे शिक '३९ सुधाकर द्विवेदी: रामकहानी का 33 : त्रालकांड ं०⊏ मुनि श्री इरिकेश '३६ 77 रामजीलाल शर्माः वाल विष्णु-ः प्रभु महावीर के दस श्रावक 73 पुराख '०६ वाल-पुराख '११ राजर्षि प्रसन्नचन्द्र ऋौर विमल विजय जी: मृगङ्कलेखा '१६ बल्कल चीरी '३६ कृष्णलाल वर्माः भानमती ै२० सती मयण रेहा ३६ 33 रामचरित उपाध्याय : देवी द्रौपदी सेवामूर्ति नन्दीवेण '३६ 93 ,55 श्री गौतम स्वामी ३६ श्री स्थूलीमद्र '३६ श्रञ्जना सुन्दरी '२४ शिवपूजनसहाय: ऋर्जुन े२६ शङ्कर दत्तात्रेय देव : उपनिषदों की जहरबख्श : देवी पार्वती '२७ कथाएँ '३६ : देवी सती '२८ केशवदेव शर्मा: भगवान राम की कथा '४० विद्यालङ्कार : विश्वनाथ वाल सत्यार्थ प्रकाश १३० प्रेमचन्द : रामचर्चा

# धर्म-अनूदित

(संस्कृत-प्राकृत)

रेदन्यास सं : ऋग्वेद (तथा पुरुष- वेदन्यास सं : अथर्ववेद सूक ,, : सामवेद

| <u> </u>                                  | नारद : भक्तिसूत्र             |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| वेदव्यास सं०: यजुर्वेद<br>: ऐतरेय उपनिषद् | नदीय-सर्वस्व                  |
| 77                                        | स्द्र ! : स्द्री              |
| ,, : छांदोग्य ,,                          | 4                             |
| ,, : वृहदारएयक ,,                         | 490                           |
| ,, : तै <del>च</del> रीय ,,               | क्णाद : वैशेषिक               |
| ,, : कौशीतकी ,,                           | गौतम : न्याय                  |
| "<br>,, ; केन ,,                          | ं व्यास, वादरायणः ब्रह्मसूत्र |
| • कठवली ••                                | पातञ्जलि: योग                 |
| • ज्रहेताञ्चतर                            | कपिल : सांख्य                 |
| ं महानारायण                               | पराशर :स्मृति                 |
| ं देश                                     | याज्ञवल्क्य:स्मृति            |
| ग्रंडक                                    | मनु :—स्मृति                  |
| • पत्रन                                   | व्यास सं०: महाभारत            |
|                                           | • इतिशंश                      |
| , ,                                       | ं ब्रह्म - पराण               |
| • •                                       | ,, uer                        |
| ,, : रामतापनीय ,,                         | 77                            |
| ,, ः गोपाल तापनीय ,,                      | ,, : विष्णु ,,                |
| · ,, : मुक्तिक »                          | " : शिव »                     |
| ,, : उपमिषत् ईषाद्यष्ट                    | ,, : भागवत ,,                 |
| ; देशोपनिषत् भाषा-                        | ,, : नारद "                   |
| न्तरम्                                    | ,, : मार्कएडेय ,,             |
| श्रशत : श्रवस्ता                          | ,, : ग्राम ,,                 |
| गोमिल ?: गोमिल गृहासूत्र                  | ,, : भविष्य 🦮                 |
| श्रापस्तंब ? : श्रापस्तंबीय गृह्यसूत्र    | ,, : ब्रह्मवैवर्त ,,          |
| मनु ! : मानव गृहासूत्र                    | ,, : লিব্ধ ,,                 |
| पारस्करं ?: पारस्कर गृह्यसूत्र            | ,, : बाराह ,,                 |
| कौशिक !: कौशिक गृह्यसूत्र                 | " : स्कन्द "                  |
| शांडिल्य : भक्ति (सूत्र) दर्शन            | ,, : वामन ',,                 |

| न्यास सं०: कूर्म - पुरागा                      | गोरच्नाथ : गोरच्-पद्धति              |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| ,, : मत्स्य ,,                                 | स्वात्माराम योगोन्द्र : इठ-प्रदीपिका |  |  |  |
| ुः, ः गरुङ् ,,                                 | गोविंदपादाचार्यः ऋद्दौतानुभूति       |  |  |  |
| ,, : ब्रह्मायह .,                              | ,, : षट्चक                           |  |  |  |
| ( ग्रध्यातम रामायण )                           | चन्द्र परमहंस : विन्दुयोग ৃ          |  |  |  |
| ,, : देवी-भागवत                                | शङ्कराचार्य : सौन्दर्य लहरी          |  |  |  |
| ब्यास सं॰ : भगवद्गीता                          | , : व्रतार्क                         |  |  |  |
| कपिल : कपिलगीता                                | , श्रपरोच्चानुभ्ति                   |  |  |  |
| दत्तात्रेय : श्रवधूतगीता                       | ,, : स्रात्मबोध                      |  |  |  |
| श्रष्टावक :-वेदांत                             | ,, : तत्त्रबोध                       |  |  |  |
| वशिष्ठ ! योगवाशिष्ठ                            | ,, : मोहसुद्गर                       |  |  |  |
| याज्ञवल्क्य:—संहिता                            | ,, : मिंग्-रतमाला                    |  |  |  |
| श्रंगिरा :—संहिता                              | ,, ःश्रार्यचर्पटपञ्जरिका             |  |  |  |
| स्राशर :—संह्ता                                | . , : प्रश्नोत्तरी                   |  |  |  |
| शिव ! शिवसंहिता                                | ,, : महावाक्य-विवरण्                 |  |  |  |
| ,, १ ुः—तंत्र                                  | विद्यारएय स्वामी : पञ्चदशी           |  |  |  |
| विष्णु ? : विष्णुसंहिता                        | धर्मराज ऋध्वरीन्द्र: वदान्त परिभाषा  |  |  |  |
| यम १ : यमसंहिता                                | मुक्तानन्द, स्वामी : विवेक-चिन्ता-   |  |  |  |
| रावण : उड्डीशतंत्र                             | मिण                                  |  |  |  |
| घेरएड ! : घेरएडसंहिता                          | शंङ्करानन्द, स्वामी : त्रात्मपुराख   |  |  |  |
| माहेश्वर भागवत: महानिर्वाण                     | • 20202101220                        |  |  |  |
| तंत्र                                          | मधुसूदन गोस्वामी: त्रात्मविद्या      |  |  |  |
| कुष्णानन्दः तंत्रसार                           |                                      |  |  |  |
| <b>y</b> * · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ः, ः उपासनातत्व                      |  |  |  |
| वाल्मीकि (१): त्र्रद्सुत् रामायग               | ः स्मार्त-धर्म                       |  |  |  |
| ,, : वेदांत रामायण                             | पुष्पदन्त : महिस्नस्तोत्र            |  |  |  |
| <b>अभिवेश मुनि: रामायण समयादर्श</b>            | रामानुजचार्यः श्रष्टादश-रहस्य        |  |  |  |
| वररुचि : योग-शतक                               | माघव : सर्वदर्शन-संग्रह              |  |  |  |
| र्षकीर्ति : योगचितामिए                         | रामानन्द : रामानन्द त्रादेश          |  |  |  |
| •                                              |                                      |  |  |  |

: दीघ्घनिकाय रामानन्द : सिद्धान्तपटल ग्रज्ञात : मिल्भमनिकाय वल्लभाचार्यः पोडस-ग्रन्थ 55 : धम्मालोकमुखसुत्त रूप गोस्वामी : लघु-भागवतामृत : निविंकल्पसुत्त सनातन : हरिभक्तिविलास 22 : बुद्धवचन कुवेर उपाध्याय: दत्तकचन्द्रिका : धम्मपद कमलाकर भट्ट: निर्णयसिन्धु 33 : मिलिन्दपन्ह द्यानन्द सरस्वती : श्रायीभिविनय 91 : प्रज्ञापारमिता गिरिधरदास द्विवेदी : सम्प्रदाय-: बृहद् जिनवाग्गीसंप्रह प्रदीप जिनसेन : हरिवंशपुराण नरहरि स्वामी : बोधसार हेमचन्द्र: जैनरामायण : विनयपिटक ग्रज्ञात (बँगला) राममोहनराय : वेदान्त-संग्रह ग्रिश्वनी कुमार दत्त : कर्मयोग अश्विनी कुमार दत्त: भक्तियोग विद्वासम्बन्द्र चट्टोपाध्याय: धर्मतत्व (गुजराती) मोहनदास कर गांधी : नीति-धर्म मोहनदास कर गांधी : धर्मपथ ,, : श्रनासक्तियोग श्रौर धर्मनीति : ग्रानीति की राइ पर : हमारा कलङ्क 23 हरिगरोश गॉडवोले : श्रात्मविद्या

(मराठी)

ज्ञानेश्वर : ज्ञानेश्वरी रामदास : दासनोध

( तामिल )

तिरुवल्खुवर : तामिल वेद तिरुवल्खुवर : श्रीरामचरितामृत-क्

( अरबी )

मुहम्मद, हजरत सं०: त्राल्ल् कुरान

( फारसी )

सादी, रोख: गुलिस्ताँ सादी, रोख: नीतिबाटिका

#### ( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन )

रस्किन : सर्वोदय बीसेन्ट : गुप्तनाद •लैकी : नीत्युपदेश : कृष्णतत्व : द्व्यजीवन हीराचन्द नेमचन्द : जैनधर्म का मारडेन ः कर्तव्यशिचा ' परिचय चेस्टरफ़ील्ड चम्पतराय जैन : श्रात्मिक मनो-रामतीर्थ : रामहृदय विज्ञान : स्त्री ऋौर पुरुष टॉल्स्टॉय अरविन्द घोष: धर्म और जातीयता रामकृष्ण : --कथामृत : योग-प्रदीप : --वाक्यसुघा 33 : इस जगत की पहेली : मक्ति ऋौर वेदांत विवेकानन्द टी॰ एल॰ वास्वानीःसंजीवन सन्देश : मक्तिरहस्य : > : कर्मयोग ब्रन्टन, पॉल: गुप्तभारत की खोज 33 रमण्, महर्षि : मैं कौन हूँ ? : प्रेमयोग

,, : प्राच्य श्रीर पाश्चात्य जवाहरलाल नेहरू : पिता के पत्र

: ग्रंथावली पुत्री के नाम

#### समालोचना-प्राचीन

श्रमन्तदास: नामदेव की परिचयी ,, : रविदास की परिचयी मीरावाई ! : नरसी को माहेरा जेठमल ! : हुएडी नरसी की वेगीमाघवदास: मूलगोसाई चिरित शिवलाल पाठक: मानसमयङ्क ,, : मानस-ग्रभिप्राय-दीपक सरदार कवि: मानस-रहस्य

#### समालोचना-तत्कालीन

चयगोपालदास : तुलसी-शब्दार्थ-प्रकाश 'हहे कृष्णदास उदासी सं०: कन्नीर-पद-संग्रह १७३ विश्वेश्वरदत्त शर्मा: तुलसीदास चरितप्रकाश '७७ इरिश्चन्द्र: भारतेन्द्र-कला '८३ मन्नालाल शर्मा सं ः मानस-शङ्कावली १८३ जानकोदास: मानस-प्रचारिका '८५ 'बहादुरदास : निर्द्धन्द रामायण '८५ 'रिकिश': रसकीमुदी ('विहारी सतसई' पर ) १८५ रामशङ्कर व्यास : चन्द्रास्त 'द्रप् नवलिकशोर सं० !: तुलसी-पञ्च-रत 'दह श्यामलदास कविराजा: पृथ्वीराज-रहस्य की नवीनता 'द्रह

मोहनलाल वि॰ पार्डया : पृथ्वी-राजरासो की प्रथम संरक्ता '८७ यमुनाशङ्कर नागर : रामायण-श्रध्यात्मविचार '८८८ रामदीन सिंह सं०: हरिश्चन्द्र-कला ठाकुरदास सूरदास सं० ( नन्ददास कृत ) पांचे मंनरिश्रो '८६ द्धदास, स्वामी: लालदे विहारी का दीवान '८६ देवीप्रसाद शर्माः कवित्त-रत्नावली ( मानसं-प्रकाश ) 'द्रध श्रमीरसिंह: मानस-कोश कार्त्तिकप्रसाद खत्री: मीराबाई का च जीवन-चरित्र '१३ खेमराज श्रीकृष्णदास सं० ! : षोडस रामायग्संग्रह '६४ दि॰ राधाकुष्णदास: नागरीदास जी का जीवन-चरित्र १६४

कमलकुमारी देवीःगोंस्वामी तुलसी-दास नी का जीवन चरित्र रैं पू जगनाथदास सं० : जयप्रकाश-सर्वस्व १६५ राधाकृष्णदास : कविवर विहारी-लाल १९५ सूर्यनारायण त्रिपाठी सं ः रहिमन-शतक रध्य चरडोप्रसाद सिंह: दत्त कवि १६६ म्राम्बिकादत्त ब्यास सं०: विहारी-बिहार १६८ देवीप्रसाद मुंसिक : मीरावाई का जीवनचरित्र '६८ क्रिजाल दीचित छं०: रहिमन-शतक १८ सुघाकर द्विवेदी: तुलसी-सुधाकर 33 'मूर्तावहारी रे सं०् !: भूषण-- ं प्रत्यावली '१६०० श्रम्बिकादत्त व्यास : निंज वृत्तान्त 308 गगाधिप-गरोशप्रसाद शर्मा : सर्वस्व '०१

महावीरप्रसाद दिवेदी :

कालिदास की समालोचना 20१

उमराव सिंह सं : रहीम-रत्नाकर : ०२

इरिचरण सिंह: अनङ्गपाल पृथ्वी-

हिन्दी

राज समय '०२

नूत विहारी रे सं ! : षोडस रामायग '०३ व्रजरत शर्मा: सूरदास का जीवन चरित्र '०३ लोचनदास : कबीर साहेब का जीवनचरित्र '०३ नकछेदी तिवारी:कविराज लिखराम कवि '०४ नूत विहारी रे सं : तुलसीदास जू को प्रन्थावंली '०४ वालमुकुन्द वर्मा: बाबू कार्त्तिक-प्रसाद खत्री का जीवनचरित्र'०४ राधाकृष्णदास : भारतेन्द्र वाबू हरिश्चन्द्र का जीवन-चरित्र '०४ रामकृष्ण वर्मा सं ः प्र व-सर्वस्व १०४ शम्भुदास महन्तः कवीरसिद्धान्त-बोधिनी '०४ सहजानन्द स्वामी: श्रात्मरामायण , o.k सुधाकर द्विवेदी सं० ः मानस-पत्रिका '०४ श्रीमद रामस्वरूप शर्मा ? गोस्वामी तुलसीदास का जीवन-चरित्र '०५ शिवनन्दन संहाय: सचित्र हरिश-. चन्द्र '०५ कुँवरकन्हैया जू : बुन्देलखएड-केसरी '०६

गुरुसहाय लाल : मानस-श्रमिराम **'**0& देवीप्रसाद मुंसिफ़ : स्रदास जी का जीवन-चरित्र '०६ मुन्नीलाल : बाबू तोताराम का जीवन-चरित्र '०६ गङ्गाप्रसाद् गुप्तः राघाकृष्ण्दास'०७ वलदेवप्रसाद व्रजनन्दनसहाय : मिश्र १०७ : ' वावू राधाकुष्णदास की जीवनी '० ७ चेतनदास मथुरादास सं०: इरि-सागर 203 महादेव त्रिपाठी: मिक्त-विलास 120 मिश्रबन्धु सं०: देव-ग्रन्थावली १० सकलनारायण ,पाग्डेय : जैनेन्द्र-किशोर की जीवनी '१० ! गोविन्द गिल्लाभाई: गोविन्द-ग्रन्था-वली '११ मिश्रवन्धु सं०: भूषण्-प्रन्थावली , 65 चन्द्रमौलि सुकुल: मानस-दर्पेण 9 = रामचन्द्र शुक्कः राधाकृष्णदास का °़ जीवन-चरित्र<sup>')</sup>१३ रामजीलाल शर्मा : रामायण-रहस्य रेश्प

रण्छोड़दास बङ्जीवनदास सं०: (नन्ददास कृत) पञ्चमं अरी '१६ रामरत सनाढ्य: 'पूर्यां'-वियोग' १६ ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय कवीर-वचनावली '१७ विश्वेश्वरदत्त शर्मा : मानस-प्रबोध ११७ शम्भुदास महन्त सं०: (कवीर) ं सारदर्शन '१७ शिवनन्दन सहाय: गोस्वामी तुलसी-दास का जीवन-चरित्र '१७ इरिनारायण शर्मा सं०: सुंदर-सार '१८ गोपालप्रसाद शर्मा : हित-चरिक्र 38, युगलानन्द : वृहत् कत्रीर-कसौटी '१६ द्वि० रघुनन्दन प्रसाद निगम सं०: राम-चरितमानस के पंचतत्व '१६ रामप्रसादशरण : मानस-त्रानुवंध 3,8 श्यामसुंदरदास सं०: दीनदयाल गिरि-ग्रंथावली '१९ मनोहर-प्रसाद दूवे : 'पूर्णं'-प्रवाह 720 रामनरेश त्रिपाठी सं०: रहीम '२१ वेनीप्रसाद सं०: संद्यिप्त सूरसागर '२२

त्रजराज: मीरा, सहजो, दयाबाई पद्य संग्रह '२२ इरिप्रसाद द्विवेदी सं : संविप्त सूर-सागर '२२ भगवान प्रसाद 'रूपकला' : मीरा-, बाई की जीवनी '२३ रामचन्द्र शुक्क सं० : तुलसी-ग्रंथा-वली '२३ किशोरीलाल गोस्वामी: भारतेन्दु मारती '२४ दयाशङ्कर मिश्र : त्र्रयोध्यासिंह उपाध्याय '२४ परमेश्वरीदयाल तुलसी-कृत . 🔪 रामायण का ऋध्ययन '२४ महावीरप्रसाद मालवीय : विनय-कोश १२४ देवीप्रसाद 'पूर्ण' : 'पूर्ण'-संग्रह '२५ रामकरण सं०: बाँकीदास ग्रंथा-वली '२५ रामचंद्र शुक्क सं०: जायसी-ग्रंथा-वली ३२५ रामदास गौड़ : रामचरितमानस की भूमिका रेप् कृष्णविहारी मिश्र सं०: मतिराम-ग्रंथावली '२६ नवल किशोर सं० ! : रहीम-कवितावली '२६

बटुक नाथ शर्मा : रिवक गोविन्द श्रौर उनकी कविता '२६ महावीरप्रसाद मालवीय सं०: तुलसी-ग्रंथावली '२६ रामचंद्र शुक्क सं॰ : भ्रमरगीत-सार (सूरदासकृत) '२६ विन्धेश्वरी प्रसाद सिंह: गोस्वामी तुलसीदास '२६ हरिप्रसाद द्विवेदी सं० : छत्र सालं-ग्रंथावली '२६ भगवानदीन, लाला सं०: तुलसी-पञ्चरत '२७ भगवानदीन, लाला संः : रहिमन-शतक १२७ सूर-पञ्चरत '२७ सुमनाञ्जलि '२७ मिश्रबंधु श्यामलाल: बालकांड का नया जन्म '२७ अनूपलाल मण्डल सं०: रहिमन-सुधा '२८ त्रयोध्याप्रसाद शर्मा सं० : रहि-मन-विनोद 'रू बनारसीदास चतुर्वेदी : कविरत्न सत्यनारायग् जी '२८ मयाशङ्कर याज्ञिक सं० : रहाम-रतावली '२८.

पद्मसिंह शर्मा

:

पद्मपराग

35

भगवानदीन, लाला सं०: केशव-पञ्चरत '२ंह रामकृष्ण शुक्तः प्रसाद की नाट्य-कला १२६ रामचन्द्र द्विवेदी : तुलसी-साहित्य-रलाकर '२६ रामचन्द्र शुक्ल सं० : भारतेन्दु-साहित्य '२६ भगवानदीन, लाला सं० : रहिमन-शतक ३० १ मोहनलाल महतोः धुँधले चित्र र३० वृजरत्वदास सं : रहिमन विलास शीतलासहाय सामंत सं०: मानस-पीयूष '३० श्यामसुंदरदास : राघाकृष्ण्-ग्रंथा-वली '३० सत्यजीवन वर्मा सं०: सूरदास-नयन '३० कृष्णकुमार लालःयुगल-जोड़ी ३१ रामकुमार वर्माः कबीर का रहस्य-वाद '३१ विश्वनाथप्रसाद मिश्र सं० : भूषण्-ग्रंथावली '३१ -श्यामसुंदरदास: गोस्वामी तुलसी-दास र३१ कृष्णानन्द गुप्त: प्रसाद बी के दो नाटक '३३

जगन्नाथदास : 'रलाकर' प्रतापनारायण मिश्र : काव्य-कानन '३३, रामचन्द्रशुक्षः गोस्वामी तुलसीदास ,33 केशव की कृष्णशङ्कर शुक्क : काव्यकला १३४ गङ्गाप्रसाद सिंह : पद्माकर की काव्य-साधना '३४ गिरिजादत्त शुक्कः महाकवि हरि-ग्रीध '३४ जनार्दन प्रसाद का : प्रेमचन्द की उपन्यास-कला '३४ बलदेवप्रसाद मिश्रःतुलसी-दर्शन्यस्ट भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र: मीरा की प्रेम साधना '३४ लजाराम शर्मा, मेहता : श्रापनीती ब्रजरत्नदास सं०: भारतेन्दु-ग्रंथा-वली '३४ पार्खेय : मीरा श्यामापति कृष्णशङ्कर शुक्कः कविवर रत्ना-कर '३५ केदारनाथ गुप्त : प्रियप्रवास की समालोचना '३५ मिश्रबंधी सं०: देव - सुधा '३५ मुरलोधर श्रीवास्तव : मीराबाई का काव्य '३५

विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सं०: पद्मा-कर पञ्चामृत ग्इप् , त्रजरत्नदास: भारतेन्द्र हरिश्चंद्र <sup>3</sup>३५ सद्गुरुशरण अवस्थी : तुलसी के चार दल '३५ मांताप्रसाद गुप्तःतुलसी-सन्दर्भ १३६ विश्वनाथप्रसाद मिश्र : विहारी की वाग्विभूति 'इइ ह्जारीप्रसाद द्विवेदी: सूर-साहित्य इरिनारायण शर्मा सं०: सुंदर-ग्रंथावली '३६ श्रीरेजादत्त शुक्तः गुप्त जी की काव्यधारा ३३७ गौरीशङ्कर: गुप्त जी की कला '३७' प्रभाकर माच्वे सं ः जैनेन्द्र के विचार '३७ रामदयाल साधु दादू सार '३७ लोकनाथ द्विवेदी : विहारी-दर्शन OEC शिखरचन्द् जैन : कवि भूघरदास श्रीर जैन शतक '३७ स्यंकान्त शास्त्री : तुलसी रामायण शब्द-सूची '३७ गुलाब राय: प्रसाद जी की कला '३८ , \$2 नगेन्द्र: सुमित्रानंदन पंत

निलनीमोइन सान्याल: स्रदास '३⊏ पोल प्रकाशक: तुलसीदास का मुक़दमां '३८ भागीरथप्रसाद् दीच्चितः भूषण्-विमर्श १३८ रामनरेश त्रिपाठी : तुलसीदास ग्रौर उनकी कविता 'ः = रामनाथ लाल 'सुमन' : प्रसाद की काव्य-साधना '३८. चन्दशेखर पाएडेय : रामायण के हास्य स्थल '३६ नाहर सिह सोलंकी सं ः रकावली 3€, प्रभाकरेश्वर उपाध्याय सं० : प्रेम-धन-सर्वस्व '३६ प्रेमनारायण टंडन : द्विवेदी-मीमांसा '३६ वजरङ्गवली विशारद : तुलसी-रच-नावली ३६ बेनीमाधव शर्मा: भलक '३६ रत्नकुमारी देवी : सेठ गोविंद-दास के नाटक '३६ सेठ गोविंद दास '३६ शिखरचन्द जैन : सूर---एक अध्ययन '३६ ! गोपाललाल खन्ना: भारतेन्दु की भाषा-शैली '४०

न्गेन्द्र: साकेत-एक श्रध्ययन ४० बलदेवप्रसाद मिश्रः मानस-मंथन राजबहादुर लमगोड़ा : विश्व-साहित्य में रामचरितमानस रहस्य रस '४० रामदीन पाएडेय : कान्य की उपे-चिता '४० विनोदशंकर ब्यास : प्रसाद श्रौर उनका साहित्य '४० हरिहर निवास: महात्मा कवीर ४० द्वि० 'कविकिंकर' संः रसखान-रत्ना-वली रे४१ घनानंद-रत्नावली '४१ पद्माकर-रत्नावली '४१ नंददुलारे वाजपेयी : जयशंकर प्रसाद <sup>3</sup>४१ सूर-संदर्भ '४१ प्रतापनारायया चतुर्वेदी सं ः सेनापति-रत्नावली '४१ प्रेमनारायण टंडन : प्रेमचंद श्रीर ग्राम समस्या '४१ -भगवतशरण उपाध्याय : नूरजहाँ ,88 महादेवी वर्मा: ऋतीत के चल-चित्र १४१

मिश्रबंधु सं०: बिहारी-सुधा १४१

रामचन्द्र वैद्यं शास्त्री : तलसी-समाचार '४१ रामदत्त भारद्वाज: तुलसी-चर्चाः रामरत्न भटनागर : सूर-साहित्य की भूमिका '४१ रामविलास शर्मा: प्रेमचन्द्र '४१ शिखरचन्द जैन : प्रसाद का नाट्य-चितन '४१ श्यामसुंदरदास: तुलसीदास '४१ उमाशंकर शक्क सं० : नन्ददास ,85 गङ्गाप्रसाद पाग्रङेथ : कामायनी धर्मेन्द्र बहाचारी शास्त्री : गुप्तनी के काव्य के कारुएय धारा १४२ ब्रह्मदत्त शर्मा : नापू-विचार 183 महादेव पाग्डेय: तुलक्षी-चरिता-वली रे४२ माताप्रसाद गुप्तः तुलसीदास '४२ रामदत्त भारद्वाज सं : रत्नावली ,830 श्यामसंदरदास सं ः मेरी श्रात्म-कथा '४२ सत्य प्रकाश: प्रयोगकालीन बचन इज़ारी प्रसाद द्विवेदी : कबीर '४२

# समालोचना-अन्दितं.

( वँगला )

्रेड्र्वीन्द्रनाथ ठाकुरः मेरी ब्रात्म-क्या स्तीशचन्द्र दासगुप्तः वुलसी ,, : मेरा बचपन रामायर्णं की भूमिका रे३१ बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्यायः ग्रंथावली रामतीर्थः —ग्रन्थावली बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्यायः —साहित्य विवेकानन्दः : —ग्रन्थावली

(मराठी)

यादव शङ्कर जामदार : मानस-हंस

( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन )

टॉल्सटाय : डायरी लैम्बः शेक्सपियर के मनोहर नाटक

# साहित्य का इतिहास-प्राचीन

नाभादास: भक्तमाल
भ्रुवदास: भक्तनामावाली
( गोकुलनाथ ! ): चौरासी वैष्णवन की वार्ता
,, : दोसौ वावन वैष्णवन
की वार्ता
हरिदास(दावूपन्थी):मक्तविरदावली
प्रियादास: भक्तमाल की टीका
दयादास: भक्त नामावाली
द्यलसीराम: भक्तमाल

रघुराजसिंह महाराज: भक्तमाला राम-रिकावली प्रतापसिंह : भक्तमाल हरिबख्श जी, मुन्शी: भक्तमाल गोवर्धनदास धूसर: मोहनमाला ८४ की नामावली गामनुजदार्स: भक्तमाल हरिभक्ति प्रकारि

लल्लू जी लाल सं०: समाविलास

# साहित्य का इतिहास-तत्कालीन

उम्मेदलाल हरगोविन्द संःकीर्तना-वली '६७ नाथूशर्मा तिलकचन्द सं०: पृष्टि-मार्गीय श्रष्ट सखान कृतीन पद'६८ (श्रीधर शिवलाल सं० १): छुन्द-रत्नसंग्रह '७० वसन जी चतुर्भुंज सं०: गुरुस्तुति-संग्रह '७१ सदानन्द मिश्र सं०:नीतिमाला '७२

सिताशचन्द्र नाहर सं० : जैनस्तवनावली '७४
हरिश्चन्द्र सं० : मलार, हिंडोला,
कजली, जयंती '७५
द्याराम सं०:कान्यसंग्रह '७६ तृ० '
लिख्ठमन राम लाला सं०: प्रेमरकाकर '७६
मन्नालाल शर्मा 'सं०:प्रेमतरङ्ग '७७
शिवसिंह संगर:शिवसिंहसरोज '७=

हरिश्चन्द्र सं० : प्रेमतरङ्ग '७६ दयाराम सं० : कवित्त तथा पर-चरन कीर्तन '८० भनालाल शर्मा सं०:शृङ्गार-सरोज हरिश्चन्द्र सं०: परिहासिनी १८० : सुन्द्रीतिलक रें⊏० बनारसीप्रसाद सं ः सुन्दरी-तिलक 75% दशो विजय : वैराग्योपदेशक विविध पद-संग्रह रेप्टर हफ़ीजुल्ला खाँ: नवीन संग्रह '८२ बच्च्राम सं० : श्रनुराग-शिरोमंशि '⊏₃ रामदीन सिंह: विहार-दर्पण '८३\_ हि॰ कामताप्रसाद सं ः संगीत-माला 3E% गोगिन्द मारोवा कारलेकर सं०: ललित-संग्रह रेद्र४ नकछेदी तिवारी सं : विचित्री-पदेश 'द्र४ ्हरिश्चन्द्र सं०: नई बहार <sup>3</sup>८४ नानकचन्द सं० : पावस-प्रमोद'८४ साहबप्रसादं सिंह सं०: काव्य-कला 'द्र५ नकलेदी तिवारी सं॰ : मनोज-मझरी 'द्रप

मन्नालाल शर्मा सं० : सुन्दरी-सर्वस्व '८६ महेश्वर स्वरूप सिंह सं०: कवि-वचनसुधा '८६ राधाचरा गोस्वामी : नवभक्त-माल '⊏६ रेवाशंकर वेलजी सं०: रासलीला (पुष्टिमागीय कवियों की) '८६ हफ़ीज़ुल्ला खाँ सं० : हज़ारा '८६ जीवाराम: रिक-प्रकाश भक्तमाल मन्नालाल शर्मा सं० : श्रंगार-सुधाकर '८६ महावीर प्रसाद मुन्शी सं० : कुष्ण-गीतावली '८७ तृ० विद्याधर त्रिपाठी सं ः नवोद्वादर्श ठाकुरदास स्रदास सं ः पुष्टि-मार्गीय पदसंब्रह 'दद रिप्रिंट वल्लभ संव: रसिक-रञ्जन रामायण **'**55 ख्यचन्द् कुँचर सं०:प्रेमपत्रिका '८८ त्रिमुवनदास रण्छुडे सं०: नित्य नियम तथा वर्षोत्सव कीर्तन '८६ रामकृष्ण वर्मा सं : रघुनाथ-शतक '⊏ह हफ़ीज़ुल्ला खाँ सं॰ : षट्ऋतु काव्य-े संग्रह '८६

राव सं०: मदन-भागवतप्रसाद सरोज १६० रामरत्न पाठक सं ः प्रेम-प्रवाह-तरंग '६० शिवनाथ योगी : मतस्येन्द्रनाथ तथा गोरखनाथ की उत्पत्ति '६० इफ़ीज़ुल्ला खाँ सं०:प्रेम तरंगिनी १६० इरिप्रसाद भागीरथ सं ः चृहद् राग-कल्पद्र्म '६१ स्त्रेदीदास : संतमहिमा सनेह-सागर 183° जगजीवन वीर जी सं०: कीर्तन-संग्रह '६२ नकल्लेदी तिवारी सं० : विज्ञान-मार्तग्ड '६२ रङ्गीलाल शर्मा सं०: बृहद् राग-रत्नाकर '६२ व्रजविहार '६२ सियादास : अवध संतमाला '६२ इरिश्चन्द्र: उत्तरार्द्ध भक्तमाल '६२ परमानन्द सुहाने सं : नखशिख-इज़ारा 'धर पावस-कवित्तरत्नाकर मेधनी भावनी : भननसागर '६३ रिप्रिंट गोबर्धन चतुर्वेदी: काव्यसंग्रह १६४ जगन्नाथदास 'रत्नाकर': समस्या-पूर्ति '६४

परमानन्द सुहाने : षट्ऋतु हजारा ,58 राधाकृष्ण दास : हिन्दी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास '६४. वलदेव प्रसाद सं ः नीति-रत्नावली रामरत वाजपेयीः सुन्दरी-तिलक' ६६ कहानजी घरम सिंह: साहित्य-संग्रह ور ع<sub>د</sub> रामकृष्ण वर्मा: समस्यापूर्ति '६७ हरिश्चन्द्रःपावस कविता-संग्रह १९७ लच्मीचन्दः रामायग् आनंदप्रकाश ³e = गौरा वेवा !: गिरिधर व्यास ग्रौर् वैताल की कुएडलिया १६ भगवतीप्रसाद सिंह: पावस-मञ्जरी 8500 मकनजी कबीरपंथी सं०: कबीर-स्तुति १६०० चग्डीप्रसाद सिंह सं० : विद्या-विनोद '०१ चन्द्रसेन बाबू : जैनग्रंथसंग्रह '०३ बलदेवप्रसाद मिश्रः व्याख्यान-रत-माला '॰३ खरडेराव कवि : भक्त-विरुदावली 30X रामसंरूप शर्मा : व्याख्यान-माला 308

शिवनत्दन त्रिपाठी : अन्योक्ति-मुक्तावली, भाग १ '०४ देवीप्रसाद मंसिफ्त संवःमहिला-मृदु-वार्गी रे॰५ माधवराव सप्रे सं० : निबन्ध संग्रह-'०५ हि० देवीप्रसाद, मुंसिफ़ सं०: राजरसना-मृत १०६ विश्वेश्वरप्रसाद : रसिक मुकुन्द 30' प्रेम-सन्देश '०६ हरिश्चन्द्र जेठाराम मुकुन्दजी सं : जमुना जी के पद तथा घोल (श्रष्ट) सखान क्रंत '०६ महाबीरप्रसाद द्विवेदी: कविता-कलाप १०६ श्यामसुन्दरदास: हिन्दीकोविदरत्न-माला ३०६ हिम्मतदास: भक्त-चरितामृत '०६ दीनदयाल सं ०: व्याख्यानरत्नमाला , 80 लोचनप्रसाद पारखेय सं : कविता कुसुममाला '१० र्रे श्यामदास सं ः निम्नार्कं सम्प्रदाय-प्रकाश १० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : निरं-कुशता निदर्शन '११-देवीप्रसाद: कविरत्नमाला

देवीप्रसाद मु सिफ़ सं ः राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों की खोज '११ वालकराम विनायक : भक्ति शरत सर्वरांश '११ नाथूराम प्रेमी : दिगंबर जैन ग्रंथ-कर्ता और उनके ग्रंथ '११ मिश्रबंध : हिन्दी-नवरत मन्नन द्विवेदी: गोरलपुर विभाग के कवि '१२ यू० सी० बैनरजी सं०:विद्षक '१३ मिश्रबन्धु : मिश्रबन्धुविनोद १४५-देवेन्द्रप्रसाद जैन संःप्रेमकली'१७ नाथुराम प्रेमी : हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास '१७ श्रीनारायण चतुर्वेदी ! : चौच महाकाव्य ११७ रामनरेश त्रिपाठी सं ः कविता-कौमुदी भाग १, २, '१८-. शिवनारायण मिश्र: राष्ट्रीय वीणा १८-त्रिभुवनदास पीताम्बरदास शाह सं० : कीर्त्तन-रत्नाकर '१६ श्रम्बिकाप्रसाद गुप्त सं०: प्रबंध-पूर्शिमा '२१ लच्मीसहाय माथुर सं०: मातृभाषा '28 श्यामलाल पाठक: हिन्दी कवियों की अनोखी सुम '२१

चीताराम, लाला सं०: सेलेक्शन्स फ्राम हिन्दी लिटरेचर '२१-व्रजराज सं०:मीरा, सहजोतथा दया-बाई का पद्य संग्रह '२२ भगवानदीन, लाला : सूक्ति-सरो-वर '२३ रामनरेश त्रिपाठी : हिंदी का संचित इतिहास '२३ इरिप्रसाद द्विवेदी: कवि-कीर्तन '२३ : व्रजमाधुरीसार '२३ पदुं मलाल पु०त्रख्शीःहिन्दी साहित्य-विमर्श '२४-्रवजमोहनलाल सं॰ : विदूषक '२४ श्यामसुन्दरदास सं ः हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संचित्र विवरण ,58-कृष्णविहारी मिश्र : देव श्रौर बिहारी १२५ ? बदरीनाथ भट्ट : हिन्दी '२५ रामनरेश त्रिपाठी सं॰ : ग्रामगीत <sup>2</sup> २५ श्रज्ञात सं०: श्रीनाथजी का प्रमा-तीय संग्रह '२६ गङ्गाप्रसाद सिंह: हिन्दी के मुसल-मान कंवि '२६ जगनाथप्रसाद चतुर्वेदी : बिहार का साहित्य रेह

प्रेमचन्द् सं : मनमोदक '२६

भगवानदीन, लाला : विहारी और देव '२६ रमाकान्त त्रिपाठी : हिन्दी गद्य-मीमांसा '२६ हरिप्रसाद द्विवेदी: साहित्य-विहार ¹२६ ्कृष्णगोपाल एं० : मारवाही गीत-संग्रह '२७ गौरीशंकर द्विवेदी सं०: सुकवि-सरोज 1२७-बाबूराम बिस्थरिया : हिन्दी काव्य में नवरस '२७ ? शान्तिप्रिय द्विनेदी : परिचय '२७ भागीरथी वर्माः भारवाङ्गी गीत-संग्रह २८-मङ्गलाप्रसाद सिंह: बिहार के नव-युवक हृदय २८-पाग्रडेय : रामावतार प्रबन्ध-पुष्पाञ्जलि 'रू शिवपूजन सहाय सं०१प्रेमपुष्पाञ्जलि '२८ १ गङ्गाप्रसाद गुप्त सं० : युवकसांहित्य 35, गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रोभा सं०: कोशोत्सव स्मारक-संग्रह '२६ घीरेन्द्र वर्मा सं : गल्पमाला '२६ : परिषद्-निवन्धावली '२६ ग्रष्टञ्जाप ³२**६** 

प्रभावत बहाचारी : मक्तचरिता-वली ं २६ प्रेमचन्द सं ः गल्यसमुच्चय '२६ 3,58 गल्परल विनोदशङ्कर व्यास सं ः मधुकरी 35. श्यामसुन्द्र उपाध्याय सं०:त्रलिया के कवि और लेखक '२६ श्रमीर सिंह सं ः रसखान श्रौर घनानन्द् '३० उपाध्याय : हिन्दी साहित्य , 5 0 न्तगन्नाथ प्रसाद शर्मा : हिन्दी गद्य शैली का विकास "३० ज्योतिप्रसाद 'निर्मल' : स्त्री-कवि-कौमुदी १३० महावीरप्रसाद द्विवेदी :समालोचना-समुच्य रेइ० रामचन्द्र शुक्क : हिन्दी साहित्य का इतिहास '३० विश्वनाथ प्रसाद् मिश्रः हिंदी नाट्य-साहित्य का विकास दे , स्यामसुन्दरदासं : हिन्दी भाषा और साहित्य ३३० सीताराम, लाला सं : हिन्दी सर्वे कमिटी रिपोर्ट '३० गरोशप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य

'३्१

'चञ्चरीक' संवःग्राम गीताञ्जलि'३१ रामकृष्णशुक्तः : ऋाधुनिक हिन्दी कहानियाँ ३३१ रामनरेश त्रिपाठी सं ः घाघ श्रौर भड्डरी '३१ रामशङ्कर शुक्क : हिन्दी साहित्य का इतिहास '३१ श्यामसुन्दरदास : हिन्दी साहित्य का संक्रिप्त इतिहास ३१ श्यामसुन्दरदास सं ः सतसई-सप्तक ३१ सूर्यकान्त शास्त्री : हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ै३१ क्नहेयालाल : बृहद् भक्तमाल '३२ चर्त्वेदी : श्रींख जवाहरलाल श्रीर कविगरा '३२ महावीरप्रसाद द्विवेदी: श्रालीचना-ञ्जलि '३२ रामचन्द्र टर्डन संः। त्रीस कहानियाँ **7**₹ हिन्दी-श्यामसुन्दरदास सं० निवंधमाला '३२ गिरबाद्त शुक्र : हिन्दी काब्य की कोकिलाएँ दिव व्रवरतदास : हिन्दी साहित्य का इतिहास '३३ रमाकान्त त्रिपाठी : कवियों की ठठोली '३३

३५५ इरिनारायण पुरोहित : व्रजनिधि-ग्रन्थावली '३३ श्रयोध्यासिंह उपाध्याय : हिन्दी . भाषा त्रौर उसके साहित्य का विकास ३४ कृष्ण्याञ्चर शुद्धः श्राधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास '३४ गणेशप्रसाद द्विवेदी: हिन्दी साहित्य का गद्यकाल '३४ गौरीशङ्कर दिवेदी : बुंदेल-वैभव 338 शुकदेवविद्यारी मिश्र : हिन्दी साहित्य का भारतीय इतिहास पर प्रमाव १३४ सुद्र्शन सं : गल्पमक्षरी '३४ द्वि ०

कमलधारी सिंह : मुसलमानों की हिन्दी सेवा '३५ गिरिजादत्त शुक्ल सं० : हिन्दी की कहानी लेखिकाएँ '३५ मिश्रवन्धु : संचिप्त हिन्दी-नवरत '३५

लच्मग्रसिंह चौहान : त्रिघारा '३५ विद्याभास्कर शुक्ल सं ः गल्प-लहरी 'इप

शांतिप्रिय द्विवेदी : हमारे साहित्य-निर्माता '३५ सं॰ : हिन्दी श्यामसन्दरदास निबन्धमाला रे३५

सत्यजीवन वर्मा सं०:त्र्याख्यानत्रयी

'व्यथित हृदय': हिन्दी काव्य की कलामयी तारिकाएँ '३६ लल्लूभाई छगनभाई देसाई सं •

कीर्तन-संग्रह '३६

गगोशप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी के कवि ऋौर काव्य ३७-

गौरीशंकर 'सत्येन्द्र': साहित्य की क्तांकी '३७

प्रेमचन्द सं०: हिन्दी की आदर्श कहानियाँ ३७

मिश्रवन्धु : हिन्दी साहित्य का

संचित इतिहास '३७ मूलचन्द जैन: जैन कवियों का

इतिहास १३७

रामनरेश त्रिपाठी : सोहर '३७-ग्रगरचन्द नाहटा : ऐतिहासिक जैनकाव्य-संग्रह '३८

गुलावराय: हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास '३८

'निर्मल' : नवयुग

ज्योतिप्रसाद काव्य-विमश् '३८ नरोत्तमदास स्वामी : हिन्दी गद्य

का इतिहास '३८

रघुबीर सिंह : सप्त-दीप रामकुमार वर्माः हिन्दी साहित्य

की रूपरेखा '३८

रामकुमार वर्मा: हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास '३८ लिलाप्रसाद सुकुल : साहित्य-चर्चा '३८ व्रजरत्नदास : हिन्दी-नाट्यसाहित्य , \$< शान्तिप्रिय द्विवेदी : साहित्यिकी "3**⊏** सूर्यकान्त शास्त्री : हिन्दी साहित्य की रूपरेखा 'अन इरिप्रसाद द्विबेदी सं े सतवाणी '<sub>३</sub>८ कृष्णशंकर शुक्ष : हमारे साहित्य की रूपरेखा '३६ ताराशंकर पाठक : हिन्दी के सामाजिक उपन्यासं रेइ. देवदत्त: साहित्यकारों की आतम-कथा ३६ धीरेन्द्र वर्मा सं०: श्राधुनिक हिन्दी काव्य ३६ भागीरथंत्रसाद दीचित : वीर-कान्यसंग्रह '३६ १ - मिश्रवन्धु : हिन्दी साहित्य का इतिहास 'इह रामकृष्ण शुक्क : त्र्रालोचना संमु-चय ३६ श्रीमनारायण श्रप्रवाल सं : गुल-

दस्ता '३६-

सूर्यवलीसिंह: हिन्दी की प्राचीन श्रीर नवीन काब्यधारा '३६ श्रयोध्यासिंह उपाध्यायः विभूतिमती व्रजभाषा '४० गुलाबराय: हिन्दी शास्त्र-विमर्श 3.80 जगनायप्रसाद शर्माः नवकाव्य-तरिक्किणी '४० १ प्रभारानी सं०: सोहर बी॰ एस॰ ठाकुर: हिन्दी पत्रों के संपादक '४० भीमसेन विद्यालङ्कार: वीरकाव्य श्रौर कवि <sup>1</sup>४० रामनरेश त्रिपाठी सं०: इमारा ग्राम-साहित्य '४० ,, ः दिमागी ऐयाशी '४० शिवनारायगा श्रीवास्तव : हिन्दी उपन्यास '४० सचिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन : श्राधुनिक हिन्दी साहित्य '४० सुब्रह्मएय गुर्ती: हिन्दी साहित्य-समीचा '४० सोमनाथ गुप्त सं०: श्रष्टछाप पदा-वली '४० इजारीप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य की भूमिका '४० प्रकाशचन्द्र गुप्त : नया हिन्दी साहित्य '४१

ब्रह्मदत्त शर्मा : हिन्दी साहित्य में निबंध '४१ राय कृष्णदास सं० : नई कहानियाँ 388 ., : इक्कीस कहानियाँ '४१ लच्मीसागर वाष्णेय: श्राधुनिक हिन्दी साहित्य '४१ शिखरचन्द जैन : हिन्दी नाट्य-चिन्तन १४१ व्रजेश्वर वर्मा: हिन्दी के वैष्णव कवि '४१ शान्तिप्रिय द्विवेदी : युग ग्रौर साहित्य '४१ मजरतदास: खडी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहास '४१ शिखरचन्द जैन: हिन्दी के तीन प्रमुख नाटककार '४१ , :नारी हृद्य की ग्राभिव्यक्ति रे४१

श्रनन्तराम शास्त्री : रामभक्ति शाखा १४१ गिरिनादत्त शुक्क : हिन्दी के वर्त्त-मान कवि १४२ 1 नगेन्द्र: श्राधुनिक हिन्दी नाटक-<sup>2</sup>83 नर्मदाप्रसाद खरे सं : नव-नाटक-निकुझ '४२ भगवतीप्रसाद वाजपेयी : हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियाँ '४२ भीमसेन : हिन्दी नाटक-साहित्य की समालोचना '४२ मोतीलाल मेनारिया: राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज १८२ श्रीकृष्णलाल : श्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास रेपन श्रीनारायण चतुर्वेदी:छेड-छाड्' ४२

## साहित्य का इतिहास-वाल

श्रशरफ़ श्रली सं ः हिन्दुस्तानी पुस्तक -'६७ शिवप्रसाद, बाबू सं ः हिन्दी सेलेक्शन्स '६७ श्र•दुल फ़ता सं ः हिन्दुस्तानी, किताब '६८-बतुर्भुष जेठा सं ः हिन्दुस्तानी किताब '६८-

राधालाल, मुंशी सं : भाषा बोधिनी '६६-रामजसन, पं , सं : स्त्री-शिचा सुबोधिनी क्६-गङ्गाप्रसाद, मुंशी सं : कुमारी तत्व-प्रकाशिका '७१

रामकृष्य सं॰ : स्त्री-शिद्या '७१

रामलाल, मुंशी एं : वनिता-बुद्धि-गौरीदत्त, पं० सं०: देवनागरी की प्रकाशिनी '७१ पुस्तक रद्भ-राधालाल, मुंशी सं॰ : हिन्दी रामशङ्कर मिश्र सं : हिन्दी की किताव '७२-च० किताव '८६-रामलाल, मुंशी सं०: पुत्री शिच्होप-विहारीलाल चौबे सं०: भाषा-बोध कारी '७३ '८६-शिवप्रसाद सितारेहिन्द सं ः गुटका अम्बिकाप्रसाद सं० : गद्य-पद्य-संग्रह १६० द्वितीय उ४- द्विं इरिश्चन्द्र: प्रशस्ति-संग्रह १९४ भाग्मन प्रसाद सं०: पद्य-संग्रह '७७ बलवन्तराव गोखले: हिन्दी की नारीभूषण वृन्दावन सं० : 03 पुस्तक '७८-इरिगोपाल पाघे सं : हिन्दी की द्विवेदी : नया सुधाकर 30€ पुस्तक '-८२ हिवदयाल उपाध्याय: हिन्दी की लच्मीशङ्कर मिश्र सं : लड्डिकयों किताव '८३-की किताब १०५-

#### साहित्य का इतिहास—अनूदित (बँगला)

श्रामोदिनी घोष सं : शतगान

#### विभाषा साहित्य का अध्ययन-प्राचीन

गुमानी कवि : काव्य-संग्रह

#### विभाषा साहित्य का अध्ययन-तत्कालीन

जगनाथप्रसाद शुक्क सं० : नज़ीर भोलानाथ सं : मजमूत्रा-ए-नज़ीर <sup>3</sup>00 **'**£5 महावीर प्रसाद द्विवेदी :नैषध चरित-नवीतचन्द्र : उपनिषत्सार राय ้ ๒५ चर्चा १६०२ लेखराम: पुराख किसने बनाए ! शुक्ल उमापति महेशदत्त दिग्विजय '८० १६० श्राज्ञात सं० : दीवान-ए-नज़ीर हरिमङ्गल मिश्रः भारतीय संस्कृत कंवियों का समय निरूपण '०१ '**⊏**१ हरिश्चन्द्र: जयदेव का जीवन-मिश्र : अष्टाद्श ज्वालाप्रसाद चरित्र 'द२ पुराग-दर्पग '०५ विश्वेशरानन्द स्वामी: रामायण-चिद्धनानन्द गिरि: न्याय-प्रकाश समालोचना '०५ <sup>2</sup>54 भगवानदास वर्मा : शिवप्रसाद सितारेहिंद : मानव-गुलदस्ता-धमसार ंए-बेनज़ीर <sup>१</sup>८५ १ दामोदर शास्त्री : रामायण्-समय-शिवनन्दन सहाय सं०:कविता-कुसुम्द विचार 'दद , o£ शिवशंकर :।वाशिष्ठसार '८८ रि॰ महावीरप्रसाद द्विवेदी : विक्रमाङ्-इरिश्चन्द्र: श्रष्टादश पुराख उप-देव-चरितचर्चा '०७ क्रमिंग्याका रेट्ह सदानन्द अवस्थी : दर्शनसार-संप्रह

720

मिहिरचन्द : श्रष्टादश स्मृति '६१

इनुवन्तसिह, कुँवर: महाभारत-सार '१० दीवानचन्द्र: पश्चिमी तर्क '११ ! द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी: भारतीय श्रध्ययनमाला '११-रामावतार पाएडेय: यूरोपीय दर्शन ³११ खेतराम माली सं ः मारवाडी गीत-संग्रह '१२ द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी: पौराणिक उपाख्यान '१२ ? नाटकीय कथा '१२ ्मइावीरप्रसाद द्विवेदी : कालिदास की निरङ्कशता '१२ र्इन्द्र वेदालङ्कार: उपनिषदों की भूमिका १३ . कपिलदेव द्विवेदी: संस्कृत विद्या का इतिहास '१३ मिश्र : चतुर्विरात गङ्गाप्रसाद उपनिषत्सार '१३ महावीरप्रसाद द्विवेदी : वेणीसंहार नाटक का भावार्थ '१३ इचन्द्रमौलि सुकुल : नाट्यकथामृत नाथूराम प्रेमी: कर्णाटक जैन कवि ११४ श्रार्यमुनि पंडित: वेदांततत्व कौमुदी-

<sup>7</sup>१५

कन्नोमल: भारतवर्ष के धुरन्धर कवि '१५ वदरीनाथ मह : वेग्रीसंहार की श्रालोचना रेश्प राधाप्रसाद शास्त्री: प्राच्य-दर्शन ३१५ श्रि खिलानन्द शर्मा : वैदिक वर्ण-न्यवस्था <sup>1</sup>१६ इन्द्र वाचस्पति : संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन '१६ कन्नोमल: इबर्ट स्पेन्सर की श्रज्ञेय मीमांसा ११६ प्यारेलाल मिश्र : विलायती समा-ंचार पत्रों का इतिहास '१६ चन्द्रमणि विद्यालङ्कार : वेदार्थ करने की विधि '१७ ज्वालाप्रसाद शर्मा : महाकवि दारा श्रीर उनका काव्य '१७ भवांनीदयाल सन्यासी : वैदिक धर्म श्रीर श्रार्थ-सभ्यता '१७. सम्पूर्णानन्द: भारतीय सृष्टिक्रम-विचार '१७ त्राखिलानन्द शर्मा : वेदत्रयी समा-लोचना '१८ जनादैन महः संस्कृत कवियों की श्रनोखी सूभ '१८ प्रेमचन्द : महात्मा शेख सादी '**१**⊏: कन्नोमल : हर्वर्ट स्पेन्सर की ज्ञेय मीमांसा '१६ द्वि० -ज्वालाद्त्त शर्मा : महाकवि गालिब ग्रौर उनका काव्य '१६ महावीरप्रसाद हिवेदी: प्राचीन पिएडत ग्रौर कवि '१६ - गङ्गानाथ भा,महामहोवाध्यायःन्याय-प्रकाश '२० महावीरप्रसाद द्विवेदी : कालि-दास और उन क्री कविता '२० -माधवराव सप्रे: महाभारत मीमांसा <sup>3</sup>20 -रूपनारायण पाराडेय: बङ्किमचन्द्र चटर्नी '२० -श्रीपाद दामोदर सातवतेकंर: वेद का स्वयंशिच्तक '२० -स्रुलसम्पतिराय भंडारी :।रवीन्द्र-दर्शन '२० -गङ्गानाथ सा, महामहोपाध्याय : वैशेषिक दर्शन '२१ -महेशप्रसाद: श्ररबी काव्य-दर्शन ,55 उमराव सिंह: महाकवि श्रकंत्रर श्रीर उनका काव्य रे२२ कन्हैयालाल पोद्दारः हिन्दी मेधदूत-विमर्श '२२ रिप्रिन्ट ज्वालादत्त शर्मा : उस्ताद जौक श्रीर उनका काव्य '२२

महेशचन्द्र प्रसाद: संस्कृत साहित्य का इतिहास '२२ रघुराज किशोर: महाकवि नज़ीर। श्रीर उनका काल्य रेट्री रामद्द्ति मिश्र : मेघदृत-विमर्श , 2 ć हरिप्रसाद द्विवेदी सं : योगी ग्रर-विन्द की दिव्यवाणी '२२ जगदीशचन्द्र वाचस्पति : मौलाना ्रूम श्रीर **उनका काव्य** '२३ जनार्दन भट्ट: टॉल्स्टाय के सिद्धान्त '२३ दुलारेलाल भागंव : दिजेन्द्रलाल राय '३३ रामनरेश त्रिपाठी : कविता कौमुदी क्त्रोमल: वार्हस्पत्य ग्रर्थशास्त्र १२४ नरदेव शास्त्री: गीता विमर्श '२४ पदुमलाल पु॰ चख्शी : विश्व-साहित्य १२४ पशुपाल वर्मा : वर्कले श्रीर केंट का तत्वज्ञान '२४ वजरङ्गवली विशारद : माइकेल् मधुसूद्रनद्त्त '२५ रघुराज किशोर : महाकवि श्रकवर रामनाथ लाल -'सुमन': दारो जिगर

१२५

गुलावराय: पाश्चात्य दर्शनीं का इतिहास '२६ गोपाल दामोदर तामस्कर: कौटि-ेलीय अर्थशास्त्र की मीमांसा रह रामगोविन्द त्रिवेदी : दर्शन-परिचय रामनाथ लाल: कविरत मीर '२६ लद्मण स्वरूप: मोलियर '२६ गोपाल दामोदर तामस्कर: अफ़-लातून की सामाजिक व्यवस्था '२६ भगवद्त : वैदिक वाङ्मय का इति-हास '२७ वेदन्यास लाला: संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग १ '२७ श्रीकृष्णगोपाल सं०: मारवाड़ी गीत-संग्रह '२७ नरदेव शास्त्री: ऋग्वेदालोचन '२८ भागीरथी बाई : मारवाड़ी गीत-संग्रह '२८ : कोविद-महावीरप्रसाद द्विवेदी कीर्तन '२८ ,, : विदेशीय विद्वान् '२८ ्श्रीपाद दामोदर सातवलेकर: महा-भारत की समालोचना '२८ सूर्येकान्त त्रिपाठी : रवीन्द्र-कविता ंकानन 'रूप विद्यालंकार: शतपय से एक पथ रेट्

रामचन्द्र वर्माः रूपक-रतावली ?१९ सोऽहं स्वामी : गीता की समा-लोचना '२६. रामचन्द्र टंडन सं०: रूसी कहा-नियाँ '३० 👫 विनोदशंकर व्यास : प्रेम-कहानी गङ्गानाय भा, महामहोपाध्याय: हिन्दू धर्मशास्त्र '३१ चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार सं : संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ '३२ जनाद्न मिश्र : विद्यापति । ३२ बलदेवप्रसाद उपाध्याय : संस्कृत कविचर्चा '३२ रामाजा द्विवेदी: संसार के साहि-त्यिक ३२ श्रीगोपाल नेवटिया सं॰ : यूरोप की कहानियाँ १३२ सीताराम ज॰ जोशी : संस्कृत साहित्य का संचित इतिहास'३३ जयचन्द्र विद्यालङ्कार : भारतीय वाङ्मय के अमर रल '३४ 'व्यथित हृदय' : बौद्ध कहानियाँ **,**\$& व्रजरतदास : उर्दू साहित्य इतिहास '३४ सूर्यंकरण पारीक : राजस्थानी वाताँ 'ş४ .

चिन्तामिण : मनु ग्रौर स्त्रियाँ 'ક્પ્ર धनीराम: भारतका कहानी-साहित्य , 3£ लद्मीनारायण गर्दे सं०: श्ररविन्द श्रीर उनका योग '३६ उमेश मिश्र, महामहोपाध्यायःविद्या-पति ठाकुर '३७ न्नरेन्द्रनाथदास : विद्यापति काव्या-लोक १३७ प्रियरल आर्यं : वैदिक मनोविज्ञान 250 रामकलानाथ गौड़: संस्कृत प्रेम-प्रथा १३७ रामगोपाल मोहता : गीता का व्यवहारदर्शन १३७ हंसराज अग्रवाल: संस्कृत साहित्य का योग ३७ ·कन्हैयालाल पोद्दार: संस्कृत साहित्य ं का इतिहास '३८ रामसिंह: राजस्थान के लोकगीत ³₃**⊏** · वासुदेव विष्णु मिराशी: कालिदास <sup>,</sup> ३८ मोतीलाल मेनारिया : राजस्थानी **साहित्य की रूपरेख '३**६ - रामचन्द्र मिश्र : चन्द्राभरण 3€

रामावतार शास्त्री: गीता परिशीलन 3,€ बौंकेविहारी: ईरान के सूफी कवि 3.25 मोतीलाल मेनारिया : डिंगल में वीर रस '४० राजबहादुर सिंह: संसार के महान् साहित्यिक '४० ! **रुलियाराम कश्यप: यास्कीय निर्ध-**कान्तार्गत निर्वचनों का वैदिक श्राधार '४० १ विरिञ्जिक्षमार वस्त्रा: श्रमिया साहित्य की रूपरेखा '४० १ हरिमोहन भा: भारतीय दर्भी परिचय '४० रै उपेन्द्रनाथ श्रश्न: उद्<sup>8</sup> काव्य की नई धारा '४१ जोशी: कन्नड गल्प 388 गोपीनाथ कविराजः भारतीय दर्शन-

भगवानदास: दर्शन का प्रयोजन

गिरिजाद्त शुक्ल : उर्दू कवि

श्रीर उनकी कहानियाँ '४२

भवानीद्याल

शास्त्र '४१

सन्यासी : वैदिक

प्रार्थना '४१

'মূ

## विभाषा-साहित्य का अध्ययन चाल

श्रीपाद दामोदर सातवलेकर: े श्रीपाद दामोदर सातवलेकर: ब्रह्म-चर्य '२२ मनष्यों की उन्नति ": वैदिक सर्पविद्या सचा 35° ۶ź, साधन ,,: सर्वमेधयज्ञ ,,:शिवसंकल्प का विजय ": वेद में कृषिविद्या 'र्३ ..: रुद्रदेवता का परिचय 3,₹ ,, : वेद में लोहे के कारखाने '२३ : सची शांति का सचा उपाय ै१६ : संध्योपासन वालकों की धर्मशिचा **'**२३ ,5 o ,: ऋग्वेद में उद्रदेवता <sup>3</sup>२० ..: वैदिक राज्यपद्धति <sup>7</sup>२३ ,, : वैदिक प्राण्विद्या ": वैदिक जलविद्या ا کا کا د '२३ ,, : वैदिक चिकित्सा शास्त्र ,,: वेद में रोगजंतुशास्त्र <sup>1</sup>२३ <sup>१</sup>२१ ·,,: वैदिक स्वराज्य की महिमा ,,: श्रात्मशक्ति का विकास '**२**३ ": तर्क से वेद का अर्थ <sup>3</sup>२१ '**२**३ : देवता-विचार <sup>3</sup>28 ,,: वैदिक सभ्यता 'र्३ ,, : तैंतीस देवता-विचार ,,: वैदिक धर्म की विशेषता '२३ <sup>2</sup>२१ ": शतपथ बो**धामृ**त '२१ ुः संध्याका ऋनुष्ठान ,58 ,, : मानवी श्रनुवाद ,, : वेद में चरखां **'**၃၃ ,५४ ,, : मृत्यु को दूर करने का उपाय ,,: योगसाधन की;तैयारी ,58 '२२ ,,: सूर्यभदेव का व्यायौम

# विभाषां-साहित्य का अध्ययन-अर्नादेत

( संस्कृत-प्राकृत )

मेरतुंग : प्रवंध-चिन्तामणि

( बँगला )

दिनेशचन्द्र सेन: रामायणी कथा द्विजेन्द्रलाल राय: कालिदास श्रौर मवसूति रवीन्द्रनाथ ठाकुर : प्राचीन-साहित्य

त्ररविन्द घोष: गीता की भूमिका सतीशचन्द्र विद्याभूषणः भवभूति

#### (मराठी')

बालगङ्काधर तिलकः भगवद्गीता, - चिन्तामणि विनायक वैद्यः महा-रहस्य भारत मीमांसा,

चिन्तामि विनायक वैद्य: रामचरित्र

(गुजराती)

किशोरीलाल घ० मशरूंवाला : गीता-मंथन

( खर्दू )

श्रात्माराम: वेदों में शरीर-विशान

( यूरोपियन-ऐंग्लो इंडियन )

वीसेंट: महामारत की कथा

# लेखक-सूची

**द्राच्**यकुमार : रसिक-बिलास रामायण (१), केलक, मुज़फ्फ़रपुर, '०१ श्रच्यकुमार मित्र : सिराजुद्दौला (७ त्रानु०), त्राम्युदय प्रेस, प्रयाग, '१८ : জর ষ্ঠার্টর স্থাত্ [ मीर ক্লান্তিদ ] ( দ্ব স্পন্ত ) सस्ता साहित्य मण्डल, श्रनमेर, '३० **अ**ज्यवट मिश्र: पुष्पोपहार (१), अन्यकार, विशुद्धानन्द सरस्वती विद्या-लय, कलकत्ता, १०३ : त्रानन्द-कुसुमोद्यान (१), रङ्गलाल, कलकत्ता, श्रच्यिं वर्मा : श्रच्य-नीति-सुधाकर (१७), वनेहा राजदरवार, श्रांखा : वाणी (१७ प्रा॰), स्रोरिएएटल प्रिन्टिङ्क प्रेस, बम्बई, ¹८४ रिप्रिन्ट क्री खेलानन्द शर्मा : दयानन्द दिग्विषय (७), इधिडयन प्रेस, इलाहाबाद, '१० : वैदिक वर्ग-व्यवस्था (२०), लेखक, बटायं, ः वेदत्रयी समालोचना (२०), लेखक. वदायँ, **अगरचन्द नाहटा, भवँरलाल नाहटा : श्री जिनचन्द स्**रि (७), शङ्करदान मुभायराज नाइटा, कलकत्ता, '३६ ऐतिहासिक जैन-काव्य-संग्रह (१६) भ्रगर सिंह:[क्रिस्सा] इक्तीकतराय (७), सुल्तानी प्रेस, लाहौर, '७५ रि० श्रमिवेश मुनि : रामायण समयादर्श ( १७ श्रनु ), विश्वनाथ पाठक, द्शाश्वमेघ, बनारस : স্মন্ত্রন-নিবান ( १३ স্থান্ত ), স্থান্তমী प्रेस, লব্ডনক, 'দ্ম त्रग्रदास : ध्यानमञ्जरी ( १ प्रा॰ ), छोटेलाल लच्मीचन्द, लखनऊ, '९८ ,, : राम-ध्यान-मझरी ( १ प्रा॰ ), भोलानाय, ऋजमर, हमीरपुर, १६०० ,, : ध्यानमञ्जरी ( १ पा० ), नीलकएठ द्वारकादास, ऋयोध्या, श्रक्तिरा : संहिता ( १७ श्र<u>न</u>ु० ), डायमण्ड चुनिलो प्रेस, कानपुर, 'हह

```
श्रन्युतानन्द, बी॰ ए॰: गाँव (E) पुस्तक-भग्रहार, लहरियासराय, '३६
              : देहाती घरों की सफ़ाई (१३) ,,
 श्रवमेरी, मुंशी : हेमला सत्ता (१), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, भाँसी, '२८
               : मधुकरशाह (१)
                                     22
 श्रजीमवेग चगताई: कोलतार (२ त्रानु०), केदारनाथ गुप्त,
श्रित्रिदेव गुप्त विद्यालङ्कार: न्याय वैद्यक ग्रौर विषतंत्र (१३), श्रारोग्य-
                                      सिन्धु कार्यालय, कराची, '२७
म्रत्रिदेव गुप्त विद्यालङ्कार : मलावरोध-चिकित्सा (१३), हिन्दी प्रन्थ-
                                     रताकर कायलिय, बम्बई, 'इप्
              ः धात्री-शिक्ता (१३), गङ्गा-प्रन्थागार, लखनऊ, '३२
              : शिशुपालन (१३),
श्रनन्तदास : नामदेव की परिचयी (१८ प्रा०), धन्नालाल श्रीवखश, नहर्
                                             मुहल्ला, श्रजमेर,
          : रविदास की परिचयी (१८ प्रा०), साधु लच्मगादास जी,
     27
                                         हैदराबाद, ( सिध ), २५
म्रानन्तप्रसाद विद्यार्थी, त्री० ए० : मिस्टर चर्चिल ( ७ ) इश्डियन प्रेस,
                                                            प्रयाग
श्रनन्तराम, परिडत : श्रनन्त प्रेमवाणी (१), श्रीकृष्ण भक्ति सत्सङ्ग,
                                                      कासूर, १६२
श्रनन्तराम शास्त्री: रामभक्ति शाखा (१६), साहित्य मन्दिर, गनपत
                                                रोड, लाहीर, '१४१
श्रनन्तसहाय श्रखौरी: ग्रह का फेर (४), तेखक, ट्रेनिङ्ग म्ह्रून्
                                                       राँची, 'रेई
श्चनन्य, श्रज्ञर : सुन्दरी-चरित्र [ हुर्गापाठ माषा ] (१७ प्रा०)
                                   नवलिक्शोर प्रेस, लखनऊ, '७६
    ः स्त्रनन्य-प्रन्थावली (१७ प्रा०), सं० सूर्यकुमार वर्मा, नागरी
                                                प्रेस, बनारस, '१३
```

अनन्य, अन्तर : प्रेमदीपिका (१७ प्रा०), हिन्दुस्तानी अकैडेमी, यू॰ पी॰, इलाहाबाद, '३५ श्चनाथदास: विचारमाला [ सटोक ] ( १७ प्रा॰ ), नारायण जी विक्रम जी, बम्बई ? '८० द्वि० स्रनादिधन वैनरनी : बन-कुसुम (३), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, : चम्पा फूल (२), गृहलद्मी कार्यालय, इलाहात्राद, : चोट (३) हिन्दी ग्रन्थ भगडार कार्यालय, बनारस, '२० श्रनूपलाल मयडल सं० : रहिमन-सुधा (१८), सरस्वती भयडार, पटना, '२८ श्चनूप शर्मा, एम० ए०, एल० टी०: सिद्धार्थ (१), नाथ्राम प्रेमी, बम्बई, '३७ सुमनाञ्जलि (१) अन्नपूर्णानन्द : महाकवि चचा (३), बल्देवदास, बनारस, श्रन्नम् भटः तर्क-संग्रह (१५श्रानु०) [टीका० श्रम्बिकादत्त न्यास], राधा-कुमार व्यास, मानमन्दिर, बनारस, '८४ [टीका॰ माधवानन्द भारती] सिद्ध 33 विनायक प्रेस, बनारस, '६० ,, रामपुकार मिश्र, वाँकीपुर, 'र्⊏ रिप्रिंड श्रन्नाजी गोविन्द जी इनामदार: गोपीचन्द (४), भाऊ गोविन्द शप्पकेन, बम्बई, १७७ द्वि० अबुल फज्ल : आईन-ए-अकनरी (६ अनु०), रामलाल पांडेय, कानपुर, '३४ श्रवुलफ़ताःपेहेजो कितात्र हिन्दुस्तानी (१६ बा०),शिच्हा विभाग, बंबई,'६८ श्रन्दुल मनीद ख्वाजा : वीविङ्ग-टीचर (१२), लेखक, विहार, স্থুভুত্তল জোক্ক: मन्त्रासिक्ल उमरा (८ अनु०) भाग १-२, नागरी . प्रचारिग्री सभा, बनारस '३३, ३६ श्रभयचन्द्र चक्रवर्ती : भावचन्द्र रहस्य (२), लेखक, बनारस, श्रमयानन्द सरस्वती : शरीर-योग (१७), लेखक, बनारस, श्रमनिंह गोंतिया, जगेश्वरदयाल, हरिश्चन्द्र भारतेन्दु : मदन-मझरी (४), भारतजीवन प्रेस, बनारस, '८४

```
त्रमरनाथ कपूर : पत्रदूत (१), लेखक, इलाहाभाद,
                                                         38.5
श्रमरनाथ बली प्रो॰, मोहनलाल प्रो॰: भारतीय श्रर्थशास्त्र (६),
                               जगतनारायण चोपरा, लाहौर '२३
श्रमरनारायण श्रग्रवाल, एम॰ ए॰ : समाजवाद की रूपरेखा (६), किताद-
                                    महल, ज़ीरो रोड, इलाहाबाद
           : ग्रामीण अर्थशास्त्र और सहकारिता (६), रामदयाल
    77
                                     अगरवाला, इलाहाबाद '४१
श्रमरसिंह: श्रमरकोश (१० श्रनु०) [ श्रनुक्रमणी युक्त ] वेङ्कटेश्वर
                                               प्रेस, बम्बई, '८५
                                     नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
                  22
                         "
     77
                                                      '⊏२ तृ०
ग्रमरसिंह : नामप्रकाश (१० त्रानु०), गुलशन-ए-त्राहमदी प्रेस,
                                               परताबगढ़, '१६
श्रमर :--शतक (१ श्रनु०), रामचन्द्र राघव, कल्याण, वम्बई,
श्रमानतः इन्दर-सभा (४ प्रा०), वज़ीर खाँ मुहम्मद, श्रागरा, '६८
श्रमीरश्रली 'मीर': बूढ़े का ज्याह (१), नाथूराम प्रेमी, बम्बई,
            : सदाचारी बालक (२ बा०)
                                        23
            ः मातृभाषा की महत्ता (५), उदयनारायण तिवारी,
                                                इलाहाबाद '३४
 श्रमीरसिंह सं ः रसखान श्रीर वनानन्द (१६), इंग्डियन प्रेस इलाहा-
                                                      बाद ३३०
 श्रमीरसिंह, कार्तिकप्रसाद खत्री: मानस-कीश (१८), हरिप्रकाश प्रेसं,
                                                  बनारस : १६०
 ग्रमृतलाल चक्रवर्ती: विलायत की चिट्ठी (१६), केवलराम चैटरजी,
                                                  कलकत्ता, १६३
            : सती सुखदेवी (२), कृष्णानन्द शर्मा, कलकत्ता, '०३
            ः उपन्यास-कुसुम भाग (२), श्रीनारायण चतुर्वेदी,
                                               इलाहाबाद, १०३
```

```
म्रमृतलाल चक्रवर्तीः भरतपुर युद्ध (८), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
 श्रमृतलाल दुवे: जमालो के मियाँ (३ बा०), मिश्रबन्धु कार्यालय,
                                                    जबलपुर, '३६
             : चम्पाकली (३ बा०)
 श्रमृतलाल नागर : श्रवशेष (३), सरस्वती पुस्तक भग्रडार, लखनऊ '३⊏
                : तुलाराम शास्त्री (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
                : वीर-कलङ्क (४) लेखक, मुरादाबाद
· ऋम्बाप्रसाद
 श्रम्बालाल शर्मा, डा॰: च्यरोग श्रौर उसकी चिकित्सा (१३) नवनीवन
                                             फार्मेंसी, श्रजमेर, '३६
 त्र्रम्बिकाचरण चट्टोपाध्याय : एकाद्धर कोश (१०), श्रमर प्रेस, बनारस,
                                                              '⊏४
 ऋम्बिकादत्त व्यास: महातास कौतुक पन्तासा (१३) राधाकुमार
                                           मानमन्दिर, बनारस '७२
 अम्बिकादत्त व्यास (तथा रामकृष्ण वर्मा): ताश-कौतुक-पच्चीसी (१३) ै
               रामकृष्ण वर्मा, बनारस भाग १ : '८०, भाग २ : '८३
       : लिलता नाटिका (४), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस,
                                                              758
       : चतुरङ्ग-चातुरी (१३), चेस क्लान, बनारस
                                                              2=8
       : धर्म की धूम (१) खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर
                                                              'द्ध्
       : कलियुग ऋौर घी [प्रहसन] (४), नारायण प्रस, मुजक्फ़रपुर,
                                                              '⊏Ę
       : पावस पचासा (१), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर .
                                                             '⊏∘
   "
       : मन की उमङ्ग (४), नारायण प्रेस, मुज़फ़्फ़रपुर
                                                              '⊏६
       : भारत सौभाग्य नाटक (४), खड्जविलास प्रेस, बाँकीपुर
                                                              250
       : मुकवि सतसई (१) नारायण प्रेस, मुज़फ़्फ़रपुर
                                                              '⊏೨
       : गोसङ्कट नाटक (४) खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर
                                                              '⊏७
   12
        : कथाकुसुम कलिका (३) राघाकुमार व्यास, मानमन्दिर, बनारस
   33
                                                              '독독
      ः स्वर्ग-सभा (१७)
                                                              'E ?
                                       3 1
                                                      73
```

2

```
श्रम्बिकादत्त व्यास : श्राश्चर्य वृत्तान्त (२), राघाकुमार व्यास, मानमन्दिर,
                                                      बनारस, '६३
      : गद्यकांच्य मीमांसा (६), नागरी प्रचारिखी, सभा, बनारस,
                                                              'E≒⁴
      : ईश्वरइच्छा (१), चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस,
  22
      : बिहारी-बिहार (१८), भारत जीवन प्रेस, बनारस,
                                                              '£5
  77
      ः स्वामी चरितामृत (७), खङ्गविलास प्रस, बाँकीपुर,
                                                              33°
 33
      : निज बृत्तान्त (१), खङ्गविलास प्रेस, बॉकीपुर,
                                                              ,06
  22
      : रसीली कजरी (१), राघाकुमार व्यास, मानमन्दिर,
                                                          वनारस,
  "
                                                          <sup>১</sup>০४ নূ০ ·
म्रं म्बिकाप्रसाद सं : गद्य-पद्य-संग्रह (१६ बा०), सम्पादक,
                                                         लखनऊ,
श्रम्बिकाप्रसाद गुप्तः सञ्चा मित्र भाग १-२, (२), रामलाल वर्मा,
                                                       बनारस, '०६
              सं ः प्रबन्ध-पूर्णिमा (१६), सम्पादक, बनारस,
अभ्विकाप्रसाद चतुर्वेदी : कोहेनूर (२), हरिदास वैद्य, कलकत्ता,
श्रम्बिकाप्रसाद वर्माः श्रम्बिका-भजनावली (१७), शीतलप्रसाद
                                                        राँची, '६०
स्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी : हिन्दुत्रों की राज्यकल्पना (१५), भारतिमत्र
                                                प्रेस, कलकत्ता, '१३
      : भारतीय शासनपद्धति भाग १, (६), प्रतापनारायण वाजपेयी,
 23
                                                     कलकत्ता, '१५
 33
      : हिन्दूराज्य-शास्त्र (१५), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, '३१
      : हिन्दी पर फ़ारसी का प्रमाव (१०), हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
                                                        प्रयाग '३७
      : हिन्दुस्तानी मुहावरे (१०), लेखक, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कल-
                                                         कत्ता '४•
श्रयोध्याप्रसाद खत्री: मोलवी स्टाइल की हिन्दी का छुंद-मेद (१०)
                                        अन्थकारं, गुजपफ़रपुर, '८७
```

```
त्र्रयोध्याप्रसाद खत्री:खड़ी बोली का पद्य(१०), नारायण प्रेस, सुजफ्फर-
                                                          पुर,
                                                                750
                 : खड़ी बोली ग्रान्दोलन (१०), ग्रन्थकार
श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय : जैन वीरों का इतिहास श्रौर हमारा पतन (८),
                               जैन-मित्र-मग्रडल, दरीबा, दिल्ली, '३०
      : मौर्य साम्राज्य के जैन वीर (८) "
श्रयोध्याप्रसाद शर्मा सं ः रहिमन-विनोद (१८), लच्मीश्रर वाजपेयी,
                                                    इलाहाबाद, '२⊏
श्रयोध्यासिंह उपाध्याय: प्रदाम्न विजय, (४), भारत जीवन प्रेस, बनारस
                                                                § 3°
                                                       बनारस '१४ !
      ः प्रेमकान्ता (२),
      : दिनमणी-परिण्य (४), लेखक, निजामाबाद, স্পাজमगढ़, '১४
      : ठेठ हिन्दी का ठाठ (२), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
      : रसिक रहस्य (१),
                                                                33°
                                                      33
                                      33
      ः प्रेमम्बुाबु-वारिधि (१), वेङ्काटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                             18800
                                                             18800
             : प्रेम-प्रपञ्च (१)
     33
                                         99
                                                                °0₹
            ः प्रेमाम्बु-प्रश्रवरा (१)
                                                    12
     3:
                                                                <sup>१</sup>०१
             : प्रेमाम्बु-प्रवाह (१)
                                         53
                                                                108
             : उपदेश-कुसुम (१७), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                                308
             : प्रेम-पुष्पोपहार (१), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
                                                                ,
०६
             ः उद्बोधन (१)
                                     32
                                                      73
     79
                                                                'ou
             : ऋषखिला फूल (२)
                                     33
                                                      53
     22
                                                                30
             : काव्योपवन (१)
                                                      33
                                                                '१४
             : प्रिय प्रवास (१)
                                              "
                                    77
                                                                '१६
             : कर्मवीर (१), महादेवप्रसाद सेठ, कलकत्ता,
     77
             : पद्य-प्रमोद (१), रामदहिन मिश्र, बाँकीपुर,
                                                                '₹७
     11
             : बाल-विनोद (१ बा०)
                                                                '१७
     23
             : ऋतु-मुकुर (१), हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद,
                                                                ११७
     22
```

```
श्रयोध्यासिंह उपाध्याय : विनोद-नाटिका (१ ना०), लच्मी वैद्धटेश्वर प्रेस,
                                                    कल्यागा,
            : चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, (१) खडू विलास प्रेस,
    33
                                                    र्वांकोपुर, '२३⊸
                                                             '२५
            : पद्य-प्रसून (१), पुस्तक भएडार, लहरियासराय,
     23
            : बाल-विलास (१ बा०),
                                                             '२५
     79
            : बोल-चाल (१ बा०), लङ्गविलास प्रेस, वाँकीपुर,
     11
             : बाल-विभव (१ बा०) जगन्नायप्रसाद सिन्हा, सारन, '२६
             : रस-कलश (६), हिन्दी पुस्तक भगडार, लहरियासराय,'३१
     22
             : हिन्टी भाषा ग्रौर उसके साहित्य का विकास
     33
                                        विश्वविद्यालय, पटना, '३४
             : कल्पलता (१), गङ्गा फ़ाइन श्रार्थ प्रेस, लखनऊ,
     "
            : बाल-कवितावली (१ बा०). प्रभुदत्त शर्मा, इटावा, '३६
     "
            : वैदेही बनवास (१), हिन्दी साहित्य कुटीर, बनारस, '३६
     33
             : विभूतिमती ब्रजभाषा (१६, ब्रज साहित्य
                                                        प्रन्थमालाद
     "
                                                     वृन्दावन,
            ः पवित्र पर्व (१), रामनारायण लाल, इलाहाबाद,
                                                  प्रचारिखी सभा,
        सं॰ : कत्रीर-वचनावली (१८), नागरी
                                                     बनारस,
श्चरविन्द घोष : गीता की भूमिका (२० ग्रानु०). श्रीकृष्ण पाराडेय, कल-
                                                        कत्ता, '२३
             : धर्म श्रौर जातीयता (१७ श्रनु०). जीतमल लूणिया,
     53
                                                     ग्रजमेर, '२३
                                                             '३२
             : माता (५ ऋनु०), गीता प्रेस, गोरखपुर,
     "
             : इमारी स्वतन्त्रता कैसी हो ? (६ त्रानु०),
                                                     सूर्यवलीसिंह; 🤻
     35
                                                      बनारस, १३५
             : क्या भारत सभ्य है ! (६ अनु०),
                                                              <sup>7</sup>3¥
                                                   "
     "
           ः योग-प्रदीप (१७ श्रनु०), मदनगोपाल गारोदिया, कलकत्ता,
     39
                                                              '३६
             : इस नगत की पहेली (१७ ऋनु०),
                                                           ,, <sup>,</sup>30
     "
```

त्र्रर्जुनदास केडिया, सेठ; भारतीभूषण (६), भारतीभूषण कार्यालय, बनारस, '३०

अर्जुनसिंह कुनपाव : वेदान्तसार-संग्रह (१७), शमशेर बहादुर प्रेस, अहमदाबाद, '७०

अलवेली अर्लि: समय-प्रबन्ध-पदावली (१ प्रा०), हरिप्रकाश प्रेस, वनारस, '१६००

त्र्रालाराम सागर, स्वामी: कांग्रेस पुकार मक्षरी (६), धार्मिक प्रेस, इलाहात्राद, १६२

श्रली मुहिन्त्र साँ: खटमल बाईसी (१ प्रा०), चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस '६६ श्रल्ताफ़ हुसैन हाली: विधवा-प्रार्थना (१ श्रन्०), कृष्णलाल वर्मा, लेडी हार्डिं न रोड, बम्बई, '२०

त्राल्वेरूनी:—का भारत (६ श्रानु०) भाग १-३, इरिडयन प्रेस, इलाहा-वाद, '२६

अवध उपाध्याय : हिन्दी साहित्य (१६), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, '३० अवधनारायण : विमाता (२), (पुस्तक-भंडार, लहरियासराय, '२३ अवधनिहारीलाल, मुंशी : वर्ण-निर्णय (१७), लेखक, इटावा, '०४ अविनाशचन्द्र दास : प्रतिभा (२ अनु०), नाथूराम प्रेमी, वम्बई, '२२ अशरफ अली : हिन्दुस्तानी (१६ बा०), द्वितीय पुस्तक, लेखक, वम्बई '६७ अशरफ महमूद काजी : निमन्त्रण (१), लेखक, ऐग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नागपुर '३६

,, ; ग्रन्तिम त्राशा (१) सीतावल्दी, नागपुर. '३६ ग्रशरफ़ी मिश्रःघनकुवेर कारनेगी (७), हिन्दी पुस्तक ऐजेसी, कलकत्ता, '२४ ग्रिश्चवेष : सौन्दरानन्द महाकाव्य (१ त्रानु०). गंगा फ़ाइन न्रार्ट प्रेस, लखनऊ, '२८

श्रश्विनीकुमार दत्तः भक्तियोग (१७ श्रनु०), हिन्दी पुस्तक ऐर्जेसी, कलकत्ता, '२२

: प्रेम (५ त्र्रानु०), " " "२२

श्राश्वनीकुमार दत्त : कर्मयोग (१७ श्रानु०), हिन्दी पुस्तक भएडार, १८१, हरिसन रोड, कलकता १२१ श्राष्टावक :—वेदांत ग्रंथ (१७।श्रानु०), ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई १८६

,, :—(१७ श्रातु०), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ '०३ श्रशोक, एम० ए०: मिश्र देश की कहानियाँ (३ वा०) सस्ता साहित्य मंडल. नई दिल्ली, '३६

: सीख की कहानियाँ (३ बा०) ,,

ः कथा-कहानी (३ वा॰) ,,

## ग्रा

न्त्रात्माराम : विभक्ति-संवाद (१०), लाला सीताराम जैन, तुषियानां, '४१ न्त्रात्माराम : रसायन इतिहास-सम्बन्धी कुछ लेख (१४), विज्ञान परिषद, इलाहाबाद. '१८ है

श्रात्माराम : वेदों में शरीर-विज्ञान (२० श्रन्), बड़ौदा, '१६० श्रात्माराम जी श्रानन्दविजय जी, जैन तत्वादर्श ग्रंथ (१७), भीमसी ्माणिक, वम्बई, '८४

न्न्रात्माराम देवकर : मनमोहिनी (२), लहरी ग्रन्थमाला कार्यालय, जबलपर, '१४

: स्नेहलता (३), लहरी प्रेस, बनारस, '२४

: सोने की मछली, बन्दर की चलनी, सीताफल की

चोरी, माखनमाला (३ बा०), नर्मदाप्रसाद मिश्र,

जवलपुर, '४०

স্মাदितराम बोइतराम तथा बोशी मनसुखराम : कलगीनी लावनियो (१), मोतीलाल मगनलाल, ग्रहमदाबाद, '८७

श्रादित्यराम महाचार्य, मुहमम्द नकाउल्ला : वीजगणित (१४), भाग १ गवनीमेंट प्रेस, इलाहाबाद, '७४

स्रादित्यराम वैकुराठराम : संगीतादित्य (११) भाग १, केशवराम स्रादित्यराम, वाधवान, '१०

```
श्राचादत्त ठाकुर: पाली-प्रत्रोध (१०), गंगा फ़ाइन श्रार्ट
                                                       लखनऊ, '२८
  श्रानन्दिकशोर मेहता : गुरुगोविंद सिंह जी (७), लेखक, लाहौर, '१४

    त्रानन्दकुमार : जादू की कहानियाँ (३ वा•) हिन्दी मन्दिर प्रेस, इलाहा-

                                                          बाद, '३२
                                                               ,33
               : राज्ञ्सों की कहानियाँ (३ वा०),
                                                             O
                                                     77
       23
               : इतिहासों की कहानियाँ (बा०)
                                                               38
                                                    33
       7:
               : बलभद्द (३ बा०)
                                                               38
                                                     15
               : मधुवन (१)
                                                                ₹પ્
       22
                                                    33
               : पुष्पवारा (१)
                                                                3,5
                                                    33
               : समाज श्रौर साहित्य (६)
                                                                38
               : सारिका (१)
                                                                36
                                                    22
   श्रानन्द्कुमार : मालिनी (१) परमेश्वरीलाल गुप्त, श्राजमगढ़,
  ्त्रानन्दकुमार स्वामी: भारतीय शिल्पकला का उद्देश्य (११ ऋनु०),
           इिंडयन सोसाइटी श्राप श्रोरिएएटल श्रार्ट्स, कलकत्ता, '१३
  श्रानन्द कौसल्यायन, भदन्तः बुद्ध श्रीर उनके श्रनुचर (८), केदारनाथ
                                               ग्त, इलाहाबाद, १३७
   त्रानन्दप्रसाद खत्री: संसार-स्वप्न (Y), लेखक, ननारस,
   श्रानन्दभित्तु सरस्वती : भावना (५) भारतीय प्रन्थमाला, वृन्दावन, '२८
  त्रानन्द विहारीलाल: रसायन शास्त्र (१४), नागरी प्रचारिणी सभा,
                                                         श्रारा, '०६
  त्रानन्दस्वरूप ( साहव जी महाराज ): सत्सङ्ग के उपदेश (१७) भाग १,
                                          व्रजवासीलाल, श्रागरा, '२७
               : संसारचक (४), राधास्वामी सत्सङ्ग समा, दयालवाग,
       32
                                                        ऋागरा, '३२
  त्रानन्दस्वरूप (साहत्र जी महाराज): यथार्थप्रकाश (१७), राघास्वामी
                                सत्सङ्ग सभा, दयालवाग, त्रागरा, '३६
  त्रानन्दस्वरूप : त्रासनों के न्यायाम (१३),जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद, '३५
```

```
त्र्यानन्द स्वामी राजवैद्य, एम॰ ए॰ : नाड़ी-दर्शन (१३), लीडर प्रेस,
                                                  इलाहाबाद, १३६
स्रानन्दिप्रसाद श्रीवास्तवःकुर्जानी (१),राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जन्नलपुर,'५३
            : उषाकाल (१), रामनारायणलालं, इलाहाबाद,
    "
            : भाँकी (१), गांधी हिन्दी पुस्तक मग्रडार, इलाहाबाद, '३०
    35
                                                              '३०
            : श्रस्तूत (४), लेखक, इलाहाबाद,
    22
                                                              '३३
            : मकरन्द (२)
त्रापस्तम्ब:--गृह्मसूत्र (१७ ऋतु०) [ टीका, भीमसेन शर्मा ] वेद-
                                          प्रकाश प्रेस, इटावा, '०५
श्रामोदिनी घोष सं ः शतगान ( १६ श्रानु ० ), हरेन्द्रचन्द्र देव, देहरा-
                                                         दून, '३१
                : भाँसी-पतन (४), शिवरामदास गुप्त, बनारस,
श्रारज्
श्रारसीप्रसाद सिंह : कलापी (१), प्रन्थमाला कार्यालय, बाँकीपुर,
            : खोटा सिक्का (१), तारा मण्डल, रोसड़ा, दरभङ्गा,
     22
            : सञ्चयिता (१)
             : पञ्चपञ्चव (३)
             : श्रार्यभटीयम् ( १४ श्रनु० ), श्रार्यपञ्लिशिङ्ग श्राफिस,
श्चार्यभट्ट
                                 मधुरापुर, मुज़फ़्फ़रपुर, '१६ रिप्रिन्ट
म्रायेमुनि, परिडत : सद्दर्शनादर्श (१७), देवदत्त शर्मा, लाहौर,
      ः वेदान्ततत्व-कौमुदी (२०) पञ्जाब प्रिन्टिङ्ग वर्क्स, लाहौर,
      : वैदिक काल का इतिहास (८), देवदत्त शर्मा, करनवास,
                                                  बुलन्दशहर, '२५
श्रार्यशूर : जातक (३ श्रनु०) दयानन्द प्रेस, लहौर,
त्रालम और शेख: श्रालम केलि (१ प्रा०) उमाशङ्कर मेहता,
                                                      बनारस, '२२
-म्राल्कट, कर्नल: भारत त्रिकालिक दशा ( ८ ऋनु० ), काशीनाथ
                                खत्री, सिरसा, इलाहाबाद, '८६ द्वि०
```

श्रावर्षरी, लॉर्ड: प्राकृतिक सौन्दर्य (१४ श्रनु०) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, '२६

₹

क्रेन्छाराम सूर्यराम देसाई: कला-विलास (२ ऋनु०), किसनलाल, कालबादेवी रोड, बम्बई, '९४

इत्सिक्त : भारतयात्रा (६ श्रानु०), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद '३६ इन्द्रजीत नारायण, एम० ए०: वह जग (२), नवीन प्रकाशन मन्दिर, मानमन्दिर, काशी, '४२

इन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय: खुदीराम या गरीबदास (२ अनु०) वङ्गवासी प्रेस, कलकत्ता, १०७

इन्द्रनारायण्, त्रवस्थी : भाषाशिचा, विधान (१६), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, '३१ ·

इन्द्रभान, लाला : दम्पतिविलास (१), मथुरा प्रेस, आगरा, '६४

,, शोभा (२ श्रनु०), एस० सी० पारीख, नवसर्जन ग्रन्था-वली, पानकोर नाका, श्रहमदाबाद, '३८

,, ः बहे म्यां (४ अनु०), सरस्वती प्रेस, काशी, '३८ इन्द्र विद्यावाचर्स्पातः संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन (२०) गुरुकुल प्रेस, कांगड़ी, '१६

,, `: महाबीर गैरीबाल्डी (७), साहित्य परिषद्, गुरुकुल, कांगड़ी, '२०

,, : जवाहरलाल नेहरू (७), विजय पुस्तक भरडार, दिल्ली, ३६

, : श्रपराधी कौन (२), मुद्रक श्रर्जुन प्रेस, दिल्ली, '३७ इन्द्र विद्यावाचरपति : मुनाल साम्राज्य का त्त्य श्रीर उसके कारण (८),

रिप्र पिथापायरपात र चुझल ठाझाण्य का द्विय आर उत्तक कार्या (८), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, '३८

,, ः जमींदार (२), इंग्डियन प्रेस, इलाहाबाद, '४२

,, : उपनिषदों की भूमिका (२०), लेखक, गुरकुल, कांगड़ी, '१३

```
इन्द्र विद्यावाचस्पतिः राष्ट्रीं की उन्नति (६) लेखक, गुरुकुल, कांगड़ी '१४
            : प्रिन्स विस्मार्क (७)
                                     "
इन्द्राजी भगवान जी : शिल्प शास्त्रान्तर्गत न्त्रायतत्व (१४), पुस्तक
                              प्रसारक मगडली, प्रभास पाटन, १६७
इंशा श्रक्ताह खां : कुँवर उदैभान चरित्र (३ प्रचारिणी). ऐंग्लो
                            ग्रोरिएएटल प्रेस, लखनऊ, '०५ रिप्रिंट
            ः रानी केतकी की कहानी (३ प्रा०), नागरी प्रचारिखी
                                              सभा, बनारस, '२८
     22
इबादुर्रहमान खाँ, डाक्टर, छं०: कताई (१२ बा०), भाग १-२ राम-
                                 दयाल अप्रवाला, इलाहाबाद, '४१
           : मिट्टी के काम (१२ बा०)
                                            22
                                                    33
           : खेती और बागवानी (१२ वा०)
                                                    12
                                                            ³४१
           : मधुमक्खी पालन (१२ बा०)
 इन्न बत्ता :--की भारतयात्रा (६ अनु०), काशी
                                                       विद्यापीठ्य
                                                    बनारस, '३१
 इन्सेन, हेनरी: समाज के स्तम्भ (४ अनु०), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, '३८
 इरविङ्ग, वाशिङ्गटन : रिपवान विङ्गल (२ ऋनु०) (उपाध्याय)
                                    खङ्गविलास प्रेस, बौकीपुर, '६६
 इलाचन्द्र जोशीं : घृणामयी (२), नाथूराम प्रेमी, वम्बई,
                                                            35,
             : विजनवती (१) ज्ञानपाल सेठिया, बीकानेर,
      53
             : साहित्य-सर्जना (६) छात्रहितकारी
                                                    पुस्तक-माला,
      >>
                                                            240
                                                     प्रयाग,
                                                            3854
              : पर्दे की राना (२), लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
      77
              : सन्यासी, (२) लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
                                                            388
      22
              : ऐतिहासिक कथाएँ (८ वा०) हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
      73
                                                      प्रयाग, १४२
 .इल्बर्ट, सर कोर्टनी : पार्ल्यामेखट (६ अनु०), राजपूताना हिन्दी साहित्य
                                           समा, भालरापाटन, '१७
```

| ईश्वरचन्द्र          | विद्यासागर : विधवा-विवाह (४ ऋतु०), ब्रह्मशङ्कर मिश्र,      |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                      | बनारस, '⊏१                                                 |
| 33                   | : चरितावर्ला (= अनु•), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, '६६      |
|                      | जगन्नाथ : द्रौपदी-श्राख्यान (१), सूरजमल भूँभानूवाला,       |
|                      | बम्बई, 'स्४                                                |
| ईप्रवरदास ज          | ालान: लिमिटेड कम्पनियाँ (६), राजस्थान एजेन्सी,             |
| 41 11410             | ८/१ रामकुमार रच्चित लेन, कलकत्ता, '२३                      |
| ਵੈਤਕਹੀਰਜ਼ਾਹ          | नारायण राय : रहस्यकाव्य-श्रङ्कार (१), लेखक, पडरौना,        |
| 442/14/112           | ं ,गोरखपुर, १७४                                            |
| र्रेष्ट्रजीतसार      | नारायणसिंह, महाराबा : चित्र-चित्रका (१), नवलिकशोर          |
| र्देतराभवाद          |                                                            |
| \$                   | ं प्रेस, लखनक, '७५                                         |
|                      | शर्मा : हिररमर्था (२), भारतजीवन प्रेस, बनारस, १०५          |
| 33                   | ः कोकिता (२), ,, ,, ,, ,, ,, ,,                            |
| "                    | ः स्वर्णमयी (२), विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा, नैपाली खपरा,      |
|                      | बनारस, े१०                                                 |
| "                    | ः मागधी कुतुम ,, ,, ,, ,,                                  |
| . 37                 | ः निलनी बाबू (२) ,, ,, '११                                 |
| "                    | ः गल्पमाला (३), इरिदास ऐराई कम्पनी, कलकत्ता, '१२           |
| <b>ई</b> श्वरीप्रसाद | शर्मा: हिन्दी-बङ्गला कोष (१०), हरिदास ऐराड कम्पनी,         |
|                      | कलकत्ता, '१५                                               |
| >>                   | : चन्द्रघर (२), लद्दमीचन्द जैन लाइब्रेरी, श्रागरा, '१८     |
| );                   | : अ्रन्योक्ति-तरिङ्गणी (१), इरिश्चन्द्र ऐएड ब्रदर, मदारगेट |
| ,,                   | ऋलीगढ़, '२०                                                |
|                      |                                                            |
| 2:                   | : मोतृबन्दना (१), ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,    |
| "                    | ः सन् सत्तावन का शदर (८), उमादत्त शर्मा, कलकत्ता, '२४      |
| "                    |                                                            |
| •                    | २५                                                         |

ईश्वरीप्रसाद शर्मा : सूर्योदय (४), वर्मन प्रेस, कलकंता ,, : चना चबेना, (१ बा०), शिवपूजन सहाय, श्रारा, 15 : रँगीली दुनिया (४), '२६ 33 :- की कहानियाँ (३ अनु०) भाग १, काशीनाथ गोपालर् ईसप गोलवालकर, इन्दौर, '१७ उ उइहार, जी० ई०: जापान की राजनीतिक प्रगति (८ अनु०), मुकुन्दी-लाल श्रीवास्तव, बनारस, '२१ उत्तमचन्द मोहता : भारतीय गोशालाएँ (६), युवक समिति, सिरसा, पञ्जाब, '४० उत्तमराम नवतमराम कवि : विवाइ-वर्णन (१), छुंगनलाल मगनलाल प्रेस, ऋइमदाबाद, '७१ उदयनाथ तथा शिवनाथ : रसचन्द्रोदय वा रससृष्टि (६ प्रा॰), नवल-किशोर प्रेस, लखनऊ, 'दश उदयनारायण वाजपेयी: प्राचीन भारतवासियों की विदेश यात्रा ग्रौर वैदेशिक न्यापार (८), हिन्दी प्रन्थ-प्रसारक मगडली, ऋौरैया, इटावा, '११ : स्वदेश-प्रेम (३), श्रोंकार प्रेस, इलाहाबाद, उदयभानु लाल : भानु-विरद्दावली (१), जैन प्रेस, लखनऊ, ः मानु-प्रकाशिका (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, ०६ उदयराम कवि : मोजदीन मेहताब (२), जीवाराम, अजरामर, गौड़, भूजानगर, '६३ उदयवीरसिंह : राजनैतिक प्रपञ्च (३), ज्योतिस्वरूप, अलीगढ़, ११७ उदयशङ्कर भट्ट : तत्त्वशिला (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '३१ : चन्द्रगुप्त मौर्य (४), : विक्रमादित्य (४) हिन्दी भवन, लाहौर,

'ş ફ ·

```
उदयशङ्कर भट्ट : दाहर या सिन्ध-पतन (४), पञ्जाब संस्कृत पुस्तकालय,
                                                     लाहौर,
                                                              'ક્પૂ
            ः शका (१)
    33
                                                         33
            : ऋम्बा (४), मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर,
                                                              'ર્પૂ
    33
                                                              '३७
            : मत्स्यगन्या (४), पञ्जाव संस्कृत पुस्तकालय, लाहौर,
            : सागर-विजय (४), मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर,
                                                              '३७
     25
            : विश्वामित्र (४), सरस्वती प्रेस, बनारस,
                                                              '₹⊏
     22
            : मानसी (१), मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर,
            : विसर्जन (१), सूरी बर्ट्स, गनपतरोड, लाहौर,
                                                              3,₹
                                                              3₹'
            : कमला (४)
                               9:
     37
             : राधा (४), नाथूराम प्रेमी, नम्बई,
                                                              `४१
          'त्रप्रक': जय-पराजय (४), मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर,
                                                              '३७
             : स्वर्ग की भत्तक (४)
     33
             : सितारों के खेलं (२), भारती भएडार, लीड़र प्रेस, प्रयाग,
     33
                                                              380
             : उर्दू काव्य की एक नई धारा (२०), हिन्दुस्तानी एकेडेमी,
     ,,
                                        यू० पी०, इलाहाबाद,
             : कर्मिमयाँ (१), लीडर प्रेसं, इलाहाबाद
उपेन्द्रनाथदास गुप्त: दर्जी (१२), हिन्दी पुत्तक एजेन्सी, कलकत्ता,
             : छुन्दोमहोदधि-पिङ्गल (६), नयमलदासं, मेरठ,
उमरावसिंह
     ,, सं॰ : रहीम-रत्नाकर (१८), लन्दमी वेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्यास, १०२
            'कारुगिक': महाकवि श्रकवर श्रीर उनका काव्य (२०),
उमरावसिंह
                             ज्ञानप्रकाश मन्दिर, माछुरा, मेरठ, '२२
             : उपयोगितावाद (१५)
उमाद्त शर्मा सं : भारतीय देशभक्तों के कारावास की कहानी (८),
                              राजस्थान ऐजेन्सी, कलंकत्ता, '२१ द्वि०
डमानाथ मिश्रः खेतीवारी (१२) भाग १,खङ्गविलास् प्रेस, बाँकीपुर, '⊏६
```

"

```
उमाराङ्कर वाजपेयां, एम॰ ए॰, 'उमेरा': ब्रजभारता (१), गङ्का फाइन
                                            श्रार्ट प्रेस, लखनऊ, '३६
उमाशङ्कर शुक्क सं∙ः नन्ददास (१८), प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग,'४०
उमेश मिश्र, डा॰: विद्यापित ठाकुर (२),हिन्दुस्तानी एकेडमी यू॰ पी॰,
                                                        प्रयाग, '३७
उम्मेदलाल हरगोविन्द : कीर्तनावली (१६), गुजरात ट्रैक्ट एएड बुक
                                               सोसाइटी, सूरत, '६७
उषादेवी मित्रा : पिया (२),
                                               प्रेस,
                               सरस्वती
                                                      बनारस.
            : वचन का मोल (२)
                                                               ,
$£
    "
                                                               '३٤
         ः जीवनःकी मुस्कान (२) ,,
            ः पथचारी (२) ,,
     33
            : सान्ध्य 'पूर्वी (३), प्रभात साहित्य कुटीर, आजमगढ़
            : नीम चमेली (३), इचिडयन प्रेस, प्रयाग
                                                               388
उसमान : चित्रावली (२ प्रा०) खगड १-३, नागरी प्र० सभा,बनारस '१३
                                ऊ
कमरदान : कमर् कान्य (१), ऋर्जुनसिंह. जोषपुर,
कर्मिला शास्त्रीः कारागार (६),रवि फ़ाइन आर्ट प्रिपिटङ्क प्रेस, लाहौर, ३१
ऋषभचरण जैन : मास्टर साहब (२) हिन्दी पुस्तक कार्यालय,दिल्ली '२७
          : वंश्या-पुत्र (२),मुद्रक मराठी प्रेस, दिल्ली (प्रकाशक श्रज्ञात)'२९
ऋषभचरण जैन: ग़दर (२), मुद्रक जंगीदा ब्राह्मण प्रेस, दिल्ली
                                                               <sup>3</sup>30
            : बुर्केवाली (२)
                                                               ³₹ o
                                            77
                                                       22
            : सत्याग्रह (२)
                                                               'ą o
                                 37
                                             22
            : रहस्यमयी(२),फ़ाइन ऋार्ट प्रिंग्टिङ्ग काटेन, इलाहाबाद, ३१
             : भाई (२), गङ्गा फ्राइन ग्रार्ट प्रेस, लखनऊ;
                                                               '३१
             : भाग्य (२)
                                                               '३१
```

97

|                                                                      |                                  |          |           |                    |                    | •                 |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| ऋषभचरण                                                               | जैन : मधुकरा                     | (२),     | भाग १-    | २, मुद्रक जं       |                    |                   |  |
|                                                                      |                                  |          |           | •                  | दिल्ल              | ती '३३            |  |
| 21                                                                   | : मन्दिर-दीप                     | (२),     | मुद्रक,   | रूपवार्गो          |                    |                   |  |
|                                                                      |                                  |          |           |                    | दिल्ली             | ो, '३ <b>६</b>    |  |
| 77                                                                   | : बुरादाफरोश                     |          | :;        | 23                 | 23                 | , ś <i>o</i>      |  |
| 79                                                                   | : चौदनी रात                      |          | *7        | *>                 | "                  | ³३ <u>१</u>       |  |
| "                                                                    | : चम्पाकली (                     | (ર)      | 3?        | 23                 | "                  | o ʰ               |  |
| 53                                                                   | : मयखाना (                       |          | 53        | 71                 | 77                 | ,⁵⊄               |  |
| "                                                                    | : दिल्ली का व                    | यभिचा    | ₹ (२),    | राज्स्थान ्        | कडिपो, नई          | सङ्क,             |  |
| ~                                                                    | 125                              |          |           | ,                  | ं दिल्ल            | ी, '३८            |  |
| 23                                                                   | ः हर्रः, हुरईनस                  | (ર),     | मुद्रक    | रूपवास्पो          |                    |                   |  |
|                                                                      |                                  |          |           | *                  |                    | , '੩૬             |  |
| "                                                                    | : तीन इक्के (                    |          |           | इल, <b>२</b> ३ दां | रेयागंज दिह        | ग,'३६             |  |
| 31                                                                   | : दुराचर के व                    | प्रडु (३ | :), "     | >:                 | , ,                | , <sup>3</sup> 80 |  |
| ऋषिनाथ                                                               | : दुराचर क श<br>: ग्रलङ्कार- मां | ग्-मञ्ज  | खा (६     | प्रा॰) महा         | चार्य एएड          | कंपनी,            |  |
|                                                                      |                                  |          |           |                    | . बनार             |                   |  |
| ऋषिलाल साहु: पावस-प्रेमलता (१), लेखक, गौरा बादशाहंपुर, जौनपुर ०७     |                                  |          |           |                    |                    |                   |  |
|                                                                      |                                  |          | m         |                    |                    |                   |  |
|                                                                      |                                  |          | षु.       | <b>V</b>           |                    |                   |  |
|                                                                      | ः : साम्यवाद् (                  |          |           |                    |                    |                   |  |
| ए॰ बी॰ लहे, दीवानवहादुर: संसार की संघ शासन प्रणालियाँ (६), मध्य-     |                                  |          |           |                    |                    |                   |  |
|                                                                      |                                  |          |           |                    | ते, इन्दौर,        |                   |  |
| 'एक पत्रकार': ऋन्तरराष्ट्रीय रॉजनीति शब्द-कोष (१०), रामनाथ कामेश्वर- |                                  |          |           |                    |                    |                   |  |
|                                                                      | •                                |          |           | _                  | ाय, लखनः           |                   |  |
| 'एक भारती                                                            | य हृद्य': भा                     | रतभक्त   | ऐंड्यू ज़ |                    |                    |                   |  |
| •                                                                    |                                  | . •      |           |                    | खार, <b>बम्ब</b> ई |                   |  |
| ***                                                                  | : केशवचन्द्र से                  |          |           |                    |                    |                   |  |
| 'एक विधवा                                                            | r <sup>*</sup> : स्त्री-विलाप    | (१), :   | आयंद्पंर  | ए अंस, शा          | ह्जहांपुर,         | '⊏२               |  |

## Û

ऐलेन, जेम्स : उन्नित का मार्ग (१५ त्रानु०), चौधरी ऐग्ड सन्स, बनारस, '३७ १'
,, : शान्ति की त्रोर (१५ त्रानु०) ,, ,, '३७
,, : सफलता के सात साधन (१५ त्रानु०) ,, '३७
ऐडीसन : केटो-कृतान्त (४ त्रानु०), तोताराम वकील, त्रालीगढ़, '७६

## श्रो

श्रोङ्कारदास शर्माः उपासना तत्व प्रदीपिका (१७), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वश्वई, १०५ श्रोङ्कारनाथ 'दिनकर': उस श्रोर (१), मुद्रक, श्रोङ्कार प्रिपिटङ्क प्रेस, श्राङ्कारनाथ वाजपेयी: लच्मो (२), श्रोङ्कार प्रेस. इलाहाबाद, '१२ तृ० , श्रोङ्कारनाथ शर्माः वैक्युश्रम श्रेक (१२), उद्योग-मन्दिर, श्रवमेर '३३ , श्रोङ्कारनाथ शर्माः वैक्युश्रम श्रेक (१२), उद्योग-मन्दिर, श्रवमेर '३३ , श्रोङ्कारलाल शिवलाल शर्माः नम्ना-ए-जेवरात (१२), लेखक, ११६, कालबादेवी रोड, वम्बई '६७ श्रोडॉनेल, टी॰ एफ०ः कान्तिचक्र (२श्रनु०). लीडर प्रेस, इलाहाबाद, '३६

## क

कणाद: वैशेषिक सूत्रम् (१७ अनु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वस्वई, '६७ ,, : वैशेषिक दर्शन (१७ अनु०) महेशप्रसाद, मुरादाबाद, '६८ ,, : ,, (१७ अनु०) आर्थ पुस्तक-भवन, माईथान, आगरा कर्यठमणि शास्त्री:कॉंकरोली का इतिहास (६), विद्याविभाग, कॉंकरोली,'३६ कनाईलाल देरे:मीना-विज्ञान (१२), मीना प्रचार कार्यालय, कलकत्ता,'३७ कनिङ्कम: सिक्ख इतिहास (८ अनु०), नटवर चक्रवर्ती, कलकत्ता, '०६

```
क्लोमल, एम० ए॰: भारतवर्ष के धुरन्धर कवि (२०), फूजचंद वेलनगंज,
                                                    आगरा, '१५
                  : हर्बर्ट स्पेन्सर की अजेय मीमांसा (२०), इरिडियन
    "
                                                प्रेस, प्रयाग, '१६
                  : हर्बर्ट स्पेसर की ज्ञेय मीमांसा (२०), इण्डियन
    33
                                      प्रेस, इलाहाबाद, '१६ द्वि॰
                  : हिन्दी
                         प्रचार के उपयोगी
                                                साधन (१०),
    33
                               फूलचन्द, बेलनगञ्ज, श्रागरा, '२०
                  : संसार को भारत का सन्देश (ε),
    ٠,
                                  हिन्दी मन्दिर, जनलपुर,
                             त्र्रार्थशास्त्र (२०), पञ्जान
                                                          संस्कृत
    33
                      पुस्तकालय, सैदमिट्टा बाजार, लाहौर,
कन्हेयाप्रसाद मिश्र : विद्याशक्ति (१), जे॰ एन॰ शर्मा, गया,
                    तथा जीवनारायण मिश्रः बिहार के गृहस्थों का
    );
                             जीवन-चरित्र (१), लेखक, गया, '०३
कन्हेयालाल, बी॰ ए॰: देश-दशा (४) शिवरामदास गुप्त, बनारस,
                  ः वीर छत्रसाल (४)
                                         11
    37
                  : राष्ट्रीय शिचा का इतिहास श्रीर उसकी वर्तमान
    33
                     श्रवस्था (८); काशी विद्यापीठ, बनारस, १२६
     : कांग्रेस के प्रस्ताव [ १८८५-१६३१ ] (८), नवयुग प्रकाशन
                             मन्दिर, विद्यापीठ रोड, बनारस, '३१'
कन्हेयालाल, बी॰ ए॰, एल्-एल्॰ बी॰: इत्यारे का ब्याह (२), लेखक,
                                                इलाहाबाद , '३३
कन्हेयालाल: शील सावित्री (४) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
     : श्रञ्जना सुन्दरी (४)
                                                           :02
                              33
                                      "
                                                75
      : रतसरोज
                                                           350
                              22
                                     33
                                                23
कन्हेयालाल : बृहत् भक्तमाल भाषा (१६), श्रीकृष्ण पन्लिशिङ्ग हाउस,
                                                     ।मथुरा '३२
```

कन्हेयालाल गुप्त: चरित्र-चित्रख (६) हिन्दी साहित्य-प्रचार कार्यालय, १६२-६४ इरीसन रोड, कलकत्ता '२३ कन्हेयालाल दीव्वत: जापानी बाल कहानियाँ (३ बा०), गङ्गा फ़ाइन श्रार्ट प्रेस, लखनऊ, '३३ : विचित्र जीवजन्तु (१० वा०) 53 कन्हैयालाल पोद्दार : काव्य-कल्पद्रुम (६), भाग १-२ वङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '०१ : अलङ्कार-प्रकाश (६), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, १०२ 23 : संस्कृत साहित्य का इतिहास (दो-भाग) (२०) ;5 रामविलास पोद्दार स्मारक ग्रन्थमाला कार्यालय, नवलगढ़, '३८ : हिन्दी मेघदूत विमर्श (२०), सम्पादक, कलकत्ता, '२३ रिप्रिन्ट कन्हैयालाल, परिडत : छन्द-प्रदीप (६), गवर्नमेराट प्रेस, इलाहाबाद, १७५ फन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी : पृथ्वीवल्लम (२ अनु०), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, भाँसी, '३१ ,, ः गुजरात के नाथ (२ अनु०), नाथ्राम प्रेमी, बम्बई, कन्हैयालाल, मुंशी: कहानी कैसे लिखनी चाहिए (६), इरिडयन प्रेस, इलाहाबाद, '३२ कन्हेयालाल; लाला : शारदा विलास (१), ग्राशिक हुसैन, त्रागरा,'⊏३ कन्हेयालाल वर्मा, एम० ए० : नाज़ी जर्मनी (६), कैलाशनाथ भागव, बनारस, '३७ : भारतीय राजनीति ऋौर शासन पद्धति (E), एजुकेशनल पब्लि-शिङ्ग हाउस, बनारस, '३६ : भारतीय शासन (६), नन्दिकशोर व्रदर्स, बनारस, कन्हैयालाल शर्मा : विज्ञापन-विज्ञान (१२) लेखक, १४७, हरीसन रोड, कलकत्ता, '२२ कन्हेयालाल शर्मा : सफल दूकानदारी (१२), हिन्दी प्रचार कार्यालय चितरञ्जन एवेन्यू, कलकत्ता, '२२ !

```
कन्हैयालाल शास्त्री : वल्लभाचार्य-दिग्विजय (७), भाग १ वङ्कटेश्वर प्रेस,
                                                      बम्बई, '०४
कुट्टैयालाल श्यामसुन्दर त्रिपाठी : उपन्यास-मराडार (२), भ्रेम-सञ्चारक
                                          कम्पनी, मुरादाबाद, '१६
कपिलःसांख्य-दिवाकर (१७ अनु०), वापालाल मोतीलाल, अहमदा-
                                                       वाद, '८७
      : सांख्य-दर्शन (१७ ऋनु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                             ,E4
              (१७ श्रनु०), वैदिक प्रेस, श्रनमर,
      : सांख्य दर्शन [ईश्वरकुष्ण की कारिका सहित], (१७ अनु०),
  11
            इरियाना शेखाबाटी ब्रह्मचर्याश्रम, भिवानी
         : गीता (१७ अनु०), लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्याण १९५
कपिलदेव द्विवेटी: संस्कृत विद्या का इतिहास (२०), शास्त्रीय प्रन्य
                                               माला, बनारस, ११३
कार्यलदेन नारायणसिंह: निर्भारिणी (१). ज्ञानोदय प्रकाशन मन्दिर,
                                                      छुपरा, ३३२
         : बन्दी (१), विद्याभास्कार बुकडिपो, बनारस,
         : प्रेममिलन (१), साहित्य-सेवक कार्यालय, बनारस,
कपिलदेव मालवीय : पञ्जाब-रहस्य (६), ऋभ्युद्य प्रेस. इलाहाबाद, '१६
क्वीर
        : त्रनुरागसागर (१७ प्रा०), ( गुलशनं ए-पञ्जाब-प्रेस,
                                                रावलिपराडी, '०२
                ,, (१७ प्रा०), लखनऊ प्रिएटङ्ग प्रेस, लखनऊ, '०३
    53
                ,, (१७ प्रा०),कन्हैयालाल बुक्सेलर, पटना, सिटी, १०७
                ,, (१७ प्रा॰), लद्दमी वेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्यास,
                ,, (१७ प्रा०), विश्वेश्वर प्रेस, बनारंस,
         : श्रात्मबोध (१७ प्रा•), सुखरामदास मनधोरसिंह, हैदराबाद
                                                  ( सिन्घ ), '०१
कबीर : एकोत्तर शतक [सटीक],(१७ प्रा०) वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई, '२०
         : काफ़िर बोघ (१७ प्रा॰), मगवानदास राम जी, यवोला, १६२
```

```
: रमैनी (१७ प्रा॰), महाराज विश्वनाथसिंह, बनारस
    : शब्दावली (१७ प्रा०), गनपतिदास लस्त्रमनदास, तेपाड़ी,
                                          ( मध्यप्रान्त ) द्विल्ल्
"
    :,, (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रस, इलाहाजाद,
                                                       '१३
     : त्र्राखरावती (१७ प्र०)
37
     : शतक [ टीका॰ ग्रखेराय ] (१७ ग्रनु॰), बललनदास साधु,
 33
                                     कवीरचीरा, बनारस '०१
 33
      : बोधसागर माग १-६ [सं० युगलानन्द] (१७ प्रा०)
                                         वेङ्कटेशवर प्रस, वम्बई
     -सागर [सं॰ युगलानन्द] (१७ प्रा०). वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                         भाग १-३, लच्मीवेङ्कटेश्वर
                                                         प्रेस,
                                                  कल्याण, '२१
       : ,, (१३ प्रा०),
       : साखी (१७ प्रा०) भाग १-८, गङ्गाप्रसाद वर्मा ब्रद्स प्रस
                                                 लखनऊ, '६६,
        : साखी-संग्रह (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, '१८
         : हंसमुक्तावली (१३ प्रा०), रामलाल द्यालदास, बुलसर,
                                                      स्रत, 'ध्र
         : इंसमुक्ता-शब्दावली (१७ प्रा०), जगन्नाथदास गुरवखश,
                                                      बम्बई, '०५
          : ज्ञानसमाज (१७ प्रा॰) गुलजारे हिन्द प्रेंस, गुड़गाँव, १६९
          ঃ ज्ञानसमाज ग्रन्थ (१७ भ्या०), रामकृष्ण, मुरादाबाद,
     , 77
           : —लीलामृत (१७ प्रा॰) भाग १ [ दस । ग्रन्थ | छुगनलीत
      "
                                           निगमचन्द, बड़ौदा, '६३
      9:
           :--चा ग्रन्थ (१७ प्रा०), डी॰ बी० पाठक, बम्बई,
                                                              <sup>7</sup>34
           : बीजक (१७ प्रा॰) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
    ,, : पूरा वीजर्क (११ पा०) प्रेमचन्द, मैक्लियड स्ट्रीट, कलकत्ता,
```

```
कबीर : बीजक [पूरनदास कृत तृज्या तथा कुञ्जी सहित] (१७ प्रा०)
                                    बाबा देवीदास, लखनऊ, ६२
         : बीजक मूल (१७ प्रा॰) गङ्गाप्रसाद वर्मा ब्रदर्स, लखनऊ, ९८
         : बीजक [ पूरनदास कृत तृज्या सहित ] (१७ प्रा०), वेङ्कटेश्वर
 22
                                                प्रेस, बम्बई, '०५
         : बीजक और तृज्या (१७प्रा०) गोवर्धनदास गुरुगण्पति साहब,
 32
                                                   जम्बूसहर '०५
         : बीजक[सटीक](१७ प्रा०) बालगोविन्द मिस्त्री, इलाहाबाद, '०५
 31
         : बीजक [सटीक] (१७ प्रा०) पुरुषोत्तम मावजी, बम्बई
        :--वाणी (१७
                                             फ़ीरोजशाह मदन,
                        प्रा॰), बहरामजी
 "
                                                     बम्बई, १०
        : भनित प्रकाश (१० प्रा०), [सं० परमानन्द साधु] कोहेनूर,
 33
                                               लाहौर '८३ रिप्रिंट
        : बीजकसार कवीर पन्थ (१७ प्रा०), मुं० प्रियालाल, शाह-
 "
                                                   बहाँपुर, '७६
         : उपदेश-रतावली (१७ प्रा०), भारतबन्धु प्रेस, ग्रलीगढ्, '८२
         : कत्रीर-दर्नेण (१७ प्रा०), सेठ वली मोहम्मद पीर मोहम्मद,
 33
        ः —प्रन्थावली (१७ प्रा०), इपिंडयन प्रेस, इलाहाबाद, '२८
कमल कुमारी देवी : गोस्वामी तुलसीदास का जीवनचरित्र (१८), लच्मी
                                      वेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्याण, '६५
कमलघारीसिंह: मुसलमानों की हिन्दी सेवा (१६), साहित्य-भवन लि॰
                                                इलाहाबाद, 'इप्र
कमलाकर मद्द: निर्णयसिन्धु [सटीक] (१७ ऋनु०), नवलिकशोर प्रेस,
                                                   लखनऊ, '६४
             : निर्णियसिंघु (१७ अनु०) किशनलाल श्रीधर, बम्बई, १०१
```

कमलाकर मिश : त्रालू त्रौर इसकी खेती (१२), ऐग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट

प्रयाग, '४१ !

```
कमलाकर मिश्र: धान श्रीर इसकी खेती (१२) ऐग्रीकल्चरलइस्टीट्यूट,
                                                   प्रयाग, '४१ !
कमलाकान्त : प्रवासी (४), तुलसीप्रसाद, खेतान हाउस, नकरिया स्ट्रेस्
                                                  कलकत्ता, '४१
कमलाचरण मिश्रः ग्रद्भुत नाटक (४), भारत जीवन प्रेस, बनारस, '८४
कमला देवी: कमला-मजन-सरोवर (१), गोविन्दसहाय, विजनीर, '०८
कमलापित त्रिपाठी शास्त्री : मौर्यकालीन भारत का इतिहास, (८), इिएडयन
                                            प्रेस, इलाहाबाद 'र्द
कमलापति द्विवेदी : हिन्दी-स्वप्न (१०), लेखक, लाहौर,
कमला प्रसाद वर्मा : भयानक भूल (७), बिहार बन्धु प्रेस, बाँकीपुर, '०४
            : कुल-कर्लाङ्कनी (२) बालमुकुन्द वर्मा, कचौड़ी गली,
                                                   बनारस, १४२
कमलावाई किवे : वाल-कथा (३ अनु०), हिन्दी-साहित्य सम्मेलूज,
                                                इलाहाबाद,
करणीदान : भैरव विनोद (१), महाराज भैरवसिंह, बीकानेर,
कवि किङ्कर सं∙: रसखान-रतावली (१८), भारतवासी प्रेस, दारागञ्ज,
                                                     प्रयाग, '४१
            : घनानन्द-रत्नावली (१८)
                                                           '४१
            : पद्माकर-रत्नावली (१८)
                                                           ,
88,
                                            52
करनिंह: कर्णामृत (१), लेखक, चन्दौली, अलीगढ़,
                                                           .'₀६
करुणापति त्रिपाठी : शैली (६), सीताराम प्रेस, बनारस,
                                                           '४२
कर्यों किंव सं : काव्य-कुसुमोद्यान (१९ प्रा॰), द्वारिकाप्रसाद, शाह-
                                                   जहाँपुर, 🐫 १
            : अनुराग-वाटिका (१ प्रा०) विनोद प्रेस, स्रलीगढ़, '१३
कलकत्ता बुक ऐराड लिटरेचर सोसाइटी : हिन्दी कोश (१), ई॰ जे॰
                                  लाज्ञरस ऐराड कं० बनारस, '७१
कल्याण बख्श माथुर: वायुमगडल (१४), विज्ञान-परिषद, इलाहाबाद,
                                                           380
```

कल्याण विजय गिंशा: अमण भगवान महाबीर (७), के॰ बी॰ शास्त्र संग्रह समिति, जालौर, '४२ क्ल्यायाचिह शेखावत: सत्यानन्द (२), गङ्गाप्रसाद भोतिका, कलकत्ता, '२४ कर्देशो : राजतरङ्गिणी (= त्रानु •) तरङ्गी १-३ (त्रानु • नन्दिकशोर शर्मा) मारतिमत्र प्रेस, कलकत्ता '९६ : हिन्दी राजतरिङ्गणी (< ग्रनु॰), (१२), सुलभ पुस्तकमाला कार्यालय, बनारस, '४१ कस्तूरमल बाँ ठिया : हिन्दी बहीखाता. (१२), हैरिदास वैद्य, कलकत्ता, '१६ : ब्यापारिक पत्र व्यवहार (१२), गाँधी हिन्दी पुस्तक भएडार, बम्बई, '२३ : कम्पनी व्यापार प्रवेशिका (६), मध्य-भारत हिन्दी साहित्य समिति. इन्दौर, '२४ : रूई ब्रौर उसका मिश्रग् (१), जयानीराव काटन मिल्स, ग्वालियर, <sup>१</sup>२५ कहानजी धरमसिंह सं० : साहित्य-संग्रह (१६), भाग १. सम्पादक, बम्बई, થ3° काञ्चन परिडत : धनज्जय-विजय [ ऋनु० हरिश्चन्द्र ], ऋनुवादक, चौखम्भा, बनारस, '८३ काँटन, सर हेनरी : नवीन भारत (६ अनु ०), राजस्थान प्रेस, अजमेर, '०५ कल्यागीदत्त त्रिवेदी : गल्पगुच्छ (३), हरिदास ऐएड कं० कलकत्ता, '१६ कान्तानाथ पाएडेय 'चोंच': टालमटोल (५), चौघरी ऐएड एन्स, बनारस, '३५ 3€, : छुड़ी बनाम सोंटा (५) : चूना घाटी (५) कान्तिनारायण मिश्रःप्रसव-विद्या (१३), लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस,कल्याण, १४१ कामताप्रसाद गुरु: हिन्दी भाषा वाक्य-प्रथक्करेस (१०), मुहस्मद यूसुफ़खाँ, बुकंसेलर, गोल बाज़ार, रायपुर, '१६०० ,, : पार्वती और यशोदा (२), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद,

```
कामताप्रवाद गुरु: हिन्दी व्याकरण (१०), नागरी प्रचारिणी सभा,
                                                     बनारस, १२०
      ः पद्य-पुष्पाञ्जलि (१), नर्मदाप्रसाद मिश्र, जवलपुर,
                                                            'nΣĘ
      : मुदर्शन (४) रामनारायण लाल, इलाहाबाद,
कामताप्रसाद जैन : संचित्र जैन इतिहास (८), एम० के० कपडिया,
                                                            188
                                                      सूरत.
      सं॰ : प्रतिमा लेख-संग्रह (८), जैन सिद्धान्त भवन, त्रारा,
कामतामसाद तथा गङ्गाराम : सङ्गीतमाला (१६), श्रमर प्रेस, बनारस,'দ४
                                                            308
कामन्दिक: नीतिसार (१५ अन्०), मित्र-विलास प्रेस, लाहौर,
                                                            308
                                 वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
  55
                                                            $3°
कार्त्तिकप्रसाद खत्री : उषाहरख ४४), हरिप्रकाश प्रेंस, बनारस,
      ः महाराज विक्रमादित्य (७), नारायण प्रेस, मुज़फ़्फ़रपुर,
                                                            ₹3°
      ः मीराबाई (१८)
      : श्रहल्याबाई (७), लेखक, बनारस,
     ः दीनानाथ (२) फ्रोड ऐएड कम्पनी, मथुरा,
      : पाकराज या मोहनलाल (१२)
      : कबित्त रताकर (१) बी० एम० ऐएड सन्त, बनारस,
      : श्रङ्कारदान (१) मनोहरलाल, बनारस,
कॉलरिक: बृद्ध नाविक (१ अनु०), मोहनलाल वासुदेव, आगरा, '२६
कालिकाप्रसाद: राधा बी का नखिशिख (१), मिर्याराम, इलाहाबाद, '१६
कालिकाप्रसाद अमिहोत्री : प्रफुल्ल (४), गङ्गाप्रसाद वर्मा ऐगड ब्रदर्स,
                                              प्रेस, लखनऊ, १६५
कालिकाप्रसाद सिंह: रामरसिकशिरोमनि (१), सारन सुधाकर् पुँस,
                                                      सारने हैं ६
                   : मानस तरिङ्गस्मी (१), लेखक, छपरा,
कालिदास : ऋतु-संहार [अनु ० जगमोहन सिंह] (१ अनु ०), अनुवादक,
                                बेत्ल (मध्यप्रान्त) '८८ द्वि॰
                                वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
  ::
```

```
श्रिनु ॰ महावीरप्रसाद द्विवेदी] द्वारिका-
कालिदास: ऋतु-तरिङ्गणी
                                             नाथ, कलकत्ता, १६१
                              इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद,
         : ऋतु-संहार
 ` 72
                              निर्ण्यसागर प्रेस, बम्बई,
         "
         : कुमारसम्भव [टी॰ अनु॰ कालीचरण], (१ अनु॰) नवलिकशोर
 "
                                             प्रेस, लखनक, '६०
                         इंग्डियन प्रेंस इलाहाबाद,
                         [महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत , सार मात्र]
 33
              33
                              नागरी प्रचारिखी सभा, बनारस, '०२
      : गौरी-गिरीश [श्रनु० हरिमङ्गल मिश्र], (१ श्रनु०) खङ्गविलास
                                              प्रेंस, बाँकीपुर, '११
      : मेघदूत[अनु ० लच्मण[संह](१अनु ०) इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद
          ,, [अनु ० जगमोहन सिंह] (१ अनु ०) अनुवादक, विजय-
  77
                             रांघवगढ़, बिलासपुर (मध्यप्रान्त) '८४
  ም
                              सीतारामी (१श्रन्०)
                     लाला
                                                      अनुवादक,
  22
                                                   फैज़ाबाद, '६३
              [मिल्लिनाय की टीका समेत] (१ अनु०) वेङ्कटेश्वर प्रेंस,
  55
                                                   बम्बई, '१६००
         धाराधर-धावन ,, भाग १ [ राय देवीप्रसाद 'पूर्या' अनु० ]
  23
                                    (१ अनु०) अनुवादक, कानपुर
                        भाग २ (१ अन्०) रसिक समाज, कानपुर, '०२
  33
                 23
                          [ अनु ० लच्मीधर वानपेयी ] (१ अनु ०)
           •सेघदूत
  "
                                   इिख्डयन प्रेस, इलाहाबाद, '११
  7
                     [ त्र्रानु॰ महावीरप्रसाद द्विवेदी ] (१ त्र्रानु॰) '१६
                         [ अनु • केशवप्रसाद मिश्र ] (१ अनु •)
                ;;
  "
                                 साहित्य प्रेंस, चिरगाँव, भाँसी, रें२४
             रघुवंश (१ ऋनु०) [ ऋनु० लाला सीताराम] (३ ऋनु०)
   33
                                        अनुवादक, फैज़ाबाद, '८६
```

```
[टीका॰ ज्वालाप्रसाद मिश्र ] (१ अनु॰
कालिदासः -
                                       वेङ्कटेश्वर प्रेंस बम्बई, 'ह् ५
                              म्बुमञ्जल मिश्र, जवलपुर,
    17
                               इिखयन प्रेस, इलाहाबाद,
    52
        : रघुवंश (१ ऋनु०), रघुनन्दन सारस्वत, श्रागरा,
              मालविकाग्निमित्र [ ऋनु० लाला सीताराम ] (४ ऋनु०)
    27
                                   अनुवादक, कानपुर, हैह
गौरीशङ्कर ज्यास, इन्दरगढ़,
    '27
                                              कोटा रियासत, '०६
                               जगदेव पाग्डेय, बबुरा 'श्रारी, '२५
        : विक्रमोर्वशी (४ अनु०). गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, ' '७३
        : शकुन्तला (४ त्रानु०) एजुकेशन सोसायटी प्रेस, बम्बई, '८८
              [अनु॰ लच्मणसिंह] (४ अनु॰) ई॰ जे॰ लाजरस,
    ,,
                                              बनारस, 'दद किं
        : श्रुतनोघ (६ स्रनु०) नर्मदाप्रसाद माखिक, लहरियाराय, '२८
कालिदास ; जंजीरा [ सं० रामस्वरूप शर्मा ],(१ प्रा०) श्रार्थ-भास्कर
                                            पेस, मुरादाबाद, 'हद
कालिदास कपूर सं०: साहित्य अमीचा(६).इिएडयन प्रेस, इलाहाबाद, '३०
           ,, शिस्ता-समीत्ता (१६), नवलिकशोर, लखनऊ,
कालिदास माखिक : सरल न्यायाम (१३), नागरी प्रचरिखी समा, काशी,
                                                            200
                : राममूर्ति श्रौर उनका न्यायाम (१३), लेखक, मिश्र
    93
                                             पोखरा, जनारस, 193
कालीचरणिंह: ग्रमहरा (?), लेखक, ग्रमहरा जि॰ पटना,
                                                           Po:
कालीपसाद : दिल्ली पतन (१) लेखक दालमण्डी, कानपुर,
                                                           ³ २ १
कालूराम: काव्य, भूमिका (६), सद्धर्म प्रचारक प्रेस, जलन्वर,
                                                           '०१
कालेलकर काका : जीवन साहित्य (६ अनु०) जीतमल लू शिया, अजमेर,
                                                           '२७
```

```
कालेलकर काका : कला—एक जीवनदर्शन (६ अनु०) जीतमल, लू णिया,
                                                  श्रंनमेर,
         : गांधीवाद : समानवाद (१५ अनु०) सत्ता साहित्य मण्डल,
                                                 नई दिल्ली, '३६
          : सप्त-सरिता (५ श्रनु०)
          ः चलती हिन्दी (६) हिन्दी प्रचार सिमिति, वंघी,
          ः लोकजीवन (१५ त्रमु॰) सस्ता साहित्य मयहल, नई दिल्ली २३
कावागुची इकाई: तिन्त्रत में तीन वर्ष (८ अनु०), हिन्दी पुस्तक एर्नेसी,
                                                     कलकत्ता २२
 काशीगिरि 'बनारसी': लावनी ब्रह्मज्ञान (१) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ '७७
                लावनी (१) हनीफी प्रेस, दिल्ली,
                                                        '৩৩ দ্ধিত
                ख्याल (१) वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई
 काशीनाथ : कान्य संग्रह पञ्चाङ्ग (६) वनारसीप्रसाद, वनारस,
                                                             ३७७
काशीनाथ खत्री: बालविवाह की कुरीति (१७) लेखक, छिरछा, इलाहा-
                                                        वाद, 'दइ
          : मनुष्य के लिए सचा सुल किसमें है ! (१७) ,,
          : मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है ! (१०)
      27
                                                             ²⊏<u>'</u>
          : उत्तम वक्तृता देना सीखने का विधि श्रौर नियम (१०),,'८৩
          : तात्रीज (१७) केशवचन्द्र खत्रो, खिरसा, इलाहात्राद,
          : ग्राम पाठशाला और निकुष्ट नौकरी (४) भारत जीवन
                                                बनारस 'ह३ द्वि॰

    भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र (८) लेखक, सिरसा,

                                                  इलाहाबाद, '०२
          : भारतवर्ष की विख्यात रानियों के चरित्र, लेखक, खिरसा,
                                                  इलाहाबाद, '०२
                                                             ११७
 काशीनाथ वर्मा : समय (४) भगवानदास वर्मा, बनारस,
                                                             ,दद
 काशीनाथ शर्मा : सदासुखी, (१५) लेखक, कलकचा,
     २६
```

```
: गौहर जान (२) वैजनाथ प्रसाद बुकसेलर, बनारस, '१२
काशीप्रसाद
काशीप्रसाद जायसवाल : हिंदू राज्यतंत्र, भाग १ (८ अनु ०) नागरी प्रचा-
                                           रिशी सभा, बनारस, १२७
              : श्रंधकार युगीन भारत (८ श्रनु०)
                                                              3 SE
काशीप्रसाद विद्याविनोद : चाँद बीबी (४ श्रनु०) उदयलाल कासलीवाल,
                                                       बम्बई. '२०
(किलोल ?): ढोला मारूरा दूहा (२ श्रनु०) [सं० रामसिंह, सूर्यकरण
           पारीक तथा नरोत्तमदास स्वामी] नागरी प्रचारिगी सभा,
                                                      बनारस, 12४
किशनचन्द 'जोबा' : भारत-उद्धार (४) मुद्रक, वेताव प्रिंटिंग वर्क्स,
                                                        दिल्ली '२२
            : इमारा देश (१) लाबपतराय साहनी, लाहीरी गेट, लाहौर,
     55
                                                              '२२
                                                              20/2
             : ग़रीब हिन्दुस्तान (१) संतर्सिह पेंड सन्स, लाहोंर,
     "
             : पिद्मनी (४) मुद्रक-वेतात्र प्रिटिंग वर्क्स, दिल्ली,
                                                              '२३
     33
             : शहीद सन्यासी, (४) लाजपतराय ऐंड सन्स, लाहीर
                                                              <sup>१</sup>२७
     92
             : बीरवल विलास (३) किशनलाल श्रीधंर, बम्बई
                                                              ,
08
किशनलाल
             : सवैया-शतक (गुरुमुखी अज्ञर) (१) अमर प्रेस, अमृतसर,
किशन सिंह
                                                              '⊏७
किशोरीदास वानपेयो : साहित्य-मीमांसा (६) साहित्यरत्न-भंडार, त्रागरा,
                                                              <sup>7</sup>२८
             ः रस ग्रीर ग्रलङ्कार (६) नाथूराम प्रेमी, बम्बई
                                                              '३१
     11
            ः साहित्य की उपक्रमणिका (६) नाथूराम प्रेमी, बम्बई 'ङ्र्
             : सुदामा (४) पटना पब्लिशर्स, पटना,
                                                              'ąĘ ′
             : लेखन कला (६) हिमालय एजेन्सी, कनखल
                                                              '४१
किशोरी लाल : सोने की माया (१५ अनु०)
                                                              '४१
            ः गोस्वामी : त्रिवेखी (२) लेखक, वृन्दाबन,
```

```
: स्वर्गीय कुसुम (२)
                                                             '≂Ę
    "
                                                       "
                                               33
            : प्रण्यिनी-परिख्य (२) भारतजीवन प्रेष्ठ, बनारस,
                                                             'E0
   77
            : हृदय-हारिणी (२) लेखक, वृन्दावन,
                                                           1 03
    "
                                                           1 03°
            : लवङ्गलता (२)
    נג
                                                नवलिकशोर
            : मयङ्ग-मञ्जरी
                                  [महानाटक]
                           (8)
    77
                                                    लखनऊ,
                                                              308
            : कुष्टुम कुमारी (२) लेखक, चृन्दाबन
    77
            : लीलावती (२)
                                                              108
    "
                                  97
                                          77
                                                         १०२ दि०
            : प्रेम-रत्नमाला (१)
    97
                                  33
                                          33
            : प्रेम-वाटिका (१)
                                                              ,05
    71 .
                                                              '°≤
            : राजकुमारी (२)
    77
                                          33
                                                              , ०५
            : तारा, भाग १-२ (२)
    73
                                          23
                                                              ,
9
            : कनक-कुसुम (२)
                                  37
    77
                                           33
            : चपला, भाग १-४ (२)
                                                            303-8
    1)
                                           33
                                                              308
            : नाट्य सम्भव (४) देवकीनन्दन खत्री, बनारस
    71
            : चन्द्रावती (२)
                                                              104
                                           25
    22
            : हीराबाई (२)-
                                                              7 o 4
                                  33
                                           33
    17
            : चन्द्रिका (२)
                                                              70Y
    "
                                  33
            : कटे मूँड की दो-दो बातें (२) बालमुकुन्द वर्मा, बनारस,
                                                              '•¥
    73
            : मल्लिका देवी (२)
                                                              , ox
    22
                                           "
            : सावन सुहावन (१)
                                                              70Y
    "
            : इन्द्रमती वा वनविहिङ्गनी (२)
                                                              30€
    "
                                                          23
            : तरुण तपस्विनी वा कुटीर तपस्विनी (२) ,,
                                                              '०६
    17
            : याकृती तख्ती या यमन सहोदर (२) "
                                                              <sup>3</sup>0Ę
    53
                                                         32
किशोरीलाल गोस्वामी : जिन्दे की लाश (२) लेखक, वृन्दावन,
                                                              '∘Ę
            : लखनक की क्षत्र या शाहीमहल (२) भाग १-३ ,, ,,
    53
            : पुनर्जन्म या सौतियाडाह (२)
                                                              ,
00
    33
                                                        ,, ,05-60
            ः माघवी-माघव, भाग १-२ (२)
                                                22
    "
```

```
किशोरीलाल गोस्वामी: नन्हेलाल गोस्वामी (७) लेखक, दु दावन '१० १
            : सोना ग्रौर सुगन्धि वा पन्नाबाई (२) भाग १-२ '१०-१२
            : लालकुँवर वा शाही रङ्गमहल (२) रामदयाल श्रप्रवाल,
     93
            : रिजया बेगम (२) लेखक, चृन्दाबन
            : श्रॅगूठी का नगीना (२)
            : गुप्त गोदना, भाग १-२, २) छत्रीलेलाल गोस्वामी,
     55
                                                    मथुरा, '२३
            : भारतेन्दु भारती (१८)
 किशोरीलाल घ० मशरूंवालाः गीता-मंथन (२० श्रनु०) सस्ता साहित्य
                                      मएडल, नई दिल्ली, '३६
 किशोरीलाल घ० मशरूंवाला: गाँघी-विचार-दोइन (७ श्रुनु०) सस्तो
                                    साहित्य मण्डल, अनमेर, '३३
किशोरीलाल शर्मा संव: मृत्यु-परीला (१३) लेखक, हापुड, मेरठ,
           ः सुदामा-विनोद (१) लेखक, पटना,
 कुन्दकुन्दाचार्यः समयसार नाटक (४ श्रनु०) [श्रनु० बनारसीदास जैन]
                                       .सूर्यभान, मुरादाबाद, '६६
                              ज्ञानी रामचन्द्र नागा, कम्बोज, '२४
                  22
                            छुगनलाल बाकलीवाल, बम्बई, '२६
                   33
 कुन्दनलाल : लघुरस कलिका (१) बैजनाय शर्मा, लखनऊ,
           श्रौर जगतचन्द रामोला : सत्यप्रेम (२) गढ्वाली प्रेस,
                                                 देहरादून, '६३
 कुन्दनलाल गुप्त : सरल मनोविज्ञान (१५) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, '२१
          ः राजस्व ऋौर इमारी दरिद्रता (६) शुद्ध खादी भगडार
 कुमारप्पा.
                                                 कलकत्ता, '३०
i कुमार द्वदय : सरदार (४) एल० डी॰ वानपेयी, इलाहानाद,
            : निशीय (४)
                                                         '₹४
            ः ममावशेष (४) केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद,
```

```
ंकुबेरं उपाध्याय : दत्तक-चन्द्रिका (१७ अनु०) अलवर्ट प्रेस, लाहौर, '८२
 कुलपति मिश्रः रसरहस्य (६ पा०) [सं० बलदेव प्रसाद, मिश्र]
                                     इंग्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १६७
ॅर्कुवर कन्हेया जू: बुन्देलखराड केसरी (१८) मारत प्रेस, बनारस, '०६-८
              : हिन्दुओं के ब्रत और त्योहार (१७) हिन्दी मन्दिर प्रेस,
      "
                                                   इलाहाबाद, '३१
              ः वीरों की कहानियाँ (⊏बा०) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, '३५
 कुशीराम : राजा हरिश्चन्द्र (४) महादेव शर्मा, पटना,
 कुइने जुई: जलद्वारा रोगों की चिकित्सा (१३ अनु॰) काशीनाय
                                     खत्री, सिरसा, इलाहाबाद, '८७
       : त्रारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या (१३ ऋनु०) श्रोत्रिय
                                          ब्रह्मस्वरूप, विजनौर, '०४
       : बच्चों की रत्ता (१३ अनु०) महावीरप्रसाद पोद्दार, कलकत्ता, '२१
       : श्राकृति-निदान (१३ श्रनु०) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, '२३
 कृपानाथ मिश्र: मिण् गोरवामी (४) पुस्तक भगडार, लहरियासराय,
                                                     दरमङ्गा, '३१
      : बालकों का योरोप (६ बा०)
                                                 33
      : विदेश की बातेंं (६) इफ्डियन प्रस, इलाहाबाद,
                                                             '३२
      : ब्यास (२) रामेश प्रिन्टिङ्ग वर्क्स, पटना,
                                                             '३२
कृपानिवास : पदावली (१ प्रा०) छोटेलाल लद्दमीचन्द, लखनऊ,
                                                             108
कृपाराम : हित-तरिङ्गगी (६ प्रा॰) भारत-जीवन प्रेस, बनारस,
                                                             'શ્પ્ર
कृष्णकान्त मालवीय : संसार-सङ्कट (८) अम्युदय प्रेस, इलाहानाद,
                                                             ?₹0
                   : सोहागरात (१७) पद्मकान्त मालवीय,
                                                             '२७
    "
                   : मनोरमा के पत्र (१७),,
                                                             '२८
                                                        33
                   : मातृत्व (१३)
                                                             '३१
                                                            ,३४
कृष्याकुमार लाल : युगल बोड़ी (१८) लेखक, बरेली,
कृष्णकुमारी देवी: श्रमागी बहनों की श्रातम-कहानी (३) श्रादर्श हिन्द
                       पुस्तकालय, चित्रक्षन एवेन्यू, कलकत्ता, '३०
```

```
कृष्णकुमारी देवी: ज़चा (१३) गङ्गा पुस्तकमाला, कार्यालय लखनऊ,'३२<sup>५</sup>
कृष्णगोपाल माथुर: वक्तृत्व-कलां (११) नर्भदाप्रसाद मिश्र जनलपुर, '१८
         : व्यावहारिक विज्ञान (१४) [ मध्यभारत हिन्दी साहित्य
                                    समिति ! ] भालरापाटन, '२०
            माथुर : ग्रनोखे रीति-रिवाज (६) नर्मदाप्रसाद मिश्र,
                                                     जवलपुर, <sup>१</sup>२२
कृष्णचन्द धर्माधिकारी: ज्ञान-प्रदीप
                                    (१७), महेन्द्रनाथ
                                                     कलकत्ता, १७४
                       : सम्यक्त निर्ण्य (१७)
                                                              198
                                                      75
कृष्णदत्तः भाषाभूषण (१४। श्रहमदी प्रेस, दिल्ली,
                                                              '⊏७
कृष्णादत्त शर्मा : बुद्धि फलोदय (३ प्रा०) गवर्नमेखट प्रंस, इलाहाबाद,
              : हरिश्चन्द्रोपाख्यान (१) श्रीदत्त शर्मा, इलाहाबाद, '१४
कृष्णदास: ज्ञान-प्रकाश (१७) कानजी भीमजी, बम्बई,
                                                              3000
कृष्णदास उदासी सं०: कबीर पदसंग्रह (१८) सम्पादक, बम्बई,
                                                              '⊱⊏
कृष्णदास कविराज : चैतन्य चरितामृत (७ अनु०) गौड़ीश्वर वैष्णव
                                                प्रेस, वृन्दाबन, १०१
                                नित्यस्वरूप ब्रह्मचारी, वृन्दावन, '०३
 कृष्णदास गांधी : कताई-गणित (१२) हिन्दुस्तान तालीमी सङ्घ, वर्धा,
                                                               <sup>7</sup>80
 कृष्णदेव नारायण सिंह 'कनकलता': अनुराग-मुकुल (१) लेखक, अयोध्या,
                                                               ³⊏६
                                 ः सनेइ-सुमन (१) लेखक, छपरा, '८७ू
      55
                                                              ,०४
          : श्रतुराग-मझरी (१) महन्त, लद्मण किला, त्रायोध्या,
          : कनक-मझरी (१) तेखक, त्र्रयोध्या
                                                               388,
 कृष्णदेव प्रसाद गौद 'बेढब': बनारसी एका (३) बजरङ्गवली, बनारस, १३५
                 : बेदब की बहक (१) रणाजीतसिंह, बनारस,
                                                               3$₹
                ः मस्रीवाली (३) कलाकुञ्ज, बनारस,
                                                               १४२
      72
```

```
कृष्णदेव शुरण्धिंह 'गोप': माधुरी (४) खङ्ग विलास प्रेस, वाँकीपुर, 'म्ह
कृष्णदेव शर्मा : सूर का एक पद अथवा सूरवंश निर्णय (१८) लेखक,
                                                  देहरादून, '४१
              : प्रेमरल (१) ब्रजमोहनलाल, ऋलीगढ़,
कृष्णप्रकाश सिंह ऋखौरी: पन्ना (४) हरिदास ऐएड कं०, कलकत्ता, '१५८
               : वीर चूड़ामणि (२)
कृष्णप्रसाद दर : श्राधुनिक छपाई (१२) लेखक, इलाहाबाद,
              ः भतृहरि-राजत्याग (१) विद्याविनोद प्रेस, लखनऊ, '६८
कृष्ण्यलदेव
कृष्ण्विहारी मिश्रः चीन •का इतिहास (८) रामदयाल श्रमवाल,
                                                 इलाहाबाद, '१८
      सं॰ : पूर्ण-संप्रह (१८) गङ्गा पुरत्तकमाला कार्यालय, लखनऊं, '२५
       : देव श्रौर बिहारी (१६) गङ्गा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ,
                                                          324 S
                                                           378
     सं॰ : मतिराम-प्रन्थावली (१८)
कृष्ण मिश्र: पालग्ड-विडम्बन (४ श्रनु०) [ श्रनु० हरिश्चन्द ]
                                        त्रनुवादक, बनारस, '७३
         : प्रबोध-चन्द्रोदय ( श्रनु० ) [ श्रनु० श्रनाथदास ] नवल-
 73
                                       किशोर प्रेस, लखनऊ, '८३
                       [ श्रनु॰ कवि गुलाबर्धिह ] परमानन्द स्वामी,
 33
                                                    द्वारिका, ०५
                 " [श्रनु॰ महेशचन्द्रप्रसाद] श्रनुवादक, पटना, '३५
                                                           ,58
कृष्णलालः खटमल स्तोत्र (१) लेखक, मथुरा,
कृष्णलाल गोस्वामी : रससिन्धु-विलास (६) ऋंजुमन प्रेस, बनारस,
         : हास्य पञ्चरत (१)
                                                       33
         : रसिन्धु-प्रकाश [सटीक] (१ , गोपाल मिन्दर, बनारस, १६३
कृष्णलाल गोस्वामी : पञ्चन्रहुतु-वर्णन (१) गोपाल मन्दिर, बनारस, १६३
         : रसिन्धु-शतक (२)
                                                  बनारस, १६%
```

22

| कृष्णुजाल गोस्वामी : माघवी (२) बालमुकुन्द वर्मा, बनारस,                 | '१२ ·            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| कृष्णलाल वर्मा : चम्पा (२) श्रमीचन्द जैन, गोपन,                         | '१६              |
| স : श्रमंतमती (१७ बा०) लेखक, बम्बई,                                     | 120              |
| कृष्ण व्यंकटेश : भारतीय लाक-नीति और सम्यता (६) काशी                     | हिन्दू           |
| · विश्वविद्यालय,                                                        | <b>7</b> ₹₹      |
| कृष्णलाल श्रीधारिणीः बरगद (४ श्रनु०) सरस्वती प्रेस, बन                  | ारस,             |
|                                                                         | '₹⊏              |
| कुष्णाशङ्कर त्रिपाठी, बी॰ ए॰ : देशी राज्यों में हिन्दी स्त्रौर उसके प्र | ाचार             |
| के उपाय (१०) जुनिली नागरी। भएडार कार्यालय                               |                  |
| ः वीकानेर,                                                              | ११४              |
| कुव्याश्कर शुक्त, एम० ए० : केशव की काव्य-कला (१८) सीताराम               | प्रेस,           |
| वनारस,                                                                  | ,\$8             |
| " : श्राधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६) द्वारिका                    | दास,             |
| बनारस,                                                                  | , 3.14           |
| ,, ः कविवर रत्नाकर (१८) देवेन्द्रचन्द्र, बनारस,                         | '३५ू             |
| ,, ः इमारे साहित्य की रूपरेखा (१६) नन्दिकशोर भार्गव, बनारस,             |                  |
| क्रुष्णानन्दः तन्त्रसार (१७ श्रनु०) [ श्रनु० ज्वालाप्रसाद मि            |                  |
| जगदीशप्रसाद मिश्र, किसरौल, सुरादाबाद,                                   |                  |
| कृष्णानन्द उदाधी : नानक सत्यप्रकाश (१७) लेखक, पटना,                     | '०२              |
| कृष्णानन्द गुप्त : श्रङ्कुर (३) साहित्य प्रेस, चिरगाँव,                 | '२६              |
| ,, ः केन (२ गङ्गा फ़ाइन ग्रार्ट प्रेस, लखनऊ,                            | <sup>7</sup> ३०, |
| ,, : प्रसाद जी के दो नाटक (१८) ,, ,,                                    | ' १३             |
| ,, : पुरस्कार (३) सरस्वती पिन्तिशिक्त हाउस, इलाहाबाद,                   | '₹€~             |
| " : नागरिक <b>जीवन (१५)</b> ", इलाहाबाद,                                |                  |
| ,, ः जीव की कहानी (१४) ,, ,,                                            | <b>'</b> ४१      |
| कृष्णानन्द जोशी : उन्नति कहाँ से होगी ! (४) हरिदास ऐएड                  | कं०,             |
| कलकत्ता,                                                                | 'શ્પૂ            |
| कृष्णानन्द द्विवेदी : विद्या-विनोद (४) लेखक, कलकत्ता                    | <b>78</b> 8      |

```
क्तंष्णानन्द व्यासदेव 'रागसागर': रागकल्पद्रुम (११।प्रा०) [।सं०
             नगेन्द्रनाथ गुप्त ] रामकमलसिंह, कलकत्ता, '१४ द्वि०
केएट, जेम्स टेलर : होम्यो केएट मैटिरिया मेडिका (१३ ऋतु०) महाचार्य
                                         ऐंड कं॰ कलकत्ता, '४०
                                                          '११
केदारनाथ
               : तारामती (२) लेखक, मथुरा,
केदारनाथ गुप्त, एम॰ ए॰ : इम सौ वर्ष कैसे जीवें ? (१३) लेखक,
                                                इलाहाबाद, '२६
               ः स्वास्थ्य श्रौर जलचिकित्सा (१३) "
                          : प्राकृतिक चिकित्सा (१३) लीडर प्रेस,
    33
                                               इलाहाबाद, '३७
                त्रादर्श भोजन (१३) छात्र हितकारी पुस्तकमाला,
    33
                                       दारागड़ा, इलाहाबाद '३६
केदारनाथ गुप्त, बी॰ ए॰, एल॰ टी तथा लच्मीनिधि चतुर्वेदी : प्रियप्रवास
              को समालोचना तथा टीका (१८) विश्वविद्यालय-परीचा
                            बुकडिपो, पानदरीवा, इलाहाबाद, १३७
केदारनाथ गुप्त, बी॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰: बृह्द् विश्वज्ञान (६) केशर-
                        वानी पन्तिसर्श, दारागञ्ज, इलाहाबाद, '४२
केदारनाथ चैटरजी: होम्योपैथिकु-सार (१३), लेखक, बनारस,
केदारनाथ पाठक : नीम के उपयोग, भाग १ (१३) श्यामसुन्दर
                            रसायनशाला, गायघाट, बनारस, '३८
केदारनाथ मिश्र, बी॰ ए॰ 'प्रभात' : श्वेत-नील (१) राजेश्वरप्रसाद
                                                    पटना, ३६
             : कलापिनी (१) नवलिकशोर प्रेस, लखनक,
केवलराम शर्मा : छुन्दसार पिङ्गल (६) ब्रजवल्लभ हरिप्रसाद बम्बई, '२७
केशरीमल स्रप्रवाल : दिच्या तथा पश्चिम के तीर्थस्थान (६) गङ्गा-
                             पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, '२६
केशव श्रनन्त पटवर्धन, एम० एस-सी० : बनस्पति-शास्त्र (१४) मध्यभारत
                               .हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर, '२८
```

```
केशवचन्द्र गुप्त: गल्प पञ्चदशी (३ श्रनु०) [श्रनु० ज्वालादत्त शर्मा]
                           लच्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद,
केशवदास : रसिकप्रिया (६ प्रा॰) [गुजरातो अनु॰ सहित] नारायण
                               भारती जसवन्त भारती, रानूज, '७७
                                      वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई, '००
                          23
    22
                             [टीका॰ सरदार कवि की टीका सहित]
                          23
                  75
    "
                                 नवलिक्शोर प्रेस, लखनऊ, '६८
                          ,, [ ,, ] वेङ्कटेशवर प्रेस, बम्बई '१४
    25
                  :;
                        (६ प्रा॰) [सटीक] नवलिकशोर प्रेस,
            : कविप्रिया
    "
                                                  लखनक, 'द६
                          ,, [टीका॰ हरिचरणदास नवलिकशोर,
            :
    "
                   22
                                             प्रेस, लखनऊ, '६०
            : प्रिया-प्रकाश ,, [टीका लाला भगवानदीन] टीकाकार,
    31
                                                   बनारस, 'र् 🗐
            : रामचिन्द्रका (१ प्रा०) [सटीक ] नवलिक्सोर,
    73
                                             प्रेस, लखनक, '८२
                          ,, [टीका ॰ जानकीप्रसाद] वेद्घटेश्वर प्रेस,
                  "
    77
                                                    बम्बई, १०७
                            [सं॰ लाला भगवानदीन] नागरी
    33
                   52
                                    प्रचारिगी सभा बनारस, '२२
            : केशव-कौमुदी [टोका॰ लाला भगवानदोन] टीकाकार,
    33
                                                  बनारस, '२३
            : नखशिख
                        भाग १-२ (१ प्रा०) चिं० जगन्नाथदासे
    27
                         'रत्नाकर'] भारत जीवन प्रेस, बनारस, '२३
           ः वीरसिंह [देव] चरित (१ प्रा॰) स्रोरछा दरबार,
           : विज्ञान गीता (१७ पा०) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
केशवदास संत : अभीघूँट (१७ अनु०) वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, '१०
```

```
केशवदेव डा॰: श्रमेरिका में डा॰ केशवदेव (६) द्वारिका प्रसाद सेवक;
                                                     इन्दौर, '१६
केशवदेव शर्मा: भगवान राम की कथा (१७ बाल०) लीडर प्रेस,
                                                 इलाहाबाद, १४०-
                        रामनाथसिंह : वैद्युत शब्दावली (१०)
केशवप्रसाद मिश्र तथा
                                 रामनाथसिंह, भदैनी, बनारस, '१५.
                     पद्मनारायणाचार्यः गद्य-भारती (१०) एजुकेशन
     17
                                    पब्लिशिंग हाउस, बनारस '४०
केशवराम भट्ट: सजाद-सुम्बुल (४) विहार वन्धु प्रेष्ठ, बाँकीपुर,
                                                            306
             : शमसाद-सौसन (४)
                                                            '८१
             : करि-कल्पलता (१३) वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई,
केशविंह
                                                            'হ⊏
            : विदूषक (५) चाँद प्रेस, इलाहाबाद,
कैलाशचन्द्र
           भटनागर, एम॰ ए॰: नाट्य-सुधा (४) इरिडयन प्रेस,
                                                     लाहौर, '३३
D
                                                            330
                          कुणाल (४)
                                               33
     33
                          श्रीवरस (४) लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
कैसरबस्या मिर्जा: कैसर कोश (१०) प्रयाग प्रेस, इलाहाबाद,
कौटिल्य
             : श्रर्थशास्त्र (६ श्रनु०) मेहरचन्द्र लच्मण्दास, संस्कृत
                                          पुस्तकालय, लाहौर, '२७
             : गृह्य सूत्रम् ११७ श्रनु०) उदयनारायण्सिंह, माघवपुर,
 कौशिक
                                  विधुपुर बाज़ार, मुज़फ़्फ़रपुर, '२७
क्रीन, लॉर्ड : कठिनाई में विद्याभ्यास (८ अनु०) एस० पी० ब्रदर्स ऐंड
                                           कं॰, भालरापाटन, '१५
 क्रोपाटिकन, प्रिन्स : रोटी का सवाल (६ अनु०) सस्ता साहित्य मण्डल,
                                                     त्र्रजमेर, '३२
... '३३
            : संघर्ष या सहयोग (६ अनु०)
             : नवयुवकों से दो-दो बार्त (१५ श्रनु०),, नई दिल्ली, '३३ १
 चेत्रपाल शर्मा : कामलता (२) महावीर प्रधाद, कलकृता,
```

चितिमोहन सेन, एम॰ ए॰: भारतवर्ष में जाति-भेद, (६ श्रनु॰) श्रिमनव भारती प्रन्थमाला, १७-१६ हरीसन रोड, कलकत्ता, १४१ के॰ एन॰ गुप्त: उद्यान-विशान (१२) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, १४०

## ख

| खङ्गवहादुर                                                    | महा : सुधा-बुंद (१) खङ्गविलास | प्रेस,     | बॉकीपुर,    | 'दर्         |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------|--|--|
| "                                                             | ः पावस प्रेम-प्रवाह (६)       | <b>3</b> 7 | "           | 31           |  |  |
| "                                                             | : पीयूष-घारा (१)              | 33         | 17          | "            |  |  |
| >>                                                            | : जोगिन लीला (१)              | 22         | >>          | "            |  |  |
| "                                                             | : फाग श्रनुराग (१)            | 17         | 19          | 33           |  |  |
| "                                                             | ः महारास नाटक (४)             | 79         | 31          | n            |  |  |
| "                                                             | : भारत स्त्रारत (४)           | 17         | 35          | 33           |  |  |
| **                                                            | : रति-नुसुमासुध (४)           | 1)         | 77          | 33           |  |  |
| "                                                             | : रसिक विनोद (१)              | 33         | "           | , মুক্<br>১৯ |  |  |
| 19                                                            | ः इरितालिका नाटिका (४)        | 33         | "           |              |  |  |
| "                                                             | : कल्पवृत्त् (४)              | 37         | 22          | ,<br>दस      |  |  |
| 53                                                            | : भारत ललना (४)               | 33         | 31          | ,यस          |  |  |
| -खरडेराव                                                      | कवि: भक्त-विरुदावली (१६)      | ठा० र      | गोपालसिंह,  | रायपुर       |  |  |
|                                                               | •                             |            | (मध्य प्रान | त) '०४       |  |  |
| खवासडोलाजी बाबाजी : रतनसेन श्रने रतनावती (४) लेखक, मोरवी, १६० |                               |            |             |              |  |  |
| खुनालाल शर्मा : इन्दुमती परिण्य (१) लेखक, गोरखपुर, '०१        |                               |            |             |              |  |  |
| -खुनूलाल लाला : भ्त्री-सुदशा (६) लेखक, फ़र्रुख़ाबाद, '८३      |                               |            |             |              |  |  |
| खुशालदास : विचार-रतावली (१७) [सटीक] मुफ्रीद-ए-श्राम प्रेस्    |                               |            |             |              |  |  |
|                                                               |                               | _          | लाह         | र, '६३       |  |  |
| खुसरो, श्र                                                    | मीर : ख़ालिकनारी (१० प्रा॰)   | मुफ़्र     | द-ए-खालि    | क प्रेस,     |  |  |
| त्रागरा, ' <b>६</b> ६                                         |                               |            |             |              |  |  |
| ,, : ,, ,, सूरजमल, कमरुद्दीन खाँ, पटना, '७०                   |                               |            |             |              |  |  |
| ,, : हिन्दी कविता (१ प्रा०) नागरी प्रचरियो सभा बनारस, '२२     |                               |            |             |              |  |  |
|                                                               |                               |            |             |              |  |  |

खूबचन्द कुँवर 'रसीलें': प्रेम-पत्रिका (१) भारत-जीवन प्रेस, बनारस, '८८ : अङ्ग-चन्द्रिका (१) विजय विलास प्रेस, आगरा, खेमराज श्रीकृप्णदास सं० रें] : षोडस रामायग्-संग्रह (१८) वेङ्क-टेश्वर प्रेस, बम्बई, '६३ रिप्रिंट खेतराम माली, र्भूभन्वाला : मारवाड़ी गीत-संग्रह (२०) रामलाल नेमानी, कलकत्ता, र३ खेलावन लाल: प्रमोद-मझरी (१) शङ्करलाल बुकसेलर, चौक, जवलपुर, 93 ्ख्नैयाम, उमर: मधुशाला (१ ऋनु०) प्रतापनारायण, इलाहाबाद, '३५ ः रुवाइयाँ (१ श्रनु०) किताबिस्तान, इलाहाबाद, (१ श्रनु०) इण्डियन प्रेस, जवलपुर, ,, : बारामासी (१) वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, खैराशाह ग गङ्गादास : विनय-पत्रिका (१) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, 3€ ⊏ गङ्गाधर जी कवि : कृष्ण-चरितावली (१) वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '६२ गङ्गाघर शर्मा: महेश्वर-भूषगा (६) महेश्वरवखशिंह, ताजुक्तदार रामपुर मथुरा, सीतापुर, १९७ गङ्गानाथ भा, महामहोपच्याय डा॰ सर: न्याय प्रकाश (२०) नागरी प्रचारिगी सभा, बनारस, '२० : वैशेषिक दर्शन (२०) 77 ः धर्म-कर्म रहस्य (१७) इण्डियन प्रेस, इलाहानाद '२६ : कवि-रहस्य (६) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू॰ पी॰, इला-" हाबाद, '२६ : हिन्दू धर्मशास्त्र (२०) विश्वविद्यालय, पटना, • '३१ गङ्गानाथ सेन, कविराज: हिन्दी प्रत्यत्त शारीर, भाग १-२ (१३) कल्पतक प्रेस, कलकत्ता, '३६ गङ्गानारायण : पद-कुमुमाकर (१) लेखक, त्रागरा,

```
गङ्गाप्रसाद, एम० ए० : नलिका-श्राविष्कार (१२) स्वामी प्रेस, मेरठ,
                                                               ¹६६
                      : श्रॅंग्रेज़ जाति का इतिहास (८) ज्ञान मरण्य
          22
                                                   प्रेस, काशी, न्इस
गङ्गाप्रसाद अग्निहोत्री: समालोचना (६) नागरी-प्रचारिसी समा,
                                                       वनारस, १९६
                                                               'e ७
गङ्गाप्रसाद ग्रवस्थी : राग बहार (१) रसिक प्रेस, कानपुर,
-गङ्गाप्रसाद उपाध्याय, एम॰ ए॰ : विधवा विवाह मीमांसा (१७) चाँद
                                          कार्यालय, इलाहाबाद,
                     : त्रास्तिकवाद (१७) कला प्रेस, इलाहाबाद '२६
      9)
                      : ग्रद्वैतवाद (१७)
     73
                      : जीवात्मा (१७)
     "
                      ः राजा राममोइनराय, केशवचन्द्र सेन,
      "
                       स्वामी दयानन्द (७) कला प्रेस, इलाहाबाद, 🦮
- বাজ্বামবাৰ गुप्त: श्रब्दुल्ला का खून (२) भारत जीवन प्रेष, बनारस, ১২
               : नूरजहाँ (२) बालमुकुन्द वर्मा, नैपाली खपरा, बनारस, १०२
      5 3
               : बीर पती (२) विश्वरोश्वर प्रसाद वर्मा, बनारस,
      93
                                                           १०३ द्वि०
               : पूना में इलचल (२)
                                                  33
                                                               :<sup>)</sup>o3
               : कुमारसिंह सेनापति, भाग १-२(२)
      37
               : वीर जयमल (४) बालमुकुन्द वर्मा, बनारस,
                                                               <sup>3</sup>०३
               : इमीर (२)
                                                                OX
      55
                                                               ,
•8
               : रानी भवानी (७) कृष्णानन्द शर्मा, कलकत्ता,
      "
               : विहारी वीर (८) भारत जीवन प्रेस, बनारस,
                                                               308
               : तिब्बत वृत्तान्त (८)
                                                                204
      "
               : पूना का इतिहास (८) कल्पतक प्रेस, बंनारस,
                                                               <sup>7</sup>०६
      33
               : दादामाई नौरोजी (७) मारत जीवन प्रेस, बनारस, १०६
      "
               : देशी कारीगरी की दशा त्रोर स्वदेशी वस्तु स्वीकार
      "
                               (१२) मारत जीवन प्रेस. बनारस. ं०६
```

```
गङ्गाप्रसाद गुप्त ः राघाकृष्ण्दास (१८) मारत जीवन प्रेस, बनारस, '०७
              सं० : युवक-साहित्य (१६) संपादक, लहरियासराय, दरमङ्गा,
       57
                                                              35.
শৈক্সাসমাद पायंडेय : पर्यांका, माग १ (१) प्रमोद प्रेस, ছলাहाबाद, '३८
                  : छायांवाद और रहस्यवाद (६) रामनारायणलाल,
      "
                                                    इलाहाबाद '४१
                  : काव्य-कलना (६) केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद '३८
      "
                                 (५) छात्रहितकारी
                     निवंधिनी
                                                      पुस्तकमाला,
      33
                                                 इलाहाबाद, '४१ ?
                  : कामायनो—एक परिचय (१८) रामनारायण्लाल,
       53
                                                   इलाहानाद, '४२
 गङ्गाप्रसंद भोतिका : विकयकला (१२) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता,
                                                              <sup>7</sup>२२
गुजाप्रसाद मिश्र : चतुर्विशाति उपनिषत्सार (२०) वेङ्कटेश्वर प्रेस,
                                                        वंबई, १३
 गङ्गाप्रसाद मुंशो : कुमारी तत्व-प्रकाशिका (१६ वा०) लेखक, मिर्जापुर,
                                                              50 S
गङ्गाप्रसाद मेहता, एम० ए० : चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय
                                                             (७)
                    हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद,
                  : प्राचीन भारत (८) के॰ के॰ मायुर, बनारस, <sup>1</sup>३३
गङ्गाप्रसाद (जी॰ पी॰) श्रोवास्तव: लंबी दाढ़ी (३) लेखक, गोंडा '१४
                  : उलट फेर (४)
                                                           ,, '१८
                                                      33
      22
                  : नोक-फॉक (३)
                                                             385
      "
                                                      33
                  : दुमदार श्रादमी श्रौर गहवहमाला (४)
                                                           35° ,,
      37
                 : मर्दानी श्रौरत (४)
                                                           " <sup>1</sup>70
                                                      "
      "
                  : महामिंदह शर्मा (३)
                                                           3,50
                                                      "
                  : गुदगुदी (३) फाइन आर्ट
                                                  प्रिटिझ
                                                           काटेज,
      23
                                                  इलाहाबाद, रें २७
```

```
गङ्गाप्रसाद (बी॰ पी॰) श्रीवास्तव : गङ्गा-जमुनी (३) हिन्दी पुस्तक
                                           एजेन्सी, कलकत्ता १२७
                     : भूल-चूक (४) बी० पी० सिन्हा, गोंडा, '२८
           33
                     : लतखोरीलाल (२) फ़ाइन श्रार्ट पिंहिंके
          37
                                         काटेज, इलाहाबाद, '३१
                     : विलायती उल्लू (३) हिन्दी पुस्तक एजेन्धी,
          "
                                                   कलकत्ता. '३२
                     ः हास्यरस (६), गङ्गा फ्राइन श्रार्ट प्रस, लखनऊ,
          37
                     : चाल वेदब (४) ग्रार० सैगल, चनार,
           93
                     : चोर के घर छिछोर (४) मुद्रक—रूपवाणी
           72
                                      प्रिटिंग हाउस, दिल्ली, '३४
                     : साहित्य का सपूत (४) फ़ाइन ग्रार्ट प्रिंटिंग
           53
                                          काटेज, इलाहाबाद, 'अर्
                     : स्वामी चौखटानन्द (२) ,,
गङ्गाप्रसादसिंह ऋषौरी : हिन्दी के मुक्तमान कवि (१६) लहरी बुक-
                                              ंडपो, बनारस, '२६
                     ः पद्माकर की कान्य-साधना (१८) साहित्य सेवा
           33
                                              सद्न, बनारस, '३४
गङ्गाराम यती : निदान (१३) खुरशेद-ए-श्रालम प्रेस, लाहौर,
गङ्गाशङ्कर नागर पंचोली : कृषि-विद्या (१२) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                         28600
                     : कपास की खेती (१२), राधारमण तिवारी
           "
                                                 इलाहाबाद, '१६
                     : श्रालू (१२) विज्ञान-परिषद् इलाहाबाद, '२१
           13
                     : केलां (१२)
           13
                     : सुवर्णकारी (१२)
                                                            '२३
           33
                                           22
                                                   77
```

```
गङ्कांशङ्कर मिश्र एम॰ ए॰: भारत में वृटिश साम्राज्य (८) हिन्दू
                                     विश्वविद्यालय, बनारस, '३०
गजराजसिंह: द्रौपदीवस्त्र हरण (४) नीलमिण सील, कलकत्ता, '८५
                : श्री ग्रजिरविहार (१) वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '०४
                : छुन्दोमञ्जरी (६) भारत जीवन प्रेस, बनारस, '८७
गजाधर कवि
गनाघरप्रसाद शुक्क : नगदीशविनोद (१) लखनक प्रिन्टिङ्क प्रेस,
                                                  लखनऊ, '६६
 ,, ः भुवनेन्द्र भूषण (१) शुक्ल पुस्तकालय, रियासत पातान्रोभ,
                                        महोली, सीतापुर, १६००
     : उषा चरित्र (१) लखनऊ प्रिन्टिङ्ग प्रेस, लखनऊ,
गजाघर वस्या सिंह : साहित्य छटा (१) तोखक, सीतापुर,
                  : ताड़ का गुड़ (१२) कुमारप्पा, वर्घा,
गजानन नायक
गजानन श्रीपति खैर: संसार की समाब-क्रान्ति श्रौर हिन्दुस्तान (६)
                                   काशी विद्यापीठ, बनारस, १३६
T.
गण्यत जानकीराम दुवे : मनोविज्ञान (१५) नागरी प्रचारिणी सभा,
                                                   बनारस, ३०४
गरापत राय : पञ्जरतन (१७) कोहेनूर प्रेस, लाहौर,
              : श्रफ़ीम की खेती (१२) रामप्रसाद, ग्वालियर,
गगोशदत्त पाठक : अर्थ-शास्त्र प्रवेशिका (१५) इरिडयन प्रेस, प्रयाग, १०७
गणेशदत्त मिश्रः नखशिख बत्तीसी (१) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, १९२
गगोशदत्त शर्मा गौड़: भारत में दुर्भित्त (६) गांघी हिन्दी पुस्तक
                                             भएडार, बम्बई, '२१
     ঃ ग्राम-सुघार (९) मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर, '३३
     : स्त्रियों के न्यायाम (१३) गङ्गा पुस्तकमाला, लखनऊ,
गणेशदत्त शात्री: पद्मचन्द्र कोश [ संस्कृत-हिन्दी ] (१०) मेहरचन्द
                        लच्मणदास, सैदमिट्टा बाजार, लाहौर, '१५
 गणेश दैवज्ञ : जातकालङ्कार (१४ अनु०) वेङ्कटेश्वर प्रेस, नम्बई, '०५
                             लच्मी-वेङ्कटेश्वर प्रेष्ठ, कल्याण, '१४
            ः प्रहलाघव ,,
```

```
गगोश पाएडेय: देश की आन पर (३) केदारनाय गुप्त, इलाहाबाद, '४१
 गरोशप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य (१६) हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, '३१
                   : हिन्दी साहित्य का गद्यकाल (१६) रामदयाल
   23
                                         श्रमवाल, इलाहाबाद, '३४
                   : हिन्दी के कवि श्रीर काव्य, भाग १-३ (१६)
            99
                    हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू॰ पी॰, इलाहाबाद, '४१
 गरोशराम मिश्र: गज् श्रौर गप्पू की कहानियाँ (३ बा०) मिश्रवन्धु
                                         कार्यालय, जनलपुर, '२४
                : खटपट खर्गा (३ वा०)
                                                            ³३3
               : लम्बी नाक (३ बा०)
                                                            138
                                            33
                : श्रदलू श्रौर बदलू (३ वा॰)
                                                            3€,
                                                      33
 गरोशिंदः भक्ति-चिन्द्रका (१) वेद्घटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                            3E8
          : गुरु नानक सूर्योदय भाग १-२ (१७) भारत जीवन प्रेस
                                                 वनारस, '१६००
্ নাথায়া ধীনাरাम शास्त्री : रत्न-परीज़ा (१२) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, 'দদ
नादाघरप्रसाद तथा भगवानदास : श्रर्थशास्त्र-शन्दावली (१०) भारतीय
                                        अन्थमाला, चुन्दावन, '३२
नदाघरप्रसाद 'मोहिनीदास': प्रेम पीयूष-घारा (१) लेखक, बनारस '७०
गदाघर सिंह: चीन में तेरह मास (६) लेखक, लखनऊ,
                                                            , o4
      : रूस-जापान-युद्ध भाग १-३ (८)
              भाग २ (८) पुस्तक प्रचारक कं०, अनमेर,
                                                            , ~=
      ः भारतमही (१) प्रकाश पुस्तकालय, केशरगञ्ज, श्रजमेर, '०८ १५
      ः जापानी राज्य-न्यवस्था (६) लेखक, लखनऊ,
                                                            ,
55
गयाचरण त्रिपाठी : सती (२) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
गयादत्त त्रिपाठी बी॰ ए॰ : खाद श्रौर उनका व्यवहार (१२) राधारमण्
                       त्रिपाठां, १४, बौहरी मुहल्ला, हलाहाबाद, '१५
      : लाख की खेती (१२)
                                                            '१६
                                                    33
```

```
गयाप्रसाद त्रिपाठी : तिथि रामायस (१७) विन्ध्येश्वरी प्रसाद बुकसेलर,
                                                        रींवा, '८६
गयाप्रसाद मिश्र : जन्तुप्रजन्थ वा प्रास्पी व्यवहार (१४) खड्ग विलास
                                           प्रेस, बाँकीपुर, '११ द्वि॰
गयाप्रसाद शुक्क 'सनेही' : कुषक-क्रन्दन या श्रार्चकृषक (१) शिवनारायग्
                                                मिश्र, कानपुर, '१६
             : क्षुमाञ्जलि (१ बा०) प्रताप प्रेस, कानपुर,
                                                               '१६
     52
          'त्रिशूल': त्रिशूल-तरङ्ग (१)
                                                               '२१
     ,,
             : राष्ट्रीय मंत्र (१) रमाशंकर अवस्थी, लाठी मुहाल,
     33
                                                      कानपुर, '२१
             : राष्ट्रीय वीखा, भाग १-२ (१) प्रताप प्रेस, कानपुर, '२२
     51
             : रतनसागर (१७ पा०) वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई,
बारीबदास
             : बानी (१७ प्रा॰) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद,
 गर्भ श्राचार्यः गर्ग मनोरमा (१४ श्रनु०) हरिप्रसाद भागीरथ, कालबा-
                                              देवी रोड, बम्बई, १६८
गाल्सवर्दी, जॉन: इड़ताल (४ श्रनु०) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०,
                                                    इलाहाबाद, '३०
                                                               '३१
             ः न्याय (४ श्रनु०)
                                           33
             : चौदी की डिनिया (४ अनु०)
गिरिजाक्मार घोष : गल्पलहरी (३) इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                               350
                                                               <sup>1</sup>20
रंगरिजाद्त शुक्क 'गिरीश': रसालवन (१) देवेन्द्र प्रसाद जैन, श्रारा,
                                                               '२३
             : स्मृति (१) लेखक, इलाहाबाद,
      13
             : सन्देह (२) वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद
                                                               124
      13
                                                               30
             : श्रहणोदय (२)
     51
              : प्रेम की पीड़ा (२) लेखक मण्डल, दारागंज, इलाहा-
      "
                                                          बाद, '३०
              : महाकवि 'हरिस्रौध' (१८) श्रक्णोदय पब्लिशिंग हाउस,
      97
                                                     इलाहाबाद '३४
```

```
तथा ज्ञजभूषण शुक्ल : हिन्दी काव्य की कोकिलाएँ
    53
                       (१६) साहित्य भूषण प्रेस, इलाहाबाद, '३३
           : हिन्दी की कहानी लेखिकाएँ श्रीर उनकी कहानियाँ (१६)
    "
                               बी॰ एस॰ शुक्ल, इलाहाबाद, ३५
            : गुप्त जी की काव्यधारा (१८ केदारनाथ गुप्त, इलाहा-
    35
                                                    . बाद, १३७
           : नादिरा (३) गङ्गा प्रन्थागार, लखनऊ,
    "
           : इिन्दी के वर्त्तमान कवि श्रीर उनका कान्य (१६) काशी-
    53
                                पुस्तक भंडार, चौक, बनारस, १४२
              : उर्दू के कवि श्रीर उनका काव्य (२०)
गिरिजानन्दन तिवारी : विद्याधरी (२) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ० :
           ः सुलोचना (२)
                                      33
गिरिनाप्रसाद शर्मा : विमान (१४) ऍग्लो श्रोरिएटल प्रेस, बनारस '४१.
गिरिधर कविराय : श्रात्मानुभव शतक (१० प्रा०) स्वामी विरक्तानन्द,
                                         अइमदाबाद, '१४ रिप्रिंट
            : कुराडलिया (१७ प्रा०) मुस्तफ़ा-ए-प्रेस, लाहौर, '७४ रिप्रिट
    53
                        (१७ प्रा॰) नवलिकशोर, लखनऊ,
     22
            : गिरिधर-काव्य (१७ प्रा०) गुलशन-ए-पञ्जाव
     95
                                                रावलपिंडी, '६६
            : कुरहिलया (१७ प्रा॰) जैन प्रेस, लखनऊ,
     22
            : क्र्यडलिया-संग्रह (१७ प्रा०) किशनलाल श्रीधर,
     33
                                                    बंम्बई, '०२
            : कुराडलिया (१७ प्रा०) भार्गव बुकडियो, बनारस, '०४
     "
गिरिधरदास गोपालचन्द्र: जरासन्व वध (१ प्रा०) इरिश्चन्द्र, चौलम्भा,
                                                  लखनऊ, '७४
            : भारती-भूषण (६ प्रा॰) नवलिकशोर, लखनऊ, 'दश
     27
            ः रस-रताकर (६ प्रा॰) खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, '०६
     22
```

```
गिरिघरदास तथा हरिश्चन्द्र : प्रेम-तरङ्ग (१ प्रा॰) हरिप्रकाश प्रेस,
                                                     बनारस, 'द्र४
गिरिधरदास द्विवेदी: संप्रदाय-प्रदीप (१० अनु०) टीका,
                                                     कएठमिय
                              शास्त्री, विद्याविभाग, काँकरौली, '३५
गिरिधरलाल इरिकिशनदास कवि: छुन्द-रत्नमाला (१) लेखक, सूरत,
गिरिधर शर्मा ः मातृवन्दना (१) श्रीघर शिवलाल, बम्बई,
गिरिधरसिंह वर्मा : स्वर्णकार-विद्या (१२) चन्दूलाल वर्मा, भिवानी,
गिरिराज कुँवर : ब्रजराज विलास (१) लेखक, बम्बई,
गिरिघरस्वरूप पार्यडेय: गिरीश पिङ्गल (६), गिरीश पुस्तकालय,
                                       श्रकवरपुर, फर्रुखावाद, '०५
गिरीशचन्द्र घोष : वांलदान (२ अनु०) उदयलाल कासलीवाल, बम्बई,
गिरीशचन्द्र त्रिपाठी : महापुरुषों की प्रेम-कहानियाँ (४) हिन्दी भवन,
                                            सलिकया, इवड़ा,
                   : महापुरुषों की करुश कहानियाँ (८)
गीजूभाई बचेका : गाँव में (६ बा०) सदानन्द अवस्थी, जोधपुर,
गुमानी कवि : काव्य-संग्रह [ सटीक ] (२० प्रा॰) पूरनचंद देवीप्रसाद,
                                                     इटावा, '६७
            : कृष्ण-चिन्द्रका (१ प्रा०) मेहरचन्द
                                                   लच्मग्रदास,
     33
                                     सैदमिट्टा बाजार, लाहौर, '३५
गुरचरनदास अप्रवाल : निराला देश (३ वा०) शिशु प्रेस, इलाहानाद,
                                                            <sup>2</sup>表写
                  ः रत्न-परीत्ता (१२) वेक्कटेश्वर प्रेस, वम्बई,
गुरुनाथ जोशी सं : कज्र इ गल्प [ 'गल्प संसारमाला' में ] (२०)
                                       सरस्वती प्रेस, बनारस, '४१
गुब्नाथ शर्मा ः मैसूर में (६) देशी राज्य साहित्य मंदिर, मद्रास '३६
                                                            <sup>7</sup>२७
गुरुप्रसाद सं०
              : रतावली (१०) संपादक, बजू,
```

```
'०१
गुरुप्रसादसिंह: भारत-संगीत (१) लेखक, गिधापुर
गुरुभक्तसिंह: सरंस-सुमन (१) लेखक, बिलया,
                                                             <sup>1</sup>२५
            : कुसुमकुञ्ज (१) छात्रहितकारी पुस्तकमाला, इलाहाबाद,
    "
            : वनश्री (१) सरस्वती मन्दिर, काशी,
    23
           ः वंशीध्वनि (१) इंडियन प्रेस, प्रयाग,
            : नूरजहाँ, (१) लेखक, बलिया,
                                                             'રૂપ્
गुरुमुखिंह : नूतन अधेर नगरी (४), प्रहाददास, पटना सिटी,
                                                             '११
गुरुसहाय लाल: मानस-श्रभिराम (१८) राघेकृष्ण, फ़तेहगंब, गया, '०६
गुलबदन बेगम : हुमायूँ नामा (७ श्रनु०) [श्रनु० देवीप्रसाद मुंसिफ्र],
                                     कालीपद घोष, कलकत्ता, '१३
                           ,, नागरी प्रचारिग्री सभा, बनारस, '२३
गुलाबचन्द श्रीवास्तव : नवरक (३) गोपाल प्रिटिंग वर्स्स, बनारस, '१६
गुलाबरत वाजपेयी 'गुलाब': लतिका (१) गङ्गा पुस्तकमाला कार्यालय,
                                                    लखनऊ,
                      ः मृत्युखय (२)
        99
                                          "
                      : तारामण्डल (३), विज्ञान मन्दिर, कलकत्ता,
        "
गुलाबराय : कर्त्तव्य-शास्त्र (१७) नागरी प्रचारिगी सभा, बनारस,
         ः नवरस (६) श्रारा नागरी प्रचारिशी सभा, श्रारा,
                                                             '२१
         ः तर्कशास्त्र भाग १-३ (१५) नागरी प्रचारिगी सभा, बनारस,
'२६-२६
     23
          : प्राश्चात्य दर्शनों का इतिहास (२०)
                                                             '२६
     23
                                                             '२७
          ः मैत्रीधर्म (१७) पुस्तक मराडार, लहरियासराय,
     "
          ः ठत्तुम्रा क्लब (५) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
                                                             १२८
          : प्रबन्ध-प्रभाकर (६) हिन्दी भवन ग्रानारकली, लाहौर,
                                                             ,38
                                                             '३६
          ः विज्ञान-वार्ता (१४) गयाप्रसाद ऐंड सन्स, श्रागरा,
         ः फिर निराशा क्यों (१५) गङ्गापुस्तकमाला, लखनक,
                                                             "३६
          : प्रसाद जी की कला (१८) साहित्य रत्न भग्रहार, ऋागरा,
                                                              ₹5
```

```
गुलाबराय: हिन्दी साहित्य का सुबोघ इतिहास (१६) साहित्य प्रेस,
                                                     त्रागरा, '३८
         : हिन्दी नाठ्य विमर्श (१६) मेहरचन्द लच्मणदास, सेदिमहा
                                              बाज़ार, लाहौर, '४०
         : मेरी असफलताएँ (५) साहित्य रत्न भएडार, आगरा, '४०
गुलावर्षिद् : अध्यात्म रामायण (१७ प्रा०) [ र्वं० वंगीतदाव ] लच्मी
                                     वेइटेश्वर प्रेस, कल्याण, 'द्रप्
गुलाब सिंह (कविराव ) : वृहद् व्यङ्गयार्थ-चिन्द्रका (६ प्रा०) राम-
                                         कृष्ण वर्मा, बनारस, १६७
                                                            '90
गुलाबसिंह घाऊ : प्रेम-सतसई (१) केशवप्रसाद, आगरा,
गुलाल साहेव : बानी (१७ प्रा०) वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, '१०
गेटे : फाउस्ट (१ श्रनु०) [ त्रानु० भोलानाथ शर्मा ] वैश्य बुक-डिपो,
                                           दर्जी चौक, बरेली, 'रह
गोकलचन्द, एम० ए०: नारी-महत्व (६) लेखक, लाहौर,
गोकलचन्द शास्त्री, बी॰ ए॰ : सार्यी से महार्यी (४) हिन्दी भवन,
                                          श्रनारकलो, लाहौर,
                                                            o & <sup>t</sup>
गोकुलचन्द: शोक-विनाश (१) प्रियालाल, बलरामपुर,
गोकुलचन्द्र शर्मा : गांघी गौरव (१) कामर्शल प्रेस, कानपुर,
                                                            35,
                                                            <sup>7</sup>३ o
           : मानसी (१) विद्यार्मान्दर, ऋलीगढ़,
                                                            ³⊏₹
गोकुलदास साधु : प्रेम-पत्रिका (१) वेक्कटेश्वर प्रेस, चम्बई,
गोकुलनाथ : वचनामृत (१७ प्रा॰), श्रङ्गद शास्त्री, श्रलीगढ़,
                                                            300
      : चौबीस
                                माणिकलाल छोटेलाल 'का
                                                            प्रेस,
                                                त्रहमदाबाद,
                        इरीदास तेवरदास वैष्ण्व, ब्राह्मदाबाद, '०६
      ः वचनामृत "
      : चौबीस
                                      लल्लूभाई छगनलाल देसाई,
                         23
                                                श्रहमदाबाद, '२६
      : गोवर्षनवासी-चिन्तन (१७ प्रा॰) इरीदास तेवरदास वैष्ण्व,
 22
                                                ऋहमदाबाद, '∙६
```

```
गोकुलनाथ : वनयात्रा (१७ प्रा०) हरीदास तेवरदास वैष्णव, ऋहमदाबाद,
                                                            300
                                                            30'
          : पवित्रा एकादशी नूं घौल (१७ प्रा०),,
 17
          : चौरासी वैष्णवन की वार्ता (१७ प्रा॰) (गुनराती श्रच्र)
 "
                        जगजीवनदास दलपतराम, श्रहमदाबाद,
                             गोवर्धनदास लच्मीदास, बम्बई,
                                                            'દ્યૂ
                             रखहर पुस्तकालय, डाकोर,
 37
         ः दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता (१६ प्रा०)
  77
          ः प्राचीन वार्ती-रहस्य (१६ प्रा०) [सं० द्वारकादास पारीख ]
  32
                                      विद्याविभाग, काँकरौली, १४२
गोकुलनाय शर्मा श्रीदीच्य: पुष्पवती (४) हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, '६४
गोकुलप्रसाद वर्मा: पवित्र जीवन (२) कायस्थ
                                              इन्स्टीट्यूट हिन्द,
                                                    लखनेकः, १०७
गोकुलानन्दप्रसाद : मोती (६)
                                                      पटना, '०६
                                         93
 गोपाल जी वर्मनः जीव इतिहास-प्रसङ्ग, भाग १-३ (१७), लेखक, पटन्ह्यू
                                                         <sup>3</sup>०५-०७
गोपाल दामोदर तामस्कर, एम० ए०, एल० टी०: राधा-माधव श्रर्थात्
                        कर्मयोग (४) कृष्णराव भावे, जवलपुर,
                                                            '२२
       : बैर का बदला (४)
       : यूरप के राजकीय त्रादशों का विकास (८) मध्यभारत हिन्दी
                                       साहित्य-समिति, इन्दौर,
       : शिचा-मीमांसा (१६) कनछेदीलाल पाठक, जनलपुर,
                                                             '२५
  22
       : कौटिलीय-त्रर्थशास्त्र, मीमांसा भाग १ (२०) इपिडयन
                                                             प्रेस,
  77
                                                             75.6
                                                 इलाहाबाद.
       : शिवाजी की योग्यता (७) जीतमल लू णिया, श्रजमेर,
                                                             '२६
       : श्रफ्तलातून की सामाजिक व्यवस्था (२०) काशी विद्यापीठ,
   25
                                                             '२७
                                                     बनारस,
       : राज्य-विज्ञान (१५) इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                             35°
       : दिलीप (४) इखिडयन प्रेस, इलाहानाद,
                                                             '₹€
```

```
गोपाल दामोदर तामस्कर एम॰ ए०, एल॰ टी॰ : मौलिकता (६) इंडियन
                                           ेप्रेस, इलाहाबाद '२६
  , : मराठों का उत्थान त्रौर पतन (८) सस्ता साहित्य मण्डल
                                                   श्रनमेर, '३१
गोपालदास : सङ्गीत सप्तार्ण्व-तरङ्ग (११) ज्ञान उत्तेजक सोसाइटी,
                                                     बम्बई, '८३
गोपालदास : बह्मभाख्यान, (१७) गिरिनाप्रसाद सिंह, बिसवाँ,
                     श्रने मूल पुरुष (१७), जमुनादास लल्लूभाई,
 23
                                           ऋहमदाबाद,
गोपालदासः मक्तिप्रकाश (१६), सेंठ रामरघुवीर, फैज़ाबाद,
          : तुलसी-शब्दायं प्रकाश (१७) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
 53
                                                           ११५
गोपालप्रसाद शर्मा : नेकी का दर्जी बदी (३) छन्नोमल, श्रागरा,
                  : कंजूस-चरित्र (३)
                                                           ³દ રૂ
       "
                                          23
                 : ठग-लीला (३)
                                                           783
       >>
                                          52
                  : श्रीहित-चरित्र (१८), मूलचन्द गोस्वामी,
       ,,
                                                     कत्ता,
गोपालराम गहमरी : बसंत-विकाश (१) यूनियन प्रेस, जबलपुर,
                 : विद्या-विनोद (४) लेखक, गहमर, गाज़ीपुर '६२
       33
                 : देश-दशा (४) भारतभाता भेस, रीवां,
       33
                 : यौवन योगिनी (४) मुंशी लालवहादुर, वम्बई, १६३
       33
                 ः चतुरचञ्चला (२) ृ्लाल रघुवीरसिंह, रीवां हाई
       33
                                               स्कूल, रीवां, '६३
                 ः दादा और मैं (४) एस॰ एस॰ मिश्र, बम्बई, '६३
       33
                 : भानमती (२), मैनेजर, 'जासूस', गहमर,
       33
                                                  गाजीपुर '६४
                 ः नेमा (२)
                 : नेमा (२) }
: नए बाबूं (२) }
       55
                                       37
                                                23
        33
```

```
गोपालराम गहमरी : दम्पत्ति वानय-विलाख (१) वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                            'EX
                 तथा ज्वालाप्रसाद मिश्र : श्रद्भुत लाश (२) प्रयागदास
       "
                                                 गुप्त, मेरठ, 'ह्यू
गोपालराम गहमरी : बास-पतोहू (२) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                 : गुप्तचर (२) भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता,
       33
                 : वेकसूर की फाँसी, (२) मैनेजर 'बास्स', गहमर,
       21
                                                गाजीपुर, '१६००
                 ः बेगुनाह का खून (२)
                                                          2800
       93
                 : सरकती लाश (२)
                                                         2800
                                                 22
       "
                 : ख्नी कौन है ! (२)
                                                       ,, १६००
                                                 73
       33
                 : डबल जासूस (२) हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, १६००
       33
                 : चक्करदार चोरी (२) मैनेजर 'जासूस', गइमर,
       53
                                                   गांजीपुर,
                 : जमुना का खून (२)
                                                      "
       "
                 : जासूस की भूल (-२)
                                            33
       93
                                                      77
                 : भयङ्कर चोरी (२)
       "
                                             ,,
                 : मायाविनी (२) भारत जीवन प्रेस, बनारस,
       17
                 : लड़की चोरी (२) मैनेजर, 'जासूस', गहमर,
       75
                                                   गानीपुर, '०१
                 ः थाना की चोरी (२)
       35
                                        99
                                             33
                 : बादूग्रनी मनोरमा (२) मारतबीवन प्रेस, बनारस,
       "
                : जमुना का खून (२) मैनेजर 'जासूस'
       "
                                                   गाजीपुर, "
                : जाल राजा (२)
       33
                                           32
                : मालगोदाम में चोरी (२)
                                                       27
                : बबल बीबी (२) वेङ्कटेश्वर प्रेस,
       33
```

```
गोपालराम गहमरी: गश्ती काका
                                  (२) मैनेजर 'जास्स', गहमर,
                                                     गानीपुर,
                                                               305.
            : नास्स की चोरी (२)
                                                               '०२
    "
                                             33
                                                    77
            : देवरानी जेठानी (२)
                                                               'o 2·
  r 13
                                             33
                                                   32
                                                          33
            : ग्रंषे की आँख (२)
                                                               <sup>3</sup>०२<sup>.</sup>
    22
                                             53
                                                          39
            : श्रद्भुत खून (२)
                                                               '०२
    73
                                             "
                                                   "
            : दो बहुन (२) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
    3,
            ः घर का मेदी (२)
                                     मैनेबर,
                                                  नास्स,
                                                            गहमर.
    "
                                                     गानीपुर,
                                                               303
                                                               308
            : नासूस पर जासूसी (२)
    39
                                             33
                                                   23
            : डाके पर डाका (२)
                                                               ,
98
    33
            : डाक्टर की कहानी (२)
                                                               '08
    33
                                                               '08
            : लड़का ग़ायव (२)
    "
                                             93
                                                   33
            : देवीसिंह (२)
                                                               308
  درج
                                                   33
                                                          93
                                                               704
            : तीन पतोह (२) वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई,
    33
            : नास्स चक्कर में (२; मैनेजर 'जास्स', गहमर, गानीपुर,'०६
    33
            : खुनी का मेद (२)
                                                               180
    33
                                                       "
            : श्रांखों देखी घटना (२) )
             : इन्द्रजालिक जास्स (२)
    31
            : किले में खून (२)
    13
            : केतकी की शादी (२)
    33
                                                             20 t
                                              33
                                                      13
            : खूनी की खोज (२)
    33
            : लाइन पर लाश (२)
    33
            : यारों की लीला (२)
    13
            : मृत्यु विमीषिका (२)
    33
            : भोजपुर की ठगी (२), उपन्यास बहार आफ़िस, बनारस, '११
    33
            : इत्या श्रौर कृष्णा (२) मैनेजर 'जास्ख', गहमर, गानीपुर,
    "
                                                          '१२ दि०
```

```
गोपालराम गहमरी : योग महिमा (२) मैनेजर 'जासूस', गहमर, गाजीपुर,
           : बलिहारीबुद्धि (२) मीठालाल न्यास, व्यावर, राजपूताना, ११२
    29
            : गुप्त मेद (२) वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्मई,
    33
            ः जास्सकी ऐयारी(२) मैनेजर, 'जास्स', गहमर, गाजीपुर,'१४
    55
            : जाली बीबी श्रौर डाक् साहब।(२) ,, .,
    "
            : गेक्त्रा बाबा (२) एस० एस० मेहता ऐराड ब्रदर्स,
    99
                                                  बनारस, '१४!
            : जास्स की डाली (३) गङ्गा पुस्तकमाला कार्यालय,
    39
                                                  लखनऊ, '२७ !
            : इंसराज की डायरी (३) इंडियन प्रेष, इलाहाबाद, '४१
            : भेडा डाकू
                               (२)
गोपालराव इरि: प्रस्ताव-रत्नाकर (१७) चिन्तामिण प्रेस, फर्रखाबाद, '६०
गोपाल लाल खत्री : राष्ट्र-सुधार में नाटकों का भाग (५) लेखुक
                                             चौक लखनऊ, ेरेह
गोपाल लाल खन्ना : भारतेन्दु नी की भाषा-शैली (१८) बनारस <sup>१</sup> '३७
गोपाल लाल शर्मा : इतिहास कौमुदी (८) लाइट प्रेस, बनारस,
            : हिन्दी भाषा का संन्तिप्त इतिहास (१०) इग्डियन प्रेस,
     53
                                                इलाहाबाद, '३८
            : काव्य-कला (६) इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद,
    "
गोपालशरणसिंह: माधवी (१) इखिडयन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                            35°
            ः कादम्बिनी (१)
                                                            १३७
   . ,,
            ः मानवी (१)
                                                            ,3<u>c</u>
     53
                                                   33
            : सञ्चिता (१)
                                           37
                                                   35
             ः सुमना (१)
                                                   ;,
गोपाल शर्मा सं॰ : दयानन्द-दिग्विजय (७) सम्पादक, आगरा,
गोपालस्वरूप मार्गव : मनोरञ्जक रसायन (१५)
                                                  विज्ञान परिषद्
                                                      प्रयाग '२३
```

```
गोपालसिंह नैपाली : पछ्री (१) गङ्का प्रन्यागार, लखनऊ,
           : उमङ्ग (१) साहित्यमण्डल, बाजार सीताराम, दिल्लो, '२४
गोपीनाथ दीचित: पं० जवाहरलाल नेहरू, जीवनी तथा व्याख्यान
                  (१) नेशनल पन्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, १०७
गोपीनाथ पुरोहित एम॰ ए॰: वीरेन्द्र (२) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई न्ह७
गोपीलाल माथुर, बो॰ ए॰, सी-टो॰: शिद्धा-निधि (१६) परमहंसलाल,
                                                लखनक, '३०
गोपोश्वर राजा: गोपीश्वर-विनोद (१) लेखक, दरमङ्का
गोभिल : गृहासूत्रम् (१७ अनु०) [समूल] शास्त्र पव्लिशिंग आफिस,
                                     मथुरापुर, मुज़फ़्फ़रपुर, १०६
गोरखनाथ: गोरच्चदित (१७ अनु०) [टीका॰ महीघर शर्मा] लच्मी-
                                    वेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्याण, '६८
          : भरथरी-चरित्र (१ प्रा०) गीरा वेवा, कलकत्ता,
          : कामशास्त्र (१३ श्रनु०) [ श्रनु० शङ्करलाल नैन ] लच्मी-
                                    नारायण प्रेस, मुरादाबाद, ६६
गोरखनाथ चौबे: नागरिक शास्त्र की विवेचना (१५) रामनारायण्लाल,
                                                इलाहाबाद, '४०
      : त्राधुनिक भारतीय शासन (६) ,,
गोरखप्रसाद डा॰: फोटोग्राफ़ो (१२) इंडिएयन प्रेस, इलाहाबाद, '३१'
      : मौर परिवार (१४) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद,
      : स्राकाश की सेर (१४) इडिएयन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                          '३७.
      : तथा रामरत्न भटनागर: लकड़ी पर पॉलिश (१२) विज्ञान-
                                        परिषद्, इलाहाबाद, '४०
```

गोरेलाल : छत्रप्रकाश (१ प्रा॰) नागरी प्रचारिणी सभा बनारस, '०३ गोरेलाल तिवारी : बुन्देलखण्ड का इतिहास (८) ,, , '३३ गोर्की, मैक्सिम : वे तीर्नो (२ श्रनु॰) प्रमोदशङ्कर व्यास, बनारस, '३१:

```
गोर्की, मैक्सिम : टानिया (२ अनु०) सीताराम प्रेस, बनारस,
,, : माँ, भाग १-२ (२ अनु०) चन्द्रकला प्रेस, इलाहाबाद, '४० - गोवर्धनदास गुप्त : हिन्दी टाइप राइटिझ (१२) नागरी प्रचारिची स्म
-गोल्डरिमथ: ऊजइ ग्राम (१ ऋनु०) [ ऋनु० श्रीधर पाठक ] ऋनु-
                                             वादक, इलाहाबाद, १६०
            : श्रान्त पथिक (१ ऋनु०)
            : आन्त पाथक (१ श्रनु०) ,, '०२
: तथा पार्नेल : पद्मावली [ 'हरिमट', 'डिज़रेंड विलेज' तथा
                'ट्रावेलर' ] (१ श्रन्० ए०) के० मद्दाचार्य, बनारस,
-गोवर्धन चतुर्वेदी सं० : काव्य-संग्रहं भाग १ (१६) वेङ्कटेश्वर प्रेस,
                                                         बम्बई, '१४
बोवर्धनदास धूसर: व्रजनिलास सारावली (१) नवलिकशोर, प्रेषु
                                                  लखनऊ, '८४ हि॰
       ः मोहनमाला चौरासी की नामावली (१६ प्रा०)
        : दोहावली दो सौ बावन की नामावली (१६ पा॰) ,, ,,
  गोवधनलाल : नीति-विज्ञान (१७) नाथूराम प्रेमी, वस्वई,
 गोवर्धनप्रसाद शर्मा: मज़मुए ख्यालात मरहठी व तुर्रा (१) प्रन्थकार
                                                       श्रागरा '८८ !
 गोवर्धनलाल गोस्वामी : प्रेम-शतक (१) लेखक, गोपाल मन्दिर
                                                         बनारसं. १०३
 गोवर्धन सिंह : अश्व-चिकित्सा (१३) लेखक, अर्गोद,
 गोविन्द कवि : कर्णाभरण (६) भारत जीवन प्रेस, बनारस,
 गोविन्द गिल्लाभाई चौहान : शिखनख (१) प्रन्थकार, सिहोर, भावनग
                                                                 135
                : गोविन्द-ग्रन्थावलो, भाग १ (१८)
 · गोविन्ददास. सेठ: तीन नाटक ['हर्षें', 'प्रकाश' तथा 'कर्तव्य'] (४) एमः
                                        पी० विश्वकर्मी, जबलपुर, '३।
```

```
गोविन्दास सेठ: नाट्य-कला मीमांसा (६)
                                                            '३६
                                                     33
             : सेवापय (४) हिन्दी भवन, लाहौर,
 23 .
             ः सप्त रश्म (४) किताबिस्तान, इलाहाबाद,
                                                            '४१
                                                            '४१
             : विकास (४) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद,
                                                            ,88
              : कुलीनता (४) नाथूराम प्रेमी, नम्बई,
 -33
             : शशिगुप्त (४) रामनारायणलाल, इलाहाबाद,
                                                            '४२
 33
गोविन्दनारायण मिश्र: विमक्ति-विचार (१०) नाहर मल, कलकत्ता,
                                                            386
               : गोविन्द-निवन्धावली
                                            दामोदरदास
                                      (4)
 22
                            १७, वाराग्सी घोष लेन, कलकत्ता, '२५
गोविन्द पादाचार्य: ऋदैतानुभूति (१७ ऋनु०) डायमयड जुनिली प्रेस,
                                                    कानपुर, '९६
                                                            33'
                ः षट्चक (१७ अन०)
 . 25
                                           33
गिर्जिन्द मारोबा कारलेकर सं०: भाग १-३ ललित संग्रह (१६) सम्पादक,
                                                 वस्बई, '८४ च०
गोविन्दराव कृष्णराव शिन्दे सं० : वाल-संरच्चण विधान (६) श्रालीजाह
                                      दरबार प्रेस, ग्वालियर, १४१
     : साद्य विधान (६)
                                            33
                                                    33
     ः सम्पति इस्तान्तर विधान (६)
                                            33
                                                    33
     : अनुबन्ध मुआहिदा विधान (६)
                                            31
      : अपराघ सम्बन्धी विधि का संग्रह (६)
                                            19
                                                    21
गोविन्दवल्लभ पन्त : लिली (३) गङ्गा पुस्तकमाला, कार्यालय लखनऊ, १६
                  : स्यस्ति (२) भागंव बुकडिपो, बनारस,
                  : कञ्जूस खोपड़ो (४) उपान्यास बहार श्राफिस, '२३
                  : एकादशी (३) श्रम्त्रिकाप्रसाद गुप्त, बनारस, '२४
 ,,
           : वरमाला (४) गङ्गा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, '२५
 ,,,
                 : संध्या प्रदीप (२) गङ्गा फ़ाटन ब्रार्ट प्रेस, लखनऊ,
 77
                                                            '३१
```

```
,38
गोविन्दवल्लभ पन्त : प्रतिमा (२)
                                         23
                : राजमुकुट (४)
               : मदारी (२)
              ः ग्रंगूर की बेटी (४)
                                                           73 w.
                : जुनिया (२)
                : ग्रंतःपुर का छिद्र (४)
                                                            180
                                          73
गोविन्दशर्या त्रिपाठी : कर्त्त व्य पालन (१७)
                                                           प्रेस.
                                                    विलास
                                             खङ्ग
                                                   वाँकीपुर, '०८
गोविन्द सलाराम सरदेसाई: भारतवर्ष का अविचीन इतिहास, भाग १
               (८ ग्रनु०), हिन्दी प्रन्य प्रसारक मंडली, खंडवा, '११
गोविन्द सहाय, लाला : श्यामकेलि (१) नवल किशोर प्रेस, लखनऊ,
                                                            '्रह
गोविन्द सहाय: संसार की राजनीति में साम्राज्यवाद का नङ्का नाजु
                                 (६) साहित्य मन्दिर, लालनऊ, '४१
गोविन्द सिंह साधु : इतिहास गुरु खालसा (८) लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस,
                                                   कल्यागा. '०२
 गो॰ प॰ नेने : इिन्दुस्तानी-मराठा शब्दकोष (१०) श्राखिल महाराष्ट्र,
                                    हिन्दी प्रचार समिति, पूना, '३६
 गौतम : न्याय तत्वनोधिनी (१७ ऋनु०) [सं० शालियाम, शास्त्री],
                                            संपादक, अजमेर, '६४
  " : न्याय-दर्शन (१७ श्रनु०) [ समूल ] शास्त्र पब्लिशिग श्राफ़िस,
                                  मधुरापुर, मुजफ्फ़रपुर, '०६ रिप्रिंट
 गौरचरण गोखामो : गौराङ्ग-चरित्र (७) लेखक, बृन्दावन,
 [ गीरा वेवा सं० १ ] : गिरिधर व्यास श्रीर बैताल कृत कुएडलिया (१६),
                                       संपादक, कलकत्ता, '१६००
 गौरीदत्त शर्मा: तीन देवों की कहानी (३); हकीम अली, मेरठ,
                                                        ,
७० द्वि०
```

```
गौरीदत्त शर्मा : देवरानी जेठानीकी कहानी (३) मुहम्मद ह्यात, मेरठ,
                                                          108
              : उर्द अद्धरों से हानि (१०) देवनागरी प्रचारियी
      37
                                              समा, मेरठ, 'दर
              ः नागरो श्रौर उद्ै का स्वाँग, (१०) लेखक, मेरठ, '८५
      33
             ः देवनागरी प्रचार के उपदेश (१०) देवनागरी-प्रचा-
      53
                                         रिणी समा, मेरठ, 'द्र्यू
गौरीदत्त शर्मा सं : देवनागरी की तीसरी पुस्तक (१६) गङ्गा सहाय,
                                                    मेरठ, '८७
                ः देवनागरी स्तोत्र (१०) देवनागरी-प्रचारिखी सभा,
       33
                                                    मेरठ, '६२
                : नागरी का दफ्तर (१०)
                                                         ६२
                ः देवनागरी के भनन (१०)
                                                         १९६
                : गौरो नागरी-कोश (१०)
                                                         308
गौरीशङ्कर : प्रेम-प्रकाश (१) नवल किशोर, लखनऊ,
गौरीशक्कर चैटर्जी : हर्षवर्धन (७) हिन्दुस्तानी एकेडेमी यू० पी०
                                               इलाहाबाद, '३८
गौरीशङ्कर भा : स्पृति (१) लेखक, बनारस,
गौरीशहर द्विवेदो : सुकवि-सरोज, भाग १ (१६) लेखक, टोकमगढ़, '२७
                       भाग २ (१६) रामेश्वरप्रधाद द्विवेदी,
       "
                                              टीकमगढ़,
               : बुन्देल-वैभव, भाग १-२ (१६) "
म्रीप्राञ्चर पाठक : जापान का उदय (८) वेड्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '०७
गौरीशङ्कर मद्ट : लिपि कला (१०)
                                      लेखक, कानपुर,
  ,, : देवनागरी लिपि का विधान निर्माण पत्र (१०) ,, ,,
  ,, : लिपि कला का परिशिष्ठ (१०) अव्हर-विज्ञान कार्यालय, कानपुर,
```

```
,, : श्रद्धर तत्व (१०) इन्तजामी प्रेस, कानपुर,
                                                            '३६
गौरीशङ्कर मिश्र, बी॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰: जीवन-क्रांति (२) इंडियन
                                            प्रेस, इलाहाबाद '३८
गौरीशङ्कर लाल: चित्तौर की चढ़ाइयाँ (८) ब्रात्माराम जैन, लखनऊ, ११६
गौरीशङ्कर शर्मा : हिन्दी-उद्द कोश (१०) जैन प्रेस, लखनऊ,
गौरीशङ्कर शुक्क : मनरज्जन प्रकाश (१) रामकृष्ण वर्मा, बनारस, '६७
              : राष्ट्रभाषा हिन्दी (१०) सरस्वती ग्रन्थमाला श्राफिस,
                                                    श्रागरा, '२०
गौरीशङ्कर शुक्क 'पथिक': सरला (२ ' दीनानाथ सिंधिया, कलकत्ता, '२३
                  : शिल्प-विधान (१५), गङ्गाप्रसाद मोतिका, हिन्दी
                                     पुस्तक भवन, कलकत्ता, '२४
                  : व्यापार-संगठन (१२) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी,
       ,,
                                                   कलकत्ता, '२५
           ः स्टॉक इक्सचेख (६) सरस्वती पुस्तकालय, ग्वालियर, '२६
            : करन्सी (१५) सरस्वती ग्रंथमाला काललिय, बेलनगंज,
    "
                                                  श्रागरा, '२६ ?
गौरीशङ्कर 'सत्येन्द्र', एम॰ ए०: गुप्त जी की कला (१८) महेन्द्र,
                                                    श्रागरा, '३७
            ः साहित्य की भाँकी (१६) भगवानदास केला, वृन्दावन, '३७
    55
            : मुक्ति-यज्ञ (४) महेन्द्र, श्रागरा,
गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रोभा : सिरोही राज्य का इतिहास (८) लेखक,
                                                    श्रजमेर, '११
            : भारतीय प्राचीन लिपिमाला (१०) लेखक, उदयपुर, '১১
    "
            : कर्नल जेम्स टाँड (७) खड़ाविलास प्रेस, बाँकीपुर, '०२
    "
            : अशोक की धर्मलिपियाँ (१८) नागरी-प्रचारिग्री सभा
    77
                                                    बनारस, '२३
            : राजपूताना का इतिहास
                                       किमशः ो
                                                 (८), लेखक.
    "
```

श्रजमेर, '२४

```
गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रोभा : नागरी श्रङ्क श्रौर श्रज्ञर (१०) हिन्दी साहित्य
                                        सम्मेलन, इलाहाबाद, '२६
            : मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, (८) हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी,
     22
                                        यू॰ पी॰, इलाहाबाद, '२८
             सं०: कोशोत्सव, स्मारक, संग्रह (१६) नागरी प्रचारिग्री
     93
                                              समा, बनारस, '२६
'ग्रामोण': किरण (५) देवराज मिश्र, कुनरी, ज़िला बनारस, '१६
में : ग्रामस्य शवागार में लिखित शोकोक्ति ['ऐलेजी रिटेन इन ए कन्ट्री
        चर्चयार्ड' अनू० (१ अनु०) ] [अनु० गोपानाथ पुरोहित,
                           एम॰ ए॰] वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई, '६७
ग्रेग, रिचार्ड बी॰: खद्दर का सम्पत्तिशास्त्र (१२ श्रनु॰) सस्ता साहित्य
                                            मण्डल, श्रनमेर, '२८
ग्लादकोव : शक्ति (२ श्रनु०) बलदेवदास, बनारस,
                                                            ,
$&
र्भूल कवि : यमुना लहरी (१ प्रा॰) नवलिकशोर, लखनऊ, '८१ द्वि॰
            : षट्ऋतु वर्णन (१ प्रा॰) भारत जीवन प्रेस, बनारस, १६३
            : नलशिख (१ प्रा०) तत्त्मोनारायण प्रेष, मुरादाबाद, '०३
                                                            <sup>7</sup>२५
जी॰ ग्रार॰ पायडेय: लाठी (१३) लेखक, ग्रजमेर,
षनश्यामदास निङ्ला : बापू (७) सस्ता साहित्य मयडल, नई दिल्ली, १४०
                                                            ,४४
                   : विखरे विचार (१५)
       53
                                                    93
            : डायरी के कुछ पन्ने (७)
                                                           388
            : श्रीबसुनालाल जी (७) सुद्रक—हिन्दुस्तान
                                            प्रेस, नई दिल्ली, '४२
वनुश्यामिंह, बी॰ एस-सी॰, एल-एल॰ बी॰: भारत-शिव्हादर्श (१६)
                                    लेखक, गुरुकुल, कांगड़ी, '१४
धनानन्द : सुजान-सागर भाग १ (१ प्रा॰) हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, १९७
        : विरह-लीला (१ प्रा॰) नागरी प्रचारिखी सभां, बनारस, '०७
घनानन्द बहुगुण, एम० ए०, एल-एल० बी०: समाज (४) गङ्गा फाइन
                                        ऋार्ट प्रेस, लखनक, '३०
```

च : ग्राम-गीताञ्जलि (१६) लेखक, गोरखपुर, 'चञ्चरीक' चरडीचरण सेन: गङ्गागोविंदसिंह (२ ऋतु०) सस्ता साहित्य मंडल, श्रजमेर, १२७ : महाराज नन्दकुमार को फाँसी (२ अनु०) प्रकाश 22 पुस्तकालय, कानपुर, '३० १ चरडीप्रसाद वर्मा : घन्यवाद (३), त्रादर्श पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, 35 चरडीप्रसाद सिंह: हास्य-रतन (३) खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, '독등 : पहेली भूषण भाग १ (१) 7⊏€ 33 ः दत्त कवि (दुर्गादत्त व्यास) (१८) 33° : जीवनचरित्र, भाग १ (८) 33' 33 33 308 ,, सं० : विद्या-विनोद (१६) चगडीप्रसाद 'हृदयेश', बी० ए०: नन्दन, निकुंज (३), गङ्गा पुस्तनः माला कार्यालय, लखनऊ, '२३ ः मनोरमा (२) चाँद श्राफ़िस, इलाहाबाद. 128 '२६ ः मङ्गल प्रभात (२) ं, चतुरसेन शास्त्री: हृदय की परख (२), नाथूराम प्रेमी, बम्बई '१⊏ ः श्रन्तस्तल (५) <sup>3</sup>28 77 : व्यभिचार (२) भद्रसेन वर्मा, बुलन्दशहर, 358 ः उत्सर्ग (४) गङ्गा पुस्तकमाला कर्यालय, लखनऊ,'२८ ,, : अच्त (३) " : हृदय की प्यास (२) " : खवास का न्याह (२) **7**33 " ः इस्लाम का विष-वृद्ध (२) मुद्रक—भारत प्रिंटिंग प्रेस, 22 दिल्ली, '३३ ः रजकरा (३) फ्राइन आर्ट प्रिटिंग काटेज, इलाहाबाद,

73;

```
चतुरसेन शास्त्री : श्रमर श्रमिलाषा (२) मुद्रक—स्पवाली प्रिंटिंग हाउस,
                                                      दिल्ली, '३३
               : श्रात्मदाह (२)
                                       23
      33
               : राजपूत बच्चे (८ बा०) मुद्रक-मेहरोत्रा प्रेस,
      33
                                                           330
                                                    दिल्ली.
              : मुराल बादशाहों की अनोखी वार्ते (३) गुप्ता
      33
                                     प्रिंटिंग वर्क्स, मुरादाबाद, '३⊏
               : सीताराम (४) मेहरचन्द लद्मगणदास, लाहौर, '३८
      33
               : राणा रानसिंह (२) एन्० एम० भटनागर ऐएड
      37
                                             ब्रदर्स, उदयपुर, '३६
               : सिंहगढ़ विजय (३) रामचन्द्र त्रिवेणी, बाँकीपुर,
      33
                                                      पटना, '३६
               : नीलमती .(२) चन्द्रकला प्रेस, इलाहाबाद,
      72
               : श्रीराम (४) मेहरचन्द लच्मण्दास, लाहौर,
चतुर्भुं  औदीच्य : भारत के कारखाने (६) रामलाल वर्मा, अपर चित
                                          पुर रोड, कलकता, '०५
                                                            ,58
                ः इवाई महल (२) लेखक, मथुरा,
चतुर्भुन जेठा सं : हिन्दुस्तानी किताब (१९) संपादक, बम्बई,
चतुर्भुजदास : मधुमालती नी वार्ता (२ प्रा०) लल्लू भाई करमचंद का
                                           प्रेस, श्रहमदाबाद, '७४
चतुर्भुंब सहाय: कुमारी चन्द्रकिरन (२) किशोरीलाल गोस्वामी, बनारस,
                                                            308
             : भक्तवर तुकाराम जी (७) लेखक, एटा,
                                                            35,
      32
             : पृथ्वीराज रासो (१ प्रा०) एशियाटिक सोसाइटी
चंद
                                  श्रॉव वंगाल, कलकत्ता, '८३-८६
             : ,, मोहनलाल विष्णुलाल पाड्या } वनारस, 'दद्-'०४ हैं के लाज़रस पेएड कं े
     "
```

चंद : पृथ्वीराज रासी (१ प्रा०) नागरी-प्रचारिखी सभा, बनारस, '०५ '१३ रिप्रिन्ट : श्रमली पृथ्वीराज रामो (१ प्रा०) मोतीलाल वनारसीदास, सेंद मिट्ठा बाजार, लाहौर, '३८ ः पृथ्वीराज रासो के दो समय ( रेवातट तथा पद्मावती विवाह ) (१ प्रा॰) गङ्गा फ़ाइन श्रार्ट प्रेस, लखनऊ, '४२ चन्दनराम कवि : श्रनेकार्थं (१० प्रा० खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, '८० : नामार्णेव (१० प्रा०), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, " वन्दलाल, बी॰ ए॰: मॉडेल शू-मेकर (१२) लेखक, दथालबाग, श्रागरा, '४० बन्दीप्रसाद: राजनीति के मूल सिद्धान्त (१५) सरस्वती पुस्तक भण्डार, लखनऊ, '३६ वन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार : चन्द्रकला (३) नाथ्राम प्रेमी, बम्बई, ,, ः संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ (२०) विश्व-साहित्य प्रन्थमाला, लाहौर, '३२ चन्द्रगुप्त वेदालङ्कार : बृहत्तर भारत (८) गुरुकुल, कांगड़ी, 3€ : रेवा (४) श्रोरिएंटल बुकडियो अनारकली, लाहौर, '४२ दि॰ चन्द्रघर शर्मा गुलेरी : श्रङ्क (१०) लेखक, जयपुर, '०५ रिप्रिन्ट : गुलेरी जी की अमर कहानियाँ (३) [ सं० शक्तिघर गुलेरी ] सम्पादक, स्रोरिएन्टल विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय चन्द्र परमहंस : विन्दुयोग (१७ श्रनु०) [ टीका-ज्वालाप्रसाद मिश्रं ] वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०५ चन्द्रप्रकाश वर्मा : चाँदनी (१) नेशनिलिस्ट न्यूक्पेपर्स लि०, इलाहा-बाद, '३७ : समाबि-दीप (१) प्रमोद प्रेस, इलाहाबाद,

साहित्यालोक (६) सरस्वती पन्लिशिङ्ग-हाउस, प्रयाग,

```
चन्द्रवली पायडेय: कचहरी की भाषा और लिपि (१०) नागरी प्रचारिखी
                                              समा, बनारस,
                                                            3₹°
      ः बिहार में हिन्दुस्तानी (१०)
                                          "
                                                            '₹€
      : भाषा का प्रश्न (१०)
                                          37
                                                     33
                                                            380
      : उद्का रहस्य (१०)
                                          33
                                                            *Y0
      : मुराल बादशाहों की हिन्दी (१०)
                                                    23
 चन्द्रभान सिंह: कुसुमावली (१) लेखक, बनारस,
                                                            'र्५
       : चन्द्रिका (४) जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद,
                                                            '३३
 चन्द्रभाल जौहरी: यूरोप की सरकारें (६) हिन्दुस्तानी एकेडेमी,
                                                 इलाहाबाद, '३८
 चन्द्रभूषण ठाकुर: नरेन्द्र-मालती (२) हिन्दी साहित्य कार्यालय,
                                               लहरियासराय, '२९
चन्द्रमिं विद्यालङ्कार : वेदार्थ करने की विधि (२०) गुरुकुल प्रेस,
1/2~~
                                                    कांगड़ी, '१७
      ः स्वामी द्यानन्द का वैदिक स्वराज्य (७) लेखक, जलंघर,
चन्द्रमुखी श्रोभा : पराग (१) रामदयाल श्रगरवाला, इलाहाबाद,
                   माबा-व्याकरण (१०) इग्रिडयन प्रेस
       29
                                                 इलाहाबाद, '१२
चन्द्रमौलि धुकुल: मानस-द्पेशा (१८), इशिडयन प्रेस लिमिटेड,
                                                 इलाहाबाद, '१३
      : शरीर श्रौर शरीर रत्ना (१३)
                                                            '१३
      : नाट्य-कथामृत (२०) लेखक, इलाहाबाद,
                                                            368
  73
                                                            '१७
      : अक्रबर (७) इपिडयन प्रेस, इलाहाबाद,
      : मनोविज्ञान (१५) गङ्गा फ़ाइन ऋार्ट प्रेस, लखनऊ,
                                                            358
चन्द्रराज भगडारी : सिद्धार्थं कुमारं (४) गांधी हिन्दी मन्दिर, श्रजमेर,
                                                            '२२
                                                            ³२३
      : सम्राट् श्रशोक (४) 📑
      : भारत के हिन्दू-सम्राट् (८) हिन्दी साहित्य मन्दिर, बनारस,
  و ز
```

```
चन्द्रराज भएडारी : समाज-विज्ञान (१५), सस्ता साहित्य मएडल,
                                                  ग्रजमेर.
चन्द्र शर्मा : उषाहरण (४) पूरनचन्द्र घोष, दरमञ्जा,
चन्द्रशेखर पाठक: ग्रामीरग्राली ठग या ठग वृत्तान्त (२) हिन्दी दारोगा
                           दक्तर, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता, '११
                                                             '११
      : शशिवाला या भयहर मठ (२)
                                                      55
      : हेमलता माग १, २ (२) लेखक, कलकत्ता,
                                                             ११५
      : भरती (२), श्रार॰ श्रार॰ वेरी, कलकत्ता,
चन्द्रशेखर पायडेय: रामायण के द्वास्य स्थल (१८) कैलाशनाथ भार्गव,
                                                     बनारस, '३६
चन्द्रशेखर वाजपेयी : नख-शिख (१ प्रा०) मारत जीवन प्रेंस, बनारस,
                   : रसिक विनोद (१ प्रा०)
                                                 35
     27
                   ः इमीर इठ (१ प्रा॰) इरिप्रकाश प्रेस, बनारस, १६ है
     73
                              नागरी प्रचारिगी सभा, बनारस, '०४
     73
                                    इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, '२६
     "
 चन्द्रशेखर शास्त्री
                   : कन्या-शिचा (१६) सत्ता साहित्य-मगडल, श्रजमेर
                                                              <sup>5</sup> २ ट
                   : विषवा के पत्र (२) लेखक, इलाहाबाद,
      ,,
                   : श्राधुनिक त्राविष्कार (१४) साहित्य-मर्यंडल, बाजार
     33
                                             सीताराम, दिल्ली, १३६
                   : हिटलर महान (७) भारतीय साहित्य मन्दिर
     12
                                          चाँदनी चौक, दिल्ली, '३६
                   : पृथ्वी श्रीर श्राकाश (१४) साहित्य:मग्डल, बाजार,
     "
                                             सीताराम दिल्ली, '३६
                   : जीवन शक्ति का विकास (१४) इग्डियन प्रेस,
                                                     प्रयाग, १३६ !
```

```
चन्द्रसिंह विशारद सं : कहमुकरसी (१६) नवयुगग्रंथ कुटीर, बीकानेर,
                                                            7º 3.
चुन्द्रसेन बाबू सं०: जैन ग्रंथ-संग्रह (१६) संपादक, इटावा,
चन्द्रावती लखनपाल: स्त्रियों की स्थिति (६) गङ्गा ग्रंथागार, लखनऊ,
                                                            '₹₹
                  ः शिचा-मनोविज्ञान (१६) लेखिका, गुरुकुल,
    "
                                                    कांगड़ी, '३४
चंपतराय जैन, बार-एट्-ला: श्रात्मिक मनोविनोद (१७ श्रनु०) साहित्य-
                           मग्डल, बाजार सीताराम, दिल्ली, '३२
                  ः धर्म-रहस्य (१७) लेखक, हीराबाग़, बम्बई, '४०
    33
                  ः घर्म लावनी (१) सिताबचन्द नाहर, कलकत्ता,'७४
चम्पाराम
            ः चरक संहिता भाग १-२ (१३ ऋतु०) श्रीकृष्ण्लाल,
चरक
                                                   मधुरा !, 'हद
            (१३ श्रनु०) (दो खंड) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '६⊏
 23
                         भाग १-८ (१३ श्रमु०) दत्तनारायण चौवे,
         1
                 53
 "
                                                   मथुरा, १६००
                       (१३ त्रानु०) ब्रजबल्लभ-हरिप्रसाद, बम्बई, ११
 15
चरणदास : नासिकेत (१७ प्रा०) कीनिक्स प्रेस, दिल्ली,
         ः नासिकेत भाषा (१७ प्रा०) मोरेश्वर बापूजी, बम्बई, 'द्र६
 32
         : भक्ति सागरादि १७ ग्रंथ (१७ प्रा०) वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
 , 33
                                                           $3
         तथा सहजोबाई: ब्रह्मविद्यासार (१७ प्रा०) तत्त्वज्ञान सभा
 "
                                         पुस्तकालय, लाहौर, '६७
         : मक्ति सागरादि (१७ प्रा०) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, १६८
 "
         : चरणदास जी की बानी, भाग १-२ (१७ प्रा०) बेलवेडियर
 "
                                         प्रेस, इलाहाबाद.
         : ज्ञान स्वरोदय (१७ प्रा०) विश्वेश्वर प्रेस, बनारस,
                                                           '२८
 27
```

```
ः चाण्यन्य-नीति का भाषानुवाद (१५ श्रनु०) श्रम्बिकाचरण्
चाण्य
                                           चैटरजी, बनारस, 'द३
          ः चार्याक्य-नीति दर्पेस (१५ श्रनु०) भारत्जीवन प्रेस, बनारस.
  77
                                                           3,
                 ,, (१५ श्रनु॰) छोटेलाल लक्तीचन्द, श्रयोध्या १ १६०
 चाँदकरण सारडा : कोलेज हॉस्टल (२) लेखक, अजमेर ?
 चारचन्द्र सान्याल: इल्दी तथा अदरक की खेती (१२) गाँव सुघार
                              पुस्तकमाला, नयागंज, लखनज, १३८
          : मसालों की खेती (१२)
                                            >>
          : खरब्ज़ तथा तरबूज़ की काश्त (१२)
                                                           35,
 चिद्धानानन्द गिरि: न्याय-प्रकाश (१०) नारायगाजी विक्रमजी, वंबई, '८५
                 ः तस्वानुसंघान (१७) लेखक, मावनगर,
 चिंतामिण : कविकुल कल्पतर (६ प्रा॰) नवलिकशांर प्रस, लखनऊ,
- चिंतामिख : मनु स्त्रीर स्त्रियाँ (२०) सेवा प्रेस, प्रयाग,
चिंतामिण विनायक वैद्य: महाभारत मोमांसा (२० श्रनु०) बालकृष्ण
                            पांडुरंगा ठकार बुधवार पेठ, पूना, '२०
                     ः रामचरित्र (२० श्रनु०, सस्ता साहित्य मंडल,
             ,,
                                              त्रजमेर, <sup>१</sup>२८ प्रथम
                     : हिन्दू भारत का उत्कर्ष (= अनु०) काशी
     "
            33
                                          विद्यापीठ, बनारस, '३६
                  : हिन्दू भारत का अन्त [१०००-१२००] (प्र अनु०)
     22
                                              लेखक, पूना, रेक्ट्र
चिम्मनलाल वैश्य : स्वामी दयानन्द का जीवन-चरित्र (७) लेखक,
                                                  कासगंज, '०७
चुन्नीलाल : रसिक विनोद (६) गोपीनाथ पाठक, बनारस,
-चुन्नीलांल खन्नी: सचा बहादुर भाग १-२ (२) देवकीनन्दन खन्नी,
                                                    बनारस, '०२
```

35,

चुन्नीलाल तिवारी : प्रेमी महात्म्य (२) रामलाल नेमानी, कलकत्ता, '०८ चूड़ामणि श्रौर बाँकेलाल : समस्यावली (१) लेखक, क्कापुर, श्रागरा, , oz र्मुं हामिण शर्मा: रमल कामघेनु (१३) (अनु॰ बद्रीप्रसाद मित्र विलास प्रेस, लाहौर, '७६ चेकान, ऐन्टनी : पाप (३ ऋनु०) विश्व साहित्य ग्रंथमाला, लाहौर,' ३२ चेस्टरफील्ड, लॉर्ड: कर्च व्य शिक्ता (१७ श्रनु०) (श्रनु० ऋषीश्वरनाय

भट्ट), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '११ चैतन्यदेव, कृष्ण : ग्रंथारंम कैरवी (१ अनु०) बाबू हरिश्चन्द्र, चौखंमा,

चैम्बर्स : नया विद्यांकुर [अन्०] [रुडीमेंट्स आव साइंस] (१४ अन्०) [अन् बाबू शिवप्रसाद ) गवनेमेंट प्रेस, इलाहाबाद, '७८ दि सी॰ एल॰ सिन्हा: विषया-चन्द्रहास (Y) लेखक, गया, জি वाई । चिन्तामिण : भारतीय राजनीति के ८० वर्ष (८ श्रनु ।) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू॰ पी॰, प्रयाग, '४०

ন্ত

छुगनलाल कासलीवाल: सत्यवती नाटक (४) भाग १ लेखक, श्रजमेर, १६६ छुत्रदास वैष्णव: मान-मंन चरित्र () नवलिकशोर, लखनऊ, · छत्रघारीशाह, मुंशी : ऋद्भुत रामायण (१७) बनारस लाइट प्रेस, बनारस, १६७

छ्त्रसिंह कवि : विनय-मुक्तावली (१ प्रा०) मुहम्मद वज़ीर खाँ, श्रागरा, १६७

(१ प्रा०) केशवप्रसाद, त्रागरा, (१ प्रा॰) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, छ्रिनाथ पाडे एय बी॰ ए॰, एल्-एल्॰ बी॰: ऋमरोका कैसे स्वाधीन हुआ (८) हिन्दी साहित्य कार्यालय, बङ्गतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता, '२३ : समान (४) सीताराम प्रेस, बनारस, 27

```
छुनीलेलाल गोस्वामी : पञ्चपराग (३) सुदर्शन प्रेस, बृन्दाबन,
                                                            , 38<sub>£</sub>
                                                            '१६
                   : पञ्चपल्लव (३)
    35
                   : पञ्चपुष्प (३)
                                                            188
                                         75
                                                69
    33
                   : पञ्चमंजरिका (३)
छायासिंह: श्रानन्द लहरी (१) इन्द्रजीतिसिंह, बनारस,
                                                            '७६
छेदीदास : संत महिमा सनेह सागर (१६) नवलिकशोर, लखनऊ, '६२
छेदीलाल: एशिया निवासियों के प्रति योरोपियनों के नर्ताव (६) प्रताप
                                         पुस्तकालय, कानपुर, '२२
छोटेलालजी जीवनलालजी: दुग्ध-चिकित्सा (१३) नाथूराम प्रेमी, वम्बई,
छोटेलाल सोती: जाति-श्रन्वेषण (१७) लेखक, फ़लेरा, जयपुर,
                              ज
ज्ञकाडलाइ मौलवी: चेत्रमाप प्रक्रिया (१४) नवलिक्शोर प्रेस, लखनक्र
जगनीवन वीर जी सं०: कीर्तन-संग्रह (१९), संपादक, भावनगर,
                                                      '६१ रिप्रिंट
जगजीवन साहिब : जगजीवन साहिब की शब्दावली (१० प्रा०), माग
                       १-२ बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, '०६-११
जगतनारायण शर्मा: श्रकनर वीरवल समागम (३) वेङ्कटेश्वर प्रेस,
                                                     वम्बई, ग्द
                 : भारत दुर्दिन (४) लेखक, बनारस,
                                                            'SE
                 : त्रकबर गौरत्ता-न्याय (४) ग्रंथकार गौसेवक प्रेस्
        9 9
                                                     बम्बई,
जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हितैषी' : वैकाली (१), लेखक, लखनऊ,
                                                            388
जगदानन्द राय: प्राकृतिकी (१४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
              : वैज्ञानिकी (१४)
      79
                                                            'રપ્ર
              : ग्रह-नत्त्र (१४)
      37
                                                 77
```

```
बगदीश काश्यप: पालि महान्याकरण (१०) महाबोधि सोसाइटी,
                                                सारनाथ, १४०
बगदीशचन्द्र वाचरपति: मौलाना रूम श्रौर उनका काव्य (२०)
                            हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, '२३
7.
जगदीश शास्त्री: बध्य-शिला (४) मोतीलाल बनारधीदास, लाहौर, '३७
बगदीश भा 'विमल' : खरा सोना (२) भारत पुस्तक भंडार, बड़तल्ला-
                                          स्ट्रीट, कलकत्ता, '२१
             : जीवन ज्योति (२) महादेवप्रसाद भूभन्वाला,
     "
                                                कलकत्ता, '२२
             : ब्राशा पर पानी (२) चौंद ब्राफ़िस, इलाहाबाद, '२५
      13
             : वेणी (३) जगदेव पांडेय, मुँगेर,
                                                         12<u>5</u>
      33
             : तरिङ्गिणी (५),
                                                         '₹⊏
      33
                                                         ³२⊏
             : ञ्जाया (१)
      99
                              93
             : क्या वह वेश्या हो गई (३), शिवपूजनसिंह, बनारस, १४१
75% . 19
                                                         ,86
             : ग़रीव (२) जनता पुस्तक-मन्दिर, बनारस,
 जगदीश नारायण तिनारी: दुर्योघन-वध (१), तेखक, सनातनधर्म
                                       विद्यालय, कलकत्ता, १२६
             सं०: सुमाषचन्द्र बोस, (१७),
 जगदीशप्रसाद श्रप्रवाल, बी॰ ए॰: संसार-शासन (६) भूगोल श्रॉफ़िस,
                                              इलाहाबाद, '३३
षगदीशप्रसाद तिवारी: श्रौरङ्गजेब की नङ्गी तलवार (१) लेखक,
                                                 कानपुर, '१६
जुगदीशसिंह गहलौत : मारवांड़ के रीति-रस्म (६)
                                                         ,58
            : मारवाद राज्य का इतिहास (C) हिन्दी साहित्य मनिदर,
                                                 नोधपुर, '२४
                                                         3$′
            : राजपूताने का इतिहास (८)
 जगनाथ खना: अमेरिका का व्यवसाय और उसका विकास (६)
                                          लेखक, बनारस ! '१४
```

```
'१४
जगन्नाथ गोप: ऋाव्य-प्रभाकर (६) लेखक, भूज,
जगन्नायदास : मुहम्मद (७) सुदर्शन प्रेस, मेरठ,
                                                             '⊏હ
            : इरिश्चन्द्र कथा (१७) मु॰ गौरा वेवा, कलकत्ता, १६०६
जगन्नाथदास 'रत्नाकर', ती० ए० : समस्यापूर्ति (१५, हरिप्रकाश
                                                     बनारस, '१४
                                                            358
            : हिडोला (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस,
     "
            सं : जयप्रकाश-सर्वस्व भाग १, भारत जीवन
    "
                                                    वनारस, 'हपू
            : समालोचनादर्श ६) नागरी-प्रचारिखी सभा, बनारस,
     "
                                                             33°
                                                             ७३
            : घनात्त्ररी नियम-रत्नाकर (६)
            : इरिचन्द्र (१) नःगरी-प्रचारिणी सभा, बनारस,
            : धर्म संताप (१७) ब्रह्म प्रेस, इटावा
            : गङ्गावतरण (१) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद.
    11
            : उद्धव-शतक (१)
                                                             '३१
    33
जगन्नायदास श्रिधिकारी : कवि-कर्त्त व्य (६) प्रन्यकार, बङ्गीदा, '११
बगन्नाथ परिडतराज : गङ्गालहरी (१ त्र्यनु ०) (त्र्यनु ० स्त्रम्त्राशङ्कर व्यास)
                               टीकाकार, मानमन्दिर, बनारस, '८४
      : भामिनी-विलास (१ श्रनु०) (त्रनु० महावीरप्रसाद द्विवेदी)
                                       वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '६३
    ः (हिन्दी) रस गङ्गाघर (६ ऋनु०) इरिडयन प्रेस लि०, इलाहाबाद,
                                                            10 E
जगन्नाथप्रसाद: देशी र गाई (१२), नवलकिशोर, बनारस, (१),
जगन्नाथप्रसाद गुप्त: सरल त्रिकोस्पिति (१४) दुर्गाप्रसाद गुप्त, मारिस-
                                                गञ्ज, कटनी, '३६
```

जगनाथप्रसाद चतुर्वेदी : संसार-चक्र (२) हित प्रकाश प्रेस, बनारस, '६६

| जंगनाथप्रसाद चतुर्वेदी: बसन्त-मालती (२)                                                  | चतुर्वेदी   | भोलानाथ                              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|--|
| शर्मा, मुक्ताराम                                                                         | स्ट्रीट, कर | तकत्ता 'हह                           |  |  |  |
| ं,, : भारत की वर्तमान दशा (६) बी॰ एत                                                     | न॰ प्रेस,   | ६२, काटन                             |  |  |  |
| 7,7                                                                                      | स्ट्रीट, कर | तकत्ता, '०६                          |  |  |  |
| ,, : स्वदेशी ऋान्दोलन (६) कुष्णानन्द शर्मा,                                              |             | , '•=                                |  |  |  |
| ,, : गद्यमाला (५) हिन्दी ट्रांसलेटिङ्ग कं॰, कर                                           | तकत्ता,     | 30,                                  |  |  |  |
| ,, : निरंकुशता-निदर्शन (१-) देवनागरी प्रे                                                | स, १७ ।     | पगैया पट्टी,                         |  |  |  |
|                                                                                          | कर          | लकत्ता, '११                          |  |  |  |
| ,, : अनुपास का अन्वेषण (६) कृष्णानन्द श                                                  |             | कत्ता, '१८                           |  |  |  |
| ,, : मधुर मिलन (४) गङ्गाप्रसाद भोतिका, व                                                 |             | '२३                                  |  |  |  |
| ,, ः बिहार का साहित्य (१६) वैदेहीशर <b>ण</b> , ल                                         |             |                                      |  |  |  |
| ,, : निबंध-निचय (५) गङ्गा पुस्तकमाला काय                                                 | र्गालय, लख  | बन <b>क</b> , '२६                    |  |  |  |
|                                                                                          | ,, ,,       | , १३५                                |  |  |  |
| जङ्ग्राथप्रसाद 'भानु': छन्द-प्रभाकर (🚁, जगन्ना                                           | य, वर्घा,   | ,58                                  |  |  |  |
| ,, : कान्य-प्रमाकर (६) लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस                                           | , बम्बई,    | '१०                                  |  |  |  |
| ,, ः छुन्द-चारावली (६) लेखक, विलासपुर,                                                   |             | '१७                                  |  |  |  |
| ,, : हिन्दी काव्यालङ्कार (६) ,,                                                          | 31          | <b>ृ</b> १८.                         |  |  |  |
| ,, : त्रबङ्कार प्रश्नोत्तरी (६) ,,                                                       | 33          | '१⊏.                                 |  |  |  |
| ,, ः रस-रत्नाकर (६), लेखक, बिलाधपुर,                                                     |             | 38,                                  |  |  |  |
| ,, ः काव्य-प्रवन्ष (६)                                                                   | 37 3        | -                                    |  |  |  |
| ,, : काल-प्रबन्ध (१४)                                                                    | 27 2        | -                                    |  |  |  |
| ,, : श्रङ्क-विलास (६)                                                                    |             | , '२५.<br>सन्देश                     |  |  |  |
| ज्युजायप्रसाद 'मिलिन्द': प्रताप-प्रतिज्ञा (४) हिन्द<br>जगनायप्रसाद मिश्र 'कमल': कलरव (१) | -           | •                                    |  |  |  |
| जगमायप्रसाद । मल कमल क्ष्मल (१)                                                          |             | ाषाद वमा,<br>विष्युर <sup>१</sup> ३२ |  |  |  |
| जगनायप्रसाद शर्मा, एम ए॰ : हिन्दी की गद्यशैली का विकास (१९)                              |             |                                      |  |  |  |
| इंग्डियन प्रेस लि॰, इलाहाबाद, '३०                                                        |             |                                      |  |  |  |
| • गराकारा साकिमी (००) समान्यसी सिष                                                       | -           | •                                    |  |  |  |
| म गर्भाज्यन्तराञ्चला (१६) नगरञ्जनला ।पर                                                  | 42          | ,                                    |  |  |  |

```
जगनायप्रसाद शुक्त : नज़ीर (चयन) (२०) भुवनचन्द्र वसक, कलकता
                                                            360
                                                            '३३
जगनायप्रसाद शुक्त : श्राहार शास्त्र (१३) लेखक, इलाहाबाद
जगनायप्रसाद सिंह: वरौंदा (३ बा०), लेखक, सारन,
                                                            '<del>₹</del>{
जगन्नाथ भारती: दयानन्द सरस्वती (७) ग्रन्थकार, दिल्ली,
                                                            '८८
जगनाथ मिश्र: मधुप-लितका भाग १ (२), लेखक, बनारस,
                                                            365
बगनाय मेहता : पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा श्रवध के न्यायालयों श्रीर
              : सकरिरी दफ्तरों में नागरी श्रक्रों कामचार (१०)
                              नागरी प्रचारिखी सभा, बनारस, '६=
जगन्नाथ शरण, बी॰ ए॰ : नीलमिण (२) सारन सुधाकर प्रेस, छपरा, '१६
     ः प्रहाद चरितामृत (४) लेखक, रतनपुरा, छपरा,
      : कुरुत्तेत्र (४)
                                                           <sup>7</sup>₹⊏
जर्मन्नाथ सहाय: भक्त रसनामृत (१) नवलिकशोर प्रेस, लखनक, '०८
              ः त्रानन्द सागर (१७) नवलिकशोर प्रेस, लखनक, 😘
जगन्नारायग्रदेव शर्मा : मधुप (१), बी० बी० गुप्त ऐराड कं०, कलकत्ता,
                                                            123
              : त्रार्ष प्रकृत व्याकरण (१०) नागरी प्रचारिणी सभा,
                                                    बनारस, '०६
जगनमोहन वर्मा : राया जंगवहादुर (७) नागरी-प्रचारिया सभा, बनारस,
           : ब्रह्मदेव (७)
न्नगंपति चतुर्वेदी : भौगोलिक कहानियाँ (६ ना०)
             : समुद्र पर विजय (१४ बा॰) रामदयाल अप्रवालि
     "
                                                इलाहाबाद, '२६
             : श्राकाश पर विजय (१४)
             ः श्राविष्कार, की कहानियाँ
                                        (८ बा॰) भारत पब्लिशर्स
    :27
                                            लि॰, प्टना, '३३
```

```
षगपति चतुर्वेदी : वायुयान (१४ वा०), लेखक, इलाहाबाद,
              : श्राग की करामात (१४ बा॰), साहित्य भवन लि॰
     13
                                                  इलाहाबाद, '४१
              : वायु के चमत्कार (१४ बा०), कमलाकर पुस्तक भंडार,
     "
                                                  इलाहाबाद, '४१
              : कार्ल मार्क्स (७ बा०), केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद,'४१
जगमोहन वर्मा : लोक वृत्ति (२), भार्गन पुस्तकालय,गायधाट,बनारस, १२७
                                                             '७३'
जगमोहनसिंह, ठाकुर : प्रेम रकाकर (१), लेखक, बनारस,
              : प्रेम संपत्ति-लता (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस,
              : श्यामा लता (१)
                                                             ,
     23
                                           33
              : देववानी (१)
                                                             '写每
              : श्यामा-सरोजिनी (१)
                                                             ³⊏७
     "
                                           33
              : श्यामा-स्वप्त (२), लेखक, बेत्ल, मध्यप्रान्त,
                                                             ,तद
     ,,
              : मानस-संपत्ति (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस,
                                                             755
जगमोहनसिंह महारान : ऋतु-प्रकाश (१), नवलिकशोर, लखनऊ,
क्सवहादुरसिंह: वाल-विवाह (१), खड्ग विलास प्रेस, वाँकीपुर,
               : राजेन्द्रकुमार वा वसंत कुमारी (२), नागेश्वर प्रेस,
     "
                                                     बनारस, १०७
               : विचित्र खूनी (२), देवकीनन्दन खत्री, बनारस,
     95
               : रोरसिंह विलच्या जासूस वा सात खून (२), विश्वेश्वर
     23
                                          प्रसाद वर्मा, बनारस, '११
              : गोरा बादल की कथा (१ प्रा०), छात्रहितकारी पुस्तक-
 नटमल
                                           माला, इलाहाबाद, '३४
77
 बनमुकुन्द दास: कवितावली (१), शिवसरन तिवारी, सारन,
 जनार्दन प्रसाद क्ता 'द्विज' : मालिका (३), फ्राइन आर्ट प्रिंटिंग काटेज,
                                                  टें प्राटन
इलाहाबाद, '३०
'३२
               : मृदुदल (३), चाँद प्रेस, इलाहावाद,
      33
               : श्रनुभूति (१), मङ्गलप्रवाद विंह, छुपरा
                                                             ?₹₹
      "
```

₹€

```
जनादैन प्रसाद भा 'द्विज' : प्रेमचन्द की उपन्यास-कला (१८), मक्क
                                       प्रसाद सिंह, छपरा, " '३४
जनार्दन् मह : वैद्यक-रत (१३), मुहस्मदी प्रेस, लखनऊ,
जनार्दन मह, एम० ए०: संस्कृत किवयों की अनोखी स्म (२०)
                         लेखक, माहेश्वरी विद्यालय, कलकत्ता, '१८
             : टॉल्स्टॉॅंय के चिद्धान्त (२०), प्रताप पुस्तकालय,
    53
                                                   कानपुर, '२३
             : श्रशोक के धर्मलेख (८), ज्ञान मंडल प्रेस, बनारस, ११४
    51
             ः बुद्धकालीन भारत (८) रामचन्द्र वर्मा, बनारस, '२६
जनार्दंन मिश्र, डॉ॰: विद्यापति (२०), त्रार्जुन मिश्र, मिश्रपुर, श्रसरगंज,
                                                  भागलपुर, '३२
जनार्दन राय: श्राची रात (४), सरस्वती प्रेस, बनारस,
जमशेदजी होरमसजी पीरान : कलगी के दिलपसंद स्थाल (१), लेखक,
                                                      बम्बई, 53
            :-कृत दोहे (१७ प्रा०) [टीका० समर्थदान], राजस्थान प्रेसे,
जमाल
                                                   श्रनमेर, '०७
जमुनादास मेहरा : विश्वामित्र (४), रिखबदास बाहिती एँड कं०, चोर
                                            बगान, कलकत्ता, '२१
              : देवयानी (४)
                                     33
              : हिन्द (४), श्रीराम ऐग्रड कं०, कलकत्ता,
                                                            ,55
              : विपद कसौटी (४), रिखबदास बाहिती ऐएड क०, चौर
     35 .
                                            बगान, कलकत्ता, '२३
              : कृष्ण-सुदामा (४)
                                                            'sY
                                     23
              : पंजान केशरी (४), नारायग्रदत्त सैगल ऐरड ६०;
     91
                                                    लाहौर, '२६
                                                            35,
             ः मोरध्वन (४), चाँद कार्यालय, प्रथाग,
     97
              : सती चिंता (४),
                                                           35,
          : भारत-पुत्र, (४), ऋपालसिंह बलबीरसिंह, अमृतसर, '३०'
     71
```

```
जमुनाप्रसाद : दुर्भीग्य-परिवर्तन (२), आर॰ एन॰ भोवास्तव ब्रदर्स,
                                                 नरसिंहपुर '१३
जम्बुनायन : हिन्दी मुहाविरा कोष (१०), एम० बी० शेषाद्रि ऐंड कं०,
                                       •लेवेट, वंगलौर सिटी, '३५
         : उदू-हिन्दी कोष (१०)
                                   23
                                            33
चयगोपाल कविराज : पश्चिमी प्रभाव (४), संत्राम ब्रदर्स, लाहौर,
जयगोपाल बोस : तुलसी शब्दार्थ प्रकाश (१८), हिन्द सुलतान प्रेस,
                                                   वनारस, '६६
जयगोपाल, लाला : भयानक त्कान (२), श्रार्थ बुकहिपो,
जयचन्द्र विद्यालंकार: भारतीय इतिहास का भोगौलिक श्राधार (८),
                                            धर्मचंद-लाहौर, '२५
             ः भारतभूमि ऋौर उसके निवासी (६), लेखक, कमालिया,
    77
                                                    पंजाब, '३१
             : भारतीय इतिहास की रूपरेखा (८), हिन्दुस्तानी
    37
                              एकेडेमी, यू॰ पी॰ इलाहाबाद, '३४
             : भारतीय वाङ्मय के अप्रमर रत (२०), एम० सुघाकर,
    "
                                                 नई दिल्ली, '३४
             : इतिहास-प्रवेश
                             (८), सरस्वती पन्तिशिंग हाउस,
    53
                                                इलाहाबाद '३८
जयदत्त जोशी : गोपीचन्द (७), नैनीताल प्रेस, कुमाऊँ,
जयदेव : गीतगोविन्द (१ ऋतु०), [ऋतु० इरिश्चन्द] खड्गविलास प्रेस,
                                            बौंकीपुर, 'दर द्वि॰
                 (१ श्रनु०) (सानु०) वेह्नदेश्वर प्रेस, बम्बई '६२
          23
                 (१ अनु०) बंगवासी फर्म, कलकत्ता,
                 (१ ऋतु०), [ श्रवु० रूपनारायण पाएडेय]
                                      प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ, '०५
त्रयदेव: रतिमञ्जरी (१३ श्रनु०), कन्हेयालाल मिश्र, मुरादाबाद,
                                                   '०६ रिप्रिन्ट
```

```
· '२७
जयदेव : चन्द्रालोक (६ अनु०), ब्रजरत्नदास, बनारस,
चयपाल महाराज : रसिक प्रमोद (१), यूनियन प्रेस, दरभंगा,
                                                            'oy
चयप्रकाश लाल : नगीपकारक (१७), सूरनमल, पटना,
                                                           , o §
बय महाराज : घना जू को बखान (७), उदयचन्द बती, कलकता,
                                                           23
जयरामदास गुप्त : लँगङा ,खूनी (२), नागेश्वर प्रेस, बनारस,
                                                           900
          : किशोरी वा बीरबाला (२), विश्वेश्वर प्रसाद वर्मी,
                                                    बनारस,
          : रङ्ग में भङ्ग (२)
          : काश्मीर-पतन (२), ग्रन्थकार, राजघाट, काशी,
          : मायारानी (२),
                                                           30⊆
    77
          ः नवाबी परिस्तान (२),
                                                           30
                                        23
          : कलावती (२),
                                                            300
    33
          : मलका चाँदबीबी (२) विश्वेशवर प्रसाद वर्मी, नैपाली
    31
                                             खपरा, बनारस '०६
वयरामलाल रस्तोगी: सौतेली माँ या श्रन्तिम युवराज (२), रामकृष्ण
                                             वर्मा, बनारस, १०६
वयशङ्कर 'प्रसाद' : उर्वशी (५) [ चम्पू ], लेखक, बनारस,
                : प्रेम-राज्य (१)
                                      15
    31
                : करुणालय (४), गीतिनाटय, भारती
    11
                                                    बनारस, ११३
                ः चन्द्रगुप्त मौर्य (७), अम्बिकाप्रसाद गुप्त, गोवर्धन
    3)
                                              सराय. काशी. '१३
                : ज्राया, (३),
                                                           724
                                      "
                                              27
     77
                : कानन-कुसुम (१), इन्दु कार्यालय, बनारस,
     "
                : प्रेम पथिक (१),
                                                            784
                ः महाराखा का महत्व (१) भारती भएडार, बनारस, १४
     "
                : प्रायश्चित्त (४)
                                                         , 88 |
     37
                                              21
```

| चयशक्रर 'प्र                                              | साद' : राज्यश्री (४) इन्द्रु कार्यालय, गोवर्घन सराय, <del>ग</del> |              |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
|                                                           |                                                                   | '१५          |  |  |
| 33                                                        | ः चित्राघार (१, साहित्य सरोज कार्यालय, बनारस,                     | '१८          |  |  |
| 7)                                                        | : विशाख (४), इन्दु कार्यालय, बनारस,                               | ,58          |  |  |
| 33                                                        | : श्रजातरात्रु (४) ,, ,, ,,                                       | '२२          |  |  |
| 77                                                        | : प्रतिष्वनि (३), साहित्य प्रेस, चिरगाँव,                         | '₹६          |  |  |
| "                                                         | ः श्राँस् (१), ,, ,, ,,                                           | 154          |  |  |
| <b>)</b>                                                  | ः जन्मे्जय का नागयज्ञ ४), रामचन्द्र वर्मा, सा                     | हित्य-       |  |  |
|                                                           | रतमाला कार्यालय, बनारस,                                           |              |  |  |
| , tę                                                      | ः कामना (४), वैदेहीशरण, लहरियासराय, दरभंगा,                       |              |  |  |
| 27                                                        | : भरना (१), साहित्य-सेवासदन, बुलानाला, वन                         |              |  |  |
| •                                                         |                                                                   | ঃ বৃ৽        |  |  |
| "                                                         | ः स्कन्द्गुप्त विक्रमादित्य (४), भारती-भण्डार, वन                 |              |  |  |
|                                                           |                                                                   | ³ <b>२</b> ⊏ |  |  |
| <b>3</b> )                                                | ः स्त्राकाश-दीप (३), रायकृष्णदास, बनारस,                          | 35,          |  |  |
|                                                           | · #80# (2)                                                        | 39°          |  |  |
| <b>)</b> ;                                                |                                                                   | '२६          |  |  |
| 33                                                        | : चन्द्रगुप्त मौर्य (४), राय कृष्णदास, वनारस,                     | '₹ <b>₹</b>  |  |  |
| "                                                         | : श्राँघी (३), प्रमोदशंकर व्यास, बनारस,                           | ₹\$<br>\$    |  |  |
| 23                                                        |                                                                   | 358          |  |  |
| 33                                                        | : घ्रुव स्वामिनी (४), रायकृष्णदांस, बनारस,                        |              |  |  |
| 93                                                        | : तितली (२) ,, ,,                                                 | ,38          |  |  |
| 23                                                        | : लहर १), " " "                                                   | ,ईस          |  |  |
| <b>3</b> 3                                                | ः इन्द्रबाल (३), भारती-भएडार, वनारस,                              | '३६          |  |  |
| , 19                                                      |                                                                   | .) ģ (       |  |  |
| 13                                                        | : काव्य और कला (६) "                                              | 3\$8         |  |  |
| षयसिंह : त्रमृत सागर (१३ ऋनु०), हिन्दू प्रेस, दिल्ली, '७३ |                                                                   |              |  |  |
| जवाहरमझ                                                   | : इतिहास-मुकुर (८), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,                    | 'दह          |  |  |
| >>                                                        | ः उपालम्म (१), ,, ,, ,,                                           | ' <b>८७</b>  |  |  |

जवाहरलाल चतुर्वेदी : श्राँख श्रौर किवागा (१६), साहित्य-सेवासदन, काशी, '३२ जवाहरलाल नेहरू : रूस की सैर (६ अनु०), हिन्दुस्तान प्रेस, प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद, '२६ , : पिता के पत्र पुत्री के नाम (१७ अनु०), लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद, '३१ , : विश्व इतिहास की भूलक, भाग १-५ (८ अनु०), साहित्य मन्दर प्रेस, लखनऊ, '३५ , : मेरी कहानी (७ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, नई दिझी, '३६ , : कुछ समस्याएँ (६ अनु०), युगान्तर प्रकाशन समिति, पटना, '३७ , : इम कहाँ हैं ! (६ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, नई

,, : इन कहा है ! (E अनु०), वत्ता वाहित्य महत्त, नुर् दिल्ली. '३६ ,, : हिन्दुस्तान की समस्याएँ (E श्रनु०) सस्ता साहित्य मं**ड**ल, नई दिल्ली, <sup>'</sup>३६

,, : लङ्खङ्ाती दुनिया (६ श्रनु०), सस्ता साहित्य मंडल दिल्ली, '४१

बवाहरलाल शर्मा: उपखान पचासा (१), लहिरी प्रेस, बनारस, '०४ बसवन्त सिंह: भाषा-भूषण (६ प्रा०), मन्नालाल, बनारस, '८६ , (६ प्रा०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बस्बई, '८४ , (६ प्रा०), रामचन्द्र पाठक, बनारस, '२५ बसवन्त सिंह: गोवर गणेश (४), लेखक, सालावाह '०८ बसुराम और देवीदास कवि: राजनीति-संग्रह (१५), हरिजी सामजी, वस्बई, '७२

बहूरबख्श: मज़ेदार कहानियाँ (३ बा०), मिश्रबन्धु कार्यालय, जबलपुर, २३

```
जहूर। बख्श: मनोरञ्जक कहानियाँ (३ वा०), चाँद श्राफ़िस, इलासावाद,
          : इतिहास को कहानियाँ (८ वा०), गंगा पुस्तकमाला कार्यायल
    :5
                                                  लखनऊ, '२५
         ः देवी पार्वती (१७ बा०); गंगा फ़ाइन ऋार्ट प्रेस, सखनऊ,
    "
                                                           ३२७
          : देवी सती (१७ बा०) '
                                                            'र=
     "
                                               33
          : समान की चिनगारियाँ:(३), फ्राइन म्रार्ट पिंटिंग कॉ टेन,
    "
                                                 इलाहाबाद, '२८
           : मीठी कहानियाँ (३ ना०), शिशु प्रेस, इलाहानाद,
          : स्फुलिंग (२)
     27
           : हवाई कहानियाँ (३ वा०)
ज़ाकिर दुसैन : बुनियादी राष्ट्रीय शिद्धा (१६), हिन्दुस्तानी तालीमी संघ,
                                             सेवाग्राम, '३६ द्वि०
          : पद्मावती खंड तथा श्राल्हखंड (१ प्रा०), केशव प्रसाद,
बागनिक
                                                   श्रागरा, '७१
                 ,, (१ प्रा०), [सं० हरदेव सहाय] घासीराम,
    ,
                                                      मेरठ '⊏०
                     (१ प्रा॰) [सं॰ इलियट] मुं॰ रामस्वरूप,
     73
                                        फतेहगढ, 'दश तृतीय,
बाडेबा श्री उबड बी : खुराबू कुमारी (२), जीवाराम अजरामर भूज,
                                            (गुजरात) १६१ रिप्रिंट
                : भागवत पिङ्गल (६),
'बानकीदास : तुलसीकृत रामायण की मानस-प्रचारिका (१८), नवल
                                           किशोर, लखनऊ, '८५
जानकी प्रसाद: शतरख-विनोद (१३), रघुनाय प्रसाद सीताराम शुक्र,
                   निर्विवाद सद्धर्म प्रचारक सभा, श्रहमदाबाद, 'द्रप्
            : काव्य-सुघाकर (६)
                                                23
                                       23
```

```
जानकीप्रसाद महन्त 'रसिक बिहारी' : इश्क श्रजायन (१), जगन्नाय
                      प्रसाद खन्ना, ब्रह्मनाल, बनारस :
                     युजय-कदम्ब (१), रघुनाथप्रसाद सीताराम शुक्क,
             •
     >>
                     निर्विवाद सद्धर्म प्रचारक सभा, श्रहमदाबाद '७७
                     बलरङ्गं-बंत्तीसी वा राम-पचीसी (१) ", "
                                                            '७७
            :
     15
                     विरइ-दिवाकर (१) जगन्नाथ प्रसाद
     33
                     ब्रह्मनाल, बनारस
                     रामनिवास 'रामायख (१), नवलिकशोर प्रेस,
             :
     39
                                                    लखनऊ, 'द्रह
                     कवित्त वर्णावली (१), जगन्नाथ प्रसाद खन्ना,
             :
     33
                                            ब्रह्मनाल बनारस, '९६
     ,, : रामस्तवराज (१७), छोटेलाल लच्मीचंद, बुकसेलर, श्रयोध्या ०१
 जानकीप्रसाद [रामगुलाम] दिवेदी: जानकी-सतसई (१), लच्मी-
                                        वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, 'हहू
 जानंकीशरण वर्मा, बी० ए० : कैम्प फायर (१२), सेवा समिति, इलाहा-
                                                        बाद '३१
             : पैट्रोल सिस्टम या टोलीविधि (१२) ,,
     25
             ः स्काउट मास्टरी श्रौर ट्रूप चंचालन (१२), इंडियन प्रेस,
     "
                                                      प्रयाग, १३४
 जाहिरसिंह वंमी: नल-दमयन्ती की कथा (१७ वा०), वेक्कटेश्वर प्रेस,
                                                      चम्बई, '६३
जितेन्द्रनाथं सान्याल : दूसरा विश्व-युद्ध (ε), श्रोरियेग्टल पब्लिशिंग
                                              हाउस, बनारस, '३७
             ः च्यांग काई शेक (७), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
 बिनसेन श्राचार्य सं०: इरिवंश पुराग (१७ श्रनु०), लाला ज्ञानचंद,
                                                   े लाहौर, '१∙
             ं (१७ श्रनु०) पन्नालाल वाकलीवाल, विश्वकोष लेन,
                                        बाघबाबारं, कलकत्ता, '१६
```

```
जिनेश्वर प्रसाद 'मायल': भारत-गौरव श्रयात् सम्राट् चंद्रगुप्त (४),
                                    श्रीकृष्ण पांडेय, कलकत्ता, '२५
जियालाल त्रिपाठी : मकाम्जुनिधि (१), नवलिकशोर, लखनक,
धीतनसिंह: रूस-रूम-युद्धं भाग १-२ (८), खेंसक, रीवाँ स्टेट
जीवनाथ शर्मा : भाव-कुत्इल (१४ अनु॰), [श्रनु॰ महीधरशर्मा]
                                       वेक्कटेशवर प्रेस, वम्बई, '१०
षीवानन्द शर्मा, काव्यतीर्थ : भारत-विजय (४), प्रेमसुख सिंहानिया,
                                                   कलकत्ता, '०७
जीवाराम : रसिकप्रकाश भक्तमाल भाग १ (१६), [टीका बासुदेवदास]
                                    खब्नविलास प्रेस, वाँकीपुर ने
जीवाराम शर्मा सं०: सरस्वती कोष (१०), सम्पादक, मुरादानाद,
[ जेठमल १] : हुंडी नरसी की (१८ प्रा०), मुहमदी प्रेंस, दिल्ली,
जेठाराम मुकुन्दजो सं ः जमुना जी के पद तथा घोल-श्रष्टस्यानकृत
                                      (१६), सम्पादक, वम्बई '०६
जैनेन्द्र किशोर: कर्मालनी (२), मारत जीवन प्रेस, बनारस,
                                                            358
             : शृङ्जारलता (१), वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                          $500
                                                             , 9
             ः गुलेनार (२), विश्वेश्वरप्रसाद, बनारस,
                                                            "∘≒
             : मनोरमा (२), पनालाल बाकलोवाल, बम्बई,
जै नेन्द्र कुमार : फाँसी (३) मुद्रक—देवोदयाल प्रिंटिंग वर्क्स, दिस्ली,
                                                            35
             : परख, तथा स्पर्धा (२), नाथूराम प्रेमी, बम्बई,
                                                            '३०
                                                            '३१
             : वातायन (३) नाथूराम, प्रेमी, बम्बई,
                                                            '३५
             ः एकरात (३)
                                  33
       तथा ऋषभचरण जैन : तपोभूमि (२), मुद्रक-
                                                             प्रेस,
                                                            '३६
                                                     दिल्ली,
                                                            "३६
             : सुनीता (२), मुद्रक—रूपवाणी प्रिटिंग हाउस,
    73
                                                            ) ခွဲ ဖ
            ः त्यागपत्र (२), नाथुराम प्रेमी, बम्बई,
                                                            '३⊏
             : नीलमदेश की राजकन्या (३)
    77
                                                     33
```

जैनेन्द्र कुमार : नई कहानियाँ (३), विश्वसाहित्य माला, हॉसपिटल रोड,

नैमिनि: मीमांसा [म्रार्थ भाष्य] भाग १-२ (१७ म्रनु०), [ टीका 🔻

नोधरान : हस्मीर रासो (१ प्रा०), नागरी-प्रचारिखी सभा, बनारस, १०६

श्रार्यमुनि], देवदत्तं शर्मा, शाहश्रालमी दरवाजा, लाहौर, १०७

ः कल्याया (२)

लाहौर, '३८

```
शानचंद जैन एं : योरप की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ (२०), इपिडयन प्रेस,
                                                  इलाहाबाद, १४२
श्चानचन्द्र बातल : बीराङ्गना (२), लेखक, दिल्ली,
                                                             184
शानानन्द : गीतध्वनि (१), शेख इमानुद्दीन श्रहमद, श्रागरा,
                                                            30°
        ः प्रेम-कुसुम (४), खड्गविलास प्रेस, बॉॅंकीपुर,
                                                             33°
                                                             <sup>१</sup>२४
शानेश्वर : शानेश्वरी (१७ श्रमु०), इंडियन प्रेस, इलाहानाद,
ज्योतिप्रसाद 'निर्मेल': स्त्री कवि-कौमुदी (१९), साहित्य-भवन इलाहा-
                                                        बाद, 🝃
,, : नवयुग काव्य-विमर्श (१६), गंगा फ्राइन आर्ट प्रेस, लखनऊ हैंद
ज्योतिर्मयी ठाकुर: मधुवन (२), रामकलीदेवी, इलाहाबाद
                                                             '३३
           ः खेल श्रीर व्यायाम (१३), मातृभाषा मंदिर, प्रयाग,
क्योतिस्वरूप सकलानी : प्रकाशन-विज्ञान (१२), नवलिकशोर
                                                    त्तखनऊ, '३८
ज्वालादत्त नोशी : दृष्टांत-समुचय (३), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
क्वालादत्त शर्मा : महाकवि दाग़ श्रीर उनका काव्य (२०), हरिदास
                                           ऐंड कं०, कलकता, '१७
,, : महाकवि ग़ाजिब श्रौर उनका कान्य (२०)
 ,, : महाकिव हाली श्रौर उनका कान्य (२०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाँदें,
                                                             728
;, : उस्ताद नौक श्रौर उनका काव्य (२०) हरिदास ऐंड कं०, कलकत्ता,
                                                           '२२ !
च्वालानाय नागर: बगतदर्शन, भाग १, (६) लेखक, कलकत्ता, '६६
```

ज्वालाप्रसाद : रोम का इतिहास (८), तक्या भारत ग्रन्थावली, इलाहाबाद, '२७
क्वालाप्रसाद मिश्र : जाति-निर्णय (१७), लच्मी-वेक्कटेश्वर भेस, वंबई,
'१६००
,, : श्रष्टादशपुराख-दर्पेण (२०), शिवदुलारे वाजपेथी, कल्याखा, '०५
,, : जाति-भास्कर (१७), वेक्कटेश्वर प्रेस, अम्बई, '१८
क्वालाप्रसाद सिंघल : कैवल्यशास्त्र (१७), लेखक, श्रलीगढ़, '२३
क्वालास्वरूप : चद्र-पिङ्गल (६), शिवप्रसाद, बुलन्दशहर, '६६
के० एस० गहलोत सं० : राजस्थान की कृषि संबंधी कहावतें (१२),
लेखक, इनचार्ज, ऐग्रीकल्चर फार्म, बोधपुर, '१८

#### भ

भग्मनप्रसाद : पद्य-संग्रह (१६ बा॰), नवलिकशार, लखनऊ, '७७
भृज्यमल दाक्का : चन्द्रकुमारी (२), गजानन्द मोदी, बम्बई, '१०
भौबरमल शर्मा : भारतीय गोघन (६), राजस्थान एजेन्सी चीनीपटी,
बहा बाजार, कलकत्ता, '१६
, : सीकर का इतिहास (८), ,, ,, '३१
भावेर भाई पुरुषोत्तमदास पटेल : तेल घानी (१२), अखित भारतीय
ग्रामोद्योग संघ, वर्धा '४१ द्वि०
भूमकलाल : नवरस विहार (१), गयाप्रसाद, गोरखपुर, '६०

### ट

टॉड: श्रब्छी श्रादतें डालने की शिक्षा (१५ श्रनु०), नाथूराम, प्रेमी वस्त्रई '१५ टॉड, कर्नल जेम्स,: राजस्थान, जिल्द १-५ (८ श्रनु०), खड्गविलास प्रेस, बॉकीपुर, '०६-१६

ा, ः ,, भाग १-२ (८ श्रनु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '०६-१० टॉमसन, जे० डी०: हिन्दी-श्रंभेजी कोष (१०), सेक्रेटरी, फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता '७० दि०

```
टॉल्स्टॉय : प्रेम-प्रभाकर (३ श्रनु०), [ श्रनु० श्रात्माराम ] श्रनुवादक,
                              सिविल इंजिनियर, पटियाला स्टेट, '१३
      : ब्रात्मकहानी (१८ ब्रनु०) ज्ञान प्रकाश मन्दिर, मासुरा,
                                                          मेरठ, 'रे
      : टॉलस्टॉय की कहानियाँ (३ श्रनु०) [ सं॰ प्रेमचंद] हिन्दी
  33
                                      पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, '२३
     ः कलवार की करत्त (४ श्रनु०), सस्ता साहित्य-मयडल, श्रजमेर, '२६
      : स्त्री श्रौर पुरुष (१७ श्रनु०)
  ,,
      : श्रॅंघेरे में उजाला (४ अनु०)
                                                               १२५
                                                               '२६
      : ज़िन्दा लाश (४ श्रनु०)
      : टॉलस्टॉय की कहानियाँ (३ श्रनु०), [सं० रामचन्द्र टरहन]
  33
                                      इिखयन प्रेस, इलाहाबाद,
      ः क्या करें ? (३ श्रनु०), सस्ता साहित्य मराडल, श्रनमेर,
                                                                "⋛ o
 77
      : देहाती सुन्दरी (३ अनु०), साहित्य-मण्डल, दिल्ली,
  17
      : महापाप (२ श्रनु०)
 .77
      : पुनर्जीवन (२ श्रनु॰), फ़ाइन श्रार्ट प्रिटिक्स कॉ टेज, इलाहाबाद,
  51
                                                                ,38
       : हमारे जमाने की गुलामी (६ श्रनु०)
                                                               732
 ָרי,,
       :-की डायरी (१८ श्रनु०), साहित्य-मग्डल, दिल्ली,
                                                                '३२
  33
       : श्रना (२ श्रनु०), प्रमोदशङ्कर ब्यास, बनारस,
                                                               វិខិខិ
  22
       : शराबी (२ श्रन्०), एम० एस० मेहता, बनारस,
                                                               '₹¥
  33
      ः युद्ध श्रौर शांति (२ श्रनु०), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद,
  .55
       : श्रन्ना कारनीना (२ श्रनु०)
                                                                * X ?
  99
                                                        33
       : पुनर्जीवन (२ ऋनु०), शानमण्डल, प्रेस, बनारस,
       : स्टैनफोर्ड श्रोर मेरटन की कहानी (३) [श्रनु० शिवप्रसाद],
टुक्कर
                                     गवनंमेखट प्रेस, इलाहाबाद, '७७
       : राजा मोज का सपना (३) [श्चनु० शिवप्रसाद], नवलिकशोर प्रेस,
  "
                                                       लखनऊ '८८
```

टेकनाराण प्रसाद : शाक्त-मनोरञ्जन (१), बिहारवन्धु प्रेस, बॉकीपुर, '६१ टेनीसन: प्रेमोपहार (३ श्रनु०) [श्रनु० कृष्ण्विहारी मिश्र], हिन्दी-साहित्य मएडार, लखनऊ, '१६ टेंखर, हेनरी: खेती विद्या के मुख्य सिद्धान्त (१२ श्रनु०), [श्रनु• काशीनाथ खत्री], त्रान्वादक, सिरसा, इलाहाबाद, '८३ ट्राट्स्की: माइ लाइफ़ (७ अनु०), मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, बनारस, रेइ४ टी॰ माघवराव, सर: राज्य-प्रवंनंघ शिक्ता १५ श्रनु॰) श्रिनु॰ रामचन्द्र शुक्क नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, '१३

3 ठाकुर :-शतक (१ प्रा॰) [सं॰ काशोप्रसाद], भारत जीवन प्रेस, बनारस, :-ठसक (१ पा०) [सं० मंगवानदीन] साहित्य-सेवक कार्यालय, वनारस, '२६ ¥\*.~ ठाकुरदत्त मिश्र : त्रानजान देश में(६ बा०) इण्डियन प्रेस, इलाहाब:द, '३६ : प्रसिद्ध यात्रात्रों की कथा (६ बा०) : भ्रव-यात्रा ( ६ बा ० ) ठाकुरदत्त शर्मा : दुग्घ श्रीर दुग्घ की वस्तुएँ (१३), देश-उपकारक बुकडिपो, लाहौर, '२७ : ढाई दुम (४), लेखक, कलकत्ता, ठाकुरदास स्रदास सं०: पुष्टिमार्गीय पद-संग्रह, भाग १, २-३, (१६), सम्पादक, बम्बई, रद⊏ रिप्रिन्ट ठाकरदीन मिश्रः प्रेम-तरङ्ग दोहावली (१), जगन्नाय प्रसाद, इलाहाबाद, **7**E (9-ठाकुर पुगारानाइ : श्रमर कथा (१), धनामल चेलाराम, वम्बई, ठाकुरप्रसाद : दस्तूर अमल शादी (१७), [अहीर] लाइट प्रेस, बनारस, '७१ ,, : " (१७) [कसेरा] بع واد (१७) [कोइरी]

33

79

ठाकुरप्रसाद खत्री : (१७) [बनिया] लाइट प्रेस, बनारस, :..,, (१७) [इलुवाई] 768 23 : ,, हिन्दी वैज्ञानिक परिभाषा (१०) [भौतिक ] नागरी-.13 प्रचारिगी सभा, बनारस, रें : सुनारी (१२), लेंखक, बनारस, 33 ,00 : हैदरग्रली (७), कल्पतक प्रेस, बनारस, ঃ सुघर दर्जिन (१२), नागरी-प्रचारिगों सभा, बनारस, १०८ 22 '∘5 : देशी करघा (१२), लेखक, जनारस, .,, : जगत न्यापारिक पदार्थ कोश (१०), न्यापारी श्रौर कारीगर 22 प्रेस, बनारस, '१२

ठाकुरप्रसाद सक्सेनाः, बी॰ काम॰, एल-एल॰ बी॰: श्रार्थिक सङ्गठन (१५) तेखक, त्रिमनीगझ, तखनऊ, '३६

## 3

डॉसन, डब्ल्यू॰ इर्बर्ट: नर्मनी का विकास भाग १, २ (८ ग्रनु॰) नागरी प्रचारिग्री सभा, बनारस, १८८

हॉस्टॉब्स्की: ग्रहंवादी की ग्रात्मकथा तथा स्दलोर की पती (३ श्रनु॰), साधना-सदन, इलाहाबाद, '४१

डिफ्रो, डैनियल: रॉबिन्सन क्रूसो (२ अनु०) [ अनु० द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी] नैशनल प्रेस, इलाहाबाद, '१३

डीमसर, जे॰ जी॰ : ए ट्रैक्ट श्रॉन हार्ट (हिन्दुस्तानी में ) (१३), तेखक, बम्बई, क्रिं

डेशुम्बर्ट, एम॰: प्रकृति की नीति (१८ अनु॰) इग्डियन प्रेस, लि॰ इलाहाबाद, १२५

ड्यूमा, श्रतंक्जन्डर: षड्यन्त्रकारी (२ श्रनू०), साहित्य-मण्डलं, दिस्ती, '३१ क्यूमा, त्रालेक्जैन्डर: तीन तिलक्के (२ श्रनु॰), रामविलास पार्खेय, लखनऊ, '३७

ढ

दोलनमल : उत्तराखरड की यात्रा (६), वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '०७

त

तन्त्रधारीसिंह : शिव उमङ्ग (१), व्यास प्रेस, बनारस, 32 तानसेन: रागमाला (११ प्रा०), लहिरी प्रेस, बनारस, , 00 ताराचन्द दोशी : दुग्घोपचार (१३), लेखक, सिरोही, '**१**८ तारादेवी कुँवरानी : देवीदासी (३), बस्टिस रत्त्वपाल सिंह, काश्मीर, '४१ : कर्त ब्य की वेदी (३) गुस्लूरांम, वार-एट-ला (काश्मीर !)'४१ तारा पायडेय : वेशाुकी (१), इंडियन प्रेस लि॰, प्रयाग, 35, : सीकर, देवेन्द्रचन्द्र विद्यामास्कर, बनारस : शुक-पिक (१), विशाल भारत बुकडिपो, कलकत्ता ? **३** ७ : उत्सर्ग (३) विद्यासागर बुकडिपो, बनारस, '₹⊏ : रेखाएँ (५), शिचासदन, गोवर्षनसराय, बनारस, ताराशक्कर पाठक, एम० ए०: हिन्दी के सामाजिक उपन्यास (१६), मध्यभारत हिन्दी साहित्य-समिति, इन्दौर, '३६ तिस्वल्खुवर: तामिलवेद (१७ श्रनु०), जीतमल लूणिया, श्रबमेर '२७ तीर्थराम सेठी: भारतीय वजन प्रकाश (६), लेखक, गुजरानवाला '२२ ् तुर्शनेव इवान : चरागाइ (३ श्रनु०), विश्व-साहित्य ग्रन्थमाला, लाहौर 350 ः संघर्ष (२ श्रनु०), जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद, : ऋशया (३ ऋतु०), रायकृष्णदास, बनारस, ः रामलला नहळू (१ प्रा०), [टीका० बन्दन पाठक] महादेव प्रसाद श्रोवरसियर, सिवान, १६० : ,, (१ प्रा॰), मन्नालाल खत्री, श्रमर प्रेस, ननारस'१२

|                  | •                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>तु</b> लसीदास | : ,, (१ प्रा॰:, उमाचरण वैनरजी; लखनऊ, '॰६<br>रिप्रिन्ट       |
| "                | : ,, (१ प्रा॰), िटीका॰ वामदेव शर्मा । रामनारायणलाल          |
|                  | इलाहाबाद '२६ रिपिन्ट                                        |
| ,,               | : वैराग्य-संदीपनी (१७ प्रा०), [टीका० वैजनाय ] नयल           |
|                  | किशोर प्रेस, लखनऊ, '६२                                      |
| "                | : ,, (१७ प्रा०), [टीका० वन्दन पाठक का] खड्गविलास            |
|                  | प्रेस बाँकीपुर 'हइ                                          |
| "                | ः ,, (१७ प्रा॰), रामरत वाजपेयी, लखनऊ, '६६                   |
| "                | : , (१७ प्रा०। रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद,' ६६                |
| "                | : ,, (१७ प्रा०) सटीक [टीका० वामदेव शर्मा] रामनारायण         |
| •                | लाल, इलाहाबाद, '२६                                          |
| "                | ः रामाञ्चा-प्रश्न (१४ प्रा॰) सटीक [टीका॰ वैजनाय] नवल        |
| "                | किशोर प्रेष्ठ, लखनक, हैं?                                   |
|                  | ः सगुनावली रामायण (१४ पा॰) रामेश्वर एउड कं॰,                |
| ,,               | गया, '१६६                                                   |
|                  | ः रामाज्ञा-प्रश्न (१४ प्रा॰) ज्ञानभास्कर प्रेष्ठ, बाराबंकी, |
| "                | <sup>१</sup> ०६ रिप्रिन्ट                                   |
|                  | ः मानस-मयंक श्रयति रामशलाका (१४ प्रा०) लद्मी-               |
| "                | वेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्याया, '१७                             |
|                  |                                                             |
| "                | ः रामाशा प्रश्न (१४ प्रा०), दिन्ति। वामदेव शर्मा। राम-      |
| •                | नारायण्लाल, इलाहाबाद, १२८                                   |
| 27               | ः जानकीमंगल (१ पा०) हुसैनी प्रेस, दिल्ली,                   |
| <b>,</b>         | ः ,,(१ प्रा०) स्टीक [टीका० बैजनाय।कुर्मी १] नवलिकशोर        |
|                  | लखनक '६१                                                    |
| "                | ः ,, (१ प्रा॰) श्राफताने हिंद प्रेस, (संयुक्त प्रा॰) 'हद    |
| 77               | ः रामायरा (१ प्रा॰), [सं॰ सदासुखलाल] नूर्ल, श्रवसार         |
|                  | • प्रेस. इलाहोबाट. १६६                                      |

```
ः रामायया (१ प्रा॰) (सटीक), इसनी प्रेस, दिल्ली,
वलसीदास
               ,, (१ प्रा॰) [अयोध्याकाराड], (टी॰ हरिहरप्रसाद)
    33
                                   गोपीनाथ पाठक, बनारस, '६६
               ,, (१ प्रा०) गरापित कृष्णाजी प्रेस, बम्बई,
            :
    33
               ,, (१ प्रा॰) रामचन्द्रसिंह, भिकता पहाड़ी, पटना, '७०
    33
               ,, (१ प्रा०) (सं विश्वेश्वर पायडेय) लाइट प्रेस,
            :
    33
                                                    बनारस, '७३
               ,, (१ प्रा॰) [ अयो॰, अरएय॰, किष्किन्धाकाएड]
    15
                  ( टी॰ इरिइरप्रसाद ), आर्य यंत्रालय, बनारस, '७५
                ,, (१ प्रा•)। (टी॰ सुखदेवलाल) नवलिक्शोर, लखनऊ
            :
     33
                                                            '<
                ,, (१ प्रा॰) पं॰ स्योतिप्रसाद, इलाहाबाद,
     99
                      प्रा॰) भाग १-२ (टी॰
                ,, (१
                                                 रामचरणदास)
            :
    33
                                   नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, ८४
                      प्रा॰) (सं॰ रामदीनसिंह) खद्गविलास प्रेस,
    37
                                                    बाँकीपुर, नह
                " (१ प्रा०) (टी० बैननाथ कुर्मी) नवलिकशोर प्रेस,
     33
                                                   त्तखनऊ, १६०
                ,, रामायण (१ प्रा॰) (कोष सहित), चरण प्रकाश प्रेस,
     33
                                                      दिल्ली, दश
                   (१ प्रा॰) (मानस से भिन्न) गङ्गाप्रसाद वर्मी
     "
                                          ब्रदर्भ प्रेंस, लखनऊ, ६६
                     (१ प्रा॰) [ परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश सहित ]
     "
                 (टी॰ ईश्वरोप्रसाद नारायग्रसिंह तथा हरिहरप्रसाद)
                 [बाल •, अयोध्या कागड] खड्क विलास प्रेस, बाँकीपुर, १६०
             : मानस [भावप्रकाश] (१ पा०) (टी० संतर्सिह ज्ञानी),, '९८
     13
             : मानस ऋमिप्राय दीपक (१ प्रा॰) (टी॰ शिवलाल
     33
                               पाठक), वेक्कटेश्वर प्रेस, वम्बई, '०१
```

30

```
नुलसीदास : रामायचा (१ प्रा॰) नूत बिहारी रे, हिन्दी बङ्गवासी
                                        श्राफ़िस, कलकत्ता, '०३
          ः रामचरितमानस (१ प्रा॰) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '०३
   ,,
           : मानस मयङ्क (१ प्रा॰) (टी॰ शिवलाल पाठक), खन्न-
   >>
                                     विलास प्रेस, बाँकीपुर, १०५
           : रामचरितमानस ় (१ प्रा॰) [किष्किन्घाकांड] (ঠাঙ
    33
                 रामकुमार) कन्हैयालाल, कृष्णदास, दरभंगा, '०७
           ः रामायस (१ प्रा॰) (गुजराती ऋनुवाद सहित) तुलसीदास
    "
                                    जयराम रघुनाय, बम्बई, '६२
                                          ) ज्येष्ठाराम मुकुन्दबी,
           ঃ (१ प्रा०) (
                             "
    .55
                                                   बम्बई, '१२
           ः रामचरितमानस (१ प्रा॰) [बाल॰, ऋयोध्या॰, ऋरण्य
    33
                                   कारड] सेवाराम, इटावा, '१२
               ,, (१ प्रा॰) (मराठी श्रनुवाद सहित) गोपाल हर्सि,
    35
                                            पुरोहित, पूना, '१३
                             (१ प्रा॰) (टी॰ श्यामसुन्दरदास)
           $
    75
                                   इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '१६
                    (१ पा०) (सं० रामवद्वाभशरण) नवलिकशोर
    33
                                            प्रेस, लखनऊ, '२५
                    (१ प्रा॰) (सं॰ विजयानन्द त्रिपाठी) लीडर प्रेस,
                                               इलाहाबाद, '३६
               ,, (१ प्रा॰) गीता प्रेस, गोरखपुर,
            : सतसई (१७ पा॰ ) गोपीनाथ पाठक, बनारस,
                                                          300
                ,, (१७ पा॰) (टी० वैजनाय कुर्मी) नवलिकशोर
     77
                                             प्रेस, लखनक, 'द३
                    (१७ प्रा०) रायल एशियाटिक सोसाइटी ऋॉव
     73
                                        ं बंगालं; कलकत्ताः, 'दद
            ः ,, (१७ प्रा०) मार्गंव भूषण प्रेस, बनारस,
```

```
वुलसीदास : बानकीमञ्जल पार्वतीमञ्जल (१ प्रा॰) ब्रह्मशङ्कर मिभ्
                                                   बनारस, 'दर
           : गीतावली (१ प्रा॰) चन्द्रशेखर प्रेस, बनारस,
    13
               ,, (१ प्रा०) इन्द्रनारायण घोष, कलकत्ता,
    33
               ,, (१ प्रा॰) खत्यलाल सील, कलकत्ता,
                                                           १७३
    33
                ,, (१ प्रा॰) (टो॰ वैजनाय कुर्मी) नवलिकशोर लख-
    3)
                                                      নজ, 'ঙ্
            : रामायण विशनपदों का (१ प्रा०) गोपीप्रकाश प्रेस,
    33
                                                  श्रमृतसर, 'दद
            : पदावली रामायण (१ प्रा०) हिन्दी प्रभा प्रेस, लखीम-
    "
                                                        पुर, 'दह
            : गीतावली (१ प्रा॰) रामरत वाजपेयी, लखनऊ,
     53
                ,, (१ प्रा॰) जैन प्रेंस, लखनऊ,
    32
                ,, (१ प्रा॰) (टो॰ विहारीलाल ठाकुर) लद्दमी वेक्कटे-
     37
                                        श्वर प्रेस, वम्बई, '१६००
                , (१ पा०) ज्ञानमास्कर प्रेस, वारावंकी,
     17
                ,, (१ प्रा॰) (टी॰ हरिहरप्रसाद) [प्रथम सं॰ लाइट
     3)
                 प्रेस, बनारस, '६० !] खड्मबिलास प्रेस, वॉकीपुर, '०६
            ঃ कृष्णावली (१ प्रा॰) [तथा रामसगुनावली], रामकुमार
     ;;
                                    मिश्र, बुलानाला, बनारस, '६७
                    गीतावली (१ प्रा॰) (सं॰ महावीरप्रसाद),
            : कृष्ण
     33
                                  नवलिकशोर प्रेष, लखनक, '८०
                 ,, (१ पा॰) (सं॰ दामोदर शर्मा) संपादक, अमी-
     23
                                             लहा, मिर्ज़ीपुर, 'क्क
            : विनयपत्रिका (१ प्रा०) (टी० शिव प्रकाश सिंह)
     53
                                           टीकाकार, वनारस, '६८
                  ,, (१ प्रा॰) इंद्रनारायण घोष, कलकत्ता,
     55
                 ,, (१ प्रा०) पं० सुखदेव, आगरा,
                                                            <sup>3</sup>७५ू
     "
```

```
ঃ विनयपत्रिका (१ पा०) गुंचए हिन्द प्रेस, लखनऊ, '७६
वलसीदास
                                                              30
                    (१ प्रा०) स्योदय प्रेस, कंलकत्ता,
    ,,
                    (१ प्रा॰) वृत्यलाल सील, कलकत्ता, '८० दि॰
            :
    ,,
                    (१ प्रा०) त्रांजुमन प्रेस, बनारस, 'दि४ रिपिन्ट
            :
                12
    93
                    (१ प्रा॰) सटीक (टी॰ बैजनाथ कुर्मी) नवलिकशोर
            •
                "
    "
                                                प्रेस, लखनऊ, '६१
                                                              $3°
                     (१ प्रा॰) भारतजीवन प्रेस, बनारस,
            2
    37
                                                      '६२ रिप्रिन्ट
                     (१ प्रा॰) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
            •
                32
    33
                     (१ प्रा०) बङ्गवासी फ्रम, कलकत्ता,
                                                              358
            :
                55
    53
                     (१ प्रा०) लखनक प्रिन्टिंग प्रेस, लखनक, '६५
            $
                 "
    23
                     (१ पा०) सटीक, (टी० बिहारीलाल ठाकुर)
             :
                 "
    73
                                  लक्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '६७
                     (१ प्रा॰) ज्ञान भास्कर प्रेस, बाराबंकी,
             :
    33
                19
                     (१ प्रा॰) खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
             :
                 37
     33
                     (१ प्रा॰) (टी॰ गयाप्रसाद चित्रगुप्त) वेङ्कटेश्वर
             ;
                33
    27
                                                   प्रेस, बम्बई, '१०
                     (१ प्रा॰) (टी॰ रामेश्वर भट्ट ) इखिडयन प्रेस,
             $
     77
                                            इलाहाबाद, '१३ रिप्रिन्ट
                      (१ प्रा०)
                                  " (टी॰ 'वियोगीहरि') साहित्य-
             .
     77 .
                                             सेवासदन, बनारस, '२३
                 ,, (१ प्रा॰) (टी॰ भगवानदीन) टीकाकार, बनारस, १२६
     "
             ঃ बरवा (१ पा॰) (टी॰ बैजनाय कुर्मी) नवल किशोर प्रेस,
     77.
                                                      लखनऊ, '६३
                     (१ मा०) (टी० वंदन पाठक) खङ्गविलास प्रेस,
     "
                                                     बाँकीपुर, '६६
             : बरवा रामायसा (१ प्रा०) उमाचरसा बैनर्जी, लखनऊ,
     73
             : दोहावली रामायस (१७ प्रा॰) जहाँगीर खाँ, आगरा, '६८
     "
```

| <b>द्व</b> लचीदास | : दोहावली (१७ प्रा॰) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '८२ द्वि॰     |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 92                | : ,, (१७ प्रा॰) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, 'द्र४ रिप्रिट' |
| "                 | : ,, (१৬ प्रा॰) श्रीनाय लाहा, कलकत्ता, 'দ্ৰধ             |
| 23                | : ,, (१७ प्रा॰) (टी॰ वन्दन पाठक) सुधानिवास               |
|                   | प्रेस, बनारस <b>,</b> ' <b>६</b> ६                       |
| 23                | ः ,, (१७ प्रा०) लच्मी नारायग्र प्रेस, मुरादावाद, '०३     |
| 73                | : ,. (१७ प्रा०) भाषा-संस्कृत बुक्तिहरो, बनारस, '०४       |
| 27                | : ,. (१७ प्रा०) भार्गव बुकडिपो, बनारस, '०६ रिप्रिन्ट     |
| 93                | : ,, (१७ प्रा॰) सटीक (टी॰ भगवानदीन) साहित्य              |
| •                 | भूषण कार्यालय, बनारस, '२६                                |
| 93                | : ,, (१७ प्रा॰) (टी॰ शीतलाप्रसाद द्विवेदी), सरस्वती      |
|                   | भगडार, मुरादपुर पटना, '२७                                |
| 33                | : ,, (१७ प्रा॰) (सं॰ परमेश्वर दत्तं त्रिपाठी)            |
| •                 | वंगवासी फर्म, कलकचा, '२८                                 |
| 33                | : ,, (१७ प्रा०) (टी० द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी), हिन्दी   |
| ••                | प्रेस, इलाहाबाद, <sup>१</sup> ३१                         |
| "                 | : कवित्त रामायण (१ प्रा०) मधुस्दन सील, कलकत्ता, '६८      |
| "                 | : ., (१ प्रा०) बज़ीर खाँ, श्रागरा, ७०                    |
| 27                | : ,, र पा॰) नादिर हुसैन खाँ, लखनऊ, '७७                   |
| "                 | : ,, (१ प्रा॰) सूर्य प्रेंस, कलकत्ता, '७६                |
| 93                | ः कवितावली रामायण (१ प्रा०) अब्दुलः अज्ञीज, कानपुर,      |
|                   | 36.                                                      |
| . 9:              | : कवित्त रामायण् (१ प्रा॰) नृत्यलाल सोल, कलकत्ता.        |
|                   | 'ন০ দ্বিত                                                |
| . 1)              | : ,, (१ प्रा॰) श्रश्विनी लाल, बनारस, रेंद्र              |
| <b>3</b> ;        | ः कवितावली (१ प्रा०) (टी० वैजनाय कुर्मी) नवलिकशोर,       |
| 3.                | ं प्रेस, लखन <b>क</b> , '≒श                              |
|                   | -1-5                                                     |

```
ঃ कबित्त रामायण (१ प्रा॰) सरस्वती प्रेस, बनारस, 'নং
त्रुलसीदास
            : कवितावली रामायण (१ प्रा॰) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
     15
                                                      '६० रिप्रिन्ट
            ः कवित्त रामायया, (१ प्रा॰) चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस, '१४
    13
            : कवितावली रामायण (१ प्रा०) लखनऊ प्रिन्टिंग प्रेस,
     ,,
                                                     लखनऊ, '६४
            ঃ फवितावली (१ प्रा०) भारत जीवन प्रेस, बनारस, '६५
     "
                     (१ प्रा॰) 'टी॰ इरिहर प्रसाद) खड्जविलास प्रेस,
     >5
                                                    बाँकीपुर, '६७
            : कवितावली रामायण (१ प्रा॰) जैन प्रेस, लखनऊ, '९६
     ,,
                ,, (१ प्रा०) ज्ञानभास्कर प्रेस, बाराबंकी,
     33
               कवितावली (१ प्रा०) (टी० भगवानदीन), रामनारायख
     33
                                           लाल, इलाहाबाद, '२५
                     (१ प्रा॰) (टी॰ विद्याभूषण शर्मा), रामदयांका
     "
                                         श्रप्रवाल, इलाहाबाद, 'रह
           : कवित्त रामायगा (१ प्रा०) (टी॰ चंपाराम मिश्र),
     ;;
                                     इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '३३
          ঃ इनुमान बाहुक (१ प्रा०) नवलिक्शोर प्रेस, लखनऊ, '८३ द्वि।
     23
                         (१ प्रा॰ नामी प्रेस, कानपुर,
         1
                                                             'হ্বও
     ,,
                  53
                          (१ प्रा०) जेब ए-काशी प्रेस, दिल्ली,
     79
                  22
                                                           रिप्रिन्ट
                         (१ प्रा०) इरिप्रसाद भागीरथ, बम्बई, '६२
          į
                  21
                                                           रिप्रिन्
                          (१ प्रा॰) (टी॰ बैजनाथ कुर्मी)
         1
                                        किशोर प्रेस, लखनऊ, '६२
                         (१ पा॰) (टी॰ बिहारीलाल ठाकुर) लच्मी
         :
                 "
                                        वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '९५
```

```
वुलसीदास : हनुमान बाहुक (१ प्रा॰) ( टी॰ रामगुलाम ) जैन प्रेस,
                                                   লৰনক, '১৩
                        (१ प्रा॰) खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
    "
                        (१ प्रा॰) साहित्य रताकर प्रेस, कजीज, १०३
    11
        ः बृहत् हनुमान बाहुक (१ पा०) लच्मीनारायण प्रेष, मुरादा-
    >>
                                                       बाद, '०४
        ः हनुमान बाहुक (१ प्रा०) उमाचरण बैनर्जी,लखनऊ, '६रिप्रिन्ट
    "
        ः सप्तकांड रामायण् (१ प्रा०) इंदुनारायण् घोष, कलकत्ता, '६८
    33
                          (१ प्रा॰) नृत्यलाल सील, कलकत्ता, '७४
    53
         : ख्रप्पय रामायण (१ प्रा०) (टी० बैननाथ कुर्मी) नवलिकशोर
    "
                                               प्रेस, लखनऊ, '६१
         : छुंदावली रामायण (१ प्रा०) (टी० बैजनाय कुर्मी) नवल-
    23
                                        किशोर प्रेस, लखनक, '६१
         : कुएडलिया रामायण (१ प्रा॰) (टी॰ बैजनाय कुर्मी) नवल-
                                       किशोर प्रेस, लखनज, '६२
         : विनय दोहावली (१ प्रा॰) (टी॰ व्रजरत महाचार्य) लच्मी-
                                       वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '१७
         : सूर्यपुराख, (१० प्रा०) नारायख भिन्नेत खातू प्रेस, नम्बई,
                                                     '२२ रिप्रिन्ट
                                                            30'
         : बारहमासी (१ पा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद,
         : रामनीति शतक (१७ प्रा॰) खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
                                                            ₹3°
                                                            33
 ज़सीप्रसाद : इलामती (२), सारन सुघाकर प्रेस. छपरा,
                                                            oy.
           : हज्जो (१) खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
 लंसीराम : भक्तमाल (१९ प्र॰) मम्बा उल उल्रूम प्रेस, सोहाना,
                   (१९ प्रा॰) पंजान इकानोमिकल प्रेस, लाहौर, '६५
 लसी साहन : घट रामायण (१० पा०) गङ्गाप्रसाद वर्मा ब्रदर्स प्रेस,
                                                   त्तखनऊ, '१६
```

```
तुलसी साहन : घटरामायण (१७ प्रा०) भाग १-२, नेलनेडियर प्रेस,
इलाहानाद, '११
```

,, : रत्नसागर (१७ प्रा॰) माग १, २, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १०६

,, ः शब्दावली (१७ प्रा०) वेलवेहियर प्रेस, इलाहाबाद, १४४ उलाहीराम : राग मालश्री (११) नेमानंद उपाध्याय, देहरादून, १०५ तेशबहादुर : नानक विनय (१७ प्रा०) खङ्गविलास प्रेस, बॉकीपुर, १६३

,, ः वाणी (१७ प्रा॰) ( सं॰ श्रोंकारनाथ भारद्वान) रायल प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर, '१९

तेजनाथ भाः भक्ति प्रकाश (१७) के० वी० मेहता, दरभंगा, '०१ तेजवहादुर रानाः भाग घमाल (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस, '६१ तेजरानी पाठकः द्वदयका काँटा (२) लच्मीघर बाजपेयी, इलाहाबाद,'२१, अखली (२) फाइन ब्रार्ट प्रिंटिंग काटेज, इलाहाबाद'३१

,, : एकादशी (३) सरला देवी पाठक, जगतनिवास, जनलपुरी

.तेजशङ्कर कोज़कः पैमाइश (१४) विज्ञान परिषद, इलाहाबाद, '१६ ,, ः कपास श्रौर भारतवर्ष (१२) विज्ञान परिषद, इलाहाबाद, '२०

,, : कृषिशास्त्र (१२) लेखक, बुलन्दशहर, '२४ हु० सोताराम, पिरडत: शान्ति शतक,(१) व्याव्यद प्रकाशक प्रेस, अलीगढ़, '७७ सोताराम, वकील: विवाह विडम्बन (४) मारतबन्धु प्रेस, अलीगढ़, 'द्र४ तोताराम सनाढ्य: फ़िली में मेरे इक्कीस वर्ष (६) हरप्रसाद चौबे, फ़िरोज़ाबाद, 'भू

,, : कुली प्रथा (६) ,, ,, '१५ तोरनदेवी शुक्क 'लली' : जागति (१) रजावली देवी, कानपुर, '३६ तोष : सुधानिधि (६ प्रा०) (सं० रामकृष्ण वर्मा) भारतजीवन प्रेस, बनारस, '६२

त्रिभुवनदास रण्छोड़ सं ः नित्यनियम तथा वर्षोत्सव कीर्तन (१६) संपादक, बंबई, '६१'

" तथा पीताम्बरदास शाह सं० : कीर्चन-स्वाकर (१६) संपादक, श्रहमदाबाद, '६१

त्रिलोकीनाथ वर्मा: इमारे शरीर की रचना (१३) भाग १—३, लेखक, लखनऊ, '२२

,, : स्वास्थ्य ऋौर रोग (१३) साहित्यभवन लिमिटेड, इलाहाबाद '३३

त्रिलोकीनाथ, विशारद : स्टालिन (७) राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर, बाज़ार सीताराम, दिली, '४०

त्रिलोकीनाथ सिंह, महाराखाः भुवनेश भूषख (६) नवलकिशोर, प्रेस, लखनऊ, '८२

त्रिलोचन भाः त्रात्मविनोद (५) लेखक, बेतिया, '०३

 एल० वास्वानी : संजीवन संदेश (१७ अनु०) नाथूराम प्रेमी,
 बम्बई, ३२७

## द्

दर्गडी: दशकुमार चरित्र (२ श्रनु०) (श्रनु० विहारीलाल चौबे) श्रनु-वादक, पटना कालेज, बाँकीपुर, १९२

,, : ,, (२ अनु०) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '१२ दत्त (दुर्गादत्त न्यास) : समस्या-पूर्ति प्रकाश (१ प्रा०) अम्बिकादत्त न्यास, बनारस १८१

,, : लालित्य लता (६ प्रा॰) खड़ाविलास प्रेस, बाँकीपुर, १६६ राराम चौबे सं॰ : नाइी प्रकाश (१३) काशी समान प्रेस, मथुरा, १८६ : बृहत् निषयह-रताकर (१३) भाग १-७, वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, १८६

,, , : ग्रिमिनव निष्युद्ध (१३) (सटीक) मानिक चौक, मधुरा,

```
दत्तात्रेय : श्रवधूत गीता (१७ श्रनु०) वेङ्कटेश्वर प्रेस, नम्बई,
दत्तात्रेय बलवंत पारस्नीस : बायजाबाई सेंघिया (७ अनु०) (अनु० सूर्य-
                           क्रमार वर्मा) मनोरंजक हिन्दी ग्रन्थ पुस्तक
                                             मंडली, ग्वालियर, ११व
                    : भाँसी की रानी लद्दमीबाई (७ अनु०) उदयलाल
    23
            33
                                           कासलीवाल, बम्बई, ११४
            ः दिल्ली या इंद्रप्रस्थ (८ अनु०) छात्र-हितकारी पुस्तक माला
    29
                                                   इलाहाबाद, '२८
दयाचन्द्र गोयलीय, बी० ए०: कांग्रेस के पिता—ए० स्रो० ह्यंम (७)
                           हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, '१०
               ः मितर्ग्ययता , १५ बा०) हिन्दी ग्रन्थ रताकर कार्यालय,
     3,
                                                        बम्बई, ११४
दयादास स्वामी : विचार प्रकाश (७ प्रा०) वेक्क्रटेश्वर प्रेस, वम्बई, 'दर्
             : विनयमाला (१७ प्रा॰ नवलिक्शोर प्रेस, लखनऊ, रेही
     33
                            (१६ प्रा॰) दुर्गाप्रसाद
                                                        बुकसेलर.
             : मक्तनामावली
     ,,
                                       सागर (मध्य प्रान्त) '१३ च०
                 ,, (१९ प्रा॰ं रामसेवक दुबे : सागर (मध्यप्रान्त) <sup>7</sup>३३
दयानन्द सरस्वती : सत्यार्थप्रकाश (१७) वैदिक यंत्रालय, अजमेर, '७५
       : श्राय्यीभिविनय (१७ श्रनु०) लालजी, वंशनाथ, वम्बई, <sup>१</sup>७६
  99
       : अप्रुग्वेद-भाष्य-भूमिका (२०) वैदिक यंत्रालय, अजमेर
                                                              100
       : भ्रांति निवारण (१७) बस्तावरसिंह, शाहजहाँपुर,
                                                              "⊏0
     ः गो-कर्यानिघि (१५) लेखक, बनारस,
                                                              'दर
                                                              16
       : कुछ दिनचर्या ७) दिलकुशा प्रेस, फ़तेहगढ़,
       ः स्वरचित जीवन-चरित्र (७) वैदिक पुस्तकालय, लाहौर,
                                                              '१७
      : आर्थ गौरव (१७) भारत धर्म महामंडल, बनारस,
                                                              ,58
       : धर्म सुधाकर (१७) भारत धर्म सिन्डिकेट लिमिटेड, बनारस,
                                                              ³₹⊑
```

दयाबाई : बानी, (१७ प्रा॰) बेलवेडियर प्रेष्ठ, इलाहाबाद, '०६ दयाराम सं॰ : काव्यसंप्रह (१६), १-२ माग, उम्मेदराय हरगोविन्ददास, ग्रहमदाबाद '७६ तु॰

., : किंच तथा परचून कीर्तन (१६) त्रिमुवनदास रनछोड़, श्रहमदाबाद. १८१

ं ,ं ,, : दयानन्द-चरितामृत (७) माग १-२, स्वामी प्रेम, मेरठ, '०४ दयाराम जुगड़ाया : मधुमक्ती पालन, (१२) विज्ञान परिषद, इलाहाबाद, '४२

दयालुचन्द्र विद्यालङ्कार: हिन्दी म्हेकार (१) लेखक, मुल्तान, '२६ दयाशङ्कर दुवे: भारत में कृषिमुषार (६) हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी, कलकचा, '२६

, ः विदेशी विनिमय (६) गङ्गा पुस्तक माला, लखनऊ, '२६ ; नर्मदापरिक्रमा-मार्ग (१७), धर्म-प्रन्थावली कार्यालय, दारागञ्ज, इलाहाबाद, '३४

,, तथा भगवानदास केला : धन की उत्पत्ति (१५) रामनारायण लाल, इलाहाबाद, <sup>3</sup>३७

दयाशक्कर मिश्र : अयोध्या सिंह उपाध्याय की जीवनी (१८) नवल-किशोर प्रेस, लखनऊ, '२४

दरन खाँ 'श्रिमिलाषी' : प्रकृति सौंदर्य (१) साहित्य प्रेस, चिरगाँन, '२६ दरयावसिंह मदनराज : मृत्यु-सभा (४), लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्याया, १६५

, : कृषि-चिन्द्रका (१२) ग्रन्थकार, सेन्द्रल कालेज तिलाम, हि द्रिया साहत्र : दिया सागर (१७ प्रा०) बेलविडियर प्रेस, इलाहाबाद, १६ १ देरयावसिंह :-बानी (१७ प्रा०) ,, ,, ं०६ द्वि० दलपतिराम दयामाई कवि : पुरुषोत्तम चरित्र (१) अभयसिंह जी भाई, वम्बई, दर

दलपितराम दयाभाई कवि : अवगाख्यान (१) नटाघर लीलाधर शास्त्री, अवगाख्यान (१) नटाघर लीलाधर शास्त्री, अवगाख्यान (१)

```
'०२
दुर्गादत्त पन्त : प्रेमा भक्ति (१७) लेखक, हरिद्वार,
दुर्गादत्त पार्यंडेय : चन्द्राननी (४) लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                             10
                                                             ,
E=
द्वर्गादत्त मिश्र : सरस्वती (२) लेखक, बनारस,
                                                             1
हुर्गा देवी : शिशु-पालेन (१३) इग्रिडयन प्रेस, प्रयाग,
                                                             '१४
दुर्गाप्रसाद खत्री : ग्रभागे का भाग्य (२) लेखक, वनारस,
               : ग्रनङ्गपाल (२)
                                                             180
                                                              39,
               : बलिदान (२)
                                        "
                                                            '२० !
               : प्रोफ़ेसर भोंदू (२)
                                                              '२०
               : माया (२)
       35
दुर्गाप्रसाद गुप्त : भारत रमणी (४) निहालचंद वर्मा, कलकत्ता,
                                                             '२३
               : महामाया, (४) श्रार० श्रार० वेरी, कलकत्ता,
दुर्गांप्रसाद भूंभन्त्रवाला : मानस-प्रतिमा (३) लच्मीधर वाजपेयी, इलाहाबाद,
                                                              '३⊏
                                                             - 30
                       श्रारती (१)
           33
                       सौरम (१) नवराजस्थान
                                                ग्रंथमाला
                                                          कर्यालय
           "
                                                            '3€!
                                                  कलकत्ता,
हुर्गाप्रसाद दुवे : च्लेत्रमिति (१४) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
हुर्गाप्रसाद मिश्र: मारत धर्म (१७) कृष्णानंद शर्मा, कलकत्ता, १६००
हुगीं असाद मुंशी: फुलवारी की छिनि, अर्थात् मनफूल की कहानी
                                      (३) लेखक, इलाहाचाद, र्द्र
दुर्गाप्रसाद वर्मा : माधवी लता (१) गोरख प्रेस, बनारस,
दुर्गाप्रसाद सिंह : कृषिकौमुदी (१२) नागरी प्रचारिखी सभा, बनारस, १९६
दुर्गाशङ्कर प्रसाद सिंह: ज्वालामुखी (५) सरस्वती प्रेस, बनारस,
दुलारेलाल भार्गव : द्विजेन्द्रलाल राय (२०) गङ्गा पुस्तकमाला, कर्यालयं
                                                     लखनऊ, '२३
                 : दुलारे-दोहावली (१)
                                                              ,$4
दूषदास स्वामी : लाल दे बिहारी का दीवान (१८) गर्गापति कृष्णा जी
```

```
दूलनदास जी:-बानी (१७पा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद,
                                                        188
दूलह : कविकुल कराठाभरण (६ प्रा॰) भारतजीवन प्रेस, बनारस,
                                                        32
                                                        '३६
             (६ प्रा॰) गङ्गा फाइन श्रार्ट प्रेष्ठ, लखनऊ,
रेलेदा.
        जी॰ : वेचारी माँ (२ अनु०) सीताराम प्रेस, बनारस,
                                                        '३३
             : अष्टयाम (१ प्रा०) भारत जीवन प्रेस, बनारस,
                                                        '٤२
देव
             : भावविलास (६ प्रा॰)
                                                        $3
23
                                                        ₹3°
             ः रसविलास (६ प्रा०)
33
             : भवानीविलास (६ प्रा०)
                                               " १६०० डि०
                                      33
13
: नरेन्द्र मोहिनी (२) नारायण प्रेस, मुजफ्करपुर,
     ្ឋំរះ
                                                     ,E 3-EX
               ः वीरेन्द्रवीर (२) नागरी प्रचारिखी सभा, बनारस, १६५
       31
               ः चन्द्रकान्ता सन्तति, (२) हरि प्रकाश प्रेस, बनारस, १६६
       33
               ः कुसुमकुमारी (२) भाग १-४, लेखक, बनारस, १९६
       33
               : नौलखा हार (२) वालमुकुन्द शर्मा, कचौड़ोगली,
       25
                                                बनारस, ६६ !
               : कत्रीर (१) भारत जीवनं प्रेस, बनारस,
      39
               : गुप्त गोदना (२) भाग १-२, लेखक, वनारस, '०२-'०६
               : काजर की कोठरी (२) लेखक, बनारस,
                                                        205
       37
               : श्रनूठी-वेगम (२) फ्रोन्ड एन्ड कम्पनी, मधुरा,
      . 33
               : भूतनाथ (२) भाग १-६, लेखक, बनारस,
                                                       70E !
 देवकीनन्दन त्रिपाठी : जय नार सिंह की (४) लेखक, इलाहाबाद,
               : बुढ़िया बखान शतक (१) "
       "
               : कलियुगी ननें क '(४) धार्मिक 'प्रेस, इलाहाबाद,'न्द्
       33
                                                         33,
               : कलियुगी विवाह (४)
       "
                                                         ³€≒
               : भारतहरख (४)
देवकीनन्दन 'विभवः': श्रमेरिका की स्वाघीनता का इतिहास, (८)
                                  डमांशंकर मेहता, बनारस, '३०
```

```
देवकीनन्दन शर्मा: सभा-विज्ञान और वक्तृता (११) आनंद प्रकाशना-
                                               लय, खुर्जी, '२६
देवचरण, बी॰ ए॰: रच्चाबन्धन (२) भदावर प्रेस, दिल्ली,
देवतीर्य स्वामी : श्यामसुधा (१) भारत जीवन प्रेस, वनारस,
देवदत्त : साहित्यकारों की आत्मकथा (१६) नवशक्ति प्रकाशन मंदिर,
                                                     पटना, '३६
देवदत्त श्ररोदाः चर्म बनाने के सिद्धान्त (१२) हिन्दुस्तानी एकेडेमी,
                                       यू॰ पी॰, इलाहाबाद' ३०
देवदत्त तिवारी : देवकोश (१) मेडिकल हाल प्रेस, वनारस, '८३ दि•
देयदत्त मिश्रः नालविवाह दूषक (४) खङ्गविलास प्रेसं, नौकीपुर, '८५
देवदच शर्मा : स्त्रा मित्र (२) चिन्तामिण प्रेस, फ़र्रखात्राद,
            ः श्रति श्रंधेरनगरी (४) रामनारायण शुक्क, फ़र्रुखाबाद,
                                                            124
                                                           3,
देवदास : श्रद्शुत बृन्दावन (१) मनोहर लाल मिश्र, कानपुर,
देवरतन, पंडित : शिष्टाचार (१७) पंजाब इकानोमिकल प्रेस, लाहौर,
देवराज, लाला : सावित्री (४)
              : लोरियाँ (१ बा०) १६ कन्या-महाविद्यालय, जालंघर, ०५
             ः माता का प्यारा (१ वा०)
                                             33
              ः भीमदेव (७)
  97
 देवराज विद्यावाचस्पति : जल-चिकित्सा-विज्ञान (१३) गुरुकुल विश्व-
                                          विद्यालय, कांगड़ी, '२६
देवत्रत : मुस्तफ़ा कमाल (७), नवशक्ति प्रकाशन मंदिर, पटना,
       : इँसाने वाली कहानियाँ (३ बा०)
 देवशरण विद्यालङ्कार : त्रिकृत हृद्य (५) मुद्रक-ग्रादर्श
 देवीदंयाल : माषा शब्दनिरूपण (१०) लेखक, प्रतापगढ्,
```

तेखक-सूची ४८१ देवीदयाल चतुर्वेदी : दुनिया के तानाशाह (८), साहित्यप्रेस, जनलपुर, देवीदास : राजनीति (१५), ज्ञालशंकर उल्लासराम, निख्याद, देवीप्रसाद : रामेश्वर-यात्रा (६), नारायण प्रेस, मुजफ़्फ़रपुर र्वेवीप्रवाद उपाच्याय: बुंदर सरोजिनी (२), लेखक, रामनगर चम्पारन '६३ देवीप्रसाद, परिडत : कवित्त रतावली (१८), [मानस प्रकाश ] लेखक, त्तखनऊ, 'द्रह् देवीप्रसाद 'प्रियतम' : बुंदेलखंड का अलबम (१), लाला भगवानदीन, गया, '११ नया, '११ ः श्रमरीकन संयुक्त राज्य की शासन-प्रणाली (६), शुभचितक प्रेस, जवलपुर, '२१ ं हिंदी भाषा में राजनीति (१५), भारतीय प्रथ-माला, बुन्दावन, '२५ जन्मोत्सव (१), साहित्य-सेवासदन,

बनारस, '२२

: हिंदी महाननी का नया बहीखाता (१२), लेखक, पिलानी, जयपुर, '३२

देवीप्रसाद, मुंशी : मानसिंह (७), लेखक, बोधपुर, ः मालदेव (७)

'द्य 35 : महाराणा उदयसिंह (७)

\$3 ू: श्रामेर के राजे (८), 33

ः स्वप्र-राजस्थान (६), बनवारीलाल मिश्र, मुरादाबाद,

**₹**3° ė. ३३, >> : बसवंत सिंह (७), लेखक, जोघपुर,

" : मारवाइ के प्राचीन लेख (८), 38.8 93

प्रेस, ः मीराबाई का जीवन-चरित (१८), जैन लखनऊ, '६८

ः महाराखा प्रतापसिंह (७), लेखक जोधपुर, 22

: महाराया। संग्रामसिंह (७), मतनए-रिजनी, दिल्ली, १०४

```
देवीप्रसाद, मुंशी: महिला मृदुवाणी (१९), नागरीप्रचारिणी सभा,
                                                    · काशी, ³७५
           : रूटी रानी (२), भारतिमत्र प्रेष, कलकत्ता,
   .)
  37
           : सुरदास जी का जीवन-चरित (१८), रामकृष्ण वर्मा,
                                                     बनारस, १०६
           ः राज रसनामृत (१६), कृष्णानंद शर्मा, कलकत्ता,
  "
           : हिंदोस्तान में मुसलमान वादशाह (८), लेखक, जोधपुर,
   7
                                                             305
  >,
           : यवनराज वंशावली (८), इंग्डियन प्रेस, इंलाहाबाद,
                                                            . 102
  >,
           : कविरत्नमाला (१६), भाग १ नवलिकशोर गुप्त, कलकत्ता,
   ,,
           : पहिहार वंश-प्रकाश (८), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, '११
           : राजपूताने में हिंदी पुस्तकीं की खोज (१६), हिंप्दी
  77
                                 साहित्य सम्मेजन, इलाहाबाद १११
           : मुज़लवंश (८), विद्धेश्वर प्रेस, बनारस,
   ,,
   ,,
           ः न्यायी नौशेरवाँ (७), नागरी प्रचारिखी समा, बनारस,
           : सिंघ का इतिहास (二)
   "
                                          [श्रज्ञात] '२१ !
देवीप्रसाद राय 'पूर्ण', बी॰ ए॰, बी॰ एल : चंद्रकला भानुकुमार (४),
                                       रसिक समाज, कानपुर, '०४
देवीप्रसाद शर्मा: प्रभात (१), इंदु कार्यालय, गोवर्धनसराय, काशी, १०८ र
देवेन्द्र
               : सुशीला (२), इंद्रप्रस्थ श्रार्यं ऐजेन्सी, दिल्ली,
देवेन्द्रप्रसाद जैन : त्रिवेसी (५), लेखक, आरा,
            सं॰: ऐतिहासिक स्त्रियाँ (८∙, संपादक, श्रारा,
            सं॰ : प्रेमकली (१६), संपादक, त्र्यारा,
                                                             १७
देशवत : हिंदू वाति का स्वातंत्रय-प्रेमी(८), उदयलाल कासलीवाल, वनम्हें, १०
दौलतराम कवि : महेश्वर रसमौर (१), लखनऊ पिटिंग प्रेस, लखनऊ,
                                                             33,
```

```
द्वारकादास : रास पञ्चाध्यायी भाषा, (१),मुफ्रीद-ए श्राम प्रेस, लाहीर, रेहर
द्वारकानाथ त्रिपाठी : श्रीरामकृष्ण लीलामृत (७), रामकृष्ण श्राश्रम,
                                                    नागपूर, १३६
द्धारकाप्रसाद : परियों की कहानियाँ (३ बा०), माग १-२, हिंदी मंदिर,
                                                      प्रयाग, '३२
द्वारकाप्रसाद, बी० ए : आदमी (४),छत्रबहादुर, लाहोर डाँगा,रांची, ४०
द्वारकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र' : श्रज्ञातवास (४), रसिकेन्द्र नाटक माला,
                                                    कालपी, '२१
द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी : गौरीशङ्कर उदयशङ्कर श्रोभा,
                                                    (७) लेखक,
                                                 इलाहानाद, '०५
                   : भारतीय उपाख्यानमाला (२०), नेशनल प्रेष्ट,
       73
                                                 इलाहाबाद, १११
                   : ग्रीस श्रीर रोम की दंतकथायें (३ बा०) ,,
       37
                   : नाटकीय कथा (२०),
                                                            '१२
                                                    23
                   : पौराणिक उपाख्यान (१७)
                                                    13
       33
                   ঃ श्रादर्श महिलायें (८) रामदयाल
                                                        श्रमवाल.
       "
                                                 इलाहाबाद, ११३
                   ः रामानुबाचार्य बीवन-चरित्र (७) मोतीला उ
       22 .:
                    इलवासिया, १३६, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता, रे१५
                   ः संस्कृत-हिंदी कोष (१०) नवलिकशोर
       93
                                                   लखनऊ, '१७
                   : इिन्दी चरिताम्बुधि (८)
द्वारकाप्रसाद मौर्य, बी॰ ए॰, एल-एल बी॰ : हैदरस्रली (४), सोताराम
                                               प्रेष, बनारस, १३४
द्वारकानाई देव : फलों के टिकाऊ पदार्थ (१२) लेख म, धानटोली,
                                                    नागंपुर, '४१
दिजेन्द्रलाल राय: दुर्गादास (४ श्रनु०), नाथूराम प्रेमी, नम्बई,
```

# हिंदी पुस्तक-साहित्य

| •                  |                                     | 2                     | 14                 |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| द्विजेन्द्रलाल राय | ः भेवाइ-पतन (४ श्रनु०) नाथूरा       | म् प्रमी, बम्बइ,      | 18.0               |
| 35                 | ्रशाहर्नहाँ (४ अनु०)                | .71                   | , 50.              |
| 10                 | : उस पार (४ ऋतु०)                   | , ,                   | '\$0<br>*          |
| "                  | ् नूरवहाँ (४ श्रनु०)                | 11                    | 1                  |
| "                  | : ताराबाई (४ श्रनु०)                | "                     | ?<br>?<br>?        |
| 97                 | : भीष्म (४ श्रनु०)                  | 3>                    | '१ <b>८</b>        |
| 57                 | : चन्द्रंगुप्त (४ श्रनु॰)           | >>                    | '१८                |
| 97                 | : सीता (४ श्रनु०)                   | 97                    | ''5                |
| 79                 | : मूर्ख मगडली (४ ग्रनु॰)            | 75                    | '१८                |
| "                  | : भारतरमणी (४ श्रनु०)               | 19                    | '१९                |
| 17                 | : पाषाणी (४श्रनु०)                  | <b>33</b>             | ' <b>२</b> ०       |
| <b>37</b>          | स् सिंहल विजय (४ श्रनु०)            | "                     | ³ <b>₹</b> 0       |
| <b>37</b>          | ्रामा प्रतापसिंह (४ श्रनु ॰)        | <b>33</b>             | ' <b>२</b> १       |
| . 53               | : कालिदास श्रौर भवभूति (२०          |                       | 23.4.<br>22.4      |
| <b>))</b>          | ्: सुहरात्र श्रीर रुस्तम (४ श्रनु०) | ) "                   | • •                |
| 0                  | : ग्रहल्या (४ ग्रनु०)               | 77                    | ,<br>3 &           |
| हो ५ जी ० जाते     | त: रेशों की रंगाई (१२) लेखक,        | कानपुर,               | ³ફ <b>६</b><br>'≈× |
| क्षीं॰ टी॰ शाह     | ः त्राद्र कुमार (१७ वा०) जँमा फा    | मसा, श्रहमदाबा<br>ः १ | द,'३४              |
| . 11               | : श्रर्जुनमाली (१७ बा०)             | 7)                    | ,<br>38.           |
| "                  | : भरत बाहुबलि (१७ बा०)              | . 97                  | ,<br>\$ <b>X</b>   |
| 33                 | : चक्रवर्ती सनत्कार (१७ वा०)        | . 3 <sup>2</sup>      | , <i>§</i> &       |
| 37                 | : चन्दन मलयागिरि (१७ बा॰)           | 5)                    | वृष<br>।av         |
| 55                 | : काना ल्कड्हारा (१७ बा०)           | "                     |                    |
| ";                 | : महामंत्री उदयन (१७ <b>बा•)</b>    | n                     | , <b>3</b> 8.      |
| >>                 | : महाराजा सम्प्रति (१७ बा्०)        | 33                    | _ •                |
| ",                 | : महाराजा श्री गिक (१७ बा०)         | . ''                  | ,<br>इह            |
| 79 -               | : मुनि श्री इरिकेश (१७ वा०)         |                       | ' <b>३४</b>        |
| 37                 | : प्रमु महाबीर के दस भावक (१७       | ,बा <i>०),</i> "      | ' <b>३</b> ४ू      |

```
डी • टी • शाह : राजर्षि प्रसन्नचंद्र और वल्कलचीरी (१७ वा •)
                                 ऊँमा फार्मेची, ग्रहमवाबाद, '३४
             : सती मयगा रेहा (१७ बा०),
                                                           73E.
           ः सेवामूर्तिं नन्दी वेखा (१७ बा०),
                                                           3€,
                                                      57
             : श्री गौतम स्वामी (१७ बा०),
                                                           35,
             : श्री स्थूलीभद्र (१७ बा०),
                                                           '३€
                                                      77
डी श्रार शर्मा: श्राल्मारी की रामकहानी (३ वा०), डी० श्रार०
                                  शर्मा हरह सन्स, जोधपुर,
                                                           '३६.
             : मौत के घन्षे (३ बा०),
             : लाल श्रौर हीरा (३ वा०)
                                                           3$
                                                           3§'
             : गदहा भाई (३ बा०)
                             ध
क्ने ताम प्रेम : प्रारोश्वरी (४), फ्राइन ग्रार्टस् प्रिन्टिङ्क काटेस,
                                                इलाहाबाद, १३१
             : वल्लरी (३)
             : वेश्या का हृदय (२), भारत कार्यालय, श्रलीगढ़, <sup>१</sup>३३
             : वीराङ्गना पन्ना (४), फाइन आर्ट प्रिटिंग काटेज
                                                इलाहाबाद, '३४
             : मेरा देश (२), रतन पन्लिशिंग हाउस, हिन्दू कालोनी,
                                                   बम्बई, '२६
         सं०: भारत का कहानी-साहित्य (२०), बम्बई,
बंद्धितारि : घन्वन्तरि निघएटु (१३ अनु०), लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस,
                                                    वस्वई, ३०१
षरनीदास :-- वानी (१७ प्रा० , बेलडियर प्रेस, इलाहाबाद,
बरमचन्द सरावगी : यूरोप में सात मास (६), हिन्दी पुस्तक
                                           एजेंन्सी कलकता १३७
परमदास : रान्दावली (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहानाद,
```

```
धर्मदत्त विद्यालङ्कार : प्राचीन भारत में स्वराज्य (८), गुरुकुलं प्रेस,
                                                     कांगदी रे
धर्मदास : अवध-विलास (१ प्रा०), लक्मीविलास काशीखरड प्रेस,
                                                   लखनऊ, 'दऊ
धर्मदेव विद्यार्थी : निराली कहानिवाँ (३ बा०), शिशु ज्ञानमंदिर
                                             इलाहाबाद, '४१ तु०
धर्मराज ग्रखवीन्द्र :-वेदान्त परिभाषा (१७ श्रातुः) वेङ्कटेश्वर प्रेस,
                                                      बम्बई, '•१
षर्मानन्द शास्त्री: बालरोग विज्ञान (१३), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद '२३
            : उपयोगी चिकित्सा (१३),
     31
            : स्त्रीरोग विज्ञान (१३),
                                                      93
                                                            ³₹२
             ः विषविज्ञान (१३), प्रकाश प्रेस, कानपुर,
            : शस्यतंत्रम् (१३), धन्वन्तरि कार्यातय, विजयगढ़,
षमेंन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री : गुप्त की काव्य की कारुएयधारा (१८), पुस्तक
                                       भंडार, लहरिया सराय, १४१
 घीरजलाल शर्मा : स्वदेशी रंग और रंगना (१२), शिवप्रसाद, मथुरा,
                                                             <sup>3</sup>?५
 षीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, एम० ए०: जीवत्व जनक (१४), विज्ञान परिषद्,
                                                  इलाहाबाद, '३२
 धीरेन्द्र वर्मा, एम-ए०, डी० लिट, चं०: परिषद-निबन्धावली (१६)
                       भाग १, रामनारायण लाल, इलाहाबाद, '१६
     ,, सं ः ,, (१६) भाग २, भगवती प्रसाद वाजपेयी, इलाहाबाद 🚉
     ,, सं० : श्रष्टकाप (१६), रामनारायग्रालाल, इलाहाबाद,
     ,, सं : गल्पमाला (१६), भाग १, हिन्दी परिषद, प्रयाग
                                  विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, १२६ र
             : इन्दी राष्ट्र या सूना हिन्दुस्तान (६), लीडर प्रेस,
     "
                                                ्ड्लाहाबाद, ै३०
```

23

55

```
धीरेन्द्रवर्मा एम॰ ए॰, डी॰ लिट् ॰: हिन्दी भाषा का इतिहास (१०),
                            हिन्दुस्तानी एकेबेमी, इलाहाबाद, रे३३
           : हिन्दी भाषां ग्रौर लिपि (१०),
    33
           : ग्रामीया हिन्दी (१०), साहित्य भवन, इलाहाबाद, '३३
           : ब्रजभाषा व्याकरण (१०), रामनारायग्रलाल, इलाहा-
                                                     बाद, '३७
       ः विचारघारा (५), साहित्य भवन, इलाहाबाद,
    ,, तथा रामकुमार वर्मा, एम॰ ए॰, पी॰ एच॰ डी॰, सं॰ : श्राधुनिक
       हिंदी कान्य (१९) सरस्वती पन्तिशिंग हाउस, इलाहाबाद, '३६
भूमकेतु : सप्तपर्ण (३ श्रनु०), लेखक, श्रहमदाबाद,
षोयी : पवनदूत (१ ऋतु०), उदयलाल कासलीवाल, बम्बई,
                                                          '१४
भुवदास : भक्त नामावली (१६ प्रा॰), (सं॰ राधाकुष्यदास)
                                                        नागरी
                                    प्रचारिगी सभा, बनारस '१६
                                                          'रह
              ,, (१६ प्रा०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
नकछेदी तिवारी 'श्रजान' सं०: भड़ी श्रा-संग्रह या विचित्रोपदेश, (१६),
                                   ब्रह्मशङ्कर मिश्र, बनारस, १८४
           सं : मनोजमञ्जरी (१६), कला १-४, भारत जीवन प्रेस,
    33
                                              बनारस, '८५-८६
              : जगत् विनोद (१), भाग १
                                                          '58
 ;,
                                                  33
                                                          73
              : उपालम्भ शतक (१)
                                                  23
             : शिवाशिवशतक (१)
                                                          93
                                           "
                                                  "
                                                          'દર
         सं० : विज्ञान मार्तेषड (१६)
                                           33
                                                  37
                                                          ,0X
              : कविराज लिख्डराव कवि (१८)
                                                  37
नगेन्द्र एम० ए०: बनबाला (१), महेन्द्र, आगरा,
                                                          '₹⊏
                                                          '₹⊏
           : सुमित्रानन्दन पन्त (१८)
   . 33
```

"

33

```
नगेन्द्र, एम॰ ए॰ : साकेत-एक अध्ययन (१८), महेन्द्र, आगरा, १४०
                ः त्राधुनिक हिन्दी नाटक (१६),
नर्गेद्रनाथ गुप्त: अमरसिंह (२ अनु०), (अनु० प्रताप नारायण मिश्र),
                                    खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, '० उ
            : खून (२ श्रनु॰), (श्रनु॰ गोपालराम), धार्मिक प्रेस,
                                                इलाहाबाद, '०७ !
नगेन्द्रनाथ बसु : भारतीय-लिपितत्व (१०), विश्वकोष प्रेस, बाग्नाजार,
                                                    कलकत्ता, '१४
            : हिन्दी विश्वकोष (६)
                                          37
नबमुंदीन: स्रजपुर की कहानी (३), भाग १, २, गवर्नमेन्ट प्रेस,
                                                  इलाहाबाद, '७१
नज़ीर : नागलीला (१ प्रा०), इसनी प्रेस, दिल्ली,
      ः बालपन कन्हेंच्या का (१ प्रा०), ज्ञान प्रेस, दिल्ली, '७४ रिप्रिन्ट
      : चूहेनामा (१ पा०), वंशीधर कन्हैयालाल, कसेरठ बाज़ारी
                                                     श्रागरा, '७४
नटवर चक्रवर्ती : श्रफ्रग़ानिस्तान का इतिहास (८), लेखक, बङ्गवासी
                                              मेंस, कलकत्ता, १०५
               : हिन्दू तीर्थ (६), लेखक, कलकत्ता,
                                                             30
नन्दिकशोर भा : प्रिया-मिलन (१), लेखक, श्रीनगर, चम्पारन,
नन्दिकशोर दुवे : जल-कूलन (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
नन्दिकशोर मिश्र: गङ्गामरण, (६) सूर्यवली लाल, गंघोली, सिधौली,
                                                     सीतापुर, '११
नन्दिकशोर विद्यालङ्कार: पुनर्जन्म (१७), लेखक, कलंकचा,
                                                             <sup>7</sup>24
 नन्दकुमार देन शर्मा : महाराखा प्रतापसिंह (७ वा०), स्रोंकार
                                                             प्रस,
                                                  इलाहाबाद,
             : स्वामी रामतीर्थं (७ बा०),
```

13

"

348

ः स्वामी विवेकानन्द (७ बा०)

```
नन्दकुमार देव शर्मा : गोखले (७ वा०), श्रोंकार प्रेस, इलाहावाद, '१५
           : बालवीर चरितावली (= बा॰), जोशी एएड कम्पनी,
                                   शिवशक्कर लेन, कलकत्ता, '१५
           : इटली की स्वाधीनता का इतिहास (८, गोविन्दराम
   35
                                        रामानन्द, कलकत्ता, '१५
           : सिक्खों का उत्थान और पतन (८), नागरी प्रचारियाी
   23
                                             सभा बनारस, ११७
           : वक्तुत्वकला (११), इरिदास वैद्य, कलकत्ता,
   23
          ः पञ्जान-केसरी महाराजा रणजीतसिंह (७), गाँधी हिन्दी
   22
                                      पुस्तक भएडार, वम्बई, '२०
          : पञ्जाब-इरण श्रौर महाराजा दलीपसिंह (८), हिन्दी
   23
                                   पुस्तक ए जन्मी, कलकत्ता, रे २२
           : पत्र-सम्पादन-कला (६), श्रीराम बेरी ऐएड कम्पनी,
   ,,,
                                                  कलकत्ता, '२३
           : वीरकेसरी शिवा जी(७), [इन्दी पुतस्क एजेन्सी, कलकत्ता, '२३
           : प्रोम पुजारी राजा महेन्द्रप्रतापिवह (७), वजरङ्गलाल
   23
                                        ं लोहिया, कलकत्ता, '२३
           : लावपत-महिमा (७), गङ्गाप्रसाद भोतिका, बनारस, १२४
   35 -
        : बाँसुरी-लीला (१ प्रा०), ब्रह्म प्रेस, दिल्ली,
नन्ददास
                                                           308
                                                          ³७१
                (१ प्रा०) मीर पनाइ अली, ललितपुर,
   "
                                                           '७४
           श्याम सगाई, (१ पा०) ब्रह्म प्रेस, दिल्ली,
                (१ पा॰) मुहम्मद अन्दुलर्रहमान खाँ, कानपुर, 'दश
                श्रौर बिक्मग्रीमङ्गल (१ प्रा॰), श्रग्रवाल प्रेस,
                                                 कलकत्ता, '३४
            अर्थ चन्द्रोदय (१० प्रा०), मोतीलाल, फ़तेहपुर सीकरी,
                                                    '१७ रिप्रिन्ट
            नाममाला मानमञ्जरी (१० प्रा०), चश्मए-नूर प्रेस,
                                              श्रमृतसर, '१६००
```

```
नन्ददास, : मानस मझरी (१० प्रा०), [ द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी सं० ],
                                                  इलाहाबाद, '०७
            : श्रनेकार्थ श्रौर नाममाला (१० पा०) श्रमीरसिंह, बनारस,
            : ग्रानेकार्थ मञ्जरी श्रीर नाममाला (१० प्रा०), वेड्डटेश्वर
     27
                                                  प्रेस, बम्बई, '१०
                                      (१० प्रा०), [सं० वलमद्र
            :
     23
                 प्रसाद मिश्र, एम॰ ए॰ श्रौर विश्वंभरनाथ महेरोत्रा,
                     एम॰ ए॰] प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग '४०
            : रासपञ्चाध्यायी (१ प्रा॰), रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद,
                                                             33°
                ,, (१ प्रा॰), [सं॰ राघाक्तव्यादास], नागरी प्रचा-
    35 .
                                         रिग्णी समा, बनारस, '०३
            : भ्रमर गीत (१ प्रा०), गोवर्धनदास लच्मीदास, बम्बई,
     "
                                                      १० रिमिन्ट
                 ,, (१ पा०), रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद,
    "
                 ,, (१ प्रा॰), [सं॰ रामाज्ञा द्विवेदी], श्लोंकार प्रेस,
     72
                                                  इलाहावाद, '२६
                ,, (१ प्रा०),गोपालदास गुजराती, बनारस, १३१ रिप्रिन्ट
     "
             मॅवरगीत (१ प्रा०), सिं विश्वंभरनाथ मेहरोत्रा, एम॰
     22
                           ए०] रामनारायवालाल, इलाहाबाद, '३८
    "
            : रास पञ्चाष्यायी तथा मंबरगीत, (१ प्रा॰), भारतमित्र
                                              प्रेस, कलकत्ता, '०४
                        33
   . 55
                                              (१ पा०), कृष्णानदे
                                              शर्मा, कलकत्ता '०५
नन्ददास गोस्वामी:
                    ,, (१ मा०), परीच्चितसिंह, मेरठ, '१८ रिप्रिन्ट
                     ,, (१ प्रा०) बुज्मोहनलाल, इलाहाबाद, '१८
                     ,, (१ पा॰) लच्मी श्रार्ट प्रेस, इलाहाबाद, '३७
            .
```

```
नन्ददुलारे वाजपेयी सं : स्र-संदर्भ (१६), इधिडयन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                            , 8, 6
       33
                 ः जयशङ्कर प्रसाद (१८) लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
<sup>'</sup>नन्दलाल : तुर्रा राग (१), चंद्रप्रमा प्रेस, बनारस,
                                                            "二美·
नन्दलाल तहसीलदार : वैमाइश (१४), रामदयाल अप्रवाला, इलाहा-
                                                      बाद, '२७
नन्दलाल शर्मा : उद्यानमालिनी (१७), नरहरिशङ्कर कम्पनी, जनलपुर,
नरदेव शास्त्री : ऋग्वेदालोचन (२०), सत्यव्रत शर्मा, शांति प्रेंस, श्रागरा,
                                                            '२८:
           ः गीता विमर्श (२०), वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद, '२४'
नरसिंह केसरीसिंह: मजनावली ।१७), वापालाल केवल, श्रहमदाबाद,
र्मितिह चिन्तामिण केलकर: सुभाषित श्रौर विनोद (४ श्रनु०), लच्मण
                                    साहित्य मंडार, लखनऊ, '२७
           : लोकमान्य तिलक का जीवन-चरित्र, (७ त्रमु०), डी०
                                          के० फडके, थाना, १२७
नरसी मेहता : प्रेमकीर्तन (१ प्रा०), सूर्यमल बी दिल्लीवाला, जलगाम,
नरहरिदास बारहट: अवतार-चरित्र भाषा (१), श्रीघर शिवलाल, बंबई,
                                                           . રહ્યુ
नरहरि स्वामी : बोघसार (१७ श्रेनु०), रामावतार, मिलावली, जसराना,
                                                   जौनपुर, '३२
नरेन्द्र, एम० ए० : नीच, (४), फ़ाइन आर्टस प्रिंटिंग कटिज, इलाहाबाद,
                                                             3 8
       "
                                                           ,३४
               : शूल-फूल (१), अनंतलाल, इलाहाबाद,
       33
               : कर्णफूल (१), कक्णाशङ्कर, इलाहाबाद,
                                                           '३६
       "
                                                           380.
               ः पलाश-वन (१), प्रकाशग्रह, इलाहाबाद,
```

```
नरेन्द्र, एम॰ ए॰ : कड़वी मीठी बात (३), प्रकाशगृह, इलाहाबाद '४२
नरेन्द्र देव, ग्राचार्य : समाजवाद (१५), संघर्ष पन्लिशिंग प्रेस, लखनऊ,
नरेन्द्रनाथदास विद्यालङ्कार : विद्यापति, काव्यालंङ्कार (२०), पुस्तक भंडार,
                                               लहरिया सराय, '३७
नरोत्तमदास : सुदामा-चरित्र (१ प्रा॰), फौके काशो ध्रेस, दिल्ली,
                         (१ प्रा॰), गङ्गाप्रसाद वर्मा, बनारस,
                         (१ प्रा॰), यूनिवसिंटी बुकडिपो, श्रागरा, १३३
                         (१ प्रा॰), सिं॰ ललिताप्रसाद सुकुल, एम॰
     33
                         ए०], हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, ?३६
नरोत्तमदास स्वामी : हिन्दी गद्य का इतिहास (१६), शम्भूदयाल सक्सेना,
                                                       श्रागरा, '३८
न्मीदाप्रसाद खरे, सं०: नव नाटक निकुझ (१६), त्रिलोकीनाथ, बनारस,
                                                               18%
न्मंदाप्रसाद मिश्र सं० : सरल नाटकमाला (४ वा०), संपादक जनलपुर, ३१
                                                               द्वि०
            ः हाथी की सवारी (३ बा०)
             : भूत का शेर (३ बा०)
                                                               380
             : साहसी खुटेरा (३ बा०)
             ः चतरूराम (३ बा०)
                                                       33
             : सुरेश की सेवा (३ वा०)-
                                               33
                                                               140
             : सुरेश की दयालुता (३ बा०)
                                                               ,
40
                                               33
निलनी मोइन सान्याल : भाषा-विज्ञान(१०), इच्डियन प्रेस, इलाहाबास्नु
                                                               3 2 to
     >>
             : समालोचना तत्व (६), रामनारायण लाल, इलाहाबाद,
                                                               , इंह
                                                       77
              ः स्रदास (१८)
                                                               <sup>9</sup>3 6
      >>
              : उंचंविषयक लेखमाला (५),
                                                               'Y8
                                                       ,,
```

नवजादिकलाल श्रीवास्तव : श्रीकृष्ण (१७), बाहिती ऐगड कंपनी, चोर

बागान, कलकत्ता,

```
": शान्तिनिकेतन (२), भारती प्रेस, कलकत्ता,
                                                          358
       " : पराघीनों की विजय-यात्रा (८), ऋार॰ सैगल, चुनार,
                                                          ,
$$.
नवनीत कवि: श्यमाङ्गश्रवयव भूषण (१), रामदास श्ररोहा, बम्बई,
                                                           १७३
           : मूर्खशतक (१), लेखक, मथुरा,
                                                           ₹3€
नवनीत लाल : कुब्जा-पचीसी (१), सरस्वती प्रेस, बनारस,
                                                          '⊏٤
नवलिकशोर: बनयात्रा (६), लेखक, कानपुर,
                                                           '६्दः
           : मनोहर कहानी (३), लेखक, लखनऊ,
                                                          '50
    " सं० : तुलसी-पञ्चरत्त(१८) (जानकी मंगल; पार्वती मंगल; वैराग्व
                  संदीपिनी: नहळू, बरवा। संपादक, लखनऊ,
 ( " '' !): रहीम-कवितावली (१८), नवलिकशोर, लखनऊ,
नवलिकशोर सहाय पायखेय: रोहिणी (२), सिचदानंद सिन्हा, बाँकीपुर'१६
कुतराय : प्रेम (२), इधिडयन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                          ,
90
नवीन कवि : सुघासर (१ प्रा०), [सं० जगन्नायदास रताकर],
                                                          '७३
                                                   बनारस
नवीनचन्द्र राय: त्राचारादर्श (१७), मित्र विलास प्रेस, लाहौर,
            : घर्मदीपिका (१७),
                                                          '७३
            : ब्राह्मधर्म के प्रश्नोत्तर (१७),
                                                          '⊏'⊍
            : तत्वबोघ (१७), गोपालचन्द्र दे, कलकत्ता,
                                                          ' ७५
           ः उपनिषत्सार (२०), लेखक, लाहौर,
    22
            : जलस्यिति स्रौर जलगति (१४),पंजाव यूनिवर्षिटी कालेज,
    ,,
                                                   लाहौर, 'द्र
            : स्थितितस्व ऋौर गतितस्व (१४)
    33
नवीनचन्द्र सेन : पलासी का युद्ध (१ अनु०), साहित्य प्रेश, चिरगाँव,
नागरमल केडिया : तोसी (६) न्यापारिक बोर्ड, मारवाड़ी ऋस्पताल,
                                  १६, हरीसन रोडं, कलकत्ता, '१६
```

```
नागरीदास, महाराजा : इश्क चमन (१ प्रा॰), राधाचरण गोस्वामी,
                                                     वृन्दावन, १७०
           ,,
                  ः नागर समुचय (१ प्रा॰), श्रीघर शिवलाल, ज्ञान-
                                            सागर प्रेस, बम्बई, १९८
नागेश्वर मिश्र: चटपटे चुटकुले (३ वा०), दिल्लाभारत हिंदी प्रचार
                                                 सभा, मद्रास, १३३
 नायप्रसाद दीच्ति : माधुरी (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
नाथूमाई तिलकचंद सं : पुष्टिमार्गीय चैष्ण्व भागवतन श्रष्टसरवान
             कृतीन पदमार्गे तथा गोवर्धनलीला स्रने दानलीला (१६)
                                               संपादक, बम्बई, '६ट
नाथूराम प्रेमी : दिगम्बर जैन प्रंथकर्चा ग्रौर उनके प्रंथ (१६), जैन प्रंथ
                                  रताकर कार्यालय, बम्बई, '११ प्रत
              ः जान रद्धश्रर्ट भिल (७), हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालंय
     "
                                                       वस्त्रई, रेस्
     "
              ः कणाटक जैन कवि (२०), जैन ग्रंथ रलाकर, कार्यालय,
                                                        बम्बई, '१४
             ः हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास (१६), लेखक, बम्बई,
     "
                                                              ,$0
     ,,
              ः श्रमण नारद (१७),
, नाथुराम शङ्कर शर्मा : शङ्करसरोज (१), श्रार्थसमाज, श्रलीगढ्, १२ दि०
                    : श्रनुराग रत (१), हरिराङ्कर शर्मा,"
                    : गर्भरणडा रहस्य (१७),
                    : वायस-विजय (१) शंकरसदन, हरदु आगंज,
नानक: सिद्ध गोष्ट (१७ प्रा०), नूर प्रेस, लाहौर,
                                                              80
      ः प्राया सङ्गली (१७ प्रा॰), माग १-२, वेलवेडियर प्रेंस, इलाहा-
                                                        ्बाद, <sup>१</sup>१३
नानकचन्द्र सं : पावस प्रमोद (१६), (टी॰ सम्पूर्ण विंह) भारत जीवन
                                                प्रेस, बनारसं, रद्रथ
```

```
नानालाल चमनलाल मेहता: भारतीय चित्रकला (८), हिन्दुस्तानी
                                       ऐकेडेमी, इलाहाबाद, '३५
नान्हालाल दलपात राम : बया-बयंत (४ ऋनु०), बालचंद सेठ,
                      पूताना हिंदी साहित्य सभा, भालरापाटन,
नाभादास : भक्तमाल (१६ प्रा॰), चत्यलाल सील, कलकत्ता,
                                                            703
                (१६ प्रा॰), (सटीक), सखाराम भिन्नेत, बम्बई,
                   (१६ प्रा॰,, चश्म-ए-नूर प्रेस, अमृतसर,
                   (१९ प्रा॰), वेङ्कटेश्वर प्रोस, बम्बई,
                                                            33°
                   (१६ पा॰), भाग १-६, सीजाराम शरण भगवान
    33
                                              प्रसाद श्रयोध्या, '०४
                   (१६ प्रा॰), (सटीक) गंगाविष्णु, श्रीकृष्णदास,
                                                    कल्याण, 'हर्ह
        ः रामाष्टयाम (१ प्रा॰), वेक्कटेश्वर प्रेस, वम्बई,
                                                            35 X
  द : तदीय सर्वस्व (१० श्रनु०), खङ्ग विलास प्रेस, नॉॅंकीपुर,
        ः नारद-संहिता (१४ अनु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                            308
        ः भक्तिसूत्र (१७ श्रनु०), (श्रनु० हरिश्चन्द्र), ब्रबचन्द प्रेस,
                                                     वनारस, रद्रश
       ः (१७ त्रानु०), सनातन धर्म प्रेस, मुरादाबाद,
        : (१७ श्रनु०), गीता प्रते, गोरखपुर,
नारायण्चन्द्र लाहिड़ी : स्वाधीनता युद्ध में जनता का विष्ठव (८), गुप्ता
                                        बुकडिपो, हजारीबाग, '४०
नारायण शर्मा : हितोपदेश (३ ऋनु०), निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, '९५.
         : हितोपदेश (३ अनु०), लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई, '०४
             "(३ श्रनु०), कन्हैयालाल कृष्णदान, दरभङ्गा, रे२१ रिप्रिन्ट
नारायण और विहारीसिंह: अष्टयाम (१), खड्जविलास प्रेस, बौकीपुर, रेंद्र
नारायणदास, परिडत : निदान विद्या (१३), लेखक, इलाहाबाद, '१०
नाराय्य दुलीचन्द न्यास : फलों की खेती श्रौर न्यवसाय (१२), लेखक,
                        ्र एप्रिकलचर रिसर्च इन्स्टोट्यूट, पूना, '३६
```

```
नारायया पाय्डेय, बी॰ ए॰ : नेपाल (८), नागरी प्रचारियो सभा,वनारस,
                                                           380
नारायगुप्रसाद अरोड़ा : डी॰ वेलेराका जीवन-चरित्र, (७), लेखक
                                                     कानपुर, '३०
         ः दूकानदारी (१२), गाँघी हिन्दी पुस्तक भगडार, बम्बई, !२२
          : मधुमक्की (१२), भीष्म एखड बदर्व, पटकापुर, कानपुर, १३६ '
नारायग्रप्रसाद शर्मा : पदार्थ विद्या (१४ बा॰), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                             'o5
नारायग्रपाद 'वेतान' : प्राशपुंज (६), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकचा,
                                                             35,
            33
    ,,
                    : पिङ्गलसार (६), वेतान प्रिन्टिङ्ग वर्स्स, दिल्ली,
                                                             '२२
नारायणराव प्रो॰: जुजुत्सु (१३), मुद्रक, चन्द्र प्रिन्टिंग प्रेस, दिल्ली,
                 : स्त्प निर्माण-कला (१३), गुरुकुल, काँगड़ी,
                 : आत्मदर्शन (१७), आर्य पुस्तकालय, लाहौर,
नारायण स्वामी
         ः मृत्यु श्रौर परलोक (१७)
                                                             35,
    "
         ः ब्रह्मविज्ञान (१७), गिरीश पुस्तक-भग्रहार,
                                                     त्रागरा, <sup>1</sup>३२
        ः जीवन-चरित श्रीरामतीर्थं महाराज (७), लेखक, लखनऊ,'३४
नाल्ह नरपति : बीसलदेव रासो (१ प्रा०), नागरी प्रचारिगी सभा,
                                                     बनारस, '२६
नाहर्रसिंह सोलङ्की, सं॰ : रत्नावली (१८), संपादक, कासगञ्ज, एटा, '१६
नित्यनारायण बैनर्जी : श्राज का रूप (६ श्रनु॰), विशालभारत
                                          बुक़िडिपो, कलकत्ता, '३४
नित्यानन्द देव : माई माई (२), तेखक, द्वमराँव,
नित्यानन्द पारखेय, बी॰ ए०, एल-एल॰ बी॰ : 'स्रीडिंग्स' (१२) लच्मी-
                नारायग्र प्रोस, मुरादानाद, '०३
निद्धलाल मिश्रः विवाहिता विलाप (४), वेङ्कटेश्वर प्रोस, बम्बई, '८३
```

```
नियाज मुहम्मद खाँ: लोकसेवा (१७), दीच्चित प्रोस, इलाहाबाद, '३३
निरक्षन मुकरबी: भारतवर्षीय राज-संग्रह, भाग १ (बनारस राज्य) (८),
ई० जे० लाजरस ऐएड कंपनो, बनारस, '७४
```

किर्पलदास : निर्मल कृति भाग १ (१), दुल्लमराम मानिकराम, केलापीत, दूद

तिश्चलदास : विचार सागर, (१७ प्रा॰), बापू सदाशिव, बम्बई, '६८ " : " (१७ प्रा॰), शरीफ़-साले मुहम्मद, बम्बई, '७५

'' : '' (१७ प्रा०), मुस्तक़ाय प्रोस, लाहीर, '७८

" (१७ प्रा॰), (सटीक), वेक्कटेश्वर प्रोस, बस्बई, '२६'

" वृत्ति-प्रभाकर (१७ प्रा०), हरिलिंगु कादमी प्रेस, वस्त्रहें, '६⊏

" : " (१७ प्रा०) हरिप्रसाद भागीरथ, बम्बई, '⊏३ द्वि० निहालकरण सेठी : प्रारम्भिक भौतिक विज्ञान (१४), हिन्दू विश्व-बनारस, विद्यालय', '३०

निहालचन्द वर्मी : मोतीमहल या लच्मीदेवी---भाग १-५ (२), लेखक, कलकता '१४

" ः प्रम का फल (२) " " १३

.नीलकपठ: तालिक नीलकपठी (१४ श्रनु॰), (टी॰ महीघर शर्मा) वेद्घटेश्वर प्रेस. बम्बई, '९९

नृत बिहारी रे १ सं०: भूषण-प्रन्यावली (१८ प्रा०), बङ्गवासी फ्रम, कलकत्ता, १९००

" ः षोडस रामायण (१८ प्रा०), '''०३ " ः तुलसीदास जू को प्रन्यावली (१८ प्रा०), "'०४

न्तर मुहम्मद : इन्द्रावती, माग १, नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस '०५ वृष्टिहाचार्यजी : वृष्टिहवाणीविलास (१), लेखक, बरोदा, 'दद

नेमिनाय : बारहमासा (१ प्रा॰), सिताबचन्द नाहर, कलकत्ता, १७४

नेवाज कवि : शकुन्तला उपाख्यान (१ प्रा॰), ब्रह्मशङ्कर मिश्र, बनारस, 'मर

नोटोविच, एन : भारतीय शिष्य—ईसा (७ श्रनु ०), पुस्तक भरडार, महाविद्यालय, ज्वालापुर, सहारनपुर, '१६४

नोनीलाल पाल, डी॰ एस-सी॰: नित्य न्यवहार में उद्भिष्ण का स्थाने (१४), लेखक, लेक्चरर ढाका वि॰ वि॰, १३८ १

नौरोबी, दादाभाई: भारतवर्ष में चरित्र की दरिद्रता और श्रॅंगेंजों की वर्तमान नीति के विषय में देशियों के विचार (८ श्रनु०), [श्रनु० काशीनाथ खत्री], श्रनुवादक, सिरसा, इलाहाबाद, १८५

नौरोजी, दादाभाई: जब श्रंश्रंज नहीं श्राये थे (प्रश्नु०), सत्ता साहित्य-मरहल, श्रजमेर, '२८

प्ति क्षी भादुरी : बायोकेमिकल मेटीरिया मेडिका (१३), बी० तथा बी० भादुरी, मुरादाबाद, '४०

प्रन० के० चैटर्जी: उद्भिज का श्राहार (१४), विज्ञान परिष्टुः, इलाहाबाद, १३१

## प

पँचकौड़ी दे : घटना घटाटोप (२ अनु०), [अनु०गोपालराम] फ्रेंड ऐंड कंपनी, मथुरा, '१३.
'' : जय पराजय (२ अनु०), [अनु० गोपालराम], मैनेजर, जासूस, गृहमर, ग़ाज़ीपुर, '१३
'' : जीवन रहस्य (२अनु०) [ अनु० गोपालराम], मारत मित्र प्रेस, कलकत्ता, '१३
'' : नीलवसना सुंदरी (२ अनु०), [अनु०गोपालराज़ी,

मैनेबर, बासूस, गहमर, गाज़ीपुर, '१३ '' : मायावी (२ श्रनु०), [श्रनु०गोपालराम], '' '३ यजनेस : पजनेस-पचासा (१ प्रा०), भारत बीवन प्रोस, बनारस, '९२

'' : पजनेस-प्रकाश (१ प्रा॰) . ग भ भ भ भ भ भ भ भ

|                       |           | तबला वादन पद्धति (११) लेखक, वंबई, '१०          |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------|
| पद्याम संतारामया,     | डा॰ :     | काँग्रेस का इतिहास ( ८ अनु॰ ), मुद्रक          |
|                       |           | हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेंस, दिल्ली, '३५         |
| , <sup>33</sup> : भार | त का श्र  | ार्थिक शोषण (६ अनु०), मातृभाषा मंदिर,          |
|                       |           | इलाहाबाद, '४०                                  |
| '' : मह               | ात्मा गां | घो का समानवाद (६ श्रनु॰), मातृभाषा-            |
|                       |           | मंदिर, इलाहाबाद, रै४०                          |
| पतिराम बाबू: करि      | वे भूषण   |                                                |
|                       |           | कानपुर, १६००                                   |
| पत्तनलाल : देश        | पी खेल    | (१३), भाग १-२, खद्गविलास प्रेस,                |
|                       |           | बाँकीपुर, ३०१                                  |
| पदम भागवत : हि        | केमग्री म | <b>झल (१ प्रा॰), हिन्दू प्रेस, दिल्ली,</b> '६७ |
|                       |           | : श्रुङ्जिल (३), हरिदास ऐएड कंपनी,             |
| Addition Burelle      | 1 7601    | कलकता, '२२                                     |
| .,,,                  | :         | पञ्चपात्र (५), साहित्य भवन लि॰                 |
| •                     | •         | इलाहाबाद, रै२३                                 |
| 22                    |           | हिन्दी साहित्य-विमर्श (१६), हिन्दी पुस्तक-     |
|                       | :         | एनेंधी, कलकत्ता, १२४                           |
|                       |           |                                                |
|                       | :         | विश्व-साहित्य (२०), गङ्गा पुस्तकमाला           |
| n                     |           | कार्यालय, लखनऊ, '२४                            |
| ,,                    | •         | तीर्थ रेगु (१७), वैदेहीशरण, लहरिया-            |
| 55 ·                  |           | सराय, दरमंगा, '३०                              |
|                       | :         | मकरन्द-बिन्दु (५), " '३१                       |
| 25                    | :         | प्रबन्ध-पारिजात (५), साहित्य भवन लि॰,          |
| • .                   |           | प्रयाग, '३२                                    |
| "                     | :         | मत्तमला (३), नाथूराम प्रेमी, वंबई, '३४         |
| पद्मकान्त मालवीय      | :         | त्रिवेणी (१), श्रम्युद्यप्रेष, इलाहाबाद,'२६    |
| . 33                  | :         | प्याला (१), लेखक, इलाहाबाद, ं३२                |
|                       |           | 4.41                                           |

```
पद्मकान्त मालवीय : त्रात्मवेदना (१), लेखक, इलाहाबाद,
                                                            7ąą
                : श्रात्म-विस्मृति (१),
                                             23
                                                            'ą₹
                                                            ,
१४
                                             97
                : कुजन (१),
पद्मसिंह शर्मा : पद्म-पराग -- भाग १ (१८), भारत पन्लिशर्स लिः,
                                                   मुराद्पुर, 'रह
            : हिंदी उर्दू श्रौर हिन्दुस्तानी (१०), हिन्दुस्तानी
    37
                              एकेडेमी, यू॰ पी॰ इलाहाबाद, '३२
पद्माकर : पद्माभरण (६ प्रा॰), [रामकृष्ण वर्मा सं॰] भारत जीवन
                                          प्रेंस, बनारस,
       : गङ्गालहरी (१ प्रा०), श्रीधर शिवलाल, वंबई,
   33
                    (१ प्रा॰), दिलकुशा प्रेस, फ़तेहगढ़,
   79
                   (१ पा०), रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद,
            53
                                                             33°
   "
                    (१ पा॰), बैन प्रेस, लखनऊ,
                                                             33'
   53
            3,
                   (१ प्रा॰), शिवदुलारे वाजपेथी, कल्याण,
   3,
            "
                                                            30<sup>t</sup> -
        : जगद्विनीद (१ प्रा०), नवलिक्शोर, लखनऊ,
   23
                  (१ मा॰), लखनक प्रिटिंग प्रेष, लखनक,
                                                             'દ્ય
   33
   ,,
        : राम रसायन, बाल कार्यस्(१प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, १६४
   "
                   त्रयोध्या कार्यड (१ प्रा०),
                                                             'દ્ય
   "
                   श्ररएय काएड (१ प्रा०),
                                                         23
                                                             ,EA
        : प्रबोध-पचासा (१ प्रा०), भारतचीवन प्रेस, बनारस,
   "
                                                             728
                       (१ प्रा॰), रामरत वाजपेयी, लखनऊ,
                                                             'EĘ
    35
        : हिम्मतबहादुर विरदावली (१ प्रा॰), नागरी प्रचारिश्ली
                                                सभा, बनारस, '०८
पनालाल : पत्र-लेखन (१२), पाल बदर्स, अलीगढ़,
                                                              '२₹
          : हिन्दी स्नीडिंग्स (१२), रामनारायण लाल, इलाहाबाद,
पत्रालाल बाकलीवाल : लिख्नबीघ (१०), वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
```

```
पनालाल बाकलीवाल, सं• : वृहद् जिनवागी-संग्रह (१७ ऋनु०),
                          जैन सिद्धान्त-प्रकाश प्रेस, कलकत्ता, '२६
```

परमातमा शरण, डॉ॰: मध्यकालीन भारत (८), नंदिकशोर ब्रदर्स, बनारस, '३५

परमानन्द : दिघलीला (१ प्रा०), इसनी प्रेस, दिल्ली, ः परमानन्द सागर (१ पा०), रामचंद्र त्रिवेदी, जयपुर, परमानन्द : तर्क शास्त्र (१५), नागरी प्रचारियी सभा, श्रारा, परमानन्द, भाई: त्र्राप बोती (७), लाजपतराय पृथ्वीराज साहनी, लाहीर, '२१

: देश-पूजा में श्रात्म-निलदान (८), राजपाल, लाहौर, '२**१** "

ः वीर बैरागी (७), सरस्वती त्राश्रम, लाहौर, 99

: नीवन-रहस्य (१७), श्राकाशवाणी पुस्तकालय, लाहीर, 33 <sup>१</sup>२५

: योरप का इतिहास (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '२७ ::

: हिन्दू जीवन का रहस्य (१७), गङ्गापुस्तक-माला 33 कार्यालय, लखनऊ, '२८

: मेरे ग्रन्त समय के विचार (७), इंडियन प्रेस, इलाहा-73 बाद, '४१

परमानन्द सुहाने, एं : नखशिख, इज़ारा (१६), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, १६३

ं सं ः पावस कवित्त-रताकर (१६)

सं : षड्ऋतु-इजारा (१६)

परमानन्द स्वामी : बुद्ध का जीवन-चरित्र (७), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बंबई,

परमानन्द स्वामी : शङ्कराचार्य का जीवन-चरित्र (७), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बंबई, '१३ **"**00

परमेश्वर मिश्र : रूपवती नाटक (४), लेखक, मागलपुर,

```
परमेश्वरीदयाल: तुलसीकृत रामायण का अध्ययन (१८), वैदहीशरण,
                                      लहरियासराय, दरमंगा '२४
परमेश्वरीप्रसाद गुप्त, बी॰ एस॰-सी॰: वारादाना और उनके खिलाने
               की रीति (१२), सस्ता साहित्य-मंडल, नई दिल्ली, '३७
परमेश्वरीलाल गुप्त: अप्रवाल जाति का विकास (८), काशी पेपर स्टोर्स,
                                     २१ बुलानाला, नबारस, १४२
परशुराम : मेहियाघसान (३ श्रनु०), विशाल भारत कार्यालय,
                                                        कलकत्ता,
परानमल सारस्वत स्रोभाः चपला (२), वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
पशशर:-स्मृति (१७ अनु०) रघुनंदनप्रसाद बुकसेलर, बनारस,
                 (१७ अनु०), लच्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद,
                                                            '&5
      :—संहिता (१७ श्रनु०), बङ्गवासी फ़र्म, कलकत्ता,
                                                            ,
ox
                                                            , હતે<sup>′</sup>
     ः वृहत् पाराशरी (१४ ऋनु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
      : लघु पाराशरी (१४ श्रनु०)
                                                            '२१
पराशर, शाहबी: सन्त-दर्शन (१७) मुद्रक-गंगेश्वरी प्रिटिंग वक्से, दिल्ली,
                                                            380
                                                            300
पराहूदास : दृष्टान्तकोश (३), मिशन प्रेस, इलाहाबाद,
 परिपूर्णानन्द वर्मा : मेरी श्राह (२), बल्देवदास, बनारस,
                                                            <sup>3</sup>३२
             : निठल्लू की रामकहानी (३ वा०) गङ्गा फाइन
                                                            श्रार्ट
     "
                                              प्रेस, लखनऊ, '३३
             ः रानी भवानी (४), रामचन्द्र त्रिपाठी, पटना पव्लि-
     9%
                                                  शर्स, पटना 'इद्रं⁻
            ः संयुक्तप्रान्त की कुछ विभूतियाँ ( 🖛 वा ) मैकमिलन, ऐराड
     33
                          कम्पनी, बहुशज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता,
 पर्लबक: घरती माता (२ ऋनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
 पलटू साहिब : पलटू साहिब की बानी--भाग १ (१७ प्रा०), बेलवेडियर
                                             प्रेस, इलाहाबाद, '०७
```

```
पशुपाल वर्मा : वर्मनी में लोकशिका (६), मध्यभारत हिन्दी साहित्य-
समिति, इन्दौर, ११६
```

,, : योरप का आधुनिक इतिहास (८) ,, ,, '२३ , : वकले और केएट का तत्वज्ञान (२०) ,, ,, '२४ पाटेश्वरीप्रसाद लाला : प्रेम प्रकाशिका २ भाग (१), गयाप्रसाद, गोरखपुर, '११

पाणिनि: पाणिनीय अष्टकम् (१० अनु०), सरस्तती प्रेस, इटावा, '६८ , ; अष्टाध्यायी (१० अनु०), (टीका ब्रजरत महाचार्य), ज्ञानसागर प्रेस, वम्बई, '०१

पातञ्जलि : यांगदर्शन (१७ अनु० , बेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६४ ,, १७ अनु०) रामसरूप, मुरादाबाद, १६८ ,, (१७ अनु०), स्वामी प्रेस, मेरठ, १०७ , (१७ अनु०), आयंदर्पण प्रेस, शाहजहाँपुर, १६५ ,, तथा राजमातंग्रह (१७ अनु०), शर्मा मैशीन प्रिंटिंग प्रेस, मुरादाबाद, ११५ रिपिट

.,, : ,, (१७ अनु०), (टीका० आर्यमुनि), देवदत्त, शाह आलमी दरवाजा, लाहौर, '१५

पातेश्वर प्रसाद : श्रनुराग-प्रकाश (१), लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रस, बम्बई, १९६

पानचन्द त्रानन्दजी पारीख: त्रार्थ देशपनता (६), त्रोरिएन्टल प्रेस, वस्वई, '७१

्रितनाय द्विवेदी : देश को दशा (६), विश्वविद्या, प्रचारक महामंडल, चन्दौसी, '१५

पारतमिश प्रधान: नेपाली व्याकरण (१०), लेखंक, लङ्मीनिवास-कालिस्पांग, '२०

पारस्तर: गृह्यसूत्र ( १७ अनु॰ ), [अनु॰ सुखदेव शर्मा], अनुवादक, हीवेट चृत्रिय स्कूल, बनारस,

```
पार्नेल : एकांतवासी योगी (१ श्रनु०), [श्रनु० श्रीघरपाठक], श्रनु-
                                          वादक, इलाहाबाद रे⊏६
                            पद्मावली ( १ श्रानु॰ ) ['हरमिट्यू
             गोल्डमिस्य:
  22
                           डेज़डविलेज' तथा 'ट्रवेलर' ], ए० के०
                                          मद्दाचार्य, बनारस,
                                                            308
पालराम, सं० : शील-रताकर (१७), जमालुद्दीन, मेरठ,
पीताम्बर पंडित : विचार-चन्द्रोदय (१७), शरीफ़ साते मुहम्मद, वंबई,
                                                            305
            : बालबोध सटीक (१७)
                                                            ³⊏२
पुत्तनलाल सारस्वत : स्वतंत्रा वाला (४), लेखक, कन्नौज,
पुरुषायीं : अन्तर्वेदना (१), विश्ववाहित्य ग्रंथमाला, लाहौर,
                                                            733
पुरुषोत्तमदास गुप्त : तुलसीदास (४), लेखक, त्र्रयोध्या,
पुरुषोत्तमलाल, एमं ए : श्रादर्श श्रीर यथार्थ (६), गीलाधर्म प्रेस
                                                    बनारस, क्रिंड
पुष्पदन्त : महिम्र स्तोत्र (१७ अनु०), लाइट प्रेस, बनारस,
'पूरनचन्द नाहर, एम० ए०, बी० एल्०: बैन लेख-संग्रह-माग १ (८),
              नैन विविध साहित्य शास्त्रमाला कार्यालय, बनारस, '१८
                ,, : भाग २-३ (८) संग्रहकार, कलकत्ता,
             : जैसलमेर (६) विश्वाभिनन्दन प्रेस, कलकत्ता,
                                                           . 125
पूरनचंद मुंशी : अवध-समाचार (८), तमनाए प्रेस, लखनऊ,
 पूरनदास कबीरपंथी : निर्ण्यसागर (१७ प्रा०), शिवदुलारे वानपेयी,
                                                    कल्याण, १२३
 पूर्णेचन्द्र वसु : साहित्य-मीमांसा (६ अनु ०), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, र्स्
 पूर्णिंह वर्मा: मीमसेन शर्मां का कीवन-चरित्र (७), ब्रह्म
                                                     इटावा, '१८
 पूर्शिमा देवी: अन की बुनाई की प्रथम शिद्धा (१२), लेखिका, एटा '०६
 पृथ्वीनाथ शर्मा : पॅखुरियाँ (३), हिन्दी भवन, लाहौर,
      ,, श्रपराघो :
```

```
पृथ्वीनाय सिंह : उद्भिज विद्या—भाग १ (१४), खन्नविलास प्रेस,
                                                  बाँकीपुर, '०६
স্মুদ্দাरান : बेलि क्रिसन रुक्मिनी री (१ श्रनु०) [एल्० पी० टेसीटरी,
                   सं•] रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, '१८
                       (१ अनु०) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०,
 इलाहाबाद, '३१
 'पोल प्रकाशक': तुलसीदास का मुक्तदमा (१८), निराकार पुस्तकालय,
                                                   बनारस, १३८
 प्यारेलाल : विटपविलास (१४), लेखक, श्रलीगढ़,
                                                           ७३'
       ः कस्टम्स ऐराड कॉस्ट्यूम्स (६)
                                                           308
         : दुनिया की सैर (६), विद्यासागर प्रेस, ऋलीगढ़,
                                                           ³०१
         ः कायाकल्प (१३), आर्यमित्र प्रेस, मुरादाबाद,
                                                           308
         ः वाणविद्या (१२),
                                                           '०१
                                "
                                           33
                                                      ै०२ द्वि•
   ,, सं० : चरित्र-संप्रह (८)
                                "
                                           "
         : नापानी बोलचाल (१०), श्यामलाल श्रार्थ ऐराड कंपनी,
                                                  श्रलीगढ़, '०६
 प्यारेलाल, एम० ए० : माता की सौगात (४), त्र्यानन्द ब्रदर्स, ग्वालमयङी,
                                                    लाहौर, '४२
 प्यारेलाल गङ्गराडे: श्राधुनिक भारत (६), हिन्दी पुस्तक एजेंसी,
                                      इरीसन रोड, कलकत्ता, '२२
 प्यारेलाल गुप्त : लवङ्गलता (२), हरिदास ऐएड कम्पनी, कलकत्ता, '१४
              : ग्रीस का इतिहास (८), तस्या भारत ग्रन्थावली,
     "
                                                 इलाहाबाद, '२३
             : रोम् का इतिहास (८),
              : फ्रांस की राज्यकान्ति (८),
                                             17
  प्यारेलाल, डॉ॰: छाती के रोगों की चिकित्सा (१३), लेखक, लखनऊ, '३७
 प्यारेलाल मिश्रः विलायती समाचार पत्रों का इतिहास (२०), हिन्दी
                                            प्रेस, इलाहाबाद, '२६
```

```
प्रकाशचन्द्र गुप्त : रेखा चित्र (५), शारदा शेस, इलाहाबाद,
               : नया हिन्दी साहित्य-एक दृष्टि (१६), सरस्वती प्रेस;
      22
                                                       बनारस, '४%
 'प्रचारक बन्धु' : हिन्दी-तेलगू बालबोधिनी (१०), हिन्दी साहित्य सम्मे-
                                   लन-प्रचार कार्यालय, मद्रास, '२१
 प्रतापनारायण चतुर्वेदी, र्षं ः सेनापति-रत्नावली (१८), भारतवासी प्रेस,
                                           दारागञ्ज, इलाहाबाद '४१
 प्रतापनारायण पुरोहित : नल नरेश (१), गङ्गा फ्राइन श्रार्ट प्रेष, लख-
                                                         नक, '३३
प्रतापनारायणु मिश्र : मन की लहर (१), भारतीय प्रेंच, बनारस,
                  : कलि कौदुक (४)
                                                              '⊏<sub>₹</sub>
       21
                 : मानस विनोद (१७)
                                                              '⊏६
      77
                ः मन की लहर (१)
      "
                 : मन की लहर (१)
                                                              '54
      "
                                              97
                                                      39
                 : कथामाला (३), लङ्गविलास प्रेस, बाँकोपुर,
                                                              3,
      "
                 : पञ्चामृत (१७ प्रा॰)
                                                              73.
      53
                 : चरिताष्ट्रक (८), भाग १
                                                              83
                 : लोकोक्ति-शतक (१)
                                                              33
                 ः भारत दुर्दशा (४) वेङ्कटेश्वर प्रेष, बम्बई,
                                                              102
      31
                 : तृष्पन्ताम् (१)
                                                              '04
                 : सङ्गीत शाकुन्तल (१), खङ्गगविलास प्रेस.
                                                         पुर, '०द्य
                 : निबन्ध-नवनीत—भाग १ (५), श्रम्युदय
      "
                                                  इलाहाबाद, '१६
                 : काव्य-कानन (१८), हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, '३३
      25
प्रतापनारायण श्रीवास्तव : निकुझ (३), ग्रम्बिकाप्रसाद गुप्त, हिन्दी ग्रंथ-
```

मग्रहार, बनारस. '२३

```
प्रतापनारायण श्रीवास्तव : विदा (३), गङ्गा फाइन श्रार्ट प्रेस. लखनऊ,
                                                              ,
52:
            : पाप की ऋोर (२)
    Γ'n
                                               22
            : श्राशीर्वाद (३),
                                               73
            : विजय (२)
            ः विकास (२) भाग १-२
                                                              3€°
     33
प्रतापनारायण सिंह, महाराज : रस-कुसुमाकर (६), लेखक, श्रयोध्या, '९५
प्रतापिंह, भक्तमाल (१२ पा०) नवलिकशोर, लखनऊ,
प्रतापसिंह, कविराज : त्रायुर्वेद खनिज विज्ञान (१३), प्रकाश पुस्तका-
                                                लय, कानपुर, '३१
           सं : आयुर्वेद महामग्रङल का रजत-जयन्तो ग्रन्थ (१३),
                                श्रायुर्वेद महामगडल, बनारस, '३५
प्रतः भीवले, सतारकरः ब्रह्म स्मृति (१७, लेखक, पूना,
           : सत्यसागर (१७), कृष्णराव बापूजी मारखे, पूना,
प्रतापिंह, सवाई: अमृतसागर (१३ अनु०), ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई, १६८
प्रतिपात्त सिंह, कुमार: वीर बाला वा ऋपूर्व नारीरत (२), लेखक,
                                             पहरा, छतरपुर, '०७.
           ः बुन्देलखराड का इतिहास (८), कुँचर पृथ्वीसिह,
                                                            <sup>7</sup> २८
            : श्रार्थदेव कुल का इतिहास (८) लेखक
                                                            ³२८
प्रद्युप्तदास : काव्य-मञ्जरी (६ प्रा०), लद्दमीवेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई,
प्रक्रिनन्द्र त्रोभा 'मुक्त': सन्यासिनी (२), त्रोभा-नन्धु त्राश्रम,
                                                इलाहाबाद, '२६
                        बेलपत्र (३)
   "
                                                         38 S.
                        पतमाइ (२), लेखक, इलाहाबाद,
                        पाप श्रौर पुराय (२), श्रोभ्हा-बन्धु श्राश्रम,
   13
                                                इलाहाबाद, '३०.
```

```
'प्रफुलचन्द्र श्रोभा 'मुक्त': तलाक (२), मुद्रक—देवीदयाल, प्रिन्टिंग
                                                वर्क्स, दिल्ली, '३२
                       : जेलयात्रा (३) मुद्रक-भारत विन्टिंग वस्धे
        33
                                                       दिल्ली, '३ र
                       : जलघारा (३), मध्यभारत हिन्दी-साहित्य
        31
                                              समिति, इन्दौर, '३३
प्रभाकर गृप्त, स्रायुर्वेदाचार्य: प्राच्य इंजेक्शन-चिकित्सा (१३ श्रनु०),
                                        रामचरण मह, भाँकी, '४२
प्रभाकर माचवे, एं॰ : बैनेन्द्र के विचार (१८), नाथूराम प्रेमी, बम्बई,
.प्रभाकर शास्त्री: बाल संस्कृत-प्रभाकर (१०),
                                             लच्मीवेङ्कटेश्वर प्रेस,
                                                     कल्याया,,'ध्र
प्रभाकरेश्वर उपाध्याय, सं० : प्रेमधन-सर्वस्व (१८), हिन्दी साहित्य-सम्मे-
                                              लन, इलाहाबाद, रूंध
प्रभातचन्द्र बोस : मध्यप्रदेश में शिकार (६), इण्डियन प्रेस, जनलपुर,
 प्रभारानी, सं : सोहर (१६), सम्पादिका, गङ्खारा (मध्यप्रान्त)
                                                              380
प्रभावती भटनागर: पराजय (३) नवलिक्शोर प्रेस, लखनऊ,
                                                              338
प्रमुदत्त ब्रह्मचारी: मक्त-चरितावली-भाग १-२ (१६), हिन्दी प्रेष्ठ,
                                                   इलाहाबाद, '२६
                 : चैतन्य-चरितावली (७), भाग १-:, गीता
      23
                                                    गोरखपुर, '३४
प्रमुदंत्त शर्मा : जीवन (२), अम्बिकाप्रशद गुप्त, बनारस,
                                                             1
प्रभुदयाल : कवितावली (१), लाला छुनोमल, आगरा,
                                                              $3
              : प्रेम-विलास (१), मशुरा प्रेस, ग्रागरा,
                                                              358
'प्रभुदयाल गर्ग : राग-दर्शन--माग १ (११) (राग भैरव), लेखक, हाथ-
                                                          रस, '४०
 :प्रसुदयाल मेहरोत्रा : श्राधुनिक रूस (६), श्रार॰ सहगल, चुनार,
```

```
प्रमुनारायण त्रिपाठी : निद्रा-विज्ञान (१३), सरस्वती सदन, दारागञ्ज,
                                                इलाहाचाद,
प्रभुसेवक: विनय सरोज (१), मूपकलाल, जौनपुर,
प्रभागदत्त शुक्त : मध्यप्रदेश का इतिहास (८), नाथूराम प्रेमी बम्बई,
प्रयागनारायण मिश्र: ऋतु-काव्य भाग १, (१), जाफर प्रेस, लखनऊ,
           : राघव गीत (१), लच्मण साहित्य भग्डार, लखनऊ, '११
प्रयागप्रसाद तिवारी : हिन्दी साहित्य की दुर्दशा (४), लेखक, श्रारा, '१४
प्रवासीलाल वर्मा : करमादेवी (२), चौधरी ऐन्ड सन्स, बनारस, '१८
           तथा शान्तिकुमारी वर्माः वृत्त्-विशान (१४), सरस्वती
    33
                                               प्रेस, बनारस, '२६
प्रांसद्ध नारायण सिंह, : बी० ए० : सावित्री उपाख्यान (१), लेखक,
                                                    बनारस, १०३
           ः योगत्रयो (१७), देशसुधार ग्रन्थमाला प्रेस, बनारस, १२०
    "
           : योगशास्त्रान्तगेत धर्म (१७),
                                               33
           ः इठयोग (१७), गङ्गा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ,.
    12
                                                            <sup>3</sup>23
           : राजयोग (१७),
    17
           : जोवन-मरण रहस्य (१७)
 प्रहादीराम
           : हरि-पदावली (१), श्रनन्तराम पुरोहित, कलकत्ता,
 प्राणनाथ विद्यालङ्कार, डॉ॰: सम्यता का इतिहास (८), स्टार
                                                 इलाहाबाद, '१८ः
                ः किसानों पर श्रत्याचार (ε), लेखक, मानमन्दिर,
     33
                                                    बनारस, '२१
                 : शासन-पद्धति (१५), नागरी प्रचारिगी सभा,
     23
```

| • •         |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| -प्राण्नाथ  | विद्यालङ्कार, डॉ॰: राष्ट्रीय श्राय-न्यय शास्त्र (१५), नागरी प्रचारिगी सभा बनारस, '२२ |
|             | ः राजनीति शास्त्र (१५), ,, ,, ,?२२                                                   |
| 33          | : रूस का पञ्चवर्षीय श्रायोजन (६), हिन्दी पुस्तक-एजेन्                                |
| 33          | कलकत्ता, 'र३                                                                         |
| "           | : मुद्राशास्त्र (१५), नागरी प्रचारिखी सभा, बनारस,<br>'२४                             |
|             | ः भारतीय सम्पत्तिशास्त्र (६), शिवनारायण मिश्र,                                       |
| "           | कानपुर, '२४                                                                          |
|             | : इंगलैंड का इतिहास (८), भाग १, गङ्गा पुस्तक-माला                                    |
| 97          | कार्यालय, लखनऊ, '२६                                                                  |
|             | : हरप्पा तथा मोहेनजो दड़ो के प्राचीन लेख (८), लेखक,                                  |
| **          | वनारस, <sup>१</sup> ३६                                                               |
| <b>.</b>    | •                                                                                    |
| ाप्रयवदा    | देवी : स्रानन्दमयी रात्रि का स्वप्न (३), चुन्नीलाल, तिहर्न्स,<br>शाहनहाँपुर, '१४     |
| प्रियरत १   | प्रार्थ : वैदिक मनोविज्ञान (२०), त्रार्थ साहित्य-मराडल, स्रजमेर,                     |
|             | '३७                                                                                  |
| प्रियादास   | शुक्कः मिक्त ज्ञानामृतविष्णी (१७ प्रा०), वेङ्कटेश्वर प्रेस,                          |
| •           | . बम्बई, रै६५                                                                        |
| 'प्रेमचन्द, | बी॰ ए॰: सप्तसरोज (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, गोरखपुर, . ?१७                          |
| ,,          | : नवनिधि (३), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, १८८                                             |
| 53          | : महात्मा शेख सादी (२०), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी                                       |
|             | गोरखपुर, '१८                                                                         |
| "           | ः सेवासदन (२), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता,'१८                                    |
| -93         | ः प्रेम-पूर्शिमा (३), ,, ,, ,१८८                                                     |
| .,,,        | ः सुखदास (२ श्रानु०), नाथुराम प्रेमी, बंबई, '२०                                      |

```
प्रमचन्द, बी॰ ए॰ : बड़े घर की वेटी (३), लाल फ्रीता (३), नमक का
                  दारोगा (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, '२१
                                                                 <sup>1</sup>२१
             : स्वराज्य के फ़ायदे (६)
                                                                 ³२२
            ः प्रेमाश्रम (२)
     93
                                                                 <sup>3</sup>2₹
            ः संप्राम (४)
     33
                                                                 '₹३
             : प्रेम-पचोसी (३)
     33
             : प्रेन-प्रस्त (३),गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, 'लखनऊ'२४
     55
            ः बैंक का दिवाला (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, १२४
     57
             : कर्नला (४) गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ '२४
     9,
                                                                 '२४
             : रङ्गभूमि (२), भाग १-२
                                                39
                                                         33
    . :9
        सं : मन-मोदक (१६ बा॰), चाँद कार्यालय,
                                                          इलाहाबाद,
                                                   संशोधित सं० '२६
             : प्रेम-प्रमोद (३)
                                                                 <sup>१</sup>२६
                                                                 ³२६
             : प्रेम-प्रतिमा (३), जगन्नाथ प्रसाद, बनारस,
             : प्रेम-द्वादशी (३),गंगापुस्तक माला कार्यालय, लखनऊ,
                                                                 '२६
     33
             : कायाकल्प (२), भागेव बुकडियो, बनारस,
                                                                 <sup>3</sup>28
     33
                                                                 '२७
              : शान्ति (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता,
     31
             : निर्मेता (२), फ़ाइन आर्ट प्रिटिंग काटेज, इलाहाबाद
                                                                 'रद
     33
                                                                 '२८
         सं॰ : गल्प-समुचय (१९), सरस्वतो प्रेस, बनारस,
             ः प्रेम-तीर्थं (३)
     77
                                                                 35
              : प्रेम-चतुर्थी (३) हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता,
     ,,
                                                                 35°
              ः श्रज्ञि-समाधि (३), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
                                                                 35°
              : प्रेम-प्रतिज्ञा (२), सरस्वती प्रेस, बनारस,
     27
                                                                 35
                                                                 '२६
              : पाँच फूल (३)
      ,,
                                                                  '२६
         सं० : गल्प-रत्न
                           (35
                                            >>
                                                                  '३०
              : सप्त सुमन (३), नंदिकशोर ब्रदर्स, बनारस,
```

```
प्रेमचन्द, बी॰ ए॰ : समरयात्रा (३), सीताराम सेकसरिया, कलकत्ता,
            : प्रेम-पञ्चमी (३) गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, १०
    23
            : ग़बन (२) सरस्वती प्रेस, बनारस,
    "
           ः प्रेम-प्रतिमा (३), गंगा फ़ाइन श्रार्ट प्रेस, लखनऊ,'३ईँ
    "
            : प्रेरणा (३), सरस्वती प्रेस, बनारस,
                                                               132
    22
                                                               ?३२
            ः कर्मभूमि (२)
                                            33
    33
    53
            : समरयात्रा-(तथा स्त्रन्य कहानियाँ)
            : प्रम की वेदी (४)
    33
            : सेवासदन संज्ञिप्त (२ बा०)
                                             27
    97
                                                               ,
$&
    27
           ः पंच प्रसून (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता,
            : नवजोवन (३),
                                                               ¹३५<u>,</u>
     ,,
                                            33
    "
            : गोदान (२), सरस्वती प्रोस, बनारस,
            : मानसरोवर (३),
     37
            : कुत्ते को कहानी (३ बा०),
                                            33
                                                       ,,
     "
                                                (१६), ब्रजिक्शोर,
     "
            : हिन्दी की स्नादर्श कहानियाँ
                                                    इलाहाबाद '३७
     ,,
            ः कफ़न स्त्रीर शेष रचनाएँ (३), सरस्वती प्रेस, वनारस, १३७
     97
             : नारीजीवन की कहानियाँ (३),
            ः दुर्गादास (२),
     55
                                                               '३८
                                                    "
             : बङ्गल की कहानियाँ (३ बा०)
                                                               '३⊏
     33
     27
             : कुछ विचार (५),
                                                               35,
     33
             : प्रेमचन्द की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ (३), विश्वसाहित्य ग्रंथ-
                                           माला, लाहीर, '३६ हि.
             ः राम-चर्चा (१७ बा०), सरस्वती प्रेस, बनारस,
     ,,
             : प्रेम-पीयूष (३)
     "
                                                               <sup>3</sup>88
प्रेमदास 'प्रताप' मिश्र: लोकोक्ति-शतक
                                       (१) जे०
                                                     एम॰ प्रसाद,
                                                    भिजापुर, '८८
```

प्रेमनारायण अग्रवाल: प्रवासो मारत की वर्तमान समस्याएँ (६), मान-सरोवर साहित्य-निकेतन, राजपाली, सुरादाबाद, ३५५

ं ; भवानी दयाल सन्यासी (७), इंडियन कोलोनियल एसो-सियेशन, इटावा १३६

प्रेमनारायण टर्पडन : द्विवेदी-मोमांगी (१८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,'३६ . ,, : प्रेमचन्द और ग्राम-समस्या (१८), रामप्रसाद ऐंड संस, ऋागरा, '४१

प्रेमवृत्तम बोशी: ताप (१४), विज्ञान परिषद्, इलाहाबाद, '१५ प्रेमवृत्तम जोशी, बी॰ ए॰ एल॰ टी॰: पाठशाला तथा कच्चा-प्रबन्ध और शिच्चा-सिद्धांत (१६), इंद्र प्रिंटिंग वर्क्स, अलमोड़ा '३०

> तया, श्रोनिवाश जोशी, बी॰ ए॰, एल॰ टी॰: प्राथमिक मनोविज्ञान (१४), इंड प्रिंटिंग वर्क्स, श्रतमोड़ा १३३

भेमतहाय सिंह: नवयुग (४), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, १३४ अमे सिंह पृथ्वीराजीत: कामकेतु राना का जस (१), देवीप्रसाद मुंसिफ, जोधपुर, १६००

स्रोटो : महात्मा सुकरात (७ श्रनु०), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ '१६ पी॰ ए॰ बी॰ जी॰ साठे : निकासनाद (१४), लेखक, गुरुकुल कांगड़ी, '१४

## F

फ्रतेहिंस वर्मा, राजा: राग-प्रकाशिका (११), लेखक, पुनॉॅंगॉ, शाहजहाँपुर १९६

..., : ऋतुचन्द्र (१) ,, '२०

,, : फलित ज्योतिष सिद्धान्त गुटिका (१४), ,, ,, '०६ फ्रांसेट, मिसेज़ : श्रर्यशास्त्र (१५ अनु०), गिरिषर शर्मा, स्नालरापाटन, <sup>१</sup>१६ फ़ाह्मान: चीनी यात्री फ़ाह्मान का यात्रा-विवरण (६ अनु०), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, '२० फूलदेव सहाय वर्मा : प्रारम्भिक रसायन (१४), नन्दिकशोर ऐराड ब्रदर्स, बनारस, '३५ ः साधारण रसायन (१४), हिंदू विश्व-विद्यालय, वनारसे, 77 ः मिट्टी के बर्च न (१२), कला प्रेस, इलाहाबाद, फ्रीलन, एस॰ बी॰, पी-एच॰ डी॰: न्यू इंगलिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी (१०), लेखक, दिल्ली, 'दइ--: ए डिक्शनरी ऑव हिन्दुस्तानी प्रावर्ब्स (१०), मिस एम० 75 डी॰ फ़ैलन, दिल्ली, १८४---मांस, श्रनातोले : श्रहंकार (थायस श्रन्०), (२ श्रन्०), राघाकृष्ण नेवटिया, कलकत्ता, '१३ ब बङ्किमचन्द्र चहोपाध्याय: दुर्गेशनंदिनी भाग १-२, (२ श्रनु०), गदाधरसिंह,

बङ्किमचन्द्र चहोपाध्याय: दुर्गेशनंदिनी भाग १-२, (२ अनु०), गदाधरिंह,
आज्ञामगढ़, 'द२
,, : ग, (२ अनु०), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, '०१
,, : धर्मतत्त्व (१७ अनु०), (अनु० महाबीरप्रसाद), भारत
पित्र प्रेस, कलकत्ता 'द३ !
,, : राधारानी (२ अनु०), (अनु० हरिश्चंद्र), अनुवादक,
बनारस, 'द३
,, : युगलाङ्गुलीय (२ अनु०), (अनु० प्रतापनारायस मिभ),
खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर 'हि॰
: राजसिंह (२ अनु०), (अनु० प्रताप नारायस मिश्र)
खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर 'ह॰
,, (२ अनु०), (अनु० किशोरीलाल गोस्वामी)

खङ्गविलास प्रेस, बौकीपुर ११०

| बङ्किमचंद्र चट्टे | नेपाध्याय: (२ भ्रनु०) (त्रनु० प्रतापनारायण मिश्र),<br>खङ्गविलास प्रेस, वॉॅंकीपुर, '९७ द्वि०            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "                 | ः कृष्णकान्त का दानपत्र (२ श्रनु०), (श्रनु० श्रयोध्यासिंह<br>उपाध्याय), खङ्गविलास प्रेस, वौकीपुर रें€= |
| >3                | ः चौवे का चिट्ठा (कृष्णकान्त का दानपत्र श्रन्०) (२ श्रनु०),<br>नाथुराम प्रेमो, वम्बई, '१४              |
| <b>9</b> 3        | : देवी (२ श्रानु०),(श्रानु० वालेश्वरप्रसाद मिश्र), वेङ्कटेश्वर<br>प्रेस, अम्बई, 'हह                    |
| <b>?</b> ;        | : कपालकुराडला (२ श्रनु०), (श्रनु० प्रतापनारायरा मिश्र),<br>खड्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, '०१ प्रथम         |
| ` >>              | : चन्द्रशेखर (२ अनु०), (अनु० अजनन्दन सहाय),<br>खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, ०७                           |
| >>                | : इन्दिरा ( २ श्रंनु०), (श्रनु० किशोरीलाल गोस्वामी)<br>खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर १०८                   |
| >>                | : लोक-रहस्य (३ श्रमु॰) साहित्य संवर्द्धिनी समिति,.<br>११, मास्क्रम रक्कायर, कलकत्ता, ११३-              |
| 9)                | ः बह्धिम-निबंधावली (५ अनु०), नाथुराम प्रेमी, बंबई '१६                                                  |
| "                 | ः बङ्किम-मन्थावली (१८ अनु०), मुकुन्ददान गुप्त, बनारस,                                                  |
| -,                | '?૫.                                                                                                   |
| "                 | ः चीताराम (२), हिन्दी पुस्तक-एजेंची, कलकत्ता, '२६                                                      |
| >>                | : मृ <b>र्</b> णालिनी (२)                                                                              |
| 53                | ः रजनी (२)                                                                                             |
| <b>3</b> 7        | ः देवी चौधरानी (२), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता,                                                    |
|                   | : श्रानन्द मठ (२) पुस्तक-सवन, बनारस,                                                                   |
| ॥<br>बच्छा चौवे.  | 'रसीते': सुरस-तरिङ्गिणी (१), लेखक, बनारस, 'द्रभ                                                        |
| "                 | : कघो-उपदेश (१) ,, ,, 'हरू                                                                             |
|                   |                                                                                                        |

```
बचऊ चौवे 'रसीले': सावन-बहार (१) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '०६
बचनेश मिश्र तथा देवदत्त शर्माः हास्य (४), चिन्तामिष
                                                फर्खाबाद, '६३
            : नवरत्न (१), देवदत्त शर्मा, कालाकांकर, (श्रवध)
    "
            : शवरी (१),रामकुमार, कालाकांकर (श्रवध)
बच्चूराम, सं : श्रनुराग-शिरोमणि (१), संपादक नार्मल स्कूल, इलाहा-
                                                       बाद, 'दर
                                                  साहित्य-सेवक
बजरङ्गवली-विशारद: माइकेल मधुसूदनदत्त (२०),
                                          कार्यालय, बनारस, १२५
            सं॰ : वुलसी-रचनावली (१८), सीताराम प्रेस, बनारस,
    33
बदुकनाथ शर्मा तथा बल्देव उपाध्याय: रिक गोविन्द् स्त्रौर उनकी
                               कविता (१८), लेखक, बलिया, 'अ
बदरीदत्त पांडेेेेेेेेेेेेंेें कुमाऊँ का इतिहास (८),लेखक, प्रेम-कुटीर, ऋल्मोड़ा,
बदरीनाथ भट्ट: कुरवन-दहन (४), रामभूषण प्रेंस, स्नागरा,
                                                            ११२
            : चुङ्गी की उम्मीदवारी (४)
                                                            348
                                                 99
     57
            ः चंद्रगुप्त (४), लेखक, श्रागरा
                                                            784
     77
             : वेणीसंहार की आलोचना (२०), रामभूषण
                                                            प्रेस,
     77
                                                            '१५
                                                    श्रागरा,
            : गोस्वामी तुलसीदास
                                                           '२२
                                  (8)
    55
                                                           ,र्
            ः बेनचरित (४), रामप्रसाद ऍड सन्स, आगरा,
            : हिन्दी (१६), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय लखनऊ,
                                                           '२४
    77
            : दुर्गावती (४)
                                                           <sup>7</sup>28
     57
                                       33
                                                      " .
            ः लबदघोंघों (४)
                                                           १२६
                                                      73
                                       77
            : विवाइ-विज्ञापन (४)
                                                           720
     33
                                      37 .
```

```
बदरीनाथ मह: टटोलूराम टलास्त्री (३), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                             <sup>3</sup>२८:
                                                             35.
             : मिस अमेरिकन (४)
 . ,, भाग अनारभण (४) ,, ,, '२६ बदरीनाथ शुक्क, एम० ए०, बी० टी०: कुन्द जेहन (३), चन्द्रमोहन,
                                                             '₹€.
                                                    लखनऊ,
                                                             3≂'
 बदरीनारायगा चौषरी: भारत-सौभाग्य (४), लेखक, मिर्ज़ीपुर,
             : मङ्गलाशा हार्दिक घन्यवाद (१)
                                                             76 2
     "
             : कजली-कादम्बिनी (१)
                                                             7E 19.
     "
             ः भारत-बवाई (१) श्रानंद-कादंबिनी प्रेस, मिर्जापुर,
     33
                                                             'o ₹
                                                             308
                                               33
                                                       37
            : श्रानन्द श्ररुणोदय (१)
 बद्रीदास : रहस्य-प्रकाश (४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                             308
ोद्वीप्रसाद: प्रबन्ध-श्रकींद्य (६), कालीचरण, श्रतरीती, श्रलीगढ़,
                                                             , E.W.
 बनयन, जॉन: यात्रा-स्वर्णोदय (२ श्रनु०), लाजरस ऐएड कंपनी,
                                                     बनारस, '६७
 बनारसीदास : बनारसी-बिलास श्रौर वनारसी जीवन-चरित्र (१७ प्रा०),
                               जैन ग्रंथ-रताकर कार्यालय, बंबई, '०६
 बनारसीदास चतुर्वेदी : कविरत्न सत्यनारायण जी (१८), हिन्दी साहित्य-
                                         सम्मेलन, इलाहाबाद, '२८
          : अराजकवादी मैलटेस्टा (७), साधना-मंदिर, बम्बई,
                                                             3€
          : अराजकवादी लुई माइकेल (७)
                                                             3€
                                                      35
          : जापान के गांधी-कागावा (७)
                                                             3$
                                              53
                                                      "
          : श्रराजकवादी ऐमा गोल्डमैन (७),
                                                     33
 बनारसीप्रसाद, सं : सुन्दरी-तिलक (१६), संपादक, बनारस,
                                                             '=8
 बंशीघर लाला : प्रेम-लतिका (१), लेखक, बाँदा,
                                                             'ন্ম
```

```
बर्नियर, फ्रैंकिस : बर्नियर की भारतयात्रा भाग १-३ (६ श्रनु०),
                   (भ्रनु॰ गंगाप्रसाद गुप्त), कल्पतर्घ प्रेस, बनारस,
                                                           308
                  ,, (६ अनु०) गंगाप्रसाद अरोरा, वनारस, १७ द्वि०
बलदेवदास : प्रभात-शतक (१), बाबूलाल, श्रागरा,
चलदेवप्रसाद उपाध्याय, एम॰ ए॰ : संस्कृत कविचर्ची (२०), मास्टर
                                       खेलाड़ीलाल, बनारस, '३२
बलदेवप्रसाद खरे : प्रण्वीर (४), निहालचंद्र वर्मा, कलकत्ता, '२६
बलदेवप्रसाद, परिडत: श्रङ्कार-सुधाकर (१), सुबहे सादिक प्रेस,
                                                योमेसनगंज, १७७
                          (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनक, रूप
     33
             : सुघा-तरिङ्गगी (१), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
     ,,
                                                            יבע.
             ঃ श्टंगार-सरोज (१), लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ, '১५
बलदेवप्रसाद बाबू, सं॰ : नीति-रस्नावली (१६), धार्मिक प्रेस, इलाहा-
                                                       बाद, 'ध्य
 बलदेवप्रसाद बाहीक: नामदेव-चरितावली (७), रामकृष्ण पाग्डेय,
                                                  बिलासपुर, '३८
 बलदेवप्रसाद मिश्र: कीमिया (१४),:लेखक, मुरादाबाद,
           ः लक्षा बानू प्रहत्तन (४), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई, '१६००
             ः नन्द विदा (४), इंडिया लिटरेचर सोसाइटी, मुरादाबाद
            ः श्रनारकली (२), तंत्र प्रभाकर प्रेस, सुरादाबादं, '१६००
              : महाविद्या (१७)
                                     33
                                                  "
      22
             ः नवीन तपस्विनी (४), कृष्णलाल श्रीघर, बम्बई,
      33
              : पानीपत (२), के॰ एन॰ शर्मा, कलकत्ता,
                                                             <sup>3</sup>०२
      33
```

```
बलदेवप्रसाद मिश्र: पृथ्वीरान चौहान (२)
                                                            <sup>7</sup>०२
                                             23
           : प्रभास-मिलन (४), श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                            '∘३
                                                            ³o ₹
           : नाट्य प्रवंध (६)
                                              33
                                       ,;
       सं : नेपाल का इतिहास (८)
                                                            , o8
                                             33
            : महा मनमोहनी (१)
                                                            704
                                       22
                                             77
    33
                                                            ,00
                                             53
            : संसार वा महास्वप्त (२)
                                       33
    55
           : मीराबाई (४)
                                       33
                                             53
                                                            185
        सं : व्याख्यान-रत्नमाला (१९),
                                             "
                                                      '२२ रिविंट
बलदेवप्रसाद मिश्र: जीवन-सङ्गीत
                               (१), सरस्वती पिन्लिशिङ्ग हाउस,
                                                 इलाहाबाद, '३६
बलदेवप्रवाद मिश्र, डी० लिट्०: जीव-विज्ञान (१७), लेखक, राजनाँद-
                                           गाँव, बस्तर स्टेट, '२८
            : तुसली-दर्शन (१८), हिंदी साहित्य-सम्मेलन, इलाहानाद,
     33
                                                             35
            : मानस-मन्थन (१८), नवलिकशोर प्रेस, লखनऊ,
बलदेवप्रसाद सक्सेना : इलेक्ट्रो होम्योपैया (१३), लेखक, लखनऊ,
बलदेव शर्मा : बलदेव चित्र-रताकर भाग १-२ (११), ग्रन्थकार, मऊ,
                                                      भाँसी, '६६
बलभद्र : नखशिख (१ प्रा॰), (सं॰ गोविन्द गिल्लाभाई तथा नकछेदी
                           तिवारी), मारत-जीवन, प्रेस, बनारस, १९४
                                                             "३३
्रितमद्र दीच्ति : चकत्तम (१) तेखक, लखनऊ,
 बलभद्रसिंह: सौन्दर्य-कुसुम व महाराष्ट्र का उदय (२), अमृतलाल
                                          चक्रवर्ती, कलकत्ता, '१०
          ः सौन्दर्य प्रभा वा अद्युत अंगूठी (२), नवलिकशोर गुप्त,
     33
                                                    कलकत्ता, '११
```

: जयश्री वा वीर वालिका (२), जयरामदास, बनारस,

```
बलवन्त दीवान, कुँवर : तकली (१२), मुद्रक-श्रादर्श प्रिन्टिंग प्रेस,
                                                    अजमेर '४१
बलवन्तराव गोखले तथा डोरीलाल मुंशी: हिन्दी की तीसरी पुस्तक्
                      (१६ बा॰), एंजुकेशन विभाग, नागपुर, '७८
बलवन्तराव मैया साहब शिन्दे : उषा (४), लच्मीनारायण ज्योतिषी,
                                                इलाहाबाद, '०४
वलवन्त सिंह: भक्ति शिरोमिण (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '६६
बलवान सिंह, राजा: चित्र-चित्रका (६), इलाही प्रेस, श्रागरा,
बलवीर : राधिका-शतक (१), श्यामकाशी प्रेष, मथुरा,
बल्लाल : भोज-प्रबन्ध-सार (३ अनु०), गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, १६७
        : भोज-प्रबन्ध (३ अनु॰), जन्मीवेङ्कटेश्वर प्रेंस, कल्याया, '६५
        ः भोज-प्रबन्ध (३ अनु०), रामदयाल अग्रवाल, इलाहाबाद, ११५
बसनबी चतुर्भुंब सं : गुहस्तुति-संग्रह (१६), त्र्याकाभाई शिवाबी,
                                                     बम्बई, १७२
बसन्त जायसी : समुद्र-लहरी (१७), भारत-जीवन प्रेस, बनारस,
           ः कृष्ण-चरित्र (१),
बहादुरचन्द्र : लोकोक्तियाँ स्रोर मुहावरे (१०) हिन्दी-भवन, हॉस्पिटल
                                               रोड, लाहौर, '३२
बहादुरदास : निर्द्धन्द रामायस (१८) शिवदास जी, डुमराँव,
बौकेबिहारी तथा कन्हेयालाल सं : ईरान के सूफ्ती कवि (२०), लीडर
                                            प्रेस, इलाहाबाद, १४०
 बाग भट्ट : कादम्बरी (२ अनु०), [बँगला रूपान्तर से अनू०] गदाध्र
                                       सिंह, आजमगढ, 'द्र द्वि॰
            : ,, (२ अनु०), (अनु० ऋषीश्वरनाथ मप्ट), गांघी
     37
                                हिन्दी पुस्तक भएडार, बम्बई, '२२
            ः पार्वती-परिख्य (४ अनु०), (अनु०रामदहिन कान्यतीर्थ)
     71
                                    भारतिमत्र प्रेस, कलकत्ता, '१०
```

```
लेखक-सूची

श्रिः

बाग् मट्ट: हर्ष-चिरत (२ अनु०), (अनु० प्यारेलाल दीचित),

रामिकशोर गुप्त, घनौरा, मुरादाबाद, '१४

बाबर : बाबरनामा (७ अनु०), देवीश्रसाद मुंसिफ, जोघपुर, '१२:

बानूराम वित्यरिया: हिन्दी काव्य में नवरस (१६), हिन्दी साहित्य-

सम्मेलन, हलाहाबाद, '२७ र ।

बानूलाल: परियों का दरबार (३ बा०) गङ्गा पुस्तकमाला कर्यालय

लखनऊ, '३४

, : लोमड़ी रानी (३ बा०) ,, '३५

बालकराम विनायक: भक्ति शरतशर्वरीश (१६), तुलसी-आश्रम, वघौली,

हरदोई, '११

बालकृष्ण, एम० ए०: अर्थ-शास्त्र (१५), मारत लिटरेचर कम्पनी,

लाहौर, '१४
```

: भारतवर्ष का संचित्र इतिहास (८), भाग १,

: ,, (४), महादेव भट्ट यहियापुर इलाहाबाद, '१२ रिप्रिंट: साहित्य-सुमन (५), प्रयाग प्रेस कंपनी लि॰, '८६

: सौ त्रजान एक सुजान (२), लेखक, इलाहाबाद '०८ रिप्रिंट : नूतन ब्रह्मचारी (२), महादेव मट्ट, यहियापुर, इलाहाबाद,.

: भट्ट-निबन्घावली (५), [सं० देवीदत्त शुक्र, तथा घनञ्जय

(५), लच्मीकान्त भट्ट, कलकत्ता,

(५), गंगा फाइन ग्रार्ट प्रेंस, लखनक, '२८

मह ] हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, इलाहाबाद, १४२

२२ द्वि०

११ द्वि०

... बालकृष्ण ठट्टे: श्रनुताप (३), दुर्गाप्रसाद लहरी, वनारस,

बालकृष्य भटः शिचादान (४), लेखक, इलाहाबाद,

53

"

27

"

"

बालकृष्ण तथा बलदेव शर्माः हास्य-सुधाकर (३), लेखक, पटना,

ः दमयन्ती-स्वयंवर (४), छेदीलाल, इलाहाबाद,

```
बालकृष्ण राव : कौमुदी (१), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                        . ,38
           : ग्राभास (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
                                                          १३५
बालकृष्ण शर्मा, 'नवीन' : कुंकुम (१), गरोशशंकर विद्यार्थी, कान-
                                                       पुर, '३६
बालगङ्काघर तिलक : भगवद्गीता-रहस्य (२० श्रनु०),
                                                      पूना, '१६
             : वेदकाल-निर्णय (८ श्रनु०), रामचन्द्र शर्मी, एम०
      33
                                             ए॰, जलन्धर, '२६
बालचन्द मोदी: देश के इतिहास में मारवाड़ी जाति का स्थान (८),
                रचुनायप्रसाद सिवानियाँ, ७३ए, चासा धोबी पाड़ा
                                      स्ट्रीट, कलकत्ता,
बालदत्त पागडेय : वनदेवी (२), देवनारायण द्विवेदी, कलकत्ता,
                                                           151
                                                           ³२४
बालमुकुन्दः बनारस (६), लेखक, बनारस,
बालमुकुन्द गुप्त: शिवशम्मु के चिट्टे (५), मकसूदनदास, कलकत्ता,
               ः स्फुट कविता (१)
              ः हिन्दी भाषा (१०), कृष्णान्द् शर्मा, कलकत्ता,
      33
               : (चट्टे श्रीर खत (५)
                                        13
               : गुप्त-निबन्धावली (५), नवलिकशोर गुप्त, कलकत्ता,
      22
                                                           385
 बालमुकुन्द पाएडेय : गङ्गोत्तरी (४), लखनक प्रिटिंग प्रेस, लखनक,
 चालमुकुन्द वर्माः कामिनी (२), लेखक, कचौड़ीगली, बनारस,
                                                          8800
                ः राजेन्द्र-मोहिनी (२), लच्मी-वेङ्कटश्व रप्रेस, कल्याया,
       93
                                                           '∘₹
               ः प्रेम-रत्नावली (१), कल्पतम प्रेस, बनारस,
                ঃ बाबू कार्त्तिक प्रसाद खत्री का जीवन-चरित्र (१८),
       33
                                            लेखक, बनारस,
```

```
बालावकृश चारणः उपदेश-पञ्चाशिका (१७), रानस्थान प्रेस, ग्रनमेर,
                                                     '६० प्रथम
बिदुर्ग : चौर पञ्चाशिका (१ ऋनु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
नालें श्वरप्रसाद, सं ः लोक-परलोक हितकारी
                                              (१७), सम्पादक,
                                              इलाहाबाद, '१६
बालेश्वरप्रसाद सिंह: क्या श्रीर कैसे खाएँ ? (१३), लेखक, इलाहाबाद
विहारीलाल चौवे : भाषाबोध (१९ वा०), भाग १-४ ग्रन्थकार, पटना
                                             कालेज, पटना, 'द्रह
बिहारीसिंह: बिहारी नखशिख-भूषण (१), खद्गविलास प्रेस, बॉॅंकीपुर,
          ः मालती-मज्जरी (१), श्रज्ञयकुमार चैर्टी, सारन,
           : दूती-दर्पण (६)
                                                           ³⊏₹
'बीर' किव : सुदामा-चरित्र (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
वीसेन्ट, ऐनी : कृष्ण-तत्त्व (१७ अनु०), (अनु० रामस्वरूप शर्मा),
                            सनातन धर्म प्रंस, मुरादाबाद,
                  : महाभारत की कथा (२० श्रनु०), थियासोफीकल
        "
                                         सोसाइटी, बनारस, '०७
                   : गुप्तनाद (१७ अनु०), वेङ्कटेश्वर प्रे स, वम्बई, '१५
 बुंद्धदेव विद्यालंकार : विखरे हुए फूल (१), गुरुकुल, कांगड़ी,
                   ः शतपथ में एक पथ (२०), ,,
 इंडिजागर शर्मा : स्त्री-सौन्दर्य स्त्रौर स्वास्थ्य (१३), गंगा पुस्तक-
                                    माला कार्यालय, लखनऊ, '४१
 बुनेविया : हिन्दुस्तान में छुहारे की पैदावार (१२ अन्०), गंगाप्रसाद,
                           हेडमास्टर. पटवारी स्कूल, इटावा, 'द्रह
 बुला साहव: —शब्दसागर (१७ प्रा॰), वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद,
                                                            7 g o
```

```
बेकन : वेकन विचार-स्तावली (५ अनु०), (अनु० महावीरप्रसाद
                              द्विवेदी), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '२०
बेचन शर्मा पाएडेय, 'उम्र': महात्मा ईसा (४), मनमोहन पुस्तकालयु
                                         नीची बाग, बनारस, '२र्र
            : चन्द हसीनों के खत्त (२), नवनादिकलाल श्रीवास्तव,
    37
                                                   कलकत्ता, '२७
                                                            '२७
                                                33
           ः दिल्ली का दलाल (२),
                                                        "
    23
    "
            ः चॉकलेट (३)
                                                93
                                                            ³२७
            : चिंगारियाँ (३), महादेवप्रसाद सेठ, कलकत्ता,
     77
                                                            '२⊏
                                                        "
            : दोजख की आग (३)
     23
            : बलात्कार (३)
                                                             '२८
            : बुधुम्रा की बेटी (२)
                                                        ,,
     77
     31
            : गल्पाञ्जलि (३), श्यामबाबू ग्रयवाल, मैनपुरी,
                                                            ·7२5
            ः चार वेचारे (४), महादेवप्रसाद सेठ, कलकत्ता
     "
                                                            ,o Ç
     27
            : शरानी (२), विनोदशंकर व्यास, बनारस,
             : वंटा (२), हिन्दी पुस्तक-एजेंसी, कलकत्ता,
     "
                                                             7 3 O
     35
             : डिक्टेटर (४), इरिशंकर शर्मा, बी॰ कॉम॰, कलकत्ता,
                                                             १३७
     25
            ः सरकार तुम्हारी ऋषाँचों में (२), श्रीनिवास रामप्रसाद
                                           लोहिया, कलकत्ता,
     "
             : चुम्बन (२ , हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकता,
     "
             : क्रान्तिकारी कहानियाँ (३), सीताराम प्रेंस, बनारस, '३६
      ,,
             : गङ्गा का वेटा (४), स्वरूप ब्रदर्भ, खलूरी बाजार, इन्दौरें,
                                                             380
      ,,
             : श्रावारा (४), सत्साहित्यिक सेवक समाज, भारती भवन,
                                            उज्जैन (मालवा), र्रंश
      ,,
             : रेशमी (३), गङ्गा फाइन श्रार्ट प्रेस, लखनऊ,
```

```
बेट्स, जे॰ डी॰: हिन्दी डिक्शनरी (१०), लाजरस
                                                     वनारस, '७५
. वेनी : नवरस तरंग (६ प्रा०), [सं० कृष्णविहारी मिश्र] एस० एस०
                                              मेहता, बनारस, '२५
 वेनीप्रसाद, डी॰ एस-सी॰ : गुरु गोविन्दसिंह बी (७), नागरी प्रचारिगी
                                                सभा बनारस, '१४
                                                         32 380
      ,,
             ः महर्षि सुकरात (७)
      "
             : रगाजीतसिंह (७)
         सं॰ : संज्ञिस सूरसागर (१८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '२२
      "
      "
             ः हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता (८), हिन्दुस्तानी एकेडेमी,
                                        यू० पी०, इलाहाबाद, '३१
     33.5
             ः नागरिक शास्त्र (१५), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
 बेनीप्रसाद तिवारो : अनुराग-मजरी (१), ग्रन्थकार, श्रानन्द मयडली
                                                    मिर्जापुर, '६६
 वेनीप्रसाद मेहरा : मायावती (२), दुर्गाप्रसाद खत्री, बनारस,
 वेनीप्रसाद वाजपेयी: सम्पादिका (३), रामेश्वर प्रेस, इलाहाबाद,
 वेनीमाघव शर्मा : ऋतक—'हरिश्रौध' की जीवनी (१८), प्रसुदत्त शर्मा,
                                                     इटावा, '३६
 बेलीराम, डॉ॰: ह्यू मन ऐनॉटोमी (१३), देवीप्रकाश प्रेस, लाहौर, '८७
 बैजनाथ: वीर बामा (४), लेखक, काशो, जिला मधुरा,
· बैजनाथ, बी॰ ए॰: धर्म-विचार (१७), वैश्यहितकारी
                                                       कार्यालय.
                                                      मेरठ, '०३
               ः घर्म-सार (१७)
        33
                                        22
               : भारत-विनय (१७),
                                                            ,
•Å
        75
                                        ,,,
                                                        3)
               : षड्ऋतु-वर्णन (१),
नैजनाय कुर्मी
                                     नवलिक्शोर प्रेस, लखनऊ,
                                                            '⊏७
               ः नखशिख-वर्णेन (१)
     77
                                             33
```

| नरद                                                     | (64) 3(4) (116)                | •           |                   |               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| बैजनाथ केडिया : श्रस्फुट किलयाँ (३),                    |                                | हिन्दी      |                   |               |
|                                                         | -                              |             | कलकत्ता           |               |
| "                                                       | : काने की करतूत (२ वा०)        | "           | "                 | '₹•           |
| "                                                       | : पुजारी जी की पूजा (३ वा०)    | "           | 22                | 2             |
| 22                                                      | : व्यङ्गच-चित्रावली, भाग १ (११ | ) ,,        | 22                | 3 3           |
| ,,                                                      | : दूर्वादल (३)                 | 31          | 77                | *3 <b>3</b>   |
| ,                                                       | : देखो स्त्रौर हँसो (३ बा०)    | "           | >>                | '३३           |
| 39                                                      | ः परिहत पुत्तूमल (३ वा०)       | 29          | 25                | <b>'</b> ३३   |
| . ,,                                                    | श्रोर का शिकारी (३ वा०)        | "           | "                 | ्"३३          |
| ,,                                                      | : तीन तिकड़मी (३ बा०)          | "           | 97                | , \$ \$       |
| "                                                       | : चौपट चपेट (३ बा०)            | "           | 25                | १३ं≹          |
| 17                                                      | : नटखट नाथू (३ बा०)            | "           | 92 °              | *\$\$         |
| "                                                       | : सवा तीसमार खाँ (३ बा॰)       | 53          | <b>&gt;&gt;</b>   | ' <b>३</b> ३  |
| 37                                                      | : चतुर चन्द्रा (३ बा०)         | 53          | 93                | 135K?         |
| "                                                       | : स्रकड़वेग खाँ (३ बा०)        | "           | 22                | 38            |
| 39                                                      | ः काला साहव (३ वा०)            | 72          | <b>57</b>         | ³३ <b>६</b>   |
| <b>;</b> ,                                              | : मीठी मीठी कहानियाँ (३ बा०)   | <b>93</b> , | 35                | ³३ <u>७</u>   |
| "                                                       | : महिला-मर्डल (३)              | "           | **                | '३⊏           |
| 73                                                      | : समाज के हृदय की वार्ते (E)   |             | <b>)</b> )        | *3 <u>5</u> 5 |
| <b>;</b> ,                                              | : 'चोली चोखी कहानियाँ (३ बा॰   | )           | . ,,              | .3₹           |
| **                                                      | ः प्रामीण श्रादर्श (३ बा०)     | 99          | "                 | 38,           |
| <b>99</b> .                                             | ः बालहठ (३ बा०) लेखक, बना      | रस,         |                   | 35,           |
| 57                                                      | ः कालिया नाग (३ बा०)           | >9          | 77.               | 38.           |
| 33.                                                     | : सफाचट (३ बा०)                | "           | <b>&gt;&gt;</b> . | 280           |
| बैजनाय प्रसाद यादव : फलों तथा साग-भाजियों की खेती, (१८) |                                |             |                   |               |
| कृषिसुघार कार्यालय, गौरा, बरेली '४० र                   |                                |             |                   |               |
| "                                                       | ঃ उद्यानशास्त्र (१८)           | ,,          | "                 | 380           |
| "                                                       | : कृषिसुघार का मार्ग (१८)      | "           | ,,                | *80 \$        |

वैजनाय महोदय : विजयी नारडोली (८), सस्ता साहित्य मंडल, श्रबमेर, '२६

बैताल [गिरिधर श्रौर--]: कुरहिलया (१ प्रा०), गौरा वेवा, फी स्कूल स्ट्रीट, कलकत्ता, रेट्ट

बोधा : इरकनामा (१ प्रा॰), भारत-जीवन प्रेसं, बनारस, '६४ ,,:बिरह-वारीश—माधवानल-कामकन्दला-चरित्र, (१प्रा॰),गनेश-प्रसाद, लखनऊ, '६४

बोधिदास : मिक्त-विवेक (१७), मदादेव शर्मा, पटना, '७६ ब्रन्टन, पाल : ग्रुप्त भारत की खोज 'ए सर्च इन दू सीक्रेट इंडिया', '(१७ अनु) भारती मंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, '३६ ब्रह्मदत्त कवि : दीप-प्रकाश (१), भारत-जीवन प्रेस, बनारस, '६०

ब्रह्मदत्त शर्मा, एम० ए०, : हिन्दी साहित्य में निवन्ध (१६), गयाप्रसाद ऍड सन्स, श्रागरा, १४१

,, ः वापू-विचार (१५), लेखक, छत्तरपुर स्टेट, वुंदेलखंड, '४२ अक्षदेव शर्मा: ऋन्दन, (१), लेखक, बनारस, '३५ ब्रह्मस्वरूप शर्मा, 'दिनकर': हिन्दी-मुहावरे (१०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, '३८

ब्रह्मानन्द स्वामी: प्रजोधशतकम् (१), महाशंकर दयाराम श्रोस्ता, वस्वई, '८८

,, ः वद्गानन्द भजनमाला (१७) गोधूराम गुमानमल शर्मा, कराची, '०६:

व्लैकी, नॉन स्टुश्चर्ट: नीत्युपदेश (१७ श्रनु०), 'सेल्फर्कल्चर'. (श्रनु० काशीनाय (खत्री श्रायोंदय प्रेस, शाहजहाँपुर, '८७ व्लैकेट : वल्लमकुल चरित्र-दर्पेण (१७) रश्क-ए- काशी प्रेस, दिल्ली, '८९

,, : " (१७) घार्मिक प्रेस, इलाहाबाद '९५ , : देशोद्धार कांग्रेस कान्य (१) तेलक, चौक, कानपुर, '६२ बा॰ रा॰ मोडक: प्रजातंत्र (श्रनु॰) ग्रंथमाला कार्यालय, बाँकीपुर, '४०

बी० ही० बसु: कम्पनी के कारनामे (श्रनु०) टी० पी० भटनागर, इलाहाबाद, '३६ बी० एम० शर्मा डी० लिट्०: भारत श्रीर संघ शासन (६), श्रपर इंडिया पिन्लिशिंग हाउस, लखनऊ '३६६ बी० एस० ठाकुर: हिन्दी पत्रों के सम्पादक (१६) स्वतंत्र प्रकाशन मंडल, लखनऊ, '४० व्वॉयड मेरी, तथा मारगैरेट ट्रैसी: वेदना विहीन प्रसव (१३ श्रनु०) चेत्रपाल शर्मी. मथुरा '२७

## भ

भक्तराम, सं ः राग रत्नाकर (११), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई, भक्तानन्द स्वामी : वल्लभकुल छल-कपट दर्पण (१७), लेखक, इलाहाबाद, भगवतरसिक: भगवतरसिक की वानी। (१ प्रा॰) 'केदारनाथ, लखनऊ, भगवतशर्या : तुलसी-चिकित्सा (१३) साहित्यसेवा सदन, बनारस, '३६ भगवतशरण: दुग्ध तकादि चिकित्सा (१३) " " -भगवतशर्य उपाध्याय, एम॰ ए॰ :सवेरा (३) सरस्वती-मंदिर, बनारस, 340 : गर्जन (३) 188 33 : संघर्ष (३) : नूरनहाँ (गुरुभक्तिष्टं कृत की समालोचना) (१८), रामलोचनशरण, लहरिया सराय, '४१ भगवत सरन : त्रात्मज्ञान मञ्जरी (१७) नूरुल त्रानवर प्रेस, त्रारा, 'जर्द भगवती ग्रंग वर्मा : पतन (२) गङ्गा पुस्तक-माला कार्यालय लखनऊ, 77 : मधुक्य (१), चन्द्रशेखर शास्त्री, इलाहाबाद,

ः चित्रलेखा (२) साहित्यभवन मिलि॰, इलाहाबाद,

```
भगवतीरचण वर्मा : इन्स्टालमेन्ट (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
                                                             '₹&
                                                            '३६
           : तीन वर्ष (२), लिटरेरी सिन्डिकेट, इलाहाबाद,
    37
           : प्रेम-सङ्गीत (१), विशाल भारत बुकडिपो, कलकत्ता,
                                                            ³३७
    "
           : एक दिन (५), गङ्गा फ़ाइन आर्ट ग्रेंस, लखनऊ,
                                                            ³80
    33
           : मानव (१) विशाल-भारत बुकडियो, कलकत्ता,
                                                            ,
80
                                                            <sup>7</sup>₹५
भगवतीप्रसाद पन्थारी: काल्पी (४), लेखक, टेहरी, गढ्वाल,
भगवतीप्रसाद वाजपेयी : मीठी चुटकी (२), लेखक, इलाहाबाद,
                                                             720
            : श्रनाय पत्नी (२), फाइन आर्ट प्रिंटिंग काटेज, इलाहा-
    33
                                                              # :
            : मधुपर्क (३), गङ्गा फाइन श्रार्ट प्रेस, लखनऊ
                                                               É
    "
            : मुसकान (२), शिशु प्रेस, इलाहाबाद,
                                                            ۶<u>.</u>
           : त्यागमयी (२), तेखक, इलाहाबाद,
                                                            '३२
            : त्राकाश-पाताल की बार्ते (१४ बा०), करणाशङ्कर शुक्क,
    33
                                                इलाहाबाद, १३३
           ः प्रेमनिर्वाह (२), वर्मन साहित्य-निकेतन, बाँकीपुर, '३४ रै
    53
            ः तथा प्रफुल्लचन्द श्रोमतः सालिमा (२), मगवतीप्रसाद
    "
                                       वाजपेयी, इलाहाबाद, '३४
            : पतिता की साधना (२), साहित्य सरोजमाला कार्यालय,
    31
                                                 इलाहाबाद, '३६
            : पिपासा (२), साहित्य-सेवक कार्यालय, बनारस,
    33
            : हिलोर (३), गङ्गा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ,
                                                            .3₹°
    33
                                                            '३६
            : पुष्करिगाी (३), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
    >>
            : खाली बोतल (३), नेशनल लिटरेचर कम्पनी लिमिटेड,
    33
                                                  कलकत्ता,
                                                            ,
80-
           ः दो बहर्ने (२), लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
```

भगवतीप्रधाद वाजपेयी : ग्रोस के बूँद (१) सुखनीवन ग्रंथमाला, दारागल, इलाहाबाद, '४१ १ सं : हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियाँ (१६), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, '४२ 31 : निमन्त्रण (२), कलामंदिर, इलाहावाद, '४२ : कला की दृष्टि (३), मोतीलाल बनारसीदास, सैदिमिद्वा ,, बाज़ार, लाहौर, '४२ 99 भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव: विज्ञान के चमत्कार (१४), ज्ञानमंडल लिमिटेड, बनारस, '४० भगवतीप्रसाद सिंह, सं०: पावस-मञ्जरी (१६), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, भगवतीप्रसाद सिंह: बनारस के न्यवसायी (६), ज्ञानमंडल कार्यालय, बनारस, दे भगवतीलाल श्रीवास्तव, 'पुष्प' : ग्रानन्त-ग्रातिथि (१), लेखकं, बनारस, मगबद्तः वैदिक वाङ्मय का इतिहास (२०) रिसर्च डिपार्टमेंट,

डी॰ ए॰ वी॰ कालेब, लाहौर, '२७ : भारतवर्ष का इतिहास (८), वैदिक रिसर्च इंस्टीस्यूट, माडेलटाउन, लाहौर, '४०

मगवानदा्स, बी॰ ए॰ : उद् वेगम (२), लेखक, मिर्जापुर, मगवानदास, डॉक्टर: समन्वय (५), मारती भंडार, बनारस, ः दर्शन का प्रयोजन (१७), हिन्दुस्तानी एकैडेमी, यू॰ पी॰ इलाहाबाद, '४१

भगवानदास अवस्थी : अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त (१५) ,, ,, '४१ भगवानदास केला : भारतीय शासन (६), शङ्करलाल शर्मा, श्रलीगढ़, <sup>7</sup>१५

## लेखक-सूची

```
भगवानदास केला : भारतीय जाग्रति (८), लेखक, त्रालीगढ़,
                                                           720
            : समाज-संगठन (१५), ,,
                                                            723
    17
            : भारतीय राजस्व (६), भारतीय अंथमालां, वृन्दावन
    22
                                                            '२३
            : हिन्दी भाषा में श्रर्थशास्त्र (१५)
                                                            'र्प्र
    53
                                                            '२७
            : राजनीति-शब्दावली (१०)
                                                 33
    33
            ः नागरिकशास्त्र (१५) मध्यभारत हिंदी साहित्य-सिमिति,
    93
                                                     इन्दौर, '३५
            : श्रपराघ-चिकित्सा (१५), भारतीय ग्रंथमाला, वृन्दावन,
    31
                                                             '₹६
            : भारतीय ऋर्थशास्त्र, दो भाग (६) गङ्गा पुस्तकमाला
              कार्यालय, लखनऊ, भारतीयग्रंथ माला, वृन्दावन
            : गाँव की बात (७) लेखक, मथुरा,
     23
             तथा दयाशङ्कर दुवे : निर्वाचन पद्धति (१५) भारतीय
     "
                                          ग्रंथमाला, बृन्दावन, १३८
             : कौर्टिल्य की शासनपद्धति (८) हिन्दी साहित्य सम्मेलन.
     22
                                                  इलाहाबाद, १४१
 भगवानदास वर्मा : लङ्कायात्रा (६), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस,
            सं०: गुलदस्ता-ए-वेनजीर (२०), संपादक, बनारस, '८५ रै
     35
             : पश्चिमोत्तर तथा अवध का संन्तित वृत्तान्त (६) भारतीय
```

मगवानदास साघु, निरञ्जनी : अमृतघारा (१७ प्रा०) गोविंद गिल्लाभाई, बंबई, '७३

जीवन प्रेस, बनारस '८७

77

भगवानदीन पाठक : पद्य-पारिजात (१), लेखक, इलाहानाद, '१८ भगवानदीन, लाला : भक्ति-भवानी (१), लद्दमी प्रेस, गया, **7**00 : रामचरणाङ्क माला (१), बाबूजाल गुप्त, गया, \*83 "

```
भगवानदीन, लाला: अलङ्कार-मञ्जूषा (६), रामसहायलाल बुकसेलर,
                                                             '१६
                                                       गया,
            : बाल-कथामाला (३ वा०)
                                                     "
    33
                                                             '२०
            : वीर-पञ्चरत (१), वर्मन प्रेस, कलकत्ता,
    ;;
            : सुक्ति-सरोवर (१६), मिश्रबंधु कार्यालयं, जबलपुर,
            : बिहारी ग्रौर देव (१६), लेखक, बनारस,
                                                             <sup>१</sup>२६
    37
            : नवीन बीन (१), हिन्दी पुस्तक-मंडार, लहरियासराय,
    "
                                                             725
                                                             '२७
            : सूर-पञ्चरक (१८), रामनारायण लाल, इलाहाबाद,
    33
                                                             <sup>7</sup>२७
            : व्यङ्यार्थ-मञ्जूषा (६), विश्वनाथप्रसाद, बनारस,
           : तुलसी-पञ्चरत (१८), नंदिकशोर, बनारस,
                                                             726
            : केशव पंचरत्न (१८), रामनारायण्लाल, इलाहाबाद,'२६
            : रहिमन-शतक (१८), साहित्यभूषण कार्यालय, बनारस,
                                                            73 d .
भगवानप्रसाद, 'रूपकला' : श्री पीपांची की कथा, भाग १ (७), तेखक,
                                                    श्रयोध्या, '६६
            : मीराबाई की जीवनी (१८), खङ्गविलास प्रेस, बौकीपुर,
     13
                                                             03°
भगीरथप्रसाद दीन्तितः भूषणा-विमर्श (१८), सरस्वती प्रकाशन मंदिर,
                                                      प्रयाग्, <sup>7</sup>३८
             तथा उदयनारायण तिवारी, सं : वीरकाव्य संप्रह (ε),
     "
                        हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, '३६ ९
भजनदेव स्वामी : ज्ञेत्रज्ञान (१७), ख्ड्वविलास प्रेस, बाँकीपुर,
भद्दनारायणः वेणीसंहार (४ ऋनु०),गंगाघर मालवीय, मिर्जापुर,
           ,, (४ अनु०), वेङ्कदेश्वर प्रेस, बस्बई,
       : ,, (४ अनु०), साहित्य मवन, ११ टेम्पुल रोड, लाहौर,
 सिंह : महिकाब्य (१ अनु०), ईश्वरप्रसाद लाल, गया,
                                                             '१२
```

```
भट्टोजी दीचित: विद्धान्त-कौमुदी (१० ऋनु०), निर्णयसागर प्रेस,
                                                    वम्बई,
মহুলি : शकुनावती (१४ প্রা০), वज़ीर खाँ, স্সাगरा,
      : सगुनावली (१४ पा०), अखनारे प्रेस, दिल्ली,
                                                           '६८
      : मेधमाला (१४प्रा०) विक्टोरिया प्रेंस, लाहीर,
           ,, (१४ प्रा०), दयानन्द प्रेस, लाहौर,
                                                           , ८८
          ,, (१४ प्रा०), वेङ्कटेश्वर प्रस, बंबई,
                                                     'दद रिप्रिंट
  33
           ,, (१४ प्रा॰), [सं॰ इनुमान शर्मा], वेङ्कटेश्वर प्रोस,
  "
                                               बंबई, '१२ रिप्रटिं
भर्तृहरि : भर्तृहरि-शतक (१ श्रनु ०), (श्रनु ० सवाई प्रतापसिंह) एजुकेशनल
                                              प्रेस, आगरा 'हह
     ः भर्तृहरि-शतकम् (१ श्रनु०) हरिप्रसाद भागीरथ, धंवई, '६१
      : नीति-शृंङ्गार-वैराग्य-शतक (१ श्रनु॰), (श्रनु॰ गोपीनाथ
                             पुरोहित), वेङ्कटेश्वर प्रोस, वंबई, '६३
      : त्रिशतकम् (१ अनु०), हरिप्रसाद भागीरथ, वंबई,
भवदेव पंडित : वचन-तरङ्गिणी (२), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '६३
भवभूति : उत्तर रामचरित (४ श्रनु॰), ज्ञानरताकर प्रेस, कलकत्ता,
                                                           ,७४
                  (४ अनु०), नन्दलाल विश्वनाथ दूवे, बम्बई, '८७
   33
                  (४ अनु॰), (अनु॰ लाला सीताराम), कौशल-
   37
           32
                                         किशोर, मुरादाबाद, 'ह्द
                  (४ ऋनु०), (ऋनु० सत्यनारायण), भारतीभवन,
       :
   33
                                        फिरोज़ाबाद, आगरा, '१३
                       (४ अनु०), गिरिजाकिशोर, पेंचवारा,
       : महावीर-चरित
                                                   कानपुर, 'हद
       : मालती-माधव (४ श्रनु०)
                      (४ अनु•), (अनु• सत्यनारायण) रामप्रसाद
   23
                                                   श्रागरा, '१८
```

```
मॅनरलाल नाहटा: सती मृगानती (१ं७), शङ्करदान भैरनदानं नाहटा,
                                                   बीकानेर, '३०
भवानराय श्रीनिवास पन्त : सूर्यनमस्कार (१३), स्वाध्याय मराडल, श्रींघ;
                                                     सतारा, '३६
भवानीदत्त जोशी : वीर भारत (४), लेखक, इलाहाबाद,
                                                            188
भवानीदयाल संन्यासी : दिल्ला श्राफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास (८),
                                  द्वारकाप्रसाद सेवक, इन्दौर, '१६
            : वैदिक वर्म ऋौर ऋार्य-सम्यता (२०), रघुवीरशरणा, मेरठ,
    77
                                                             ११७
            : इमारी कारावास-कहानी (६), द्वारकाप्रसाद सेवक, इन्दौर,
    52
            : प्रवासी भारतवासी (६),
                                                            , 5⊆
     99
                                             93
                                                     33
            : नेटाली हिन्दू (६),
            : दिल्एा अफ्रीका के मेरे अनुभव (६), चाँद कार्यालय,
     33
                                                 इलाहाबाद, १२७
            : प्रवासी की कहानी (७), वाल-साहित्य प्रकाशन समिति,
     33
                                                   कलकत्ता, १३६
            ः वैदिक प्रार्थना (२०), प्रवासी-भवन, श्रादर्शनगर, श्रज-
     "
                                                        मेर, '४१
            ः पोर्चुगीन पूर्व श्रफ्रीका में हिन्दुस्थानी (६) प्रवासी भवन,
     "
                                         आदर्शनगर, अजमेर, १४२
भवानी सिंह: सर्विया का इतिहास (८), राजपूताना हिन्दी साहित्य-सभा,
                                                भालरापाटन, '१७
 भागवतप्रसाद राव: मदन-सरोज (१९), लेखक, ज़िला मुजप्रफ्ररपुर,
                                                             7E0
     प्रसाद शर्माः प्रेमामृतसार (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
                                                            'द३
```

```
भागीरथी बाई : मारवाड़ी गीत-संग्रह (२०), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी,
                                              कलकत्ता, '२८-३३
भातलराडे : श्रीमल्लच्य सङ्गीतम् (११), लेखक, पूना,
<sup>r</sup>भाननी मोननी : भानप्रकाश तथा पदावली (१), लेखक, बम्बई, <sup>'</sup> ৩८
            : भानविलास, मिण्-रत्नमाला श्रौर मान-भवानी (१),
                                              लेखक, बम्बई, '७६
मानुदत्त मिश्र: रसतरङ्गिणी (६ श्रनु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस. बम्बई,
भारवि : किरातार्जुनीय (१ ऋनु०), (श्रनु० सीताराम, बी०
                                                           ए॰)
                              श्रनुवादक, मुहीगञ्ज, इलाहाबाद,
                   (१ ऋनु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                    (१ ऋतु०), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद,
भाव मिश्र : भावप्रकाश, पूर्वेखराड, (१३ अनु ०), नवलिकशोर प्रेस,
                                                  लखनऊ, '६५
                  (१३ ऋनु०), (नुऋ०
                                            शालिग्राम वैश्य)
    "
                                      वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '२१
भास : स्वप्नवासवदत्ता (४ अनु०), मायाशङ्कर दूवे, राजनाँदगाँव,
                                                बस्तर स्टेट, '१४
              (४ ऋनु०), साहित्य प्रेस, चिरगाँव,
                                                           35,
 37
              (४ अनु०), इरिडयन प्रेस, इलाहाबाद,
 22
      : मध्यम व्यायोग (४ श्रनु०), गङ्गा पुस्तकमाला कार्यालय,
 31
                                                  लखनऊ, '२५
              (४ अनु०), गौरशङ्कर शर्मा, राँची,
 .-59
      : पाञ्चरात्र (४ अनु०),
 57
      : नाटकावली, भाग १ (४ अनु०), ब्रजरत्नदास, बनारस,
 "
                                                           35
      ः प्रतिमा श्रौर पाञ्चरात्र (४ श्रनु०), उत्तरचन्द कपूरचन्द,
 22
                                                    लाहौर: '३०
```

```
भास्कराचार्य : सिद्धान्त शिरोमणि (१४ श्रानु०), (विष्णु भाष्य सिहत),
                                     श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई, '०६
                   (१४ श्रन्०), (वासनाभाष्य सहित), नवलिकशोर
     "
                                               प्रेस, लखनक, '११
            : करण लाघव (१४ श्रनु०), गङ्गाशंकर नागर पञ्चोली,
     "
                                                     भरतपुर,
                                                             ³७३
            : लीलावती (१४ श्रनु०), म्योर प्रेस, दिल्ली,
     33
                     (१४ अनु०), गङ्गा काग़ज़ी बुकडियो, आगरा,'८६
     33
                    (१४ ग्रनु॰), (ग्रनु॰ रामस्वरूप शर्मा) वेङ्कटेश्वर
     13
                                            प्रेस, बम्बई, १६७ द्वि॰
                    भाग १ (१४ श्रनु०), तुकाराम जावजी, बम्बई,
                                                             ११४
मिखारीदास
            : छुन्दोर्णेव (६ प्रा०), गोपीनाथ पाठक, बनारस,
             ः छुन्दोर्णन पिंगल (६ प्रा॰), लखनऊ प्रिंटिग
    1,
                                                    लखनऊ, '१४
                         (६ प्रा॰) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '७५
     "
            ः वर्ण-निर्णय (१७ प्रा०), जगतनारायन, भरनई, इटावा,
     "
                                                             'શ્પ્
             : रस-सरांश (६ प्रा॰) राजा प्रतापनहादुर सिंह, किला
     23
                                                   प्रताबगढ़, '६३
                   ,, (६ प्रा॰) गुलशन-ए-श्रहमदी प्रेंस, प्रतापगढ़,'६१
     9)
            : श्रङ्कार-निर्णय (६ प्रा॰)
                                                             73'
     "
                           (६ प्रा॰), भारत जीवन प्रेस, बनारस, १९५
     99
                           (६ प्रा०), निहारवंधु प्रेस, नौकीपुर,
     "
             : कान्य-निर्णय (६ प्रा०), गुलशन-ए-श्रहमदी
     77
                                                   प्रताबगढ़, '६२
                          ं(६ प्रा॰),
                                         सं॰ नकछेदी तिवारी
                   "
                                      श्रीवेइटेश्वर प्रेस, बंबई, 'ह
```

```
भिखारीदास : काव्य-निर्णय (६ प्रा॰), भारतजीवन प्रेस, वनारस, १९६
भीखा साहिव :-वानी (१७ प्रा॰), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १०६
सीमसेन विद्यालङ्कार : वीर-काव्य और कवि (१६), साहित्य-भवन,
११ टेम्पुल रोड, लाहौर, १४०
```

,, : हिन्दी नाटक-साहित्यकी समालोचना (१९), श्रोरिएंटल बुकडिपो, श्रनारकली, लाहीर, '४२

भीमसेन शर्मा: पुनर्जन्म (१७), धर्म प्रेस, इटावा, '१४ भुवनचन्द्र बसक्: दिग्विजय वा श्राश्चर्य-चन्द्रिका (१४), लेखक, कलकत्ता, '६९

,, सं॰: बँगला देश का इतिहास (८) ,, ,, '७४ ,, ,, : महन्त-विचार (१७) ,, ,, '७४

भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र एम॰ ए॰: मीरा की प्रेम-साधना (१८), मक्कलप्रसादसिंह, वागी-मंदिर, छुपरा, '३४

, : कारवाँ (४), लीडर प्रेस, इलाहाबाद '३५५ भुवनेश्वर मिश्र: घराऊ घटना (२), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '६४ भुवनेश्वरसिंह 'भुवन': त्राषाढ़ (१), वैशाली प्रेस, मुजफ्फरपुर '३५१ भूदेव विद्यालङ्कार: स्वाधीनता के पुजारी (८), प्रताप प्रेस, कानपुर, '२५ भूपनारायण दीन्ति: नटखट पांडे (३ वा०), गङ्गा पुस्तकमाला कर्यालय लखनऊ, '२५

,, ः गधे की कहानी (३ वा०) ,, ,, '३३ ,, ः खिलवाड़ (३ वा०) ,, ,, '३६ ,, ः दिलावर सियार (३ वा०), गङ्गा ग्रंथागार लखनऊ,

35°

भूपेन्द्रनाथ सान्याल: साम्यवाद की स्त्रोर (६), लेखक, इलाहाबाद, '३६ भूषण: शिवा-बावनी स्त्रौर छत्रसाल-दशक (१ प्रा०), गोवर्धनदास, लच्मणदास, बम्बई '६० रिप्रिट

```
ঃ शिवराज-बावनी (१ प्रा०), त्रबजीवन मुरारजी त्रिपाठी,
भूषगा
                                         · भूजनगर '६३ रिप्रिंट
           : शिवा-बावनी सटीक (१ प्रा०), हिंदी साहित्य सम्मेलन,
    ,,
                                                इलाहाबाद, '२ई
           ঃ शिवराज-भूषण (६ प्रा०), परमानंद सुहाने, लखनऊ, १९४
    11
                   ,, (६ प्रा॰) गोवर्धनदास लच्मणदास, वंबई,
    ,,
                                                            'E 5
                  ,, (६ पा॰ ) नागरी प्रचारिगी सभा, बनारस, १०५
    17
           : सुन्दरी विलास (१), किशनलाल, स्रागरा,
                                                           '5°
मेदीराम
           : दोला-मारू (१), खुरशेद-ए-श्रालम प्रेस, श्रागरा,
           ः नेकीवदी (३५, ऋबुल उलाई प्रेस, श्रागरा,
भैरवनाय मा: मनोविज्ञान श्रौर शिक्षाशास्त्र (१६), इंडियन
                                                 इलाहाबाद, '३२
मैरवप्रसाद मिश्र: हिंदी लघु व्याकरण (१०), लेखक, बंबई, १७१ हिंदू
              ः विक्रम-विलास (३), मुंशी बिहारीलाल, मैनपुरी, '६७
भोलानाथ
              ः मजमुत्रा-ए-नज़ीर, भाग १, (२०), भारत जीवन प्रेस,
    55
                                                    बनारस, '६२
भोपालदास : भारत-भननावली (१), हरदिल त्र्यज्ञीज्ञ'प्रेस, मथुरा, '९७
मकन्जी कवीरपंथी, सं०: कवीर-स्तुति (१६), संपादक, फोर्ट, बम्बई,
     ,, : कत्रीरोपासना पद्धति (१७), वेङ्काटेश्वर प्रेस, नम्बई,
मकरन्द : —सारिगा (१४ अनु०), गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, क्रस्याया,
मगनलाल खुशालचन्द गांधी : चर्खा शास्त्र (१२), लेखक, सत्यामहाश्रम,
                                                साबरमती '२५--
मङ्गल : मक्त नरसिंह मेहता (७), गीताप्रेस, गोरखपुर,
                                                            'ą७
```

```
मञ्जलदेव शास्त्री, डॉक्टर: तुलनात्मक भाषाशास्त्र (१०), साहित्योदय
                                ग्रंथमाला कार्यालय, बनारस, '२६
मङ्गलप्रसाद विश्वकर्मा : रेग्रुका (१), साहित्य प्रेस, चिरगाँव,
           : श्रश्रुदल (३), बलदेवदास, बनारस,
मङ्गलाप्रसाद सिंह, सं ः विहार के नवयुवक हृदय (१६), पुस्तक मंडार,
                                             लहरियासराय, '२६
मञ्जलीलाल लाला : मञ्जल कोष (१०), नवलिकशोर, लखनऊ,
मञ्जु कवि (मनसाराम): रघुनाय रूपक गीतारो (१ अनु०) [सं०,
                      महताब चन्द], संपादक, खारेड, जयपुर, '७७
मिखराम उस्ताद: वितार-चिन्द्रका (११), गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,
                                                    बम्बई, '६३
                                                     '७४ दि०·
मतिराम: रसराज (६ प्रा॰), किशनलाल, आगरा,
               (६ प्रा॰), भारतजीवन प्रेस, बनारस,
                                                          83
                                                         '६६
             (६ प्रा॰), रामरत वाजपेयी, लखनऊ,
                                                         'હહ
       : ललित ललाम (६ प्रा॰), भारतजीवन प्रेसं, वनारस,
मथुराप्रसाद उपाध्याय, बी॰ ए॰: साइसेन्द्र-साहस (२), लेखक, मिर्ज़ापुर,
                                                          ₹3°
मथुराप्रसाद दीच्चित : नादिरशाह, (७), वर्मन प्रेस, कलकत्ता,
                                                          '२४
मथुराप्रसाद शर्मा : नूरबहाँ (२), जयरामदास गुप्त, रामघाट, वनारस,
मथुरालाल शर्मा, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰: कोटा राज्य का इतिहास
                                    (८), कोटाराज्य दरवार, '३६
मुदुनगोपाल सिंह : विनय-पत्रिका (१), छोटेलालसिंह, कलकत्ता,
मदनपाल : — निषयदु (१३ अनु०), लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्याण,
                                                          'E4
```

,, :,, (१३ श्रनु०), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '०६ छठा मदन भट्ट: शतरंज-विलास, (१३), श्रंजुमन प्रेस, बनारस, '८३ मदनमोहन तथा श्रमरनाथ: खेल-कूद (१३), लेखक, मेरठ, '२१

```
मदनमोहन नागर, एम॰ ए॰ : सारनाथ का संचित्त परिचय (६), मैनेबर,
                 गवर्नमेंट श्रॉव इंडिया पिन्लकेशन्स, दिल्ली,
मदनमोहन पाठक : माया विलास, भाग १-६, (२), राजराजेश्ववरी प्रेसू.
                                                    वनारस. 'हर्ह
            : त्रानन्द सुन्दरी, भाग १ (२), विश्वेश्वरप्रसाद वंमी,
                                                    बनारस, '०२
            : चिन्द्रका (२)
मदनमोहन मालवीय : मालवीय जी और पञ्जाब (६ अनु०), अभ्युदय
                                            प्रेस, इलाहाबाद, '१२
मदनलाल तिवारी : मदन-कोष (८), लेखक, इटावा,
                                                           30
मधुर श्रली : युगल विनोद पदावली (१), बैन प्रेस, लखनऊ,
मधुसूदन गोस्वामी: उपासना तत्त्व (१७ ऋनु०) भारत जीवन प्रेस,
                                                    वनारस.
            : श्रात्मविद्या (१७ श्रन्०)
     55
                                          23
                                                  79
            ः स्मार्त-घर्म (१७ श्रनु०), राय नारायणदास, इलाहाबाद,
     39
मधुस्दनदास : रामाश्वमेघ (१ प्रा०), मन्नालाल, मान मन्दिर,
                                                   बनारस, '८३
मनु: -स्मृति (१७ त्रान्०) श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                           , ES
,, : —स्मृति भाषा दोहावली (१७ श्रनु॰), लखनऊ प्रिटिङ्ग प्रेस,
                                                  लखनऊ, '६४
      ः मानव गृह्मसूत्र (१७ अनु०), (अनु० भीमसेन शर्मा), वेदप्रकाश
                                               प्रेस, इटावा, रे०५
मनोरञ्जन, प्रोफ़सर: उत्तराखर्ड के पथ पर (६), पुस्तक-मंडार,
                                              लहरियासराय, '३६
मनोरखन बैनर्जी, एम॰ ए॰: बृहत् मैटिरिया मेडिका (२३); इंडियन
                                           प्रेस, इलाहाबाद, '३५
```

```
मनोहर कृष्णः विज्ञान-रहस्य (१४,
                                  मानसरोवर
                                                साहित्य-निकेतन,
                                                मुरादाबाद, '३५ू
मनोहरचन्द मिश्र: स्पेन का इतिहास (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
मनोहरप्रसाद दूवे : 'पूर्ण'-प्रवाह (१८), शिवदर्शनलाल, कानपुर,
मनोहरलाल, एम॰ एस्-सी॰: भारतीय चीनी मिहियाँ (१२), विज्ञान
                                        परिषद्, इलाहाबाद, '३१
मनोहरलाल जुत्शी, एम० ए० तथा काशीराम, एम० ए० : भारतवर्ष में
           पश्चिमीय शिचा (१६) इिखयन प्रेस, इलाहाबाद,
मनोहरलाल गुजराती: कान्तिमाला (२), लहरी प्रेंस, बनारस,
मनोहरलाल चौबे: खेल-शतरख (१३), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, १११
मनन द्विवेदी, बी॰ ए॰: गोरखपुर विभाग के कांव (१६), तेंखक,
                                        भृगुत्राश्रम, वलिया,
           : विनोद (१ बा०), लेखक, बनारस,
                                                          ³१४
           : प्रेम (१), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद,
    ,,
           : रामलाल (२)
                                                          १९७
    ,,
                               23
           : मुसलमानी राज्य का इतिहास, भाग १-२ (८),
                                                         नागरी
    23
                                                          '२०
                                    प्रचारिखी सभा, बनारस,
           : कल्याची (२) श्रमरचन्द वैद्य, श्रागंरा,
                                                          '२१
मन्नालाल परिडत, सं० : प्रेम-तरङ्ग (१९), संपादक, बनारस,
                                                          900
    ,, सं० : शृङ्गार-सरोन (१६), गोपीनाथ पाठक, बनारस,
                                                          '50
    ,, सं॰ : मानस-शङ्कावली (१८), श्रमर प्रेस, बनारस,
                                                          '58
    ,, सं॰ : हास्यार्णव नाटक (४), रामकृष्ण वर्मा, बनारस, '८५ द्वि॰
       सं॰ : सुन्दरी-सर्वस्व (१६), श्रमर प्रेस, वनारस,
                                                          र्दे
    ,, सं॰ : शृङ्गार-सुघाकर (१६), संपादक, वनारस,
                                                          '⊏७
मन्मथनाथ गुप्त : जय-यात्रा (२) सीताराम प्रेस, बनारस,
                                                          '३७
           : भारत में सशस्त्रकान्तिचेष्टा का रोमाञ्चकारी इतिहास (८),
    11
                              साहित्य-सेवक कार्यालय, बनारस '३७
```

```
मन्मनाथ गुप्त: चन्द्रशेखर श्राज़ाद (७१, लेखक, बनारस,
            : ग्रामर शहीद यतीन्द्रनाथ दास (७), लेखक, जनारस, '३८
           : —बानी (१७ पा॰), वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, '१२
मलुकदास
महादेव गोविन्द रानाडे : मराठों का उत्कर्ष (८ ऋनु०), लद्दमीधर वार्कि
                                           पेयी; इलाहाबाद, '२२
महाजोत सहाय, पी०-एच० डी०: जीववृत्तिविज्ञान (१५) हिन्दुस्तानी
                              एकेडमी, यू॰ पी॰, इलाहाबाद, '३६
महादेव पार्खेय: तुलसी-चरितावली (१८), भोलानाथ पार्खेय, तुलसी-
                                  पुस्तकालय, रानापुर, बाँदा, '४२
महादेवप्रसाद: चन्द्रप्रभा-मनस्ती (४), लेखक, बालमगञ्ज, पटना,' ८४
महादेवप्रसाद : खटकीरा युद्ध (१) बर्मेन्द्र प्रेस, नागौद,
महादेवप्रसाद कानोदिया: नानी की कहानी (३ ना०), हिन्दी पुस्तक-
                                           एजेन्सी, कलकत्ता, र३३
महादेवप्रसाद त्रिपाठी: राघव रहस्य (१), रघुनाथदास, बनारस,
महादेवप्रसाद त्रिपाठी : भक्ति-विलास (१६), इनुमान प्रसाद, बनारस
                                          सेमिनरी, बनारस, १६४
महादेवप्रसाद मिश्र: भाड़ूलाल की करत्त (२), रामलाल नेमानी,
                                                  कलकत्ता, '०८
महादेव भट्ट: लाजपत महिमा (७), लेखक, श्रहियापुर, इंलाहाबाद,
                                                            709
            : श्ररविन्द महिमा (७),
महादेवलाल : रहस्य पदावली (१) लेखक, पलामू,
महादेव शास्त्री दिवेकर: श्रार्य संस्कृति का उत्कर्षानकर्ष (८), अम्बिका
                 प्रसाद वाजपेथी, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता, रें
महादेव हरिमाई देशाई : विनोबा ग्रीर उनके विचार (७ ग्रनु०), सस्ता
                                   साहित्य मण्डल, नई दिल्लो, '४०
                   धर्मयुद्ध
                             (६ अन्०), मुद्रक—नवजीवन प्रेस,
     37
                                                ऋहमदाबाद, '४१
```

```
महादेव हरिभाई देसाई: इङ्गलैंड में महात्मा नी (७ ऋतु०),
                                                           सस्ता
                                                            '३३
                                    साहित्य मगडल, अनमेर,
महादेवी वर्मा : नीहार (१), साहित्य भवन लिमि०, इलाहाबाद,
                                                            '₹०
                                                            '३२
            ः रश्मि (१)
    33
                                                    72
            : नीरना (१), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                            *34
    31
            : सांध्य गीत (१), वाँके बिहारी, इलाहाबाद,
                                                            *3&
    25
                                                            380
            ः यामा (१), किताविस्तान, इलाहाबाद,
    35
            : (आधुनिक किन माला में) (१), हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
    25
                                                 इलाहाबाद,
            : त्रतीत के चलचित्र (१८), लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
    33
            : दीपशिखा (१), किताबिस्तान, इलाहाबाद,
                                                            385
            : शृङ्खला की कड़ियाँ (५), साधना-सदन, प्रयाग,
    33
महावीरप्रसाद: मधुमित्त्का, भाग १,
                                      (१८),
                                                कृष्णानंद
                                                           शर्मा,
                                                   कलकत्ता, 7०३
महाबीरप्रसाद गुप्तः मुनीमी-शिक्तक (१२), लेखक, मुँगरा बादशाहपुर,
                                                    जौनपुर, १३८
महावीरप्रसाद द्विवेदी : विद्या-विनोद (१), भारतजीवन प्रेस, बनारस, '८६
            : देवी-स्तुति, शतक (१), ग्रंथकार, जुही, कानपुर, १९२
     ,
             : नैषष-चरित चर्चा (२०), इरिदास ऐएड कम्पनी, कल-
     "
                                                    कत्ता, '१६००
             : नागरी (१), वेदविद्याप्रचारिखी समा, जयपुर
                                                         १६००
     "
             : हिन्दी कालिदास की समालोचना (१८), मर्चेंट प्रेस,
     "
                                                    कानपुर,
             : कान्य मञ्जूषा (१), जैन वैद्य, जयपुर,
        सं०: हिन्दी वैज्ञानिक कोष --दर्शन (१०), नागरी प्रचारिग्री
                                               समा, बनारस, १०६
                                                   इंडियन प्रेस.
            ः विक्रमाङ्कदेव-चरित
                                 चर्चा
                                          (२०),
     37
                                                  इलाहाबाद ३०७
```

```
,00
महावीरप्रसाद द्विवेदो : हिन्दो भाषा को उत्पत्ति (१०)
                                                       22
                                                               , oE
             : कविता-कलाप (१६)
                                            33
                                                       93
     "
                                                               '१२
             : नाट्यशास्त्र (६)
                                            73
                                                       77
    33
            : कालिदास की निरङ्कशता (२०), इंडियन प्रेस, इलाहानाँ रे
    32
                                                               188
            : वेणीसंहार नाटक का श्राख्यायिका के रूप में भावार्थ
    37
                           (२०), कामशैल प्रेष, जूही, कानपुर, '१३
            : शिचा (१६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाह,
                                                               <sup>7</sup>१६
    72
            : प्राचोन पण्डित श्रौर कवि (२०), कामर्शल प्रेस, जूही,
    37
                                                      कानपुर, ११८
            : वनिता-विलास (= ना०)
    32
            : रसज-रखन (५), इंडियन प्रेंस, इलाहाबाद,
                                                              <sup>1</sup>२०
    33
            : श्रौद्योगिकी (१२), राष्ट्रीय हिंदी मंदिर, जबलपुर,
                                                              '२२
    "
                                                              10
            : कालिदास और उनकी कविता (२०) ,,
    95
            : सुमन (१), साहित्य प्रेस, चिरगाँव,
                                                              723
    33
            : श्रतीत स्मृति (८), रामिकशोर शुक्क, मुरादाबाद,
                                                              १२४
    43
            : मुकवि-संकीर्तन (२०), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय,
    55
                                                     लखनऊ, '२४
            ः श्राख्यायिका सप्तक (३), इंडियन प्रेस, इलाइबाद, '२७
  . 55
            : श्रद्भुत त्रालाप (५), गंगा पुस्तकमाला कायलिय.
    77
                                                     लखनऊ, <sup>1</sup>२४
            ः साहित्य-सन्दर्भ (५), गंगा फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, १२८
    77
            : लेखाञ्जलि (५), हिन्दी पुस्तक एजेन्धी, कलकत्ता,
                                                              35
    55
            : दृश्य-दर्शन (ε), युलम ग्रंथ प्रचारक मंडल,
                                                              36
    77
                                     शंकर घोष लेन, कलकता,
                                                              '२⊏
            : कोविद-कीर्तन (२०), इंडियन प्रेंस, इलाहाबाद,
                                                              'रूद
    79
            : श्राध्यात्मकी (१७),
                                                              ³२≒
    13
                                        33
                                                   13
```

```
महावीरप्रसाद द्विवेदी : विदेशीय विद्वान (२०), इंडियन प्रस, इलाहाबाद,
                                                            '२⊏
                                                            35°
            : प्राचीन चिह्न (८)
                                                            '३०
            : समालोचना-समुचय ११६), ,,
*
                                                            'ā o
            : विज्ञानवार्ची (१४), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
            : पुरातत्त्व-प्रसंग (८), साहित्य प्रेस, चिरगाँव,
                                                            , á o
                                                            ३ ०
            : चरित-चर्चा (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
            ः साहित्य-सीकर (५), लच्मीघर वाजपेयी, इलाहाबाद, १३०
    22
                                                            , $ 6
            : विचार-विमर्श (५), भारती भंडार, वनारस,
    33
            : श्रालोचनाञ्जलि (१६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                            ३२१
    "
                                                            , $ $
            : पुरावृत्त (८)
    33
महावीरप्रसाद मालवीय : विनय-कोष (१८), वेलवेडियर प्रेस, इलाहा-
                                                        वाद '३४
               सं० : तुलसी-ग्रंथावली (१८)
महावीरप्रसाद, मुंशी, सं०: श्रीकृष्ण गीतावली
                                            (१६),
                                                     नवलिशोर
                                          प्रेस, लखनऊ, '८७ तू०
महांवीरप्रसाद राव तथा नारायणसिंह: मनोदूत (६), भारतजीवन प्रेस,
                                                    बनारस, १९५
महावीरसिंह वर्मा : मानस-लहरी (१), नवलिकशोर पांडेय, वेतिया, १०१
महाराजिंद : इतिहास बुंदेलखंड (८), सरस्वती विलास प्रेंस, नरिंहपुर
                                                            3,
महेन्दुलाल गर्ग, डा॰ : दन्त-रत्ता (१३), चेत्रपाल शर्मा, मधुरा,
           ः परिचर्या-प्रणाली (१३), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस,
                                                         ,8800
    ,,
            : चीन-दर्पण (६), लेखक, मथुरा,
            : जापान-दर्पेण (६), इंडियन प्रेस, इलाहात्राद,
    33 .
    37
            : जापान की कहानी (८), एस॰ एतः त्रार्य ऐंड कंपनी,
                                                  ञ्रलीगढ़, '०७
```

```
महेन्दुलाल गर्ग, डा॰: बापानीय स्त्री-शिद्या (६), सुख संचारक कंपनी,
                                                   मथुरा, '०७
            : श्रमरीकन स्त्री शिद्धा (६) . " "
            : डाक्टरी चिकित्सा (१३), चेत्रपाल शर्मा, मधुरा, '३१
 महेन्द्रनाथ : बुद्धदेव चरित्र (४), मारत जीवन प्रेस, बनारस,
 महेन्द्रनाथ महाचार्यः पदार्थदर्शन (१४), कैलाशचंद्र बैनरजी,
                                                   कलकत्ता, '७३
  महेन्द्रनाथ महाचार्यः पारवारिक मैष्ण्य-तत्त्व (१३), लेखक, '८४
                                       क्काइव स्ट्रीट, कलकत्ता, '३२
              : पारिवारिक-चिकित्सा (१३)
                                           79
   महेन्द्र शास्त्री : हिलोर (१), रामचन्द्रसिंह, सारन,
   महेशचन्द्र प्रसाद, एम० ए० : संस्कृत साहित्य का इतिहास (२०),
                                     भाग १-२, तेखक, पटना, '१२
               : हिन्दू सम्यता (६), भाग १-२ ,,
    महेशचरण सिंह : रसायन शास्त्र (१४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद '०६
         ,, वनस्पति शास्त्र (१४), गुरुकुल, कांगड़ी,
                ः विद्युत् शास्त्र (१४)
                                    . 29
     महेशदत्त शुक्कः उमापति दिग्विजय (२०), नवलिकशोर, लखनऊ,
      महेशप्रसाद, मौलवी : श्रारबी काळ्य-दर्शन (२०), नाथूराम प्रेमी, बंबई,
                  : मेरो ईरान-यात्रा (६), लेखक, बनारस,
       महेश्वरबख्श सिंह तथा गर्गोश्वरबख्श सिंह: प्रिया-प्रियतम विलास (१)३
                                         मारत जीवन प्रेस, बनारस, १६१
       -महेश्वरवखश सिंह: महेश्वरचंद्र-चंद्रिका (१), तेखक, तालुकदार रामपुर
                                                   मथुरा, सीतापुर, '६६
                    ः महेर्वर-विनोद (१), रामकृष्ण वर्मा, बनारस,
```

,, : कलावती (४), लेखक, ज़ि॰ हरदोई, '१६ r महेश्वरस्वरूप सिंह: कविवचन सुधा (१६), गंगाप्रसाद वर्मा, लखनऊ,

महेश्वरबख्श सिंह: महेश्वर-प्रकाश (१), लखनऊ प्रिटिंग प्रेस, लखनऊ,

```
माइकेल मधुसूद्नदत्तः कृष्णकुमारी (४ अनु०), (अनु०-रामकृष्ण
                             वर्मा), भारतजीवन प्रेस, बनारस, 'मन
            : कृष्ण कुमारी (४ अनु०) गंगा पुस्तकमाला कार्यालय,
    27
                                                   लखनऊ, '२०
            : वीर नारी (४ <u>श्रनु०) भारतजीवन प्रेंस, वना</u>रस
    23
                                                            ?
२७
            : वीराङ्गना (१ अनु०), साहित्य प्रेस, चिरगाँव,
    11
            : पद्मावतो (४ अनु०), भारतजीवन प्रेस, बनारस,
    53
            : विरहिस्मी ब्रबाङ्गना (१ ऋतु०), साहित्य प्रेस, चिरगाँव,
    97
                                                             '१५
            : मेघनाद-वध (१ अनु०), श्रीमती बालाबी, कानपुर, '१६
    77
                          (१ श्रनु०), साहित्य प्रेस, चिरगाँव,
     27
            : कसौटी (४ ऋतु०), जगन्नायप्रसाद सिंह, ज़ि॰ सारन,
     33
                                                             <sup>3</sup>२७
माखनलाल चतुर्वेदो : कृष्णार्जुन युद्ध (४), प्रताप श्रॉफिस, कानपुर,
            : हिम-किरीटिनी (१), सरस्वती पिन्तिर्शिग हाउस,
     73
                                                 इलाहाबाद, '४१
            : शिशुपाल-वध (१ ऋतु०), नवलिकशोर प्रेप, लखनऊ,
माघ
                           (१ श्रनु०), हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
     33
                    "
                                                  इलाहावाद, '४२
                                                            35°
माणिकराव, प्रोफ़्तेसर: संव व्यायाम (१३), सुन्दरदास, बम्बई,
```

```
मातादीन शुक्क : नानार्थं न्वसंग्रहावली (१०), श्रजीतसिंह, मुद्रक्,
                                  नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '७४
माताप्रसाद गुप्त, डी॰ लिट्॰: तुलसी-संदर्भ (१८), रामचन्द्र टंडन,
                                                इलाहाबाद, '३६
            : तुलसीदास (१८), हिंदी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय,
    27
                                                इलाहा गद, '४२
माधव : सर्वेदर्शन संग्रह (१७ श्रानु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                     (१७ अनु०), (श्रनु०—उदयनारायण्धिंह)
73
                               लद्मीवेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्याण, '२५
      : माघव निदान (१३ श्रनु॰), हरिप्रसाद भगीरथ, त्रम्नई, ''८४
माधव केसीट: श्रद्भुत रहस्य वा विचित्र वाराङ्गना, भाग १-८ (२),
                                        लेखक, जयपुर स्टेट, १०७
माधवदास : नखशिख (१), ऋर्चुनदास, मुबफ्फ़रपुर,
माघवप्रसाद: हास्यार्णव का एकमाया-वैसाखीनन्दन (४), खिचड़ी
                                    समाचार प्रेस, मिज़ीपुर, '६१
           : सुन्दरी-सौदामिनी (१)
माधवप्रसाद त्रिपाठी : माधव-विलास (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
माघवप्रसाद मिश्र: स्वामी विशुद्धानन्द 'का जीवन-चरित्र (७), लहरी
                                             प्रेस, बनारस, '०३
माघव भिश्र :— निवंधमाला, भाग १, (५), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
माधवराव सप्रे, बी॰ ए॰, सं॰: निबंध-संग्रह (१६), देशसेवक प्रेस,
                                             नागपुर, १०५ द्वि०
           : महाभारत-मीमांसा (२०), ग० वि० चिपलुगाकर ऐएड
. ,,
                                             कम्पनी, पूना' २०१
माषव शुक्क : भारत गीताञ्जलि (१), रामचन्द्र शुक्क वैद्य, कूचा श्यामदास,
                                               इलाहाबाद, '१४
```

```
माघव शुक्ष : महाभारत (४),
                                                            '१६
            : बाग्रत मारत (१), बी॰ बी॰ शुक्ला, ६४ काटन स्ट्रीट,
                                                  कलकत्ता. '२२
माधविंह: भक्ति-तरिङ्गिनी (१), कनीराम बालमुकुन्द, बम्बई,
माधवसिंह मेहता: मापविद्या प्रदर्शिनी (१४) लेखक, मण्डलगढ़, '०६
माधवर्षिह, राजा : रागप्रकाश (११), नवलिकशोर, प्रेस, लखनऊ, '८३
मान कवीश्वर : नीतिनिधान (१७ प्रा०), चरखारी स्टेट (बुन्देलखंड),
            : राजविलास (१ प्रा॰), [सं॰ लाला मगवानदीन] नागरी
                                   प्रचारिणी समा, बनारस, रे०६
मानवागर ! : मानवागरी पद्धति (१४ श्रानु०), श्यामलाल श्रीशंकर
                                         किशनलालं, बम्बई, १०४
भानसिंह, श्रयोध्या नरेश: शृङ्खार वृत्तीसी (१ प्रा०), महाराना सर
                                      त्रिलोकीनाय, त्र्रयोध्या, १७७
            : शृङ्जार तिलक (१ पा०), ब्रह्मशंकर मिश्र, बनारस, वै,
मायादत्त नैयानी : संयोगिता (४), नाथूराम प्रेमी, बंबई,
मायाशङ्कर याज्ञिक, सं०: रहीम-रतावली (१८), गयाप्रसाद शुक्क,
                                                   बनारस, 'श्द
मारडेकरायलाल : लद्मीश्वर विनोद (१, भारतजीवन प्रेस, बनारस,
मारडेन : दिन्य जीवन (१७ श्रनु०), सस्ता साहित्य मंडल, श्रजमेर
                                                          35,
मार्को पोलो : यात्रा-विवरण (६ अनु०) लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
माहेरवर भागवत : महानिर्वाण तंत्र' (१७ त्रानु०), वेङ्कटेश्वर
                                                    वंबई, ६७'
मिट्ठूलाल मिश्र : रण्धीर धिंह (२), लेखक, शाहनहाँपुर,
मिल, लॉन स्टुअर्ट : स्वाघीनता (१५ अनु०), नाथूराम प्रेमी, बंबई, '१८ई
```

```
मिल, जॉन स्टुअर्ट : प्रतिनिधि शासन (१५ अनु०), शिवरामदास गुप्त,
                                                    बनारस,
                                                            ,84-
मिल्टन : कुसुम (४ श्रनु॰), इरिदास ऐंड कं॰, कलकत्ता,
                                                            35
       : कामुक (४ अनु०), सत्यमक, इलाहाबाद
मिश्रबंधु : लवकुश-चरित्र (१), राजिकशोर, गोलागंज, लखनऊ, '६६
             : न्यय (१५), नोलकंठ द्वारकादास, लखनक '०१ दि०
             : रूस का इतिहास (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद '०९
       " eo: देव ग्रंथावली (प्रेमचिन्द्रका, राबविलास) (१८), नागरी
                                      प्रचारिगी सभा, बनारस, '१०
              : हिन्दी नवरत (१९), हिन्दी ग्रन्थ प्रसारक मगडली,
       7,
                                                      खँडवा, '११
              : भूषर्या-प्रथावली (१८), नागरी प्रचारिखी सभा, बनारस,
        22
                                                              '१२
               : जापान का इतिहास (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '१र
        33
               : मिश्रवंधु विनोद, भाग १-३ (१६) हिंदी ग्रंथ प्रसारक
        25
                                                मंडली, खँडवा, '१४
                                 भाग ४, (१६) गंगा फाइन आर्ट प्रेस,
         33
                                                      लखनऊ, १३५
                       "
                : नेत्रान्मीलन (४), साहित्य संवधिनी समिति, कलकता, १५
         33
                                                               '१६
                ; पुष्पाञ्जलि (५), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
          "
                : भारत-विनय (१), मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति, इंदौर,
          22
                                                                188
                : पूर्व भारत (४), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ,'१६७
          53
                : वीर मिण (२), नागरी प्रचारिणी समा, बनारस,
           55
                                                                , 12
                 : श्रात्म-शिक्षा (१७),
           55
                                                          "
                                                              साहित्य
                 : भारतवर्ष का इतिहास, भाग १-२ (८), हिन्दी
           ,,
                                             सम्मेलन, हलाहाबाद,
                                                                 <sup>7</sup>२७
                 ः सुमनाञ्जलि (५), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद,
           33
```

इटावा, ११६

```
"
       : पद्य-पुष्पांजलि (१), गंगा पुस्तकमाला, कार्यालय लखनऊ, '२६
 ,,
                                                           ¹₹₹.
       : उत्तर भारत (४),
       सं॰ : देव-सुधा (१८), गंगा फ़ाइन श्रार्ट प्रेस, लखनऊ,
  r)
                                                           ³3<u>;</u>€
       : संद्यित हिन्दी नवरत (१६),
  77
                                         ,,
      ः हिन्दी साहित्य का संस्थित इतिहास (१६), हिन्दी साहित्यः
 . 33
                                       सम्मेलन, इलाहाबाद, '३८.
      : शिवाजी (४), गंगा फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ,
  72
      : हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६), "
                                                           '₹€.
                                                           388
  " सं ः विहारी-सुघा (१८)
                                             33
मिहिरचंद, सं०: अष्टादश स्मृति (२०), अलीगढ़ भाषा संबर्द्धिनी
                                                     सभा, १६१
मीतराम त्रिपाठी : मनोहर प्रकाश (१ प्रा०) (टीका०-हरदान कवि),
                                     राजस्थान प्रेस, अजमेर, '६६
मीराबाई: — भजन (१ प्रा०), सिद्धेश्वर प्रेस, बनारस,
        : -- ,, (१ प्रा॰), भारतीय व्यापारिक कंपनी, कानपुर,
        : — शब्दावली स्त्रोर जीवन चरित्र (१ प्रा०) वेलवेडियर
                                            प्रेस, इलाहाबाद, '१०
        : मीरा-मंदािकनी (१ प्रा॰), विं॰ नरोत्तमदास स्वामी] यूनि-
   37
                                    वर्सिटा बुकडिपो, श्रागरा, '३०
           : -- पदावली (१ प्रा०), [सं० परशुराम चतुर्वेदी],
    23
                               हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १४२
(मीरावाई !) : नरसी को माहेरो (१८ प्रा०), श्याम काशी प्रेस, मथुरा,
                                                           '११
                    " ( १८ प्रा॰ ) ब्रात्मानंद शर्मा, मधुरा, '३२
```

मुकुटघर पार्यंडेय तथा मुरलीघर पार्यंडेय : पूजा-फूल (१), ब्रह्म प्रेस,

```
मुकुटविहारी वर्मा : नीवन विकास (१४), सस्ता साहित्य मंडल, अनमेर,
            : स्त्री-समस्या (६),
                                   33
                                           91
मुकुन्दलाल, डॉ॰, सं॰: मैटिरिया मेडिका (१३), संपादक, श्रागरा,
                                                            "⊏६
मुकुन्दलाल नागर : गुलदस्ता-ए-मुकुन्द (१), ग्रंथकार, उदयपुर, '६४
मुक्-दलाल, बी॰ ए॰ : सिनेमा-विज्ञान (१२), दुर्गाप्रसाद खत्री, बनारस,
-मुकुन्दस्वरूप वर्मा, डॉ॰ : शिशु-पालन (१३), नागरी प्रचारिगी समा,
                                                    बनारस, '१५
            ः मानव शरीर रहस्य (१३), नवलिकशोर प्रेंस, लखनक,
     33
                                                            356
           ः स्वास्थ्य-विज्ञान (१३), हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस,
                                                            73.2
                                                            '३२
            : विष-विज्ञान (१३), श्रसुरारिचंद्र, बनारस,
     91
            : मानव शरीररचना-विशान (१३), हिन्दू विश्वविद्यालय,
     33
                                                     बनारस, '३६
            ः संचिप्त शल्य-विज्ञान (१३), नंदिकशोर ऍंड ब्रदर्स,
     53
                                                    बनारस, '४०
अकुन्दीलाल वर्मा : कर्मवीर गान्धी (७), अम्युदय प्रेस, इलाहाबाद,
                                                            7१₹
: भुकुन्दीलाल श्रीवास्तव तथा राजवल्लभ : हिन्दी-शब्द-संग्रह, (१०),
                            ज्ञान-मंडल पुस्तक भंडार, बनारस, १३०
मुक्-दी लाल श्रीवास्तव : साम्राज्यवाद (ε)
मुकानन्द स्वामी : विवेक चिन्तामणि (१० अनु०), नानीमाई अमीचंद,
                                                ऋहमदाबाद, '६०
मुख्त्यारसिंह, वकील : खाद (१२), महावीरप्रसाद पोद्दार, कलकत्ता,
```

```
³३<u>५</u>
मुख्त्यारसिंह: पौदा श्रौर खाद (१२), लेखक, मेरठ,
            : जल ग्रौर जुताई (१२)
                                                             <sup>7</sup>ąų
                                                             'રૂપ્
            : खेती (१२)
     55
                                                             '३५
            : भूमि (१२)
                                      33
     33
            : हमारे गाँव श्रौर किसान (६), सस्ता साहित्य मंडल, नई
     35
                                                       दिल्ली, १४०
मुनीश्वरप्रसाद त्रिपाठी : कत्रड्डी (१३), हिंदी मंदिर प्रेस, इलाहाबाद,
                                                             १३७
मुन्नालाल मिश्र : इज़ारों पहेलियाँ (१०), भार्यन पुस्तकालय, गायघाट,
                                                      बनारस, '३८
मुन्नीलाल: बाबू तोताराम का जीवन चरित्र (१८), लेखक
                                                       श्रलीगढ.
                                                              ,$8
 मुंभीराम : श्रार्थपथिक लेखराम (७), गुरुकुल, कांगडी,
मुंशीलाल, एम॰ ए॰: पवित्र जीवन और नीति-शिद्धा (१७), लेखक
                                        गुमटी बाज़ार, लाहौर, '०२
                : शील ग्रौर भावना (१५), लेखक, वंबई,
मुजारक: अलक-शतक तथा तिल-शतक (१ पा॰) भारतजीवन प्रेस,
                                                      बनारस, १६१
ेम्ररलीघर शर्मा : सत्कुलाचार (२), वेङ्कटेश्वर प्रेष्ठ, बंबई,
मुरलीघर श्रीवास्तव : मीराबाई का काब्य (१८), साहित्य भवन लिमिटेड,
                                                  इलाहाबाद, <sup>?</sup>३५
 मुरलीघर सबनीस : हिंदी मराठी स्वबोधिनी (१०), राष्ट्र-माषा प्रचार
                                                समिति, वर्घा, १४०
 मुरारिदान, कविराजा: जसवन्त जसोभूषण (६), [सं॰ रामकर्ण], मारवाङ
                                                स्टेट, बोघपुर, १६७
, मुरारि माङ्गलिक : मीरा (४), साहित्य-रत मराडार, श्रागरा,
```

```
मुरारीलाल, पंडित : विचित्र वीर (२), बद्रदत्त चंडाना, जगाघरी,
                                                             '१६
मुह्णीत नैण्सी : ख्यात भाग १-२ (८), सिं॰ रामनारायण दूग्डू
                               नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 'रेप्
मुहम्मद, हज्ञरत, सं॰ : कुरान शरीफ (१७ अनु॰), (अनु॰-हरिश्चंद्र),
                                  खहगविलास प्रेस, बॉकीपुर, '६७
            सं : हिन्दी कुरान (१७ श्रनु ०), रघुवंशप्रसाद मिश्र,
    75
                                                     इटावा, '२४
             : अलकुरान (१७ अनु०), (अनु०-पादरी अहमदशांह)
     >>
                                         त्रनुवादक, हमीरपुर, '१५
             : कुरस्रान (१७ स्रनु०) (स्रनु० -प्रेमशरण स्रार्थ प्रचारक),
    "
                                     प्रेम पुस्तकालय, आगरा, '२५
मुहम्मद जायसी, मलिक : पदमावत (२ प्रा०), नवलिकशोर प्रेस, नंखर्नेज,
                 ,, (२ प्रा॰), [सं॰ लच्मीशंकर मिश्र, एम॰ ए॰]
    53
                                       चंद्रप्रभा प्रेष्ठ, बनारस, '८४
                 ,, (२ प्रा०), बंगवासी फर्म, कलकत्ता,
     23
            ः पदुमावति (२ प्रा॰), [सं॰ ग्रियसँन तथा सुवाकर द्विवेदी],
    "
                         रायल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, '११
            ः पदुमावती (२ प्रा॰) [सं॰ सूर्यकांत शास्त्री]पंजाब विश्व-
     "
                                           विद्यालय, लाहीर रें ३४
            : ऋखरावट (१७ प्रा०), नागरी प्रचारिखी समा, बनारस,
     53
                                                             308
मुहम्मद नज़ीर श्रली : भारत बृत्तावली (८), नूरुल इल्म प्रेस, श्रागरा,
                                                             '६⊏
```

मुहम्मद साक्नी मुस्तहद खाँ: श्रीरङ्गजेबनामा (७ श्रनु०), भाग १-३,

['मत्रासिर त्रालमगीरी' का ऋतु॰]—(श्रतु॰ देवीप्रसाद मुंसिफ़), वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '॰९ सुकुम्मद हुसैन : पाठशालाओं का प्रबन्घ (१६), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, '८३

,, : भ्गोल एशिया (६), हनुमान प्रसाद रईस, चुनार, . ज़िला मिर्जापुर, '८३

मुह्म्मद हुसैन, श्राजाद : फिसान-ए-श्राबाएव (३ श्रानु०), (श्रानु०-श्रीघर भट्ट), श्रीनाय लाहा '२८५, श्रपर चितपुर रोड, कलकत्ता, '७२ ,, ,, : ,, (३ श्रानु०) (श्रानु७ रामरत वाजपेयी),

,, ,, (३ अतु०) (अतु० रामरक वाजपया), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, '१२ च०

,, ,, (३ श्रतु०) महादेव शर्मा, पटना, '०७-

,, , , अकबरी दरबार (८ श्रनु०) नागरी प्रचा-रिखी सभा, बनारस, '२८

मूलचन्द: क्या शिल्प शूद्र कर्म है ? (१७) लेखक, ज़िला मेरठ, '११ मूलचन्द जैन: जैन कवियों का इतिहास १६), नेखक, दमोह, '३७ मूलचन्द शर्मा: भाषा कोश (१०), चिन्तामणि प्रेस, फ़र्रखाबाद, '९८ च०

मूलराम साघु: वेदान्त पदार्थ मंजूषा (१०), पीताम्बर जी, बम्बई, <sup>1</sup>८१ रिप्रिन्ट

मृत्युक्षयः प्रलाप (१) लेखक, बनारस, मेगास्थनीजः —का भारत विवरण (६ श्रनु०), खङ्गाविलास प्रेस, प्रेस, बाँकीपुर '०६

मेंघबी मावनी, सं०: मजन-सागर (१६), सम्पादक, बम्बई, '६२ रिप्रिन्ट मेजिनी: देशभक्त मेजिनी के लेख (६ अनु०), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी,-कलकत्ता, '२२'

मेटरलिंक : प्रायश्चित्त (४ अनु०), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, '१६ मेरामन जी : प्रबीन-सागर (१ प्रा०), चतुर्मुंज प्रायाजीवन, राजकोट, '८३-

```
मेरुतुङ्ग : प्रबन्ध-चिन्तामिण (२० अनु०), ४८, गढ़ियाघाट रोड, बाली-
                                                  गञ्ज, कलकत्ता, <sup>१</sup>४०
मैकफेडेन, वर्नर: उपवास-चिकित्सा (१३ श्रनु०), नाथुराम प्रेमी, वम्बर्क्
                                                                  '१६
मैक्स्विनी, टैरन्स : स्वाधीनता के सिद्धान्त (१५ ग्रन ०), गङ्गाप्रसाद
                                             मोतिका, कलकत्ता, '२५१
मैथलीशरण गुप्त : रङ्ग में मङ्ग (१), इंडियन प्रेस, इलाहानाद,
                                                                  $ 6
                 : जयद्रथ वन्न (१) लेखक, चिरगाँव,
                                                                  360
     22
                  : भारत-भारती (१) साहित्य प्रेस, चिरगाँव,
                                                                  ,85
      23
                                                                  '१२
                  ः पद्य-प्रवन्घ (१)
      73
                                                          "
                  : तिलोत्तमा (४)
                                                                  '१६
      75
                                                          93
                 : चन्द्रहास (४)
                                                                  <sup>7</sup>१६
      51
                                                 "
                                                          23
                                                                  १५७
                  : किसान (१)
      33
                                                          23
                 : वैतालिक (१) रामिकशोर गुप्त, भाँसी,
                                                                  , 5,5
      33
                 ः शकुन्तजा (१)
                                                             '२३ च०
      35
                                           53
                                                   13
                  : पत्रावली (१)
                                                             '२३ द्वि०
     -35
                                          51
                                                  "
                  : पञ्चवटी (१) साहित्य प्रेस, चिरगाँव,
                                                                  '२५
                  : श्रनध (१)
                                                                  <sup>१</sup>२५
                                                  23
                                                          "
                                                                  ³२५
                  : स्वदेश-संगीत (१)
                                                  99
                                                          79
                                                                  '२७
                  : हिन्दू (१)
     -39
                                                 13
                                                          91
                                                          तथा सैरिंघ्री)
                  : त्रिपथगा (१) (वकसंहार, वनवैभव
     ">>
                                          साहित्य प्रेस, चिरगाँव, '२८
                                                                  34%
                  : शक्ति (१), साहित्य प्रेस, चिरगाँव
                  : गुरुकुल (१) ·
                                                                  386
                                         91
                  : विकट भट (१)
                                                                  39°
                                         23
                                                    33
                  ः मंकार (१)
                                                                  '२६
                                         "
                                                    "
                  : साकेत (१)
                                                                  '३ं२
                                       . 53
      "
                                                    "
                  ः यशोघरा (१)
                                                                  "
                                                    93
```

```
लेखक-सूची
                                                            ५५७-
 मैथिली शरण गुप्त : मङ्गल घट साहित्म प्रेस, चिरगाँव,
                                                             ,3'&
            : द्वापर (१)
                                                             736
                                     23
                                                33
     39
                                                             '३६
            : सिद्धराज (१)
                                     55
                                                13
     77
                                                             ,80·
            : नहुष (१),
  زوخي
                                     23
            : कुणाल गीत (१)
                                                            285
                                     3,
                                                33
     33
            : नरमेघ (< ग्रनु०), (ंराइज़ ग्रव दो डच रिपब्लिक' का
  मोटले
                संचित हिंदी रूपांतर), सस्ता साहित्य मंडल, श्रनमेर,
मोतीराम भट्ट: मनोद्रेंग प्रवाह (१), हितर्चितक प्रेस, बनारस,
मोतीलाल नेहरू : नेहरू कमिटी रिपोर्ट (६ अनु०), बी० डी० घुलेकर,
                                                      भाँसी, '२≍
मोतीलाल मेनारिया, एम० ए०: राजस्थानी साहित्य की रूपरेला (२०),
                                  केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद, '३६
            सं : डिंगल में वीररस (२०), हिंदी साहित्य सम्मेलन,
     33
                                                 इलाहाबाद, '४०
            ः राबस्थान के हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज
    .
                    (१६), माग १, हिन्दी विद्यापीठ, उदयपुर, १४२
.मोतीलाल शर्मा : सौन्दर्य-चित्रावली (११), लेखक, कलकत्ता,
मोरलैंड : श्रर्थविज्ञान (१५ अनु०), (अनु०-मुक्तिनारायण शुक्त),
                    श्रादर्श कार्यालय, मेस्टन रोड, कानपुर,
मोलिएर: ठोक पीट कर वैद्यराज (४ अनु०), (अनु०--लल्लोप्रसाद
                   पाएडेय) हिंदो ग्रंथ प्रसारक मंडली, खँडवा '१२
  -
         : मार मार कर इकीम (४ अनु०), बी० पी० सिन्हा, गोंडा,
                                                            '१७
         : श्रौंखों में धूल (४ श्रनु०),
                                                            ३६७
     72
                                                 77
         : इवाई डाक्टर (४ श्रनु०),
                                                            2 6 6.
    23
                                         33
                                                 33
```

```
ः नाक में दम (४ अनु॰), (अनु--जी॰ पी॰ श्रीवास्तव,
- मोलिएर
                                हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, '१८
             : साहब बहादुर (४ ऋनु०), (ऋनु०--जी० पी० श्रीवास्तव)
     "
                                हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, 🎉
             : लालबुभक्कड़ (४ श्रनु०), ( श्रनु०-को० पी० श्रीवास्तव,
     35
                                  चाँद कार्यालय, इलाहाबाद, '३०
मोइनगिरि गोर्हाई, सं ः सर्पमंत्र भंडार (१२), कन्हैयालाल कृष्णदास,
                                                      दरभंगा, १०७
मोहनदास कर्मचन्द गांधी : मेरे जेल के श्रनुभव (६ श्रनु०), श्रनू०
                                  शिवनारायण मिश्र, कानपुर, '१७
             : नीति धर्म श्रौर धर्मनीति (१७ श्रनु०), उदयलाल
     "
                                          काशलीवाल, वंबई, '२०
             ः हिन्द-स्वराज्य (६ श्रनु०), गंगाप्रसाद गुप्त, लहरियापुरुवप,
     "
             : तीन रत (३ श्रन्०), कृष्णलाल वर्मा, बम्बई,
                                                              '२१
      23
             : श्रारोग्य-दिग्दर्शन (१३), नाथूराम प्रेमी, वम्मई,
      23
             ः न्यावहारिक ज्ञान (१५ अनु०), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी,
      77
                                                  कलकत्ता, '२१ !
             : श्रात्मकथा (७ श्रनु०), भाग १-२, सस्ता साहित्य
     . 77
                                              मंडल, अजमेर, '२८
              : स्वाधीन भारत (६ ऋनु०), साहित्य भवन, इलाहाबाद,
      55
              : श्रनासक्ति योग (१७ श्रन्०), सस्ता
                                                   साहित्य मंडल,
     .. 57
                                                     ग्रजमेर, '३०
             : श्रनीति की राष्ट्र पर (१७ श्रनु०)
                                                          "· 'ą १
             ः हमारा कलङ्क (१७ अनु०),
                                                             135
     - 25
                                                    13
```

```
मोइनदास कर्मचन्द गान्धो : राष्ट्रवाणी (६ श्रनु०) सत्ता साहित्य मंडल,
                                                  श्रनमेर, '३२
              ः धर्मपथ (१७ ऋनु०)
                                              33
              : पुर्य स्मृतियाँ (१७ अनु०), केदारनाय गुप्त, इलाहा-
                                                     वाद, '३७
              श्रीर बवाहर लाल नेहरू: योरोपीय युद्ध श्रीर भारत
                         (E) सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, '३८
              : गांघी वाग्री ; ७), [सं० रामनायलाल सुमन] साधना-
                                 सदन, लुकरगंज इलाहाबाद '४२
           ,, : गान्वी प्रन्थावली, भाग १—विद्यार्थियों से
                        (१६ अनु०) रामशंकरलात, बलिया, '४२
             ঃ प्राम सेवा (६ श्रनु॰), सत्ता साहित्य मंडल, नई
                                                   दिल्ली, '३८
           ,, : स्वदेशी श्रीर प्रामोद्योय (६ श्रनु०) "
             : रचनात्मक कार्यक्रम (९ श्रनु०)
मोहनलाल कटिहा: अन्वयदीपिका (१०), लेखक, दियरा, निला
                                                सुल्तानपुर, '१७
मोहनलाल गुप्त : प्रेम रसामृत (१), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस,
मोइनलाल नेहरू: गल्पाखिल (३), इलाहाबाद लॉ बर्नल प्रेस, इला-
                                                     बाद, '१२
               : प्रेत नगर (३ वा०), ,,
मोहनलाल, पंडित : प्रतिविंव चित्र-चिन्तामिश (१२), सरस्वती प्रकाश
                                              प्रेस, बनारस, '८६
 मीरनलाल, महतो : श्रळूत (१), वनरंगदत्त शर्मा, गया,
                : निर्माल्य (१), नर्मदा प्रसाद माणिक, लहरिया
        32
                                                    सराय, '२६
                : एक तारा (१), वैदेही शरण, लहरिया सराय, '२७
        72
                ः रेखा (३), चन्द्रशेखर, इलाहाबाद,
        77
```

मोहनलाल महतो : धुँघले चित्र (१८) चन्द्रशेखर, इलाहाबाद, ३० : कल्पना (१), विश्व साहित्य ग्रंथमाला, लाहौर, १३५ " सं॰ : कला का विवेचन (६), श्रीपतिनारायण शर्मा, ज़िला सारन, '३६६ : आरती के दीप (८), साहित्य निकेतन, दारागंज " इलाहाबाद, '४० (५), साहित्य निकेतन, दारागंज, : विचारघारा 33 इलाहागाद, <sup>1</sup>४१ मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, सं ः श्रंग्रेन स्तोत्र (१), हरिश्चंद्र, बनारस, 1७३ ः चंदत्ररदाई कृत पृथ्वीराज रासो की प्रथम संरत्ता " (१८), ग्रंथकार, उदयपुर, १८७ : प्रेम-प्रमोदिनी (१) 'દ્પ " : बसंन्त-प्रमोदिनी (१), मोहनलाल शर्मा : माधव यशेन्दु प्रकाश (१), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बंबई, मोइनसिंह, एम॰ ए॰ : स्वरावली (४), रामलाल स्र, लाहौर, मौपासाँ, गाई डी ः स्त्री का हृदय (२ श्रनु ०), मेहता एन्ड ब्रदर्ध, बनारस '३३ ः मानव हृदय की कथाएँ (३ श्रनु०), नाथूराम प्रेमी, " वंबई, '३३ : यौवन की भूल (२ श्रनु०), विनोदशंकर व्यास, 37 बनारस, '३६ : -- की कहानियाँ (३ अनु०), इंडियन प्रेस्, " इलाहाबाद, '४१

## य

यज्ञदत्त भाकरःलाठी-शित्तक (१३), लेखक, ग्रजमेर, '२८ यतीन्द्रभूषण मुकरजी: वैज्ञानिकी (१४), लेखक, इलाहाबाद, '३८

```
यतीन्द्रमोहन ठाकुर: विद्यासुन्दर (४ ऋतु०), (अनु०-हरिश्चन्द्र),
                              लाज़रस ऐराड कम्पनी, बनारस, १७१
यदुनन्दन प्रसाद : अपराधी (२), फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिंग काटेन, इलाहा-
                                                       बाद, 'रू
यदुनाथ सरकार : शिवा जी (७ अनु०), हिन्दी प्रन्थ-रताकार कार्योत्तय,
                                            हीरानाग़, नम्नई, '४०
(यम ?): — संहिता (१७ अनु०), डायमंड जुनिली प्रेस, कानपुर,
                                                            33'
यमुनाशङ्कर नागर : विज्ञान लहरी (१७), नवलिकशोर, लखनऊ,
                                                            '⊏३
                : रामायण्-श्रध्यात्म विचार (१८),
                                                            '=७
यवन त्राचार्यः रमल-गुलजार (१४ त्रनु॰), वेङ्कटेश्वर पेस,
                                                          वम्बई,
                                                            'о<u>ц</u>
           ः न्याय का संघर्ष (६), विञ्चव कार्यालय, लखनऊ,
                                                            3ş°
यशपाल
                                                            '₹€
            : पिंजरे का उड़ान (३)
                                                     33
   . 33
            : राष्ट्रीय पञ्चायत (६), सस्ता साहित्य-मण्डल, दिल्ली,
                                                            १४०
            : युद्ध-सङ्कट श्रौर भारत (६)
                                                            '४०
    "
            : दादा कामरेड (२), विसव कार्यालय, लखनऊ,
                                                            '४१
   1 23
            : वो दुनियाँ (३)
                                                            १४२
    22
                                                     33
                                                            '४२
            : चक्रर-क्लब (२)
     53
                                                     77
यशवन्त सिंह, महाराजा : देखिए 'जसवन्त सिंह'
            : — शिक्ता (१० अनु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई,
याज्ञवल्क्य
            : — संहिता (१७ अनु०) पजात्र यूनिवर्सिटी, लाहौर,
    33
                                                            ,05
           ঃ ,, (१७ त्रमु॰), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '८८ तृ॰
    51
            : - स्मृति (१७ श्रनु०) हरिप्रसाद भागीरथ, बम्बई,
     "
                                                            '٤२
            : ,, (१७ ग्रनु०),
                                 (मिताच्रा) (टीका०--मिहरचन्द
                                शर्मा), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '१२
```

```
यादवशङ्कर जामदार: मानस इंस (१८ अनु०), लेखक, महाल, नागपुर, '२६
```

यामिमी मान: किस्सा मुगावती (३) ईंदू जमादार, बड़ा बाज़ार कल-कत्ता, '७६

यारी साहब: रत्नावली (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, '२१ यास्त: हिन्दी निरुक्त (१० अनु०), रामरूप शर्मा, भिवानी, पञ्जाब, '१६ ,, : निरुक्त (१० अनु०), (अनु०—चन्द्रमणि विद्यालङ्कार) अनुवादक, गुरुकुल, काँगड़ी, '२४

युगलंकिशोर चौधरी : मिट्टी सब रोगों की रामबाख श्रौषिध है (१३), मुद्रक—श्रादर्श प्रिन्टिंग प्रेस, श्रवमेर, १३९ द्वि॰

युगलिकशोर युखतार : मेरी भावना (१), शान्तिचन्द्र, विजनौर, '२६ युगल प्रिया : युगल-प्रिया (१), छोटेलाल लच्मीचन्द्र, अयोध्या, '०२ युगलवल्लभ गोस्वामी : हित युगल श्रष्टयाम वा निकुञ्जविलास (१), रामजीदास मङ्गामल, वृन्दावन, '३६६

युगलानन्द, विहारी : वृहत् कबीर कसौटी (१८), ब्रजवल्लम हरिप्रसाद, बम्बई, '१६ द्वि०

युगलानन्यशर्ण स्वामी: उत्सव-विलासिका (१ प्रा०), ब्रजवल्लम, श्रागरा. '६०

,, : मधुर मञ्जुमाला (१ प्रा॰), लखनऊ प्रिन्टिङ्ग प्रेस, लखनऊ, '०४

,, : श्रवध-विद्वार (१ प्रा०), कौशलिकशोर, कानपुर, '११ यूसुफ़ श्रली : मध्यकालीन भारत की सामाजिक श्रौर श्रार्थिक श्रवस्था (६ श्रमु०), हिन्दुस्तानी एकेंडेमी, इलाहाबाद, '२६ क्र

योगेन्द्रनाथ चद्टोपाध्याय: कुली-कहानी (३ अनु०), (अनु०—गङ्गा-प्रसाद गुप्त), भारत जीवन प्रेस, बनारस, १०४

" " : मानवती (२ श्रनु०), संदर्भ प्रचारक प्रेस, दिल्ली,

११४

योगेन्द्रनाथ शील : मध्यप्रदेश श्रीर बरार का इतिहास (प्रश्नु०), इिएडयन प्रेस, इलाहाबाद, '२२ योगेन्द्रनारायया सिंह: शारदा-नखशिख (१), लेखक, भागलपुर, '९९

## ₹

रघुनन्दन प्रसाद निगम, सं॰ ः रामचरितमानस के पञ्चतत्त्व (१८), संपादक, रींवा स्टेट, '१६

रघुनन्दन प्रसाद मिश्र तथा ब्रजनन्दनप्रसाद मिश्र: शिवाजी श्रौर मराठा जाति (७), ब्रह्म प्रेस, इटावा, '१४

रघुनन्दनशरण, बी॰ ए॰: श्रार्थ गौरव (८), भास्कर प्रेस, मेरठ,

रघुनन्दन शर्मा : देशी खेल (१३), हिन्दी प्रेस, प्रयाग, '२५ रघुनन्दन शास्त्री : गुप्तवंश का इतिहास (८), मार्गव ब्रदर्स, १८, रेलवे रोड, लाहौर, '३२

रघुनाय: रिक मोहन (६ प्रा॰), नवलिक्शोर प्रेस, लखनऊ, '६० ,,: ,, (६ प्रा॰), मनालाल, बनारस, 'द्र रघुनायनी शिवनी: बल्लम पुष्टि प्रकाश-सेवाविषि (१७), लेखक, मधुरा, '०६

रघुनायदास रामसनेही : विश्राम-सागर (१७), त्तखनऊ प्रिन्टिंग प्रेस, त्तखनऊ, १६८

रघुनाय प्रसाद : सुलोचनाख्यान (१), लेखक, बम्बई, '७७ 'एघुनाय प्रसाद त्रिपाठी : माला-चतुष्टय (१), लेखक, बरेली, '०३ रघुनाथ विनायक धुलेकर : मातृभूमि अञ्दकोष ['२६-४२] (६) मातृ-

भूमि प्रिन्टिंग हाउस, भाँसी, '२६-

रघुनाथ शर्मा : स्वदेशी प्रचारक कनली (१), भागैव पुस्तकालय, वनारस, १० १

```
रघुनाथ सिंह, एम० ए०, एल्-एल्० बी० : भिखारिखी (३), सीताराम
                                             प्रेस, बनारस, १३६
           : इन्द्रजाल (२), नवीन प्रकाशन मन्दिर, बनारस, े३६ 🕻
    ,
           ः फासिडम (१५), काशी पुस्तक, भएडार,
            : एक कोना (३), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, वनारस,
-रघुराजिकशोर, बी॰ ए॰: महाकिव नजीर श्रीर उनका काव्य (२०),
                                     हरिदास वैद्य, कलकत्ता, '२२
    ,, 🐪 : महाकवि श्रकवर (२०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '२५
रघुराज कुँवरि, रानी : रामप्रिया विलास (१), (संगीत) जैन प्रेस, लखनऊ,
                                                          ₹3°
रघुरावसिंह, महाराजा: राम-स्वयंबर (१), जगनायप्रसाद, बनारस
                                                          30
                         ,, (१), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '६८ द्वि०
     37
            : भक्तमाला-रामरसकावली (१६ प्रा०),
     33
            ः दिनमणी-परिण्य (१), लाल बलदेविंह, भारतमाता
     37
                                                प्रेस, रीवा
                                                          'द्र
             : भक्ति-विलास (१) "
                                                           35.
     35
             ः जगनाथ-शतकम् (१), बेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई,
                                                           ,68
     "
             : पदावली (१),
                                                           435
     23
                                                33
             : रघुराज विलास (१)
                                                           13°
      33
                                      33
             : रघुराज पचासा (१), रामरत वाजपेयी, लखनऊ,
                                                           '£§
 रघुवर चरण : दोलोत्सवदीपिका (१), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                           ,=8
 रघुवंशभूषणशरण: रूपकला प्रकाश (७), लेखक, छुपंरा,
                                                           '३२
  रघुवंश सहाय : ब्रजनन यात्रा (१), लेखक, छुपरा,
                                                           30
  रघुवरदयाल : रख-प्रकाश (१), नज़ीर क्रानून हिन्द प्रेस, इलाहाबाद,
                                                           ७ ३६
  रघुवरदयाल पाठक: तिब्बरल (१३) हरिप्रसाद बुकसेलर, मथुरा,
                                                           '⊏६
```

```
रधुवर सहाय: श्राज का जापान (६), साहित्य सदन, श्रबोहर,
रघुनीर सिंह, एम॰ ए॰: पूर्व-मध्यकालीन भारत (८), इंडियन प्रेस,
                                               इलाहाबाद, '३१
           : बिखरे फूल (५), सरस्वती प्रेस, बनारस,
    33
           : सप्तद्वीप (१), हिन्दी ग्रंथरत्नाकर कार्यालय, हीरावाग,
    "
                                                   बम्बई, १३८
           ः शेष स्मृतियाँ (५),
                                      33
रघुवीरसिंह वर्मा, कुमार: मनोरञ्जनी (४), महाबीरप्रसाद, कलकत्ता,
                                                          350
रक्तनारायण पाल : अङ्गादर्श (१), भारतनीवन प्रेस, बनारस,
                                                          ₹3
               : प्रेम-लितका (१)
                                                          '०२
रङ्गीलाल : जरींही प्रकाश (१३), मोहतिमम प्रेस, मथुरा,
                                                          2
रङ्गीलाल शर्मा, सं०: बृहद् रागरताकर (१६), विद्योदय प्रेस, मधुरा,
                                                          '£₹
              सं० : ब्रच-बिहार (१६), श्यामकाशी प्रेंस, मशुरा,
    33
                                                          93
रजनीकान्त गुप्तः त्रार्थकीर्ति (५ अनु ०) (अनु ०-प्रतापनारायण मिश्र),
                                 खब्नविलास प्रेस, बाँकीपुर, '०८
'रजनीश': श्राराधना (५) मानसरोवर साहित्य-निकेतन, मुरादानाद,
                                                          385
रखछोड़दास, वरजीवनदास तथा बलदेवदास, कसरनदास सं०: पञ्चमक्षरी
    (१८), (नंददासकृत, विरइ, रस, मान, अनेकार्थ तथा-रूपमंजरी)
         संपादक, सुरतवाला मंदिर, भूलेश्वर के सामने, बम्बई, '१६
रखनीतिसंह तथा दलजीतिसंह : आयुर्वेदीय विश्वकोश (१३), हरिहर
                                              प्रेस, इटावा, '४२
रतननाथ 'सरशार' : आजाद-कथा।(२ अनु०), माग १-२ सरस्वती प्रेस,
                                                  बनारस, १२७
```

```
रतनिंह, महाराजकुमार : नटनागर-विनोद (१), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                        है ७ दि .
रत्नकुमारी देवी : श्रङ्कर (१), बलभद्रप्रसाद मिश्र, जबलपुर,
            : सेठ गोविन्ददास (१८), महाकीशल
                                                  साहित्य
                                                   ज्वलपुर, '३८
            : सेंड गोविन्ददास के नाटक (१८), सेंड गोविंददास,
     33
                                                   जबलपुर, '३६
रत कुँवरि : प्रेमरत (१ प्रा॰), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '२५ च॰
रत्नचन्द भ्रीडर: चातुर्य-सार्यंव (१७), भाग १, प्रयाग प्रेस, इलाहाबाद,
                                                            '50
           ः हिंदी उर्दू का नाटक (४), हुकुमचंद, इलाहाबाद,
                                                            03
                                                            'E?
            : न्याय सभा, भाग १, (४), लेखक, इलाहाबाद,
    "
            : नूतन चरित्र, भाग १ (२), इंडियन प्रेंस, इलाहाबाद, '६३
    13
रत्नांबरदत्त चंडोला : मधु-कोष (१), भगवतीप्रसाद चंडोला, देहरादून,
                                                            ,
38
रमण महर्षि : मैं कौन हूँ १ (१७ अनु०) निरख्यानंद, तिदवन्नमलय, १३१
रमण्लाल बसन्तलाल देसाई: पूर्णिमा (२ श्रन्०) प्रमोदशंकर व्यास,
                                                    बनारस, '३६
            : श्रमर लालसा ('पत्र लालसा') (२ श्रनु०), हिंदी पुस्तक
    33
                                          एजेन्सी, कलकत्ता, '३७
            : कोकिला (२ श्रनु०) सरस्वती प्रेस, बनारस,
            ः स्नेइयज्ञ (२ श्रन्०)
                                                            380
    33
रमण्विहारी : युगल-बिहार (१), रघुनाथप्रसाद, बनारस,
                                                            '७७
            ः रामकीर्ति-तरिङ्गणो (१), जगदीश्वर प्रेस, बंबई,
                                                            '⊏३
    23
                                                           रिप्रिंट
  ÷
            ः रामचंद्र-सत्योपाख्यान
                                   (१), रघुनाथप्रसाद सीताराम
                                        शुक्क, बनारस, रे⊏६ रिप्रिंट
```

```
रमाकान्त त्रिपाठी : हिंदी गद्य-मीमांसा (१६), लद्दमीकान्त त्रिपाठी,
                                                    कानपुर, '३६
रमाकान्त त्रिपाठो, 'प्रकाश': कवियों की ठठोली (१६), हिन्दी पुस्तक
                                           एजेन्सी, कलकत्ता, '३३
रमाकान्त शरण: प्रेमसुवा रताकर (१७), खढ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
                                                            °€3
रमानाय शास्त्री : शुद्धाद्वैत-दर्शन (१७), लेखक, बंबई,
                                                            '१२
               : शुद्धाद्वेत सिद्धांतसार (१७), लेखक, वंबई,
                                                            '१६
रमाप्रसाद, 'पहाड़ी': छाया में (३), नेशनल कंपनी लिमिटेड,
                                                   कलकत्ता, '४०
            : यथार्थवादी रोमांस (३), उच्छं खल प्रकाशन, जीरो रोड,
    23
                                                इलाहाबाद, १३६
            : सफर (३), सरस्वती प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद,
                                                           35,
    33
            : श्रधूरा चित्र (३), नवलिकशोर प्रेष्ठ, लखनऊ,
                                                           388
    33
            : सहक पर (३), प्रकाशग्रह, इलाहाबाद,
                                                           388
    53
            : चलचित्र (२)
                                                           388
रमाशङ्कर श्रवस्थी : रूस की राज्यकान्ति (८), प्रताप प्रेस, कानपुर, '२०
            : लाल क्रान्ति (८), ३६७, श्रपर चितपुर रोड, कलकत्ता, रू
    ,,
रमेशचन्द्रं दत्तः प्राचीन भारत की सम्यता का इतिहास, भाग १-४
             (८ अनु०), (अनु०--गोपालदास) इतिहास-प्रचारक
                                            समिति, बनारस, '०५
           : माघवी कङ्कर्ण (२ श्रनु०), (श्रनु०-जनार्दन का),
    75
                                   इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '१२
           : महाराष्ट्र जीवन प्रभात (२ अनु०) (अनु०--रुद्र-
    33
                         नारायण), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '१३
           ः राजपूत जीवन-संध्या (२ अनु०) (अनु०-जनार्दन भा),
   77
                                  इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '१३
```

```
. रमेशचन्द्र दत्तः समान (२ ऋनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
             : वृटिश भारत का आर्थिक इतिहास (८ अनु॰), शानमंडल
     93
                                                 प्रेस, बनारस, '२२
             : बङ्ग-विजेता (२ श्रनु०) (श्रनु०-गदाधरसिंह), भारत
     57
                                    जीवन प्रेस, बनारस, '८६ रिप्रिट
 रमेशप्रसाद शर्मा : लङ्का का इतिहास (८), सरस्वती ग्रंथमाला कार्यालय
                                                 श्रागरा, '२२ दि०
 रमेश वर्मा, सं०: गाँव की बातें (६ बा०) भारत पिन्तिशिंग हाउस,
                                                      श्रागरा, '४१
               ः गाँव की बोलां (१० वा०)
                                                93
रविदत्त वैद्य, सं॰ : निषयदु रत्नाकर (१३), नवलिकशोर प्रेस, लखनक,
                                                              '£₹
 रिव वर्मा :--के प्रसिद्ध चित्र (११), शंकर नरहर ज्योतिषी, चित्रशाला
                                                   प्रेस, पूना, 'रेश
 रवीन्द्रनाथ ठाकुर: चित्राक्कृदा (४ ऋतु०) (ऋतु०--गोपालराम गहगरी),
                                     एम० पी० ऐंड कं० बंबई, '१५
             : (४ अनु०), जीतमल लूनिया, अनमेर,
                                                              385.
      "
             : राजिष (४ ऋन्०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                              ,
5 o
      31
             ः मुकुट (२ ऋनु०)
                                                              , 8.0
      "
                                       33
             : श्राश्चर्य घटना ('নীকাহুনী') (२ श्रनु०) ,,
                                                              '१३
      "
             : श्राँख की किरकिरी (२ श्रनु०)
                                                              385
      53
             ः स्वदेश (५ श्रनु०), नायूराम प्रेमी, बंबई,
                                                              , १४
      97
             : शिचा (१६ श्रनु०)
      77
                                                          33
             : शिचा कैंसी हो ! (१६ ऋतु०), प्रवासी प्रेस,
      53
                                                              73 §
             : वैधन्य कठोर दर्ख है या शान्ति (६ श्रनु०), उदयलाल
      "
                                           काश्रलीवाल, बंबई, '१६
```

```
ः रवीन्द्रनाथ ठाकुर: डाकघर (४ श्रनु०), इंडियन प्रेस, इलाहांबाद,
                                                             '२०
             : विचित्रवधू रहस्य ('वडठं कुरानीर हाट' ) (२ ऋतु०)
      33
                                 इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '२२ तु०
             : राजा श्रौर प्रजा (१५ श्रनु०) हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यायल
      23
                                                       वम्बई, '२२
              : गल्पगुच्छ,भाग १-४(३ श्रनु०) ,,
      23
             : प्राचीन साहित्य (२० ऋनु०), नाथूराम प्रेमी, वंबई,
      31
             ः समान (५ श्रनु०), नायूराम प्रेमी, वंबई,
                                                              7२३
      33
             : हास्य कौतुक (५ श्रनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
      "
                                                             '२३!
             ः गीताञ्जलि (१ अनु०), सरस्वती भवन, भालरापाटन,
                                                              ,५४
             : पञ्चभूत (२ ऋतु०) चंद्रशेखर पाठक, कलकत्ता,
                                                              ,58
      33 V
                                                             , ५४
             : विसर्जन (४ अनु०), मुकुंददास गुप्त, बनारस,
      33
             : गोरा (२ ऋनु०), शिवनारायण मिश्र, कानपुर,
                                                              '२४
     . 33
                                                             'र्५
               ु, (२ श्रनु०), मुकुंददास गुप्त, वनारस,
      53
             : विचित्र प्रबन्ध (५ श्रनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
      33
                                                              '२४
             : व्यङ्ग्य-कोतुक (४ अनु०),
      "
                                                              ,58
             : घर श्रौर बाहर (२ श्रनु०),
                                               प्रकाश
                                                        पुस्तकालय.
      71
                                                      कानपुर, '२५
             : मुक्तघारा (४ श्रनु०),
      27
                                          93
              : राजा-रानी (४ अनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
      "
                                                              'રપ
```

```
रवीन्द्रनाथ ठाकुर: रवीन्द्र-कथाकुख (३ श्रनु०), नाथूराम प्रेमी, वंबई, '२६
            : मझरी (३ श्रनु०), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ,
     33
                                                              ,
             ः चार ग्रध्याय (२ ग्रनु०), प्रवासी प्रेस, कलकत्ता,
     ,,
             : मास्टर साहब (३ श्रनु०), इंडियन प्रेस, प्रयाग,
                                                              ³२६
             : फल-संचय (१ अनु०), ईश्वरलाल शर्मा, सरस्वती भवन
     79
                                                 भालरापाटन, '२७
             : चिरकुमार समा (४ श्रनु०), नाथूराम प्रमी,
     23
                                                              '२८
             : साहित्य (६ अनु०), हिंदी ग्रंथरताकर कार्यालय,
                                                             बम्बई,
                                                              '२६
     93
                                                              <sup>3</sup>30
             : कुमुदिनो (२ अनु०), प्रवासी प्रेस, कलकत्ता,
                                                               <sup>1</sup>3 ?
             : रूस की चिद्वी (५ त्रानु०)
      33
                                                               -Rit
              : कलरव १ ऋनु०), भारती भंडार, बनारस,
      33
                                                               "३२
              : षोडशी (३ श्रनु०), प्रवासी प्रेस, कलकत्ता,
      91
              : माली (१ श्रनु॰) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
                                                               '३५
      15
              : मेरा बचपन (१८ श्रनु०), पुलिन विहारी
      19
                               द्वारकानाय ठाकुर त्तेन, कलकत्ता, '३७
              : विश्व-परिचय (१४ श्रमु॰), विश्वभारती ग्रंथान विभाग,
      77
                                                      कलकत्ता, '३८
              : नटी की पूजा (४ ऋनु०), विश्वभारती ग्रंथ विभाग,
       33
                                २१०, कार्नवालिस स्ट्रीट, फलकत्ता, '३६
               ः मेरी ब्रात्म-कथा (१८ ब्रनु०), मेहता फाइन ब्रार्ट श्रेष्ट्
                                                        बनारस, '३६
  रवीन्द्रनाथ मैत्र: त्रिलोचन कविराज (३ अनु०), विशाल भारत
                                            बुकडिपो, कलकत्ता, '३६
  रसखान : श्री रसखान-शतक (१ प्रा०), खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, '६२
          : सुजान-रसखान (१ प्रा॰), मारत जीवन प्रेस, बनारस,
```

302.I

रसखान : प्रेम-बाटिका (१ प्रा॰), किशोरीलाल गोस्वामी, बन्दाबन, ७३६७ , : -- पदावली (१ प्रा॰), हिन्दी प्रेष, इलाहाबाद, रसनिषि : रत-इज़ारा (१ प्रा॰), भारत जीवन प्रेष, बनारस, **"**₹0 723 रसरङ्गमिषा : सरयू-रस-रङ्ग लहरी (१), जैन प्रेस, लखनऊ, '६= रसरूप: उपालम्म शतक (१ प्रा॰), [सं० नकलुंदी तिवारी], भारत जीवन प्रेस, बनारस, '६३ ्रसलीन (सैयद गुलाम नवी) : रस प्रत्रोघ (६ प्रा॰), गोपीनाय पाठक, बनारस, '६६ (६ प्रा॰), नवलिकशोर प्रेस, लखनक, रहे॰ : ऋङ्गदर्पेण (१ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, रिंक गोविन्द : युगल रस-मधुरी (१ प्रा०), चौलंमा संस्कृत बुकडिपो, वनारस, ११० नवीन रिक राय: सनेहलीला (१ प्रा॰), इसनी प्रेस, दिल्ली, रिषक्ताल दत्तः खिलौना (३ वा०), इंडियन प्रेस, इलाहानाद, '£≒ : खेल-तमाशा (३ वा०) " '११ रिंकिश : रस-कौमुदी (१८), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, **254** रिक्तिन: सर्वोदय ('श्रनटू दि लास्ट') (१७ श्रनु०), (श्रनु०-मोहनदास कर्मचन्द गांघी) कृष्णलाल वर्मा, वंबई, '२२ रहीम : नीतिकुरडल (१७ प्रा॰), बचनलाल मिश्र, श्रागरा, 93' ,, ः बरवै नायिकामेद (६ प्रा•), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ₹3 ,, ैं: खेट कौतुक (१४ अनु०) वेक्कटेश्वर प्रेस, वम्बई, 308 यखालचन्द्र चहोपाध्याय : जल-चिकित्सा, माग १ (१३ श्रनु०), बैजनाय केडिया, बनारस, '२५

यबालदास बैनरजी: करुणा (२ अनु०), नागरी प्रचारिणी समा, बनारस,

```
राखालदास बैनरजी : शशाङ्क (२ श्रनु०), नागरी प्रचारिखी सभा,
                                                   बनारस, १२१
                : प्राचीन मुद्रा (८ ऋनु०) ,,
    31
                ः मयूख (२ ग्रनु०), एस० एस०
                                                   मेहता है दें हैं,
    17
                                                   बनारस, '२६
राजकृष्या मुखोपाध्याय : बंगाल का इतिहास (८ अनु०), (अनु०-
                 गोकरणसिंह) खड्मविलास प्रेस, वाँकीपुर, '६७ द्वि०
राजगोपालाचार्यः दुखी दुनिया (३ ऋनु०), सस्ता धाहित्य-मण्डल,
                                                 श्रजमेर, '३० १
राजनारायण मिश्रः बाग्नाबानी (१२), हिन्दी प्रेस, प्रयाग,
                : जिल्दसाजी (१२), न्यापार कार्योत्तय, लखनऊ, १२
राजबहादुर लमगोदाः विश्वसाहित्य में रामचरितमानस (हास्यरस)
                                      (१८) लेखक, पतेइपुर, '४०
राजबहादुर सिंह, ठाकुर: रूस का पञ्चवर्षीय श्रायोजन (६), मुदुक-
                                 भारत इलेक्ट्रिक प्रेस, दिल्ली, '३२
           ः संसार के महान साहित्यिक (२०), नवयुग साहित्य-
    :77
                            मन्दिर, पोस्ट बाक्स ७८, दिल्ली, '४० !
            ः वर्तमान युद्ध में पौलैंड का बलिदान (८), मुद्रक—सेठ
     71
                                         प्रिन्टिंग प्रेस, दिल्ली, '४०
            : विश्व-विहार (६) मुद्रक—रूपवाणी प्रिन्टिङ्ग हाउस,
                                                     दिली, '३३
 राजवल्लम : राजवल्लम निघरदु (१३ श्रमु ०), लच्मीवेक्कटेश्वर प्रेस,
                                                     बम्बई, १६६
 राजवंश सहाय : होली-विलास (४), नारायण प्रेस, मुजफ़फ़रपुर; रें १
 राजशेखर: कर्पूर मझरी (४ अनु०), (अनु० - हरिश्चन्द्र), मलिकचन्द्र
 1
                                  ऐराड कंपनी, बनारस, '८३ दि०
 राजाराम: मेरी कहानी (७) मुद्रक—सेठ प्रिन्टिंग प्रेस, दिल्ली,
                                                           '3€.
 राजाराम : शङ्कर-चरित-सुघा (१), नवलिकशोर, लखनऊ,
                                                           '८२
```

```
्राजेन्द्र प्रसाद, डी॰ लिट्॰: चम्पारन में महात्मा गाँधी (७) अनुप्रह
                               नारायण सिंह, मुरादपुर, पटना, '२२
राजेन्द्र प्रसाद : रस-विहार (६), कान्ताविहारो मिश्र, दरमंगा,
रादे हैं सिंह गौड़ : विश्व को महिलाएँ (८), साहित्य-भवन
                                                  इलाहाबाद, '०४
राजेन्द्र सिंह व्योहार : त्रिपुरी का इतिहास (६), मानस-मन्दिर, जबलपुर,
                                                 इलाहाबाद, '३६
राजेश्वर गुर : शेफाली (१), सरस्वती पिन्तिशिंग हाउस, इलाहाबाद, १६६
            ः दुर्गावती (१), किरण्कुञ्ज, जनलपुर,
 राजेश्वर प्रसाद सिंह : मञ्ज (२), नन्दिकशोर, इलाहाबाद,
                                                             'হদ
            : गल्य-संसार (३), रामनारायया लाल, इलाहाबाद,
             : सोने का जाल (३) लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
 राजेश्वरी त्रिवेदी : कुमकुम (१), प्रभात प्रिन्टिंग प्रेस, आजमगढ़,
 राषाङ्कान्त शरण, पण्डित: साहित्य युगल विलास (१), नवलिकशोर,
                                                    लखनऊ, 'द्रध
 राषाकुमुद मुकर्जी : श्रीहर्ष (७ अनु०), मोतीलाल बनारवीदाव, चैद-
                                         मिद्वा बाजार, लाहौर, '३३
 राघाकृष्ण : ब्रनविलास भाषा (१), शिला विभाग, श्रवघ,
 राघाकृष्ण भा, एम॰ ए॰ : भारतीय शासन पद्धति (६), खङ्गविलास प्रेस,
                                                     बाँकीपुर, '१५
                  : भारत की साम्यत्तिक अवस्था (६), हिन्दी पुस्तक
      33
                                            एजेन्सी, कलकत्ता, '२०
 राष्ट्रकण्दास : दुःखिनी बाला (४), हरिप्रकारा प्रेस, बनारस,
                   : श्रार्थे-चरितामृत (८), दामोदरदास, बी॰
      "
                                             चौखंभा, बनारस, रेप्ट४
                   ः धर्मालाप (५) धर्मायृत प्रेस, बनारस,
                  : नि:सहाय हिन्दू (२) नागरी प्रचारियो समा, बना-
       "
                                                          रस, '६०
```

```
: हिन्दी माषा के सामयिक : पत्रों का इतिहास (१६),
    "
                              नागरी प्रचारिगी सभा, बनारस, '१४
            : नागरीदास जी का जीवन-चरित्र (१८), खङ्गविजास
    "
                                               प्रेस, बाँकीपुर, हिंह
            : कविवर बिहारीलाल (१८), चन्द्रप्रमा प्रेस, बनारस, '९६
            : महाराखा प्रतापसिंह (४), नागरी प्रन्वारिखी सभा,
    17
                                                     बनारस, '६८
            : महारानी पद्मिनी (४), देवकीनन्दन खत्री, बनारस,
    33
                                                        ै०३ दि०
            ः भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का जीवन-चरित्र (१८), तेखक,
    "
                                                     बनारस, '०४
राभाक्तुष्णान्, सं ः गान्धी-श्रभिनन्दन-प्रन्थ (७ श्रनु०), सस्ता साहित्य
                                               मंडलं, दिल्ली, '३६
राश्वाकुष्ण बिड्ला: मिलों में रुई की कठाई (१२) शिल्प-पुर्हित्य
                                             कार्यालय, दिल्ली, ३३
राघाकृष्ण मिश्र, सं०: भारतीय दर्शनशास्त्र (२०), [उपक्रमणिका खंड]
                                देवीराम मिश्र, भिवानी, पंजाब, '१६
                                                             '<u>দ</u>ջ
राधागोविन्ददास : दोहावली मानलीला (१), लेखक, बनारस,
राधाचरण गोस्वामी : यमलोक की यात्रा (४), लेखक, बृन्दावन,
                                                             '⊏१
            : नापित स्तोत्र (१), खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
                                                             '⊏२
    33
            ः दामिनी दूतिका (१)
                                                             '⊏२
    99 .
            : देशोपकारी पुस्तक (६), लेखक, बृन्दाबन,
                                                             'द्र
    "
            : शिशिर सुषमा (१),
                                                             '⊏३
    "
                                         35
                                                  33
            ः रेलवे स्तोत्र (१)
    "
                                         77
                                                             '⊏६
            : नव-भक्तमाल (१६),
    17
                                         23
                                                             '⊂9
            : बूढ़े मुँह मुहासे (४), मारतजीवन प्रेस, बनारस,
    ,,
        सं० : विदेश यात्रा-विचार (१७), लेखक, वृन्दावन,
                                                             '८७
            : तन मन धन गुसाई जी के अप्रेण (४) ,,
                                                             35
    77
```

```
राघाचरण गोस्वामी: भङ्गतरङ्ग (४), लेखक, वृन्दावन,
                                                        , & 3°
           : श्रमरसिंह राठौर (४), मथुरा भूषण प्रेस, मथुरा
                                                         83°
            : श्रीदामा (४), वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                         308
स्त्राप्रसाद शात्री : प्राच्य दर्शन (२०), लेखक, लाहीर,
                                                          ',પ્
राघामोहन गोकुल जी: देशका घन (६), लेखक, २०१, हरिसन रोड,
                                                 कलकत्ता, '१०
           : देश-भक्त लाजपत (७)
    22
                                                 31
           : नीति-दर्शन, भाग १-२, (१६), "
    33
           : नेपोलियन बोनापार्ट (७), नागरी प्रचारिगी
    33
                                                  बनारस, '१७
           : अमोपजीवी समवाय (१५), लेखक, २०१, हरीसन रोड,
    12
                                                 कलकत्ता, 'रद
           ः जोजेक गैरीबाल्डी (७), प्रण्वीर पुस्तकमाला, नागपुर '२२
    "
           : कम्यूनिडम क्या है ! (६), सोशलिस्ट बुकशाप, पटकापुर,
                                                  कानपुर, १२७
           : विञ्जव (५), नारायग्रप्रसाद ऋरोड़ा, कानपुर,
          चतुर्वेदी : रस-लहरो, भाग १-२, (१), भारतजीवन प्रेस,
                                                  वनारसः 'द्र४
राषारमण चौवे : देशोन्नति (६), लेखक, इटावा,
                                                     दिह हि॰
           : राज्य भरतपुर का संन्तिप्त इतिहास (८) ,,
राघारमण मैत्र : केशर-मझरी (१), लेखक, कालाकॉकर,
राघालाल मुंशो, सं०: भाषा-वोघिनो, भाग १-४, (१६ वा०), गोपीनाय
                                        पाठक, बनारस, १६६-७०
            ः हिन्दी किताव (१६ वा०), संपादक, गया, १७२ च०
              : शब्दकोष (१०)
राघास्वामी साहित: सारवचन राघास्वामी—नज्ञम (१७), राय सालिग-
                                   राम बहादुर, इलाहाबाद, '८४
                                —नसर (१७)
                         33
```

```
राधिकाप्रसाद: मंत्र-सागर (१३), लेखक, इजारीबाग,
                                                             ,48
राधिकाप्रसाद सिंह श्रखौरी: मोहिनी (२), सिचदानंद सिन्हा, वौकीपुर,
                                                        प्रादेशिक
राधिकारमण्प्रसाद सिंह, एम० ए०: तरङ्ग (२), बिहार
                          हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मुनप्रफ़रपुर, '२१
             : गल्प-कुसुमावली (३), श्रारा नागरी प्रचारिगी सभा,
     23
                                                     श्रारा, '२४ १
             : राम-रहीम (२), राजराजेश्वरी साहित्य मंदिर, सूरजपुरा,
     77
                                                    शाहाबाद,
                                                             '³<⊏
             : सावनी समा (३)
                                                   91
                                           33
     77
             : पुरुष श्रीर नारी (२)
                                            "
                                                   77
     27
             : चुनी कलियाँ (३)
                                                   15
                                            33
     "
             : सुरदास (२)
                                                    33
                                            73
     53
 राचेश्याम : रामायण (१), (कई भागों में), लेखक, बरेली,
             : वीर श्रभिमन्यु (४)
                                          33
                                                  39
             : परिवर्तन (४)
                                           33
             ः घंटा पंय (४)
 रानाडे, श्रीमती : महादेव गोविन्द रानाडे (७ श्रनु०) (श्रनु०—रामचंद्र
                                   वर्मा), राजपूत प्रेस, ग्रागरा, '१४
 सॅबिन्सन, जेम्स हार्बी : पश्चिमी यूरोप (८ श्रनु॰) शान मंडल प्रेस,
                                                       बनारस, '२६
 राम इक्कबालसिंह: स्टालिन (७) ग्रन्थमाला कार्यालय, बाँकीपुर,
             सं : मैथिल लोक-गीत (२०), हिंदी छाहित्य सम्मेल्न,
      "
                                                    इलाहाबाद, १४१
 रामकरण, सं॰ : बाँकीदास-ग्रंथाव ली (१८), नागरी प्रचारिणी सभा,
                                                       बनारस, '२५
              द्र मारवाड़ी न्याकरण (१०), मारवाड़ स्टेट प्रेंस, जोघपुर,
```

| 1                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| राम कलानाथ गौदः संस्कृत प्रेम प्रथा (२०) आर्य लिटरेचर पिन्लिशिग        |
| हाउस, कॉंघला, '३७                                                      |
| रामिककर सिंह: श्रनुराग-विनोद (१), गोपालराय, इलाहाबाद, ै६०              |
| ,,; : रसिक विहार-रत्नाकर (१), श्याम काशी प्रेस, मथुरा,                 |
| ''ea                                                                   |
| रामिकशोर मालवीय : शैलकुमारी (२), आर॰ सहगल, इलाहाबाद, '२४               |
| ,, शान्ता (२), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद '२६                             |
| रामिकशोर शर्माः यूरोप का इतिहास (८), भाग १-३, जीतमल                    |
| चूिया, अनमर, १२७                                                       |
| रामिकशोर शर्मा व्यास : चन्द्रास्त (१), इरिप्रकाश प्रेस, बनारस, 'द्रप्र |
| ,, : परिभ्रमण (६), खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, '०६                      |
| रामिकशोर सिंह: छुन्द-भास्कर (६), श्यामलाल, मथुरा,                      |
| रामकुमार वर्मा: वीर-इम्मीर (१), हिन्दी साहित्य प्रचारक कार्यालय,       |
| नरसिंहपुर, '२४                                                         |
| ,, : चित्तौर की चिता (१), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद, <sup>'</sup> २६     |
| ,, : श्रभिशाप (१), चंद्रशेखर शास्त्री, इलाहाबाद, ' '३०                 |
| ,, ः कवीर का रहस्यवाद (१८), गांघी हिन्दी पुस्तक-मंडार,                 |
| इलाहाबाद, '३१                                                          |
| ,, : ग्रज्जलि (१), साहित्य भवन लि॰, इलाहाबाद, '३१                      |
| ,, : रूपराशि (१), सरस्वती प्रेस, बनारस, '३३                            |
| ा विशीय (१), तरुण भारत-प्रयावली, इलाहाबाद, १३३                         |
| ,, : चित्ररेखा (१), सत्यमक्त, इलाहाबाद, '३५                            |
| ,, : पृथ्वीराज की आखें (४), गंगा प्रथागार, लखनऊ                        |
| '44                                                                    |
| ,, ः चन्द्रकिरण (१), गंगाफाइन श्रार्ट प्रेस, लखनऊ, '३७                 |
| ,, : साहित्य-समालोचना (६), [साहित्य मंदिर १], इलाहा-                   |
| बाद. '३⊏                                                               |

```
रामकुमार वर्मा: हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (१६) राम
                                  नारायण लाल, इलाहाबाद, '३८
            : हिन्दी साहित्य की रूपरेखा (१६) हिन्दी साहित्य सम्मे 🚤
                                            लन, इलाहाबाद,
     33
            : जौहर (१), हिन्दी भवन, लाहौर,
            : रेशमी टाई (४), लीडर प्रेस, इलाहाबद,
                                                            385
     33
                                                            388
        सं : ग्राठ एंकांकी नाटक (१६), हिंदी भवन, लाहौर,
     55
             : हिम-हास (१) इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद, १४२
      37
             : चारुमित्रा (४), साधना-सदन, इलाहाबाद,
             : (श्राधुनिक कवि माला में) (१), हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
      37
                                                  इलाहाबाद, '४३
      "
  रामकुमारी चौहान : निःश्वास (१), तरुण भारत-प्रथावली, इलाहाबाद,
  रामकृष्ण दैवतः प्रश्न-चंडेश्वर (१४ श्रनु०), (श्रनु० — वस्तुहर्स
                                   शर्मा) वेद्घटेश्वर प्रेस, वंबई, रहि
  रापकृष्ण, सं ः स्रो-शिक्। (१६ वा०), गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, '७१
  रामकृष्ण वर्मा, सं : श्रोरचुनाथ-शतक (१६), भारत जीवन
                                                       वनारस, '८
                                                           23-03
                   : समस्या-पूर्ति (१६)
                                                33
                   ः विरहा नायिकामेद (६)
                                                53
           ,, सं॰ : प्रुव-सर्वस्व (प्रुवदास कृत)(१८),,
                                                          32
                    : वर्षी बिहार (१)
                                                 33
                     : सावन छुटां (१)
    रामकृष्ण शर्मा : बिलाई मोला (३ त्रा०), नवैदाप्रवाद माणि ह, लहिर या-
                                                          सराय, '२८
                    : कविता-कुसुम (१)
     रामकृष्ण शुक्क : अमृत और विष (२), फ्राइन आर्ट प्रिन्टिंग कॉ टेब,
                                                      इलाहाबाद, '२८
```

```
रामकृष्ण शुक्ल : प्रसाद की नाट्यकला (१८), मानस-मुक्ता कार्यालय,
                                       किसरौल, मुरादाबाद, '२६ ?
            : त्र्राघुनिक हिन्दी कहानियाँ (१९), लेखक, मुरादाबाद, '३१
    72
            : श्रालोचना-समुच्चय (१६), हिन्दो भवन, लाहौर, ै३६
रामकृष्ण सिन्हा, बी॰ ए॰, विशारद : प्राचीन तिब्बत (८), इंडियन प्रेस,
                                                  इलाहाबाद, '४१
रामकृष्ण, स्वामी : रामकृष्ण-वाक्यसुघा (१७ ऋतु०), शंकर नाहर
                                                 बोशी, पूना, '१६
              : रामकृष्ण-कथामृत, भाग १, (१७ अनु०) मर्चेन्ट प्रेस,
     ,,,
                                                     कानपुर, ११६
रामगरीन चौबे: नागरी-निलाप (४), रामनख्श चतुर्वेदी, पाली, सहननवाँ,
                                                    गोरखपुर, रद्र
            : पुस्तक-सहवास (५), खड्गविलास प्रेस, वाँकीपुर,
            : कार्य-सम्पादन (५)
                                          53
रामगुलाम द्विवेदी : कवित्त रामायण (१ प्रा०), ब्रजचन्द प्रेस, बनारस, दश
               : पदावली श्रीर रहस्य विनयावली (१ पा०), द्वारका-
     13
                                        प्रसाद, बनारस, '२४ रिप्रिंट
रामगुलाम राम: सुत्रामा (२), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बंबई,
 रामगोपाल मिश्र: माया (२), लेखक, गोरखपुर,
 रामगोपाल मोहता : गीता का न्यत्रहार-दर्शन (२०), सत्यतारायण प्रिटिंग
                                    प्रेस, फ्रीयर रोड, कराँची, '३७
 रामगोविन्द त्रिवेदी : दर्शन-परिचय, भाग १, (२०), निहालचंद वर्मी,
                                                     कलकत्ता, ३२६
 रामचन्द्र त्रारोहा : कृषिशास्त्र, (१२), यूनीक लिटरेचर पिन्तिशिंग
                                             हाउस, ऋलीगढ़, '३४
 रामचन्द्र टंडन : सरोजिनी नायडू (७), लेखक, श्रकवरपुर (फ़ीनाबाद),
```

ं, सं : रूसी कहानियाँ (२०), भारतीय भंडार, बनारस, १३०

```
रामचन्द्र टंडन सं०: बीस कहानियाँ (१९), हिंदी मंदिर, इलाहाबाद, '१२
रामचन्द्र द्विवेदी : तुलसी साहित्य-रताकर (१८), लेखक, अगरीली,
                                                     विलया, १२६
रामचन्द्र, पिंखत: चरणचद्रिका (१ प्रा॰), भारत जीवन प्रेस, बनारस,
रामचन्द्र 'प्रदीप' : परीदेश (३ वा०) बगपति चतुर्वेदी, इलाहात्राद,
                                                             ,
$$
               : सोने का हंस (३ वा०)
                                                   "
               : जादू का देश (३ वा०)
                                                             ,35
                                          33
                                                   33
    13
               : सोने का तोता (३ वा०)
                                            55
    33
रामचन्द्र मिश्र, बी॰ एस॰, एम॰ बी॰: सन्ताननिग्रह-विज्ञान
                               लच्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, '३६
रामचन्द्र मिश्र: चन्द्राभरण (२०), मुद्रक--ग्रोंकार प्रिन्टिङ्ग प्रेस, ग्रज-
रामचन्द्र मुनि, डॉक्टर : बायोकेमिक विज्ञान चिकित्सा (१३), मुद्रकः 🕫
                                        नामिया प्रेस, दिल्ली, '३५
रामचन्द्र मुमुद्ध : पुरायाश्रव कथाकोष (८ स्रानु०), मानकचन्द पाना-
                                               चन्द, बम्बई, '०७
रामचन्द्र वर्मा : मानव-जीवन (१३), नाथूराम प्रेमी, बम्बई,
            : भूकम्प (१४), गङ्गा पुस्तक्रमाला कार्यालय, लखनऊ, '१८
     13
            ः महात्मा गान्धी (७), उदयत्ताल काशलीवाल, बम्बई, '१६
     57
            : रूपक-स्तावली, भाग १, (२०), लेखक, बनारस, '२६
     ,, सं ः संवित हिन्दी-शब्दसागर (१०), इशिडयन प्रेस, इलाहा-
                                                        बाद रें
 रामचन्द्र वैद्यशास्त्री : भारत-नररत चिरतावली (८) लेखक, अली-
                                                        गढ्, '∘⊏
              ः तुलसी-समान्वार (१८), सुधावर्षक प्रेस, श्रलीगढ्, '४१
 रामचन्द्र शुक्कः चारण-विनोद (१), मुद्रक—इचिडयन, प्रेस, इलाहा-
                                                        बाद, '०१
```

```
रामचन्द्र शुक्क: राघाकृष्णदास का जीवन-चरित्र (१८), नागरी प्रचारियी
                                                        सभा,
                                                              '१४
                 : श्रादर्श जीवन (१७)
                                                      33
     77
                 : बुद्ध-चरित (१)
                                                      "
     37
        श्रादि, सं०: तुलसी-ग्रंथावली (१८)
              सं ः जायसी-ग्रंथावली (१८)
              सं॰ : भ्रमरगीत-सार (१), गयाप्रसाद शुक्क,
                                                          वनारस,
    ` ;;
                                                              '२६
              सं : भारतेन्द्र-साहित्य (१६),
                                            वैदेहीशरण, लहरिया-
     37
                                              सराय, दरमंगा, '२६
                                              लाला भगवानदीन.
                  : कांच्य में रहस्यवाद (६),
     93
                                                      बनारस, '२६
                  : हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६), इण्डियन प्रेस,
     22
                                                  इलाहाबाद, '३०
                 : विचार-वीथी (५), श्रयवाल प्रेस, बनारस कैएट,
     33
                 : गोस्वामी तुलसीदास (१८) इचिडयन प्रेस, इलाहा-
     23
                                                        बाद,
                 : त्रिवेगी (१६)
     33
                                                      33
                                              23
                 : चिन्तामणि (५)
     35
रामचरण : ब्रन-यात्रा (१), मुहम्मद हनीफ, बनारस,
                                                             '⊏३
रामचरणदाव: राममाहात्म्य-चन्द्रिका (१७), रामाधीन महतो, मुँगेर, '०२
ुपमचरित उपाध्याय : स्कि-मुक्तावली (१), ग्रंथमाला कार्यालय, बाँकी-
                                                         पुर, '१५
            : देवसभा (१) नाथूराम प्रेमी, बम्बई,
     33
            ः भारत-भक्ति (१) "
     23
                                         22
            : रामचरित-चिन्द्रका (१) प्रन्थमाला कार्यालय, बाँकीपुर,
     "
```

```
रामचरित उपाध्याय : रामचरित-चिन्तामिष (१) ग्रंथमाला कार्यालय,
                                                    वाँकीपुर, '२०
            : राष्ट्र भारती (१) राष्ट्रीय शिन्ता-प्रन्थमाला
    "
                                                       श्रारा, '२१
                                                        कार्यालय,
            : देवी द्रीपदी (१७ वा०), गङ्गा पुस्तकमाला
    17
                                                    लखनऊ, '२२
            : श्रञ्जना सुन्दरी (१७ वा०), श्रात्मानन्द जैन ट्रेक्ट सोसा-
    33
                                              इटी, श्रम्बाला, '२४
रामचीज सिंह: कुलवन्ती (२), लेखक, चकघरपुर, सिंहभूमि,
             : बन-बिहिङ्गिनी (२), देवकीनंदन खत्री, बनारस,
रामनसन, पंडित, सं ः स्त्री-शिक्षा सुत्रोधिनी, भाग १-३ (१६ बा०)
                                लाजरस ऐराड कंपनी, बनारस, '६६
रामनीदास वैश्य: फूल में काँटा (२), लेखक, लश्कर, ग्वालियर स्टेट,
                                                             ,
0 E
                                                            300
            ः घोखे की टट्टी (२), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
रामजीलाल शर्मा: वाल भागवत (१७ वा०),,
                                                             ,
00
                                                  33
            ः वाल मनुस्मृति (१७ बा०)
                                                             , o's
    55
                                                   37
                                            23
            ः बाल रामायण (१७ वा०)
                                                             '00
                                                   77
            : बाल गीता (१७ बा०)
                                                             705
    97
                                            33
                                                    "
            : बाल विष्णुपुरागा (१७ वा०)
                                                             30
    33
                                            13
                                                    33
                                                             ³११
            : बाल पुराया (१७ बा०)
    33 ,
                                            33
            : रामायख-रहस्य (१८), हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद,
                                                             '१५
     51
            ः राष्ट्रभाषा (१०), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद,
    "
                                                             '२०
रामजीवन नागर : देशी बटन (१२), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बंबई,
                                                             308
रामतीर्य, स्वामी : राष्ट्रीय संदेश (६ श्रनु॰), (श्रनु॰—नारायणप्रसाद,
                          ंबी॰ ए॰), नवजीवन सभा, कानपुर, '१२
```

बनारस, '२०

```
रामतीर्थं स्वामी : रामतीर्थं-ग्रंथावली (१६ श्रनु०), (कई खंडों में),
                                रामतीर्य लीग, लखनऊ, '१६-२४
           : रामहृदय (१७ श्रनु०)
                                      13
रामदत्तः प्राचीन हिंदू रसायन शास्त्र (१३), रामदयाल श्रप्रवाल,
                                              इलाहाबाद, '३८ ?
रामदत्त भारद्वाज, एम० ए०: वत त्यौहार ऋौर कथाएँ (१७), लच्मी
                                             प्रेस, कासगंज, '४१
    ,, सं॰ : रतावली (१८), गंगा फ़ाइन श्रार्ट प्रेस, लखनऊ, '४२
    ,, तथा भद्रदत्त शर्मा : वुलिधी-चर्चा (१८), लच्मी प्रेस, कासगंज,
रामदयाल : बलभद्र-विजय (१), किशनलाल श्रीधर, बंबई,
                                                           70B
रामदयाल : इतिहास-संग्रह (८), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
                                                           ,
80,
रामदयाल कपूर, एम० ए०, बी० एस-सी० : रोगी-परिचर्या (१३), हिंदी
                                   पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, '३०
           : प्रस्ति-तंत्र (१३), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ,
   33
रामदयाल नेवटिया : प्रेमाङ्कर (१), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बंबई,
                                                          35
रामदयाल साधु : दाद्-सार (१८), लेखक, मुरादाबाद,
रामदहिन मिश्र: मेघदूत-विमर्श (२०), मध्यभारत
                                                       साहित्य
                                                हिन्दी
                                             समिति, इंदौर, '२२
           ः हिंदी मुहावरे (१०), श्रंथमाला कार्यालय, बाँकीपुर,
    "
रामदास गौड़ तथा , शालिग्राम भार्गव : विज्ञान-प्रवेशिका (१४ बा०),
                                 विज्ञान परिषद्, इलाहाबाद, '१४
                                  (१४), ज्ञानमंडल कार्यालय,
रामदास गौड़: वैज्ञानिक ऋदैतवाद
```

: इटली के विघायक महात्मागरा (८) ,

```
रामदास गौड़: ईश्वरीय न्याय (४), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लख-
                                                     नक, '२५
                                         (१८), हिन्दी पुस्तक-
                                भूमिका
           : रामचरितमानस की
    77
                                         एजेन्सी, कलकत्ता, "२५
           ः स्वास्थ्य साघन, भाग
    "
           : विज्ञान-इस्तामलक (१४), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू॰ पी॰
    "
                                                इलाहाबाद, '३६
            : हिन्दुत्व (१७), शिवप्रसाद गुप्त, बनारस,
    37
            : हमारे गाँवों की कहानी (६ बा०), सस्ता साहित्य मंडल,
    57 }
                                                 नई दिल्ली, '३८
रामदास समर्थं, स्वामी : दासबोध (१७ ऋतु०), '(ऋतु०— माधवराव
         सप्रे तथा लक्सीधर वाजपेयी) एस० एन० जोशी, पूना, ११३
            : हिंदी दासनोघ (१७ अनु०) हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस,
    55
रामदास साहित: --वार्णी (१७ प्रा॰) (टीका॰-चरणदास), सरस्वती
                                    विलास प्रेस, नरसिंहपुर, '०७
            ः पञ्चग्रन्थी (१७ प्रा०), शिवदुलारे वाजपेयी, कल्यागा,
     ,,
रामदीन पारहेय, एम॰ ए॰ : कान्य की उपेक्तिता (यशोधरा) (१८),
                          साहित्य भवन लिमिडेट, इलाहाबाद, '४०
 रामदीनसिंह: बिहारदर्पेण (१६) खड्ग विलास प्रेस, बाँकीपुर, दिश
             सं : हरिश्चन्द्र-कला, जिल्द १-६ (१८), खड्गविलास
     "
                                         प्रेस, बॉकीपुर, न्द्रफ ०१
 रामदेव: भारतवर्षं का इतिहास, खरड १ (८), गुरुकुल, कांगड़ी,
                                                      '११ द्वि०
                                                     '२६, '३३
                       खरह २, ३
                                           .33
            : पुराग्रमत-पर्यालोचन (२०)
                                                           35,
```

33

```
राम दैवह : यन्त्र-चिन्तामिण (१४ ऋतु०), (ऋतु०--भागीरय 'प्रसाद
                              शर्मा), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, १६० !
                                 (१४ ऋनु०) (श्रनु०--प्रमुदयाल
            : मुहर्त-चिन्तामणि
                               पार्यंडेय), वंगवासी प्रेस, कलकत्ता, '६६
रामघारी सिंह 'दिनकर': रेग्रुका (१), पुस्तक भगडार, लहरिया सराय,
                                                               ³₹¥
              : द्वन्द्व-गीत (१)
      33
                                               23
              : रसवन्ती (१)
                                                               380
                                               33
                                                       "
      "
                                                              '११
 रामनरेश त्रिपाठी : वीराङ्गना (२), लेखक, कलकत्ता,
                                                               388
              : बीरवाला (२)
      37
                                               37
              : मारवाड़ी श्रौर पिशाचिनी (२), राधामोहन गोकुलजी,
      33
                                                      कलकत्ता, '१२
              : कविता-विनोद (१), हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद,
      39
             : हिन्दी पंद्य-रचना (६ वा०), लेखक, इलाहाबाद,
                                                            '१≒
             : मिलन (१)
     . 33
                                                       "
              : बांलकथा कहानी, कई भागों में (३ वा०)
                                                               '{5
      33
                                                       33
              : क्या होमरूल लोगे ? (१)
                                                               '₹5
      "
                                               79
                                                       25
             : कविता-कौमुदी, (१६), माग १
                                                               '१⊏
     . 93
                                                       33
                           भाग ३--(२०)
                                                              '२३-
      33
                                               33
                                                       33
                                                               <sup>3</sup>२१
              : उत्तरी घुव की यात्रा (६ बा०)
      3
                                               13
                                                       33
              : पथिक (१)
      39
                                               23
                                                       33
         सं० : रहीम (१८)
                                                               ³२
                                                       95
                                               "
             : हिन्दी का संचित्र इतिहास (१६)
                                                               123
    F 25
             : सुभद्रा (४),
                                                          '२४ द्वि०
      13
                                               "
             ः लद्मी (२), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                               ,58
     . 75
            ः हिन्दी शब्द-कल्पद्रम
                                     (१०),
                                               रामदयाल
      53
                                                    इलाहाबाद, १२५
             : ग्राम गीत (१६), हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद,
      71
```

```
रामनरेश त्रिपाठी : मानसी (१), हिन्दी मन्दिर इलाहाबाद, 📜
                                                               35°
            : स्वम (१),
    13
                                        79
            ः स्वप्नों के चित्र (३)
    27
                                        77
            ः घाघ श्रौर महुरी (१४), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू॰ पी 🐔
    "
                                                   इलाहाबाद, '३१
            : हिन्दुस्तानी कोष (१०), हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद, १३१९
            : हिन्दी-हिन्दुस्तानी (१०) दित्त्वा भारत हिन्दी प्रचार
    "
                                                  सभा, मद्रास, '३२
                                                               ,
$8
            : जयन्त (४), हिन्दी मन्दिर प्रेस, इलाहानाद,
    37
            ः प्रम-लोक (४)
                                                               ,
48,
                                               51
                                                       39
    33
                                                               '₹४
            ः तरकस (३)
    53
                                                       37
                                                               १३७
            ः सोहर (१६)
    37
                                               15
                                                       77
                                                               ३ ७
            ः पेखन (४ बा०)
    "
            : तुलसीदास श्रौर उनकी कविता, भाग १-२, (१८)
                                                              हिन्द्री
    35
                                        मन्दिर प्रेस इलाहाबाद,
                                                               735
            : बफ्राती चाचा (४ बा०)
                                                               355
                                                       17
    13
            : दिमागी ऐयाशी (१६)
                                               33
                                                       "
     33
            ः इमारा ग्राम-साहित्य (१६)
    "
                                              33
                                                       39
           ः मौत के सुरङ्ग की कहानी (३ बा०)
                                                      33
            : श्रादमी की क्तीमत (३ वा०)
                                             1. 33
                                                      . 55
                                                              ,
,
,
,
            : बेलकुमारी (३ या०)
                                              33
                                                      , 99
                                                               ,88
            : बुढ़िया-बुढ़िया किसे खाऊँ (३ बा०)
                                                      31 .
            : भय बिन होय न प्रीत (३ बा०)
                                                              ,४१
                                                       33
           : चटक-मटक की गाड़ी (३ बा०)
    "
                                              33
                                                      . 77
            ः चुड़ैल रानी (३ बा०)
    · 55
                                              31
                                                      27
            : डंकू (३ बा०)
    23
                                                       77
            : पकड़ पुछकटे को (३ बा०)
                                                               388
                                              22
                                                       "
            : फूल रानी (३ बा०)
```

```
रामनरेश त्रिपाठी : रूपा (३ बा०) हिन्दी मन्दिर प्रेस, इलाहाबाद, '४१
                                                           '४१
            : तीन सुनहले बाल (३ वा०)
                                            37
                                                    "
     75
            : तीन मेमने (३ बा०)
                                                           ,४४
    71
                                            "
                                                    27
            : तीस दिन मालवीय जी के साथ (७), सस्ता साहित्य-
     "
                                          मगडल, नई दिल्ली, '४२
        पार्यंडेय: भारत में पोर्चुगीज़ (८), हरिदास ऐराड कम्पनी,
                                                  कलकत्ता, ११२
               : बाल कथा-कुङ्ज, भाग १ (३ बा०), बाल साहित्य
    "
                                  प्रकाशन समिति, कलकत्ता, १३०
रामनाथ प्रधान : राम होरी-रहस्य (१), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, '६३
रामनाय लाल 'सुमन' : दाग़े निगर (२०) हिन्दी पुस्तक-भयडार,
                                             लहरियासराय, '२५
            : विपञ्ची (१), वैदेहीशरण, लहरियासराय
    ,,
           : कविरत मीर (२०), हिन्दी पुस्तक भगडार, लहरियासराय,
   , 33
                                                          '२६.
           : बालिका (१), लेखक, बनारस,
                                                          35°
    33
           : भाई के पत्र (६), सस्ता साहित्य मण्डल, अनमेर,
           : कवि प्रसाद की काव्य-साघना (१८), জ্ঞাসहितकारी
    33
                         पुस्तकमाला, दारागञ्ज, इलाहाबाद,
                                                          73年.
           ः वेदी के फूल (३), साधना-सदन; इलाहाबाद,
                                                          १४२
    "
           : इमारे नेता (८ बा०) लेखक, इलाहाबाद,
                                                          385
    "
रामनाय शर्मा : ग्वालियर राज्य में हिन्दी का स्थान (१०), देसाई श्रार्टः
                                    प्रिन्टिङ्ग प्रेस, ग्वांलियर, '४१
           : व्यावहारिक शब्दकोष (१०), ग्वालियर राज्य हिन्दी
   33
                                             साहित्य सभा, '४२
रामनारायमा : नीति-कुसुम (१७), भारत जीवन प्रेस, बनारस,
रामनारायण चतुर्वेदी : श्रम्बरोष (१) तेखक, बादशाही मएडी,.
                                               इलाहाबाद, '२१
```

```
-रामनारायण ठाकुर : इल्दीघाटी का युद्ध (१), लालबहादुर स्रनेई,
                                                  बनारस, '०६
रामनारायण दीव्वित : रम्मा, भाग १-३ (२) विश्वेश्वरप्रसाद वर्मी,
                                                  बनारस, 'ठेंप्रे
-रमनारायण दूगहः पृथ्वीराज चरित्र (७) लेखक, उदयपुर,
               : राजस्थान-रत्नाकर (६) "
 रामनारायण मिश्र: भू-परिचय (६), इण्डियन प्रेंस, इलाहाबाद, '३० र
रामनारायण मिश्र, बी॰ ए॰: पारिसयों का संस्थित इतिहास (८),
                               लेखक, मुतही इमली, बनारस, '६५
             ः जापान का संचित्र इतिहास (८), नागरी प्रचारिणी
                                            . समा, बनारस, '०४
 -रामनारायण यादवेन्दु: राष्ट्रवंघ श्रौर विश्वशान्ति (E) मानसरोवर
                                  साहित्व निकेतन, मुरादाबाद '३६
             : पाकिस्तान (६)
      "
             : नवीन भारतीय शासन विघान (६), नवयुग साहित्य-
      17
                                          निकेतन, आगरा, '३८
                                                           '३६
              : समाजवाद श्रौर गाँघीवाद (६) ,,
       "
              : हिटलर की विचार घारा (७) मानसरोवर साहित्य निके-
       "
                                            तन, मुरादाबाद '४१
              : भारतवर्ष में साम्प्रदायिक समस्या (६) :; "
       51
              : पौचवा कालम क्या है ! (६)
                                                33
              : युद्ध छिड़ने से पहले (८)
              : यदुवंश का इतिहास (८), लेखक, आगरा,
               : भारतीय संस्कृति श्रीर नागरिक जीवन (६) सर्रती
                                     साहित्य मंडल, नई दिल्ली '४२
   -रामनिवास पोद्दार: भारत में रेल-पथ (E) श्रादर्श पुस्तकालय, चौक,
                                                   श्रागरा, रे४
   -रामप्रकाश, पंडित : कुसुमाकर-प्रमोद (१) बनवारीलाल, बनारस, वस्
```

```
रामप्रताप गुप्त: महाराष्ट्र वीर (२), रामलाल, वर्मी, कलकत्ता,
रामप्रताप शर्मा: मसि-दर्पेण (१२), राजस्थान प्रेस, अजमेर,
                                                           360
              : नरदेव (२), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वंबई,
                                                           ³° ₹
रामप्रताप सिंह (राजा माँडा) : भक्ति विलास (१), लेखक,
रामप्रसाद : छन्द-प्रकाश (६), नवलिकशोर प्रेम, लखनऊ,
                                                           328
रामप्रसाद, समजज : गेहूँ की खेती (१२), लेखक, नीमच, ग्वालियर,
         : मूँगफली की खेती तथा मका की खेती (१२), लेखक,
                                          नीमच, ग्वालियर, १८८
        : श्रालू की खेती (१२)
                                     33
रामप्रसाद तिवारी : नीतिसुघा-तरंक्तिणी (१७), गवर्नमेंट प्रेस, इलाहा-
                                                  बाद, '७५ द्वि०
र्भुष्साद त्रिपाठो, डी॰ एस-सी॰ : महाराष्ट्रोदय (८), नवजीवन बुकडिपो,
                                                    बनारस, '१३
            ः श्रॅंग्रेज़ी शिष्टाचार (६), हिन्दी मंदिर, इलाहाबाद, '२१
    "
           सं॰ : ज्ञान कोष, भाग १, (६) सुलेमानी प्रेस, बनारस, '३४
    53
               ः भारतीय शासन विकास (१६०२-१६३६ ई०) (८),
    23
                                  इशिडयन प्रेस, इलाहाबाद, '३६
रामप्रसादलाल : भूतत्त्व-प्रदीप (६), खङ्गविनास प्रेस, वाँकीपुर, रै⊏५
रामप्रसाद शरण: मानस-अनुबन्घ (१८), लेखक, लखनऊ,
रामप्रधाद सन्याल : प्रेमलता (२) लेखक, दूघ विनायक, वनारस,
           : ग्रनन्त (२)
    22
                                      33
           : किरण शशो (२),
                                      33
रामांबेलास शुक्त: कसक (२), हिन्दी साहित्य प्रकाशक मंडल, बाज़ार
                                          थीताराम, दिल्ली, <sup>3</sup>३१
          ः मैं क्रान्तिकारी कैसे बना ! (७), मुद्रक-भदावर प्रेस,
    271
                                                      दिली '३३
```

रामिबलास सारडा: श्रार्यधमेंद्र जीवन महर्षि (७), वैदिक प्रेस, श्रजमेर, '०४
रामभगत बंसल, बी॰ ए॰, एल-एल्॰ बी॰: हिन्दी में जिरह करने कर्षे
इल्म (१२), लेखक, श्रजमेर, '३२
रामभजन त्रिवेदी: राधा-विषादमोचनावली (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '०७

राममोहन राय, राजा : वेदान्त-संग्रह (१७ श्रनु०), मम्बाउल उल्स्म प्रेस सोहाना, मुङ्गाँव, '६६

-रामरत्नदास, गोस्वामी : सियावर केलि पदावली माग १, (१) शालि-ग्राम प्रेस, श्रागरा '७६

रामरत अध्यापक, सं०: लोकोक्ति-संग्रह (१०),रताश्रम, सिविल लाइन्स, श्रागरा, '१५ दि०

रामरत पाठक, सं॰ : प्रेम प्रवाह तरंग (१६), छेदीलाल, बनारस, प्रेम प्रवाह तरंग (१६), छेदीलाल, बनारस, प्रमापाली (२), बुक इम्पोरियम, जीरो-रोड, इलाहाबाद, '३६

,, : स्राकाश की कथा (१४), इंडियन प्रेंस, इलाहाबाद, '४५

,, : तायडव (१), कितान महल, इलाहाबाद, '४२

,, तथा वाचरपति त्रिपाठी, एम॰ ए॰: स्र सहित्य की भूमिका (१८), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, '४१

-रामरत्न वाजपेयी, सं०: सुन्दरी-तिलक (१६), संपादक, लखनऊ, '४६ रामरत्न सनाट्य, सं०: पूर्ण-वियोग (१८), संपादक, कानपुर, '१६ रामलच्मणुसिंह: ईख की खेती (१२), वाणी मंदिर, छुपरा, '३७३० रामलाल: बुद्धि-प्रकाशिनी (१६ वा०) गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, '७१ रामलाल, चौघरी: जाटचित्रय इतिहास (८), जाटचित्रय मंडार-संघ, आगरा. '४१

रामलाल दीच्वित, सं• : रहिमन-शतक (१८), हिन्दी-प्रभा प्रेस, लखीम-

, 54

```
रांमलाल, मुंशो : पुत्री-शिच्नोपकारी (१६ बा॰), गवर्नमेंट प्रेस, इलाहा-
                                                      बाद, '७३
             ः बालविनोद रामायण (१ बा०), लेखक, बनारस, '७६
 रामजाल वर्मा: पुतली महल वा गुलाब कुविरि (२), लेखक, श्रपर-
                                    चितपुर रोड, कलकत्ता, '०८
            ः गुलबदन उर्फ रिज़या वेगम (२) "
            : नास्सी कहानियाँ (३),
रामलाल श्रोवास्तव, 'लाल' : विमावरी (१), श्रानमंड त प्रेस, वनारस, '४०
रामलोचन शरण: बचों को कहानियाँ (३ वा०), नर्वदाप्रसाद माणिक,
                                             लहरियासराय, '२७
           ः शिशु कथामाला (३ बा०)
                                          23
                                             33
           : चम-चम (१ वा०), हिन्दी मंदिर, एकमा, सारन, '२८
रामुविलास शर्मा, पो-एच० डो०: प्रेमवन्द (१८), सरस्वती प्रेस,
                                                  वनारस, '४१
रामदृद्ध शर्मा : बगुला भगत (३ बा०), वैदेहीशरण, पुस्तक भंडार,
                                            लहरियासराय, '२५
           : सियार पाँडे (३ बा०)
                                                         <sup>१</sup>२५
                                      "
रामशहर मिश्र, एम॰ ए॰: हिन्दी की पहली, दूसरी, तीसरी तथा
             चौथी पुस्तक (१६ बा०), चंद्रप्रमा प्रेस, बनारस, '८६
रामशहर व्यास : नेपोलियन बोनापार्ट (७), खङ्गविज्ञास प्रेस, बाँकीपुर,
                                                         '८३
```

रामशहर शुक्क, 'रसाल': अजङ्कार-पोयूष (६), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, '२६-३० भ : नाट्य-निर्णय (६), अप्रवाल प्रिटिंग वर्स्स, इलाहाबाद,

ः चन्द्रास्त (१८), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस,

ः अलङ्कार-कौमुदी (६), श्रोंकार प्रेस, इलाहाबाद, '३

```
रामशङ्कर शुक्कः हिन्दी साहित्य का इतिहास (१९), रामदयाल अप्रवाल,
                                                इलाहाबाद, '३१
           : भाषा शब्दकोष (१०), रामनारायणलाल, इलाहाबाद्
    "
                                                           ' ફં હ
            : त्रालोचनादर्श (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
रामशरण उंपाध्याय: मगघ का इतिहास (८), यंग ब्रदर्भ ऐंड कम्पनी,
                                     कल्याणी, मुजप्रफरपुर, '३६ १
रा मशरणदास सक्सेना : गुणात्मक विश्लेषण : क्रियात्मक रसायन (१४),
                                           गुरुकुल, कांगड़ी, '१९
रामशरण शर्मा : अपूर्व रहस्य नाटक (४), हुसेनी प्रेस, आगरा, '८७
रामसखें जी: मृत्य राघव मिलन (१ प्रा०), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
                                                           ,
E3
                                                           328
            ः पदावली (१ प्रा०), वेङ्कटेश्वर प्रेंस, बम्बई,
रामसहायदास : शृङ्कार-सतसई (१ प्रा०), भारतजीवन प्रेस,
                                                        बनारस,
                                                           १८६
                                                           '%0
रामसिंह: मेषमाला (१) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
रामसिंह सं : राजस्थान के लोकगीत (२०), राजस्थान रिसर्च सीसाइटी,
                                                  कलकत्ता, रेइ
रामसिंह जू देव : युगल-विलास (१) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, रैं दि०
            ঃ স্পলङ्कार-दर्पण (६), भारतजीवन प्रेंस, बनारस,
            : मोहनविनोद (१), [सं॰ कृष्णा बिहारी मिश्र], इलाहाबाद,
रामसुख : कवितावली (४), छोटेलाल लद्दमीचंद, त्र्रयोध्या,
रामसरूप तिवारी : नीति-सुघा तरिंगगी (१७), गवर्नमेंट प्रेस, इलाहा-
                                                      बाद, '७२
रामसरूप, लाला : सानाङ्कर (१७), काशीप्रकाश प्रेस, मेरठ,
                                                           755
 रामसरूप शर्मा : हास्यरस की मटकी (३), लेखक, मुरादाबाद,
```

रामस्वरूप शर्मा : मुधामुखी (२), लेखक, मुरादाबाद, '६६ ,, सं : व्याख्यानमाला (१६), मिश्रीलाल शर्मा, मुरादाबाद, '०४

., १ ]: गोस्वामी द्वलसीदास का जीवन-चरित्र (१८), लच्मी-नारायण प्रेस, सुरादाबाद, '०५ रामाज्ञा द्विवेदी, 'समीर': सौरम (१), नर्वदाप्रसाद माणिक, लहरिया-सराय. '२७

, : संसार के साहित्यिक (२०), इलाहाबाद, '३२ रामा तांवे : ग्रहशास्त्र (१२), कर्णाटक पब्लिशिंग हाउस, वम्बई, '४२ रामानन्द (सोहाना निवासी) : हिंडोला (१), श्यामकाशी प्रेस, मथुरा, '६२

रामानन्द तिवारी: परिग्रय (१), लेखक, इलाहाबाद, '३७ रामानन्द द्विवेदी: दिल्ली दरबार (सचित्र) (८) वीरभारत कार्यालय, १६६, बहू बाजार स्ट्रोट, कलकत्ता, ११२

रामानन्द, महारमाः विद्धान्त-पटल (१७ श्रनु०), वैष्णव रामदानजी, गुरु श्री गोकुलदावजी, बम्बई, '६०

,, : रामानन्द-स्रादेश (१७ स्रतु०) मोहनंदास स्रात्मा-राम, स्रहमदाबाद, '१६

रामानुज, स्रान्वार्य: स्रष्टादश रहस्य—भाषा (१७ स्रनु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '०५

रामानुजदास: भक्तमाल हरिमिक्त-प्रकाशिका (१६ प्रा०), लच्मी-वेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्यासा, १६००

रामानतारदास : सन्त-विलास (१), विष्णुस्नरूप, सुरादाबाद, 'दश रामानतार पाराडेय, एम॰ ए॰ : यूरोपोय दर्शन (२०), नागरी प्रचारिगी

सभा बनार्स, '११ १

" सं : प्रबन्ध-पुरुपाञ्चलि (१६), जे॰ एन० बसु, बाँकी पुर, १२८-

```
रामावतार शास्त्री: गीता-परिशीलन-मूल, भाष्य तथा समालीचना,
                 (२०) तत्त्व ज्ञानमन्दिर, अमलनेर, पूर्वेखानदेश '३६
रामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी : प्रकृति (१४ अनु०) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
रामेश्वर अध्यापक, 'करुए': करुए-सतसई (१), करुए-काव्य कुटीर,
                                        कृष्णनगर, लाहीर, '३४
रामेश्वर पाठक: शस्त्र-विवेक (१२), तुलसीराम अथवाल, भारिया, १४०
रामेश्वरप्रसाद त्रिपाठी, एम० ए०, एल० टी० तथा विश्वम्भरनाथ
           त्रिपाठी बी॰ ए॰, सी॰ टी॰: प्रौढ़शिच्ना-प्रदीपिका (१६),
                             श्रोंकारसदाय श्रीवास्तव, लखनऊ, '३६
रामेश्वर प्रसाद, बी॰ ए॰ तथा कुँवर कन्हैया जू: कथा-कुझ (३ बा॰),
                            रामशरण खंडेलवाल, इलाहाबाद, '३४
रामेश्वरप्रसाद वर्मा : रमेश चित्रावली (११), लेखक, कलकत्ता,
रामेश्वर शर्मा चौमुवाई : वीर सुन्दरी (४), राषाकृष्ण तेबढ़ेबाला,
                                                 कलकत्ता, रेश
रामेश्वर शुक्क 'श्रञ्जल' : मधूलिका (१) लेखक, इलाहाबाद,
            : अपराजिता (१), केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद,
    37
            : विरण्वेला (१) सुखी-जीवन
                                           ग्रंथमाला,
    22
                                                इलाहाबाद, '४१
            : ये वे बहुतेरे।(३), साहित्य निकेतन, दारागंज, इंलाहाबाद,
    53
                                                           38.6
रामेश्वर हरजी जानी : गायन-सागर (११), लेखक, निंड्याद,
                                                           -
 रामेश्वरी देवी गोयल, एम॰ ए॰ : जीवन का स्वप्न (१), प्रमात प्रिटिंग
                                        'काटेज, स्राजमगढ, '३७
 रामेश्वरी देवी, 'चकोरी' : किञ्जल्क (१), गंगा पुस्तकमाला कर्यालयं,
                                                  लखनऊ, '३३
                     मकरन्द (१)
                                                           3$'
 राय कृष्णदासः साधना (५), साहित्य प्रेस, चिरगवाँ,
                                                           38€
             ः संलाप (५)
                                                           १२६
```

```
लेखक-सूची
                                                          '₹⊏.
रायं कृष्णदासः भावुक (१), भारती भंडार, बनारस,
           : प्रवाल (५)
                              53
    "
                                         73
                                                          35,
           ः सुघांशु (३)
                               33
                                        33
    "
                                                          35'
           : श्रनाख्या (३)
    55
                                                          130
           : छायापथ (५), साहित्य प्रेस, चिरगाँव,
    "
                                                          ,38
           : ब्रजरज (१), भारती भंडार, बनारस,
    12
           : भारत की चित्रकला (८), नागरी प्रचारिणी
                                                         सभा.
   "
                                                   बनारस,
                                                          3€
        , भारत की मूर्तिकला (८)
                                         22
                                             कहानियाँ
           तथा वाचरपति पाठक, सं ः इक्रोस
    "
                                     लीडर प्रेस, इलाहाबाद, '४१
            तथा पद्मनारायण श्राचार्य, सं ः नई कहानियाँ (१६),
    23
                              नागरी प्रचारिगो सभा, बनारस, '४१
           : श्रर्क-प्रकाश (१३ श्रनु०), (श्रनु०-शालिग्राम वैश्य),
 निया
                                      वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, १९६
                    (१३ श्रनु०), हरिप्रसाद मागीरथ,
     55
                                                        , $500
            : उड्डीश तंत्र (१७ त्रनु०), (त्रानु०—बलदेवप्रसाद पिश्र),
     97
                                प्रयागनारायगा मिश्र, कानपुर, १६८
                    (१७ अनु०), (अनु०-ज्वालाप्रसाद मिश्र)
     33
                                     श्चानसागर प्रेस, बम्बई, १०२
राहुल सांकृत्यायन : वीसवीं सदी (२), चन्द्रावती देवी, महेन्द्र, पटना,
   ,, दिन्द्रत में सवा बरस (६), शारदा
                                                   मन्दिर, नई
                                                    दिल्ली, '३३
            : मेरी तिब्बत-यात्रा (६), छात्र-हिंतकारी पुस्तकमाला,
     "
                                              हलाहाबाद, '३४ १
```

**X8X** 

```
राहुल सांक्रत्यायन : साम्यत्राद, हो क्यों (६) चंद्रावती देवी, महेन्द्र,
                                                        पटना ?३५
            : लङ्का (६) श्रन्युतानन्द सिंह, छुपरा,
     27
            : मेरी यूरोप-यात्रा (६), ।साहित्य सेवक संब, छपरा, '३५५
     "
                                                              '३६
            : जापानं (६)
     13
            : विस्मृति के गर्भ में (८), पटना,
     97
            : मानव समान (१५) ग्रंथमाला कालयीय, बाँकीपुर, पटना,
     13
                                                            30 €
                                                              *$0
            : ईरान (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
     53
            ः पुरातत्व निवंधावली (८), इध्डियन प्रेस, इलाहाबाद,
     77
            : दिमाग़ी ग़्लामी (E), रामनाथ त्रिवेदी, हिन्दी कुटिया,
     75
                                                       पटना, १३८
                                (२), छात्रहितकारी
                                                      पुस्तकमाला.
                     का मुलक
     23
                                                  इलाहाबाद, '३८
             : सोने की ढाल
                                (२) छात्र-हितकारी
                                                       पुस्तकमाला,
     27
                                                  इलाहाबाद '३८
            : सोवियत भूमि (६), नागरी प्रचारिखी सभा, बनारस,
     "
             : सतमी के बच्चे (३), इखिडयन प्रेस, इलाहाबाद,
     "
             : जीने के लिए (२), वाखी मन्दिर, छपरा,
     77
             : वैज्ञानिक भौतिकवाद (१५), सोशलिस्ट लिटरेचर पन्लि-
     53
                                     . शिंग कम्पनी, त्रागरा, '४०
 रहदत्त शर्मा : पाखरडपूर्ति (४), गोकुलचन्द्र शर्मा, कलकत्ता,'दद
             : त्रार्यमत-मार्तरह (४), त्रयविर्त प्रेस, गया,
      72
             : श्रपूर्व सन्यासी (२), ठाकुरप्रसाद साहां, दीनापुर,
      23
             : वीरसिंह दारोगा (२),
      51
                                            77.
                                                    99
```

```
बद्रदत्त शर्मा : कर्या जनेक का विवाह (४) वेदप्रकाश यंत्रालय, इटावा,.
```

इंद्रनारायण श्रज्ञवाल : हिन्दुस्तान बनाम पाकिस्तान (१), लाजपतराय पिन्तिशिंग कम्पनी, सद्रहीन लेन, कलकत्ता, '४१

रद्रमतापसिंह, राजा: रामायण (१ प्रा॰), [सं॰ सुघाकर द्विवेदी] माझा स्टेट, इलाहाबाद, १०१

रुद्रमिण : प्रश्न-शिरोमिण (१४ अनु०), (अनु०—रामद्यालु शर्मा) लद्मीवेङ्कटेश्वर प्रेष्ठ, कल्याण, '०५

क्लियाराम काश्यप: यास्कीय निकक्तान्तर्गत निर्वचनों का वैदिक श्राधार (२०), स्वरूप तथा वंशीलाल, ५७, माल, लाहौर, १४० !

रूपिकशोर जैन: सूर्यकुमार-सम्भव (२), खेखक, अलीगढ़, '१२ रूप गोस्वामी: लघु भागवतामृत (१७ अनु०) (अनु०—वलदेवप्रसाद मिश्र) वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '१२

ं रूपदास जी खामी: सुरसालङ्कृति बोषिनी पाग्डव यशैन्दु चिन्द्रिका (६), श्रीघर शिवलाल, वम्बई, '७६

रूपनारायण, परिडत: स्त्री-वर्या (१७), नूरुल-इस्म प्रेस, श्रागरा, '६८ रूपनारायण पार्येद्य: रमा या पिशाचपुरी (२) नयनारायण वर्मा, लखनऊ, '०५

,, : भयानक भूल (२) ,ı ,, <sup>'</sup>•६

,, : कृष्ण्लीला (४), नागरी प्रचारक, लखनऊ, '०५

,, : बिह्मिचन्द्र चैटर्जी (२०), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, '२०

: पराग (१) ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

, ः कपटी (२), साहित्य भवन, लिमिटेट, इलाहाबाद, १३६

,, : सम्राट् अशोक (४), गंगा फ्राइन आर्ट प्रेंस, लखनक,

,, ः पद्मिनी (४), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,

11

'₹**€** '¥₹ रूपलाल वैश्य : रूप निषयु (३), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, रेनाल्ड : नर-पिशाच, भाग १-४ (२ श्रनु०) (श्रनु०—हरेक्कष्ण जौहर), भारत जीवन प्रेस, बनारस, १६००-'०४ रेवाशङ्कर वेलजी सं०,: रासलीला (सूरदास तथा श्रन्य पुष्टिमार्गीय कविकृत) (१६) सम्पादक, वम्बई, १८६ रेशम: उन्नति (५), साहित्य निकेतन कार्यालय, इंदौर, 30° रैदास :--वाणी (१७ प्रा०) वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, :--रामायरा (१७ प्रा०), स्वामी मुखानन्दनी गिरि, श्रागरा, • 'হ্দু आर॰ जे॰ सरहिन्दी : हिन्दी मुहाबरा-कोष (१०), रामनारायण्लाल इलाहाबाद, १३७ ·श्रार॰ एम॰ रावल: श्रनन्ता के कला-मरहप (८), कुमार कार्यालय, श्रहमदाबाद, '३दे श्रार॰ एन॰ साहा, डाक्टर: श्रक्रों की उत्पत्ति (१०), लेखक, बनारस, '२५ श्रार० त्रार० मुकर्जी: सरल बायोकेमिक चिकित्सा (१३) प्रकुत्तचंद्र भार, कलकत्ता, '३८ श्रार॰ एस॰ देशपाएडे: सुलम वास्तुशास्त्र (१२ श्रनु॰), लेखक, संगमनेर, '३३ श्रारः एसः शर्मा : सोमाश्रित (४), लेखक, बंबई, '₹२

## त

लच्मग्पप्रसाद पायंडेय : रस-तरङ्ग (१), मुन्नालाल, बनारस, **'**७८ लद्मराप्रसाद मारद्वान, सं०: मनन (१५), नवलिक्शोर प्रेस, लखनऊ, ्रलच्मण रामचन्द्र पांगारकर, बी०ए०: एकनाथ-चरित्र (७ त्रानु०), गीता प्रेस, गोरखपुर, १३२ लच्मच रामचन्द्र पांगारकर, बो॰ ए॰: तुकाराम-चरित्र (७ अनु०)

ज्ञाच्मण्डिंह, बी० ए०, एत-एत बो०: गुतामो का नशा (४), प्रताप

गीता प्रेस, गोरखपुर, '३५

```
प्रेष, कानपुर, '२४
लच्मण्डिंह चौहान, सं०: त्रिधारा (माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुपारी
       चौहान तथा केशवप्रसाद पाठक की कुछ रचनाओं का संग्रह)
                               (१६), उद्योग मंदिर, जनतपुर, '३५
 लच्मगुस्वरूप: मोलियर (२०), राजगल, चरस्वती श्राश्रम, लाहौर,
                                                            '२६
लच्मणानन्द योगा: ध्यानयोग-प्रकारां (१०), विम्मनजाज
                                                          वैश्य,
                                                शाहलहाँपुर,
लच्मीकान्त का : मैंने कहा (३), भारती भंडार, बनारस,
            : रोशनाई बनाने की पुस्तक (१२), "
                                                            <sup>3</sup>१५
     32
            : तेल की पुस्तक (१२)
                                                          , ३६ ह
                                             53
                                                    93
            : रङ्ग की पुस्तक (१२)
                                            13
                                                    33
                                                           '२२
            : तन्दुकला (१२)
                                            1)
                                                    33
लच्मीचन्द दत्त, सं ः रामायण श्रानन्दप्रकाश (१६), लाइट प्रेस,
                                                     मेरठ, 'ह्द
लद्मीचन्द, बी॰ ए॰, एल-टो॰: वेसिक शिक्षा में समन्वय (१६),
                                      अप्रवाल प्रेंच, आगरा, '४२
लच्मीचन्द्, प्रोफेधर : सुगन्धित साबुन बनाने को पुस्तक (१२), विज्ञान
                                 हुनरमाला आपि.स, बनारस, रश्रं '
हिन्मीघर वाबपेयी : राजकुमार कुणाल (४), खड्गविलास प्रेस, बाँकी-
                                                       पुर, '२७
                                                          ³₹⊂
            : काल्य श्रौर सङ्गोत (३), लेखक, इलाहाबाद,
                                                          30
लच्मीनाथ परमहंस : पदावज्ञी (१), लेखक, बनारस,
लच्मीनाय सिंह जू, राना : लच्मी-विलास (६), क्योतिपस:द, हलाहाबाद,
                                                           3 my
```

```
लच्मीनाथसिंह: जीव-बन्तु, भाग १-२ (१४), विहार बंधु प्रेस,
                                                  बाँकीपुर, '६५
लच्मीनारायग्ग गर्दे : महाराष्ट्र-रहस्य (८), ग्रंथकार प्रकाशक समित, बनारस<sub>्र</sub>
                                                           ११र्
           : जेल में चार मास (E), यशोदानन्दन ऋखौरी,
    53
                                                  कलकत्ता. '२२
           : एशिया का जागरण (६), गंगाप्रसाद भोतिका, कलकत्ता,
    33
                                                           '२४
    ,, सं० : ग्रारविन्द श्रौर उनका योग (२०),
                                        गारोदिया, कलकत्ता, '३६
लच्मीनारायण गुप्तः नलिनी वा चितचोर (२), व्रवलाल विश्वंभर-
                                           दयाल, ऋलीगढ़, १०८
            : हृदय-लहरी (३), गोकुलचंद, श्रलीगढ़,
            ঃ उपेच्तिता (३), सुधावर्षक प्रेस, अलीगढ़,
 लच्मीनारायण द्विवेदी: विनयपत्रिका स्वरलिपि (११), लेखक, मिर्जापुर,
                                                           ,38
लदमीनारायण नृसिंहदास : राधिका-मङ्गल (१), किशनलाल
                                                     वंबई, १०३
            : नल-दमयंती-चरित्र (१), श्रीधर शिवलाल बम्बई, '०४
लच्मीनारायण मिश्र: सन्यासी (४), साहित्य भवन लिमि०, इलाहाबाद,
                                                           '३१
            : राच्चस का मंदिर (४)
    23
            : त्रिदिव (१), प्रमुदत्त शर्मा, इटावा,
     55
            : मुक्ति का रहस्य (४), साहित्य भवन लिमिटेड इलाहाबाद,
    "
                                                           ?३२
            : राजयोग (४), भारती भंडार, बनारस,
                                                           , 8è,
    37
            : सिन्दूर की होली (४) ,,
                                                           '३४
     "
```

बनाउस १०५

```
ं लद्दमीनारायण मिश्र: ऋशोक (४), पुस्तक मंडार, लहरियासराय, ३६ १
             : श्राघी रात (४), लीडर प्रेस, इलाहानाद,
 लच्मीनारायण सिंह: विनोद-माला (१), लेखक, भागलपुर,
 लद्मीनारायण सिंह, 'सुघांशु': रस-रङ्ग (३), सरस्वती प्रेस, बनारस,
                                                            35°
                                     साहित्य मंदिर, भागलपुर,
             : वियोग (५), युगांतर
     33
            : काव्य में श्रिभिव्यञ्जनावाद (६)
     "
             : भ्रातृप्रेम (२), बासुदेव मण्डल, पूर्णिया,
 लदमीनिधि चतुर्वेदी : फुर-फुर-फुर (३ बा०), सूर्यप्रसाद दीन्तित,
                                                 इलाहाबाद. '३३
               : भैंसा-सिंह (१ बा०). रामकली देवी, इलाहाबाद,
     "
 र्शेव्मीपति सिंह: हिंदी मैथिल-शिक्तक (१०), मैथिल-बंधु कार्यालय,
                                                    त्रजमेर, <sup>1</sup>४०
 लच्मीप्रसाद, बी॰ ए॰, एल्-एल्॰बी॰: उर्वशी(४) , शारदा प्रेस, छपरा,
 लच्मीमोहन मिश्रः ऊख की खेती (१२), लेखक, बेतिया,
 लच्मीशङ्कर मिश्र, एम॰ ए॰: सरल त्रिकोस्मिति (२४), ई॰
                                 लाजरस ऐंड कम्पनी, बनारस, 1७३
             : पदार्थविज्ञान विटप (१४), ई० जे० लाज्ञरस ऐंग्ड-
     25
                                             कंपनी, बनारस, '७५
              : प्राकृतिक सूगोल-चिन्द्रका (१४)
                                                           ³७६
     "
             : गर्तिवद्या (१४), चंद्रप्रभा प्रेस, बनारस,
     "
             : महिषासुर (१७), गरोशप्रसाद मार्गव, बनारस,
     "
        सं०: लड्कियों की किताब, १-४, (१६ बा०) चंद्रप्रमा प्रेस,
```

```
लच्मीसहाय माथुर, सं० : मातृभाषा (५), साहित्य निकेतन, भालावाड,
                                                               '२१
             : बेजामिन फ्रें किलन (७), मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति,
     "
                                                        इंदौर, '३८
 लच्मीसागर वार्ष्णेय, डो॰ फिल् : आधुनिक हिंदी साहित्य (१८५०-१६००)
                (१६), विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद्, इलाहाबाद, १४१
 लखपतराय: शशिमौलि (१), नवलिकंशोर, लखनऊ,
 लिञ्जमनदाव : प्रहाद संगीत (४ प्रा॰), हिंदू प्रेस, दिल्लो,
 लिख्रमनराम लाला, सं॰ : प्रेम-रत्नाकर (१६), राजा महेश शीतलावख्श
                                                   सिंह, बस्ती, '७६
· लिख्रिराम कवि : रावग्रेश्वर कल्पतर (६), भारत जीवन प्रेस, बनारस,
                                                               'E ₹
             : महेश्वर-विलास महेश्वरबख्श सिंह, तालुकेदार, राम्पुर
     "
                                               मथुरा, सीतापुर,
             : रामचन्द्र भूषण (६), भारत जीवन प्रेस, बनारस,
                                                               '€⊏
      ,,
                                                               '०२
             : इनुमान-शतक (१)
                                          93
                                                        32
· लजाराम शर्मा, मेहता : धूर्त रिषकलाल (२), वेङ्कटेश्वर प्रेस,
                                                              वंबई,
                                                               33'
                                                               33°
             ः स्वतंत्र रमा श्रौर परतंत्र लच्मी (२)
      35
                                                          53
             : भारत की कारीगरी (१२)
                                                               <sup>3</sup>02
      22
             : श्रमीर श्रन्दुर्रहमान खाँ (७)
                                                               "○₹
      77
                                                          "
             : श्रादर्शे दम्पति (२)
                                                               'o¥
                                                  33
                                                          93
             : विगड़े का सुघार ऋथवा सती सुखदेवी (२)
                                                               ,
90
                                                          22
             : हिंदू गृहस्य (२)
                                                               30'
                                                          "
             : विपत्ति की कसौटी (२)
                                                               3°
     ٠,,
                                                  33
                                                          97
             : उम्मेदसिंह चरित (७),
                                                               '१३
      37
             : जुमार तेजा (७), नागरी प्रचारिग्री सभा, बनारस,
      57
```

ंचजाराम शर्मा, मेहता: श्रादर्श हिंदू, भाग १-३ (२) नागरी प्रचारियों सभा, बनारस '१५

,, : शिक्ता और स्वराज्य (१६), राय कृष्णदास, बनारस, '३४ ललनिया सारस्वत : होलो शतक (१), चिन्तामिण प्रेस, फर्र खाबाद,

: ललन प्रदीपिका (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, 205 " , 6 8 : ललन प्रभाकर (१) 33 22 '० २ : ललन फाग (१) 33 33 : ललन चिन्द्रका (१) 305 33 93 '०२ं : ललन रसमज्जरी (१) 22 13-99 **'**०२ : ललन लितका (१) 23 93 22 ,०३ : श्रनिरुद्ध-परिख्य (१) 33 37 12 **7**03 : ललन विनोद (१), 39 39 308 : ललन सागर (१), 33 37 23 204 S : ललन विलास (१), 33 22 23 oy ? : ललन शिरोमिश (१) 33 23 33 304 { : ललन रिया (१) 23 33 : ललन रत्नाकर (१) 53 53 77 : ललन प्रमोहिनी (१) \*oy ? " 33 204 S : ललन वाद्याभरण (११), 33 33 23 \*o4 { : घर्मध्वजा (१७) 3) 33 -53 704 ! : ललन प्रबोधिनो (१७) 93 23 33 oy ? : ललन कवितावली (१). 77 -23 73

```
ललिताप्रसाद सुकुल: साहित्य-चर्चा (१६), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी,
                                                 कलकत्ता, '३८
ल्रह्मयजन सिंह देव, रावराजा: महिषी चिकित्सा (१३), डायमंद्र
                                   जुनिली प्रेस, त्रानमगढ़, '१६
लल्लूजी लाल : प्रेमसागर (१७ पा॰), मुवनचंद्र बसक, कलकत्ता, '६७
                        (१७ प्रा०), इन्द्रनारायण घोष, कलकत्ता,
           :
    22
                                                         '६८
                ,, (१७ प्रा०), महादेव गोपाल शास्त्री, बंबई
    31
                ,, (१७ प्रा॰), नारायणी प्रेस, दिझी, '७३ रिप्रिट
                 ,, (१७ प्रा॰), नृत्यलाल सील, वंगवासी स्राफ़िस,
            :
                                                 कलकत्ता, '७३
                ,, (१७ प्रा॰) नागरी प्रचारिणी समा, बनारस, '२२
    35
                ,, (१७ प्रा॰), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलक्ड्य,
    33
                                                         358
            : राधारमण पद-मञ्जरी (१ प्रा०), राधाचरण गोस्वामी,
    "
                                               बृन्दाबन, १८५ १
       सं : समा-विलास (१६ प्रा०), लाइट प्रेंस, बनारस,
            ः माधव-विलास (१ प्रा०), भुवनचन्द वसक, कलकत्ता,
    23
                                                          '६द
लल्लूभाई छगनलाल देसाई, सं ः कीर्तन-संग्रह, भाग १-३ (१६)
                                    संपादक, श्रहमदाबाद, '३६
लांगफ़लो : इवैंजेलाइन (१ अनु०) (अनु०-श्रीघर पाठक), अनुवादकू,
                                                इलाहाबाद 'द्रह
लाजपतराय, लाला : दयानन्द सरस्वती और उनका काम (७ ऋनु०),
                          पंजाब एकोनामिकल प्रेस, लाहौर, '६८-
                     मेजिनी (७ अनु०), माधवप्रसाद मिस्त्री,
     22
                                       घर्मक्प, बनारस, ११६००
```

```
लाजपतराय, लाला : स्वामी दयानन्द जी का जीवन-चरित्र (७ ऋनु०),
तेखक, लाहौर, '१२
```

,, : तरुण भारत (६ अनु०), जीतमल लूणिया, आगरा, १२३

,, शिवाजी (७ ग्रनु०), चंद्रिकशोर पाठक, कलकत्ता, '२७

,, : सम्राट् श्रशोक (७ श्रनु ०), कुवेरसिंह , वनारसं, '२८

,, ; दुखी भारत ('मदर इिएडया' का जवाब) (६ ऋनु०), इिएडयन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद, '२८

इार्डयन प्रस, लिमटड, इलाहानाद, २८ लाड़िलीप्रसाद: नाममाला (१०) देवकीनन्दन प्रेस, वृन्दावन, '०६ लालजीराम, मुंशी: काव्याङ्कर (१), शरण सुधाकर प्रेस, छुपरा, '६६ लालजी सिंह: वीर नाला (२), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई, '०६ लालताप्रसाद: घनञ्जय-विजय (१), कैलाश प्रेस, कानपुर, '६२ लालदास कवि: रामचन्द्रानुराग (१), श्रमर प्रेस, बनारस, '६६ लालबहादुर लाल: तात्कालिक चिकित्सा (१३), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, '२७

लालमिया जी वाँठिया : पिएडत ज्वालाप्रसाद मिश्र का जीवन-चरित्र (७), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, 'रू

लालीदेवी : गोंपीचन्द (४), जैन प्रेस, लखनऊ, '६६ लिटन, लॉर्ड : समाधि (२ श्रनु॰), भगवतीप्रसाद वानपेयी, इलाहाबाद, '३०

लेखराम: ऐतिहासिक निरोक्षा भाग १-२ (८ श्रनु०) स्वामी प्रेस, मेरठ, '१६००

> : पुराण किसने वनाए ! (२०), वैदिक पुस्तक प्रचारक फंड, मेरठ, '७० !

,, : सृष्टि का इतिहास (१७) चौघरी ऐराड सेन्स, बनारस '२८ लेगलाफ, सेल्मा : बहिष्कार (२ श्रनु०) जगपति चतुर्वेदो, इलाहाबाद, '३३

33

: प्रेमचक (२ अनु०) सीताराम प्रेस, बनारस,

```
लैम्ब : शेक्सपियर के मनोहर नाटक (१८ ग्रंनु ०) काशीनाथ खत्री,
                                    सरसा, इलाहाबाद, '८३-'८६
लोकनाथ चतुर्वेदी : पीपा-बावनी तथा श्यामसुखमा (१) नाथ प्रेस,
                                          कर्णघंटा, बनारस, 'दर्क
           : पावस-पन्वीसी (१) सरस्वती प्रकाश प्रेस, बनारस, '८६
            : राधिका-सुखमा (१), ननलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '८६
            : बंशी रागमाला (११)
लोकनाथ द्विवेदी सिलाकारी: पद्मिनी (१), दुर्गाप्रसाद बालमुकुन्द,
                                                    सागर, १२२
            : बिहारी-दर्शन (१८), गंगा फ्राइन श्रार्ट प्रेस, लखनऊ,
           : वीर ज्योति (४)
                                                   " '३६ द्वि०<sup>,</sup>
लोचनदास ज्योतिषी : कवीर साहेव का जीवन-चरित्र (१८), भगवान-
                                       दास जैन. लखनऊ, 🛵
लोचनप्रसाद पार्खेय: दो मित्र (२), लच्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाँद,
           ः प्रवासी (१), लेखक, बालपुर, चन्द्रपुर (मध्यप्रान्त) '०७
    ,, सं॰ : कविता-कुसुममाला (१६), ,इधिडयन प्रेस, इलाहानाद,
            : वाल-विनोद (१ वा०), रामभद्र श्रोभा, श्रलवर स्टेट, '१३
    "
            : नीति-कावता (१७) हरिदास ऐएड कंपनी, कलकत्ता,
    33 .
           ः साहित्य-सेवा (४),
          ं: मेवाइ-गाया (१)
           : माघव-मञ्जरी (१)
          ः पद्य-पुष्पाञ्जलि (१) नारायग्यदास त्रारोदा, कानपुर, '१५
           : छात्र-दुर्देशा (४), हरिदास ऐगड कंपनी, कलकत्ता, ११५
           दं ग्राम्य विवाइ-विधान (४)
```

लोचनप्रसाद पारहेय, : प्रेम प्रशंसा वा गृहस्थदशा दर्पण, हरिदास (४)
ऐएड कंपनी कलकत्ता, '१४
लोलाराम मेहता : सुशीला विधवा (२), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '०८
कोलिम्बराज : वैद्य जीवन (१३ अनु०) . ,, "'६०

## व

वद्धसेन : वद्धसेन (१३ श्रनु०), (श्रनु०—लाला शालियाम), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वग्वई, '०५ व्यव्यसाद, परिद्वत : मालती-वसंत (४) तेखक, बनारस, '६६ वरदराज : लघु सिद्धान्त कौमुश (१० श्रनु०), (श्रनु०—ज्वालाप्रसाद मिश्र) वेङ्कटेश्वर प्रेस, वग्वई, '६३ १ वरदिन: योग शतक (१७ श्रनु०), (श्रनु०—ज्वालाप्रसाद मिश्र) वेङ्कटेश्वर प्रेस, वग्वई, '१६००

कृष्ट्रम: षोडस प्रन्थ (१७ अनु०) रमानाथ शास्त्री, बम्बई, '१४ वहाम, सं०: रिस्क रह्णन रामायण (१६), मारत जीवन प्रेस, वनारस, दिन्दी, वहामराम स्वाराम न्यास: वहाम-नीति (१७) (गुजराती तथा हिन्दी), लेखक, अहमदाबाद, '८३

ः वल्लभद्धत काव्यम् (१) भाग १-२, (गुजराती तथा हिन्दी) रणछोद्गलाल, मोतीराम ठक्कर, बढ़ौदा, '८८ वशिष्ठ: योगवाशिष्ठ सार (१७ श्रमु०), (श्रमु०—शिवराखन शुक्क) श्रमुवादक, पानदरीबा, इलाहाबाद, '८७ द्वि०

,, श्रेमवाशिष्ठ (१७ अर्नु ०), (अनु ०—रामप्रवाद निरक्षनी), वेक्कटेश्वर प्रेव, बम्बई, '०४

,, : धनुर्वेद संहिता (१२ ऋनु०) प्यारेलाल बरौठा, ऋली-गढ़, <sup>२</sup>०२

,, : ,, (१२ अनु०) वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '०२ वाग्मद्दः श्रष्टाङ्ग-दृदय (१३ अनु०), ',, ,,

```
वाग्भह : वाग्महालङ्कार (६ श्रनु॰) वेङ्कटेश्वर प्रेस, वंबई,
                                                            ,
00
वाचस्पति पाठक: द्वादशी (३), भारती मंडार, बनारस,
                                                            '३२
                                                            '३५
               : प्रदीप (३), कृष्णदास, बनारस,
                                                            3350
वास्यायन : कामस्त्र (१३ श्रनु ), मुद्रक-गयादत्त प्रेस, दिल्ली,
वामन मल्हार जोशी: रागिणी (२ श्रमु॰), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी,
                                                   कलकत्ता, '२३
            : श्राभमहरिगी (२ श्रनु ०), सस्ता साहित्य मंडल, श्रन-
     37
                                                        मेर, 'रद
वामनाचार्य, गोस्वामी : वामन विनोद (१), जे॰ एम॰ प्रसाद, मिर्जापुर,
             : वारिदनाद-वध न्यायोग (४), देवकीनंदन खत्री, बनारस,
 वाराह मिहिर : बृहत्वंहिता (१४ अनु ०), लदनो वे इटेश्वर प्रेस, कल्याण,
             : वृह्ज्जातक (१४ श्रनु०), (श्रनु० -- महीघर शर्मा), वेङ्ग-
      ,,
                                           टेश्वर प्रेष्ठ, बंबई, '६८
            : लघु जातक (१४ अनु०), (अनु०—काशीराम पाठक)
                             लदमी वेड्डटेश्वर प्रेस, कल्याया, १६००
बालची बेचर: सोसेंज श्राव कबीर रिलीजन (१७), (हिंदी श्रीर गुजराती)
                                                स्रत मिशन, '८१
- वाल्मीकि : रामायण (१ अनु०), विश्वनाथ पाठक, बनारस,
                (१ अनु०), इरिप्रकाश प्रेस, बनारस,
                                                             ³<8
                (रामविलास रामायण) (१ श्रनु॰), नवलिकशोर प्रेस,
                                                   लखनऊ,
                (पद्मानुवाद) (१ श्रनु०), साहित्य सहायिनो सभा,
                        विद्या धर्मवर्धक प्रेस, इलाहांबाद, १६२-०१
                 (१ अनु०) रामनाराययां लाल, इलाहाबाद,
```

: अद्मुत रामायण (१७ अनु०), नेटिव श्रांपोनियन प्रेस, वाल्मीकि वंबई. १२ ,, (१७ श्रनु॰), लद्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्याण, १५५ 33 ः वेदान्त रामायण (१७ ऋतु०), [सं० शिवसहाय उपाध्याय] 33 संपादक, बंबई, रद्र : ब्रह्मज्ञान शास्त्र ऋर्यात् वेदान्त रामायण (१७ श्रनु०), 13 रामप्रसाद लाल गुप्त, शाजीपुर, '०= ः वेदान्त रामायस (१७ अनु०) लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस. 33 वंबई, ११६ वाशिंगरन, बुकर टी॰ : श्रात्मोद्धार (७ श्रनु॰), ( 'श्रप फ्राम स्लेवरी' का छायानुवाद) (अनु॰ रामचंद्र वर्मा), नागरी प्रचारिणी समा, बनारस, ११४ वासुदेव तथा लाला हरदयाल : राजनैतिक इतिहास (८) (मोरक्को, चीन,

यूनान, पोलैंड) श्रम्युदय प्रेंस, इलाहाबाद, '२६ वार्सुदेव मोरेश्वर पोतदार : प्रगयि माधव (२), लदमी वेङ्कटेश्वर प्रेस् कल्याण, '०१

वासुदेव विट्रल भागवत: प्रकाश-रसायन (१४), विज्ञान परिषद्, इलाहाबाद '३२

वासुदेव विष्णु मिराशी, एम॰ ए०: कालिदास (२०) मोतीलाल वनारसीदास, सैदमिट्ठा, लाहौर, '३८

वासुदेव शरण अप्रवाल : श्रीकृष्ण की जन्मभूमि (६), गीतावर्म प्रेस, बनारस, '३७

वासुदेव शर्मा : त्रादर्श निवन्धमाला (१६), मुद्रक-फेडेरल ट्रेड प्रेस, दिल्ली, १४१

विजयवर्स स्रि: श्रावू (सचित्र) (६), सेठ कल्याण जी परमानंदजी, देलबाड़ा आवू, '३३

ः जैनतस्व दिग्दर्शन (१७), फूलचंद्र वैद्य, यशो विजय जी बैन-ग्रंथमाला, भावनगर, '३६

```
विजयसिंह, महाराजा: विजयस्य-चंद्रिका (१), लेखकं, बरौदा,
विजयसिंह, लाल : सिया-चिन्द्रका (१), श्रीकुमार सिंह, इलाहाबाद,
विजयानन्द त्रिपाठी : महा अन्वेरनगरी (४), भारत जीवन प्रेस, बनारस्,
विजयानन्द दुवे : दुवे जी की चिद्वियाँ (५), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद,
विज्ञानानन्द स्वामी सं०: रामकृष्ण परमहंस श्रीर उनके उपदेश (७),
                  ब्रह्मवादिन क्लब ६०, जानसेनगंज, इलाहाबाद, १०४
विद्वत्तदास नागर: पद्माकुमारी, भाग १-२ (२), जगन्नाय भोगीलाल,
                                               लखनऊ, '०३-०५
            : किस्मत का खेल (२)
                                         73
विद्वलदास पाँचोटिया : कर्मवीर (४), लेखक, कलकता,
                                                            '३⊏
विद्या ठाकुर, कुमारी : त्रालोक (१), मेहता फाइन आर्ट प्रेस, बर्क्स्ट्र,
                                                            348
विद्यातीर्थं स्वामी : महाराष्ट्रं कुल वंशावनी (८), लच्मी वेक्कटेश्वर
                                             प्रेस, कल्याग, १६८
विद्याघर त्रिपाठी, सं ः नबोढ़ादश (१६), राजा जगमोहन सिंह, विज य
                                                   रांघवगढ़, रं⊏७
विद्यापति ठाकुर: मैथिल कोकिल-विद्यापति (१ ऋनु०), [सं० ब्रजनंदन.
                       सहाय], नागरी प्रचारिखी सभा, श्रारा, '०६
           : विद्यापित ठाकुर को पदावली (१ अनु०), नगेन्द्रनाथ गुप्त,
    ,,,
                                                    लाहीर, रें
                 ,, (१ अनु०), नर्बदाप्रसाद माखिक, हिन्दी
                                पुस्तक भंडार, लहरियासराय, '२६
            : पुरुष-परीचा (३ अनु०), रामदयाल अप्रवाल, इज्ञाहा-
                                                       बाद, ११२
```

```
: पुरुष-परीद्धा (३ अनु०), नर्वदाप्रसाद माणिक, हिंदी,
विद्यापति
                                पुस्तक भंडार, लहरियासराय, '२७
            : कीर्त्तिलता (१ अनु०) [सं० बाबूराम सक्सेना], नागरी
    "
                                    प्रचारिणी समा, बनारस, '२९
विद्यामास्तर शुक्क : प्राचीन भारतीय युद्ध और युद्ध सामग्री (८), लेखक,
                                        दारागंज, इलाहाबाद, '३१
            सं : गल्पे-लहरी (१६), हर्षवर्धन शुक्क, इलाहाबाद, '३५
विद्याभूषण, 'विसु': सोहरात्र और रुस्तम (१ बा०), कला कार्यालय,
                                                 इलाहाबाद, '२३
            : पद्य-पयोनिधि (१६)
                                                            ³२₹
    "
            : दपोलशंख तथा अन्य कहानियाँ (३
                                                    बा०),
    77
                                       कार्यालय, इलाहाबाद,
            : चित्रक्ट-चित्रण (१), लेखक, इलाहाबाद,
            : गोवर गर्णेश (१ वा०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                           'रप
                                                           35°
            : ज्योत्स्ना (१), रामदयाल अअवाल, इलाहाबाद,
    33
विद्याभूषण सिंह : खेलो भैया (३वा०)
                                                            35
            : शेखिचली (३ बा०)
                                                            ,30
                                            23
            : गुड़िया (३ वा०)
विद्यारएय स्वामी : पञ्चदशो (१७ श्रनु०), (श्रनु०—श्रात्मस्वरूप स्वामी)
                                       वेक्कटेश्वर प्रेस, बंबई, '८८
                 , : (१७ श्रनु०) (श्रनु०—मिहिरचंद्र), वेङ्कटेश्वर
                                                  प्रेस, बंबई १०४
भिनंयमोहन शर्मा, एम • ए०, एल-एल ॰ बी०: साहित्य-कला (६),
```

नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '४० विनायक दामोदर सावरकर: हिंदू पाद-पादशाहो (८ अनु०) कलकत्ता

पुस्तकमंडार, हरिसनरोड, कलकत्ता, '२६ विनायकलाल दादू: चन्द्रभागा (२), भारत जीवन प्रेस, बनारस, '०४

```
विनायक सीताराम सरवती : बोल्शेविज्म (६), जीतमल ल्याया, श्रागरा,
                                                           "२१
विनोदशङ्कर ब्यास : श्रशांत (२), वैदेहीशरण, लहरियासराय,
                                                           १२७
           : त्लिका (३), गंगा फाइन ग्रार्ट प्रेस, लखनऊ,
                                                           '२⊏
    25
       सं ॰ : मधुकरी (१९), महादेवप्रसाद सेठ, मिर्जापुर,
                                                           35°
           : भूली बात (३), लेखक, बनारस,
                                                           35,
    "
           : प्रेम-कहानी (२०) (विकटर ह्यूगी तथा डॉस्टाव्स्की के
    37
             जीवनों की) बलदेव मंडल, राजादरवाजा, बनारस '३० !
           : धूप-दीप (३) लेखक, बनारस,
    ,,
           : इकतालीस कहानियाँ (३)
                                                           '३२
                                          77
    22
           : उसकी कहानी (३), प्रमोदकुमार व्यास, बनारस,
    77
             तथा ज्ञानचंद जैन : कहानी-कला (६),
                                                  साहित्य-कुटीर,
    23
                                                  बनारस, '३८
           ः पचास कहानियाँ (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
    33
           ः प्रसाद श्रीर उनका साहित्य (१८) शिक्षासदन, बनारस,
    37
                                                           ,
40
           : उपन्यास-कला (६)
विन्ध्येश्वरीप्रसाद त्रिपाठी : मिथिलेश कुमारी (४), खङ्गविलास प्रेस,
                                                  बाँकीपुर, '⊏्
विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र: सौर-साम्राज्य (१४), ग्रहलच्मी कार्यालयं,
                                                इलाहाबाद '२२.
          ः भारतीय वास्तुविज्ञान (१२) लेखक, म्बालियर,
विन्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह, विशारद: गोस्वामी तुलसीदास (१८), कालिका-
                                            सदन, बलिया, १२६
विमल विनय जी: मृगाङ्क-लेखा (१७ बा०), त्रात्मानन्द जैन ट्रेक्ट
                                        सोसाइटी, श्रंबाला, '१६
```

```
कुमारी : श्रभिनेत्री जीवन के श्रनुभव (२), मुखनन्दन सिन्हा,
                                   हिंदी-मवन, सलकिया इवड़ा रेश्
विमला देवी कविराव : गर्म-निरोध (१३), स्त्री चिकित्सा-भवन, चौक,
                                                      दिल्ली, '४०
विरिद्धकुमार बरुवा : श्रसमीया साहित्य की रूपरेखा (२०), राष्ट्रभाषा
                                     प्रचार-समिति, गौहाटी '४० !
विवेकानन्द, स्वामी : कर्मयोग (१७ श्रनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
```

: मदीय श्राचार्यदेव (७ श्रनु०), रामदयाल श्रप्रवाल, 22 इलाहाबाद, '१०

: प्राच्य और पाश्चात्य (१७ श्रनु०), रामप्रसाद गर्गे, 93 श्रागरा, '१६

: प्रन्थावली-ज्ञानयोग (१८ श्रनु०), नागरी प्रचारिग्री समा, बनारस, '६१

: भक्ति-रहस्य (१७ अनु०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्छी, कल-17 कत्ता, १२४

: भक्ति श्रौर वेदान्त (१७ श्रनु०), रामस्वरूप गुप्त, 33 लखनक, '३३

: प्रेमयोग (१० ऋनु०) रामकृष्ण श्राश्रम, घनटोली 23 नागपुर, १३६

:-- अन्यावली खंड १-४. (१८ अनु०), रामविलास पांडेय, 3: लखनऊ, '३८

अविशाखदत्त : मुद्राराच्च (४ अनु०) (अनु० —हरिश्चन्द्र), खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर, 'दर

विशुद्धानन्द (काली कमली वाले): पच्चपातरहित अनुमवप्रकाश (१७), वेक्कटेश्वर प्रेस, बंबई, १६५

[विश्वकर्मा १] : विश्वकर्मा-प्रकाश (१२ अनु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बंबई, 35

विश्वनाथ कविराज: साहित्य-दर्पेश (६ अनु०) [सं० शालियाम शास्त्री] मृत्युक्षय श्रीषधालय, लखनऊ, '२२ विश्वनाथ द्विवेदी : तैल संप्रह (१३), कृष्ण श्रीषधालय, पर्कारया, पीली-भीत, '३४ विश्वनाथ पञ्चानन: न्याय छिद्धान्त-मुक्तावली (१५ ऋनु०) वेङ्कटेश्वर-प्रेस, बंबई, '१६०० विश्वनाथप्रसाद : मोती के दाने (१), हिंदी पुस्तक मण्डार, लहरियासराय, , \$& विश्वनाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० : हिन्दी नाट्य-साहित्य का विकास (१६), सीताराम प्रेस, बनारस, '३० ,, सं ः भूषण-प्रन्थावली (सटीक) (१८), साहित्य-सेवक कार्या-लय, बनारस, '३१ ,, सं॰ :पद्माकर-पञ्चामृत ('हिम्मत बहातुर-विरदावली', 'पद्माभरख', 'जगिइनोद', 'प्रबोध-पचासा', 'गंगालहरी') रामरर्खर् पुस्तक भवन, बनारस, '३५ : बिहारी की वाग्विभूति (१८), द्वारकादास, बनारस, '३६ विश्वनाथ राय, एम॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰: मिश्र की स्वाधीनता का इतिहास (८), चौधरी ऐग्रड संस, बनारस, '३६ ः चीन का क्रान्तिकारी राष्ट्र निर्माता—डा॰ सनयातसेन 22 (७), विद्याभास्कर बुकडियो, बनारस, १३६ विश्वनाथ विद्यालङ्कार : बाल सत्यार्थं प्रकाश (१७ बा०), राबंपाल, सरस्वती ग्राश्रम, लाहौर, १३० विश्वनाथ शास्त्री : विश्व पर हिन्दुत्व का प्रभाव (८), अखिल भारतीयू हिन्दू महासभा, कलकत्ता, १४० विश्वनाथ सिंह: श्रानन्द रघुनन्दन (४ प्रा॰), लाइट प्रेस, बनारस, १७१ विश्वनाथसिह शर्मा: कसौटी (२), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता,

<sup>१</sup>२६ <sup>१</sup>२०

: वेदना (२) शत्रुप्तप्रसाद, कलकत्ता,

इटावा, रइद

```
विश्वम्भरनाथ विजा: रूस में युगान्तर (८), श्रीराम बेरी, कलकत्ता, '२३
            : तुर्क तक्स्मी (२) शिवरामदास गुप्त, बनारस,
विश्वस्भरनाथ शर्मा, 'कौशिक': भीष्म (४', प्रकाश पुस्तकालय, कान-
                                                        पुर, '१८
            : रूस का राहु (७), प्रताप आफ्रिस, कानपुर, '१६
     37
            : गल्प-मंदिर (३) बीसवीं सदी पुस्तेकमाला आफ्रिस,
                                                    कानपुर, '१६
             : ससार की असम्य जातियों की स्त्रियाँ (६) प्रकाश पुस्त-
     37
                                            कालय कानपुर, '२४ !
            : चित्रशाला (३), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ,
     23
                                                            35,
            : मांग्रमाला (३)
    31
                                             33
                                                     33
            : माँ (२)
                                                            355
                                             97
                                                     15
            : भिखारिखी (३)
                                                          , 3E ;
                                                     53
            : कल्लोल (२), वीसवीं सदी प्रेस, मिर्जापुर,
                                                            '३३
            : पेरिस की नर्तकी (३), साहित्य भवन लिमि०, इलाहाबाद,
     53
                                                            385.
विश्वम्भर सहाय, 'ब्याकुल': बुद्धदेव (४), लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
विश्वरूप स्वामी : पदावली (१), लाइट प्रेस, बनारस,
                                                          "o= 1
विश्वेश्वरदत्त, पिरहत: तुलसीदास-चरित प्रकाश (१८), बनारसी-
                                             प्रसाद, बनारस, '७७
ब्रुश्वेश्वरदत्त शर्मा : मानस-प्रबोध (१८), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १७
विश्वेश्वरदयाल पाठक: बुनाई-विज्ञान (१२) साहित्य-निकेतन, दारा-
                                            गंज, इलाहाबाद, '४०
विश्वेश्वरदयाल, मुंशी : प्रेमोद्रेक (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस, '११
विश्वेश्वरदयाल वैद्य : भारतीय रसायनशास्त्र (१३) लेखक, बरालोकपुर,
```

```
विश्वेश्वरदयाल वैद्य: यूनानी शन्दकोष (१३) लेखक, वरालोक,
                                                     इटाना, '३६
विश्वेश्वरनाथ रेउ, महामहोपाध्याय: त्त्रप वंश का इतिहास (८),
                                 इिएडयन प्रेस, इलाहाबाद, '१६'
            : भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १-३, (८), नाथुराम
    22
                                                  म्रेमी, वंबई 'र६
            : राजा भोज (७), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू०पी०, इलाहा-
    25
                                                       बाद, '३२
            : राठोड़ों का इतिहास (८), आर्कियालॉ निकल डिपार्टमेंट,
    27
                                                    जोधपुर, '३४
                                                            '३⊏
            : मारवाइ का इतिहास (८),
                                             33
विश्वेश्वरप्रसाद, सं॰ : रसिक मुकुन्द (१६) सम्पादक, पटना,
विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा : वीरेन्द्रकुमार वा चाँदी का तिलिस्म, भाग १-४,
                                (२), हितचिंतक प्रेस, बनारस, १०७
विश्वेश्वरबख्शपाल वर्मा : श्रङ्कादर्श (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस,
                                                             <sup>3</sup>E8
विश्वेश्वरानन्द स्वामी: रामायग्-सभालोचना (२०), वैद्यनाथ गुप्त,
                                                    मिर्ज़ापुर, '०५
[विष्णु !] : विष्णु-संहिता (१७ श्रनु०), नटवर चक्रवर्ती, कलकत्तां, १०७
विष्णुकान्त शास्त्री : निर्वधमालादर्श (५ अनु०) (अनु० -गंगाप्रसाद
                        श्रमिहोत्री), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, 'मध
विष्णुकृष्ण शास्त्री चिपलूण्कर : इतिहास (५ श्रनु०) (श्रनु०--गंगा-
                           प्रसादं श्रमिहोत्री), हिंदी साहित्य-सम्मेलन,
                                                   इलाहाबाद, १२५
विष्णुकुमारी देवी : पद्मुक्तावली (१), रामनाथ घोष, कलकत्ता,
 विष्णुगोविन्द शिर्वादेकर: कर्पापर्व (४), लेखक, व्यप्रोला,
                                                             30
 विष्णुदत्त, पंडित: शारीरक माषा (१३), पंजाव इकोनामिकल प्रेस,
                                                     लाहौर, '६७
```

```
र्विष्गुदत्त शुक्कः पत्रकार कला (१२), शुक्क-सदन-नारा, उन्नाव, '३०
             : जापान की बार्ते (६), नवयुग प्रकाशन-मंदिर, पटना,
     23
                                                             ³३८
            : सभा-विज्ञान (११), साहित्य प्रकाशन, मंदिर, त्राबूलाल
     27
                                               लेन, कलकत्ता, '४१
            ः प्रूफ्त-रीडिंग (१२), लेखक, शुक्क प्रेस, बाबूलाल लेन,
     33
                                                    कलकत्ता, '४१
विष्णुदास : रुक्मिणी-मङ्गल (६), ज्वाला प्रकाश प्रेस, मेरठ,
विष्णुदास स्वामी (नानकपंथान्तर्गत गहिर-गंभीर संप्रदाय के): द्वादश
                             ग्रंथ (१७), बेक्कटेश्वर प्रेस, बंबई, १६४
            : गहिर-गंभीर सुलसागर ग्रंथ (१७)
विष्णु दिगंबर पालुस्कर : मृदञ्ज श्रीर तक्ला-वादनपद्धति (११), गंधर्व
                                        महाविद्यालय, लाहौर, '०३
            ः राग भैरव (११), लेखक, बंबई,
                                                        '१३ द्वि०
    77
                                                        '१४ दि०
            : राग मालकोस (११) ,, ,,
     • 9
            : सतार की पुस्तक (११) ,, ,,
                                                             १९७
    53
            : सङ्गीततत्व दर्शक (११), लेखक, पंचवटी, नासिक, '२८
    23
            : सङ्गीत, बालबोघ (११ बा॰),
     22
विष्णु शर्मा : पञ्चतन्त्र (३ श्रनु०), वेक्कट्रेश्वर प्रेस, वंबई,
            : राजनीति (३ श्रनु०) (श्रनु०—लल्लूजी लाल),
     19
                                                प्रेस, बनारस, '६७
            : राजनीतीय पञ्चोपास्यान (३ श्रनु०), सखाराम मित्तेत
    53
                                                  प्रेस, बंबई, '७६
            : ,, (३ श्रनु०) दृत्यलाल चीलका प्रेस, कंलकत्ता, '८०
     33
विदारीलाल : नखशिख (१ प्रा०), कैलाव प्रेस, कानपुर,
                                                             73'
            : सतसई (१ प्रा॰), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '८२ तृ॰
            ः " (१ पा॰) (टीका॰—हरिप्रसाद) भारत जीवन प्रेस,
    "
                                                     बनारस, '६३
```

```
विदारीलाल : सतसई (१ पा०) सुपरिंटेंडेन्ट, गवर्नमेंट प्रिटिंग, त्इिया,
                                                   कलकत्ता,'६६
                                                       छोटेलाल
             ,, (২ সা০)
                             (टोका॰--लाल कवि)
    "
                                         लह्मीचंद, लखनऊ '०६
                                        (टोका० भगवानदीन),
           : बिहारी बोधिनी (१ प्रा०)
    "
                        साहित्य-सेवा प्रेस, बुलानाला, बनारस, '२१
          ः सतसई (१ प्रा०) काशीनाय शर्मा, चाँदपुर, विजनौर,
    23
                                                           <sup>3</sup>२५.
           ः विहारी-रत्नाकर (१ प्रा०) (टीका०-जगन्नाथदासं रत्नाकर)
    17
                          गंगा पुस्तकमाला कर्यालय, लखनऊ, '२६
            : बिहारी की सतसई (१ प्रा०), (टीका०-पदासिंह शर्मा)
    "
                                          काव्यकुटीर, दिस्ती, '२६
विहारीलाल भट्ट : साहित्य-सागर (६), बिजावर नरेश,
विहारीलाल भागवतप्रसाद आचार्य: अलङ्कारादश (६), (गुजराती अक्रि
                         हिंदी), मगनलाल बीकम भाई, सूरत, '६७
वीरवल: बलबीर-पचासा (१ प्रा॰) [सं॰ रामकृष्ण वर्मा] भारत जीवन
                                              प्रेस, बनारस, '०७
वीर विक्रमदेव : गनशास्त्र (१३), लेखक, रायपुर,
                                                           <sup>7</sup>०६
वीरेश्वर सिंह: श्रॅंगुली का घाव (३), रणजीतसिंह, बनारस,
                                                           3€
बुलनर, ए० सी०: प्राकृत-प्रवेशिका (१० त्रानु०) (त्रानु० — डा० बना-
                 रसीदास जैन) पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर,
बृन्द कवि : वृन्द-सतसई (१७ प्रा०) खड्गविलास प्रेस, बॉकीपुर,
            : वृन्दिवनोद-सतसई ्(१७ प्रा०), भारत जीवन
                                                          प्रस्
                                                    काशी, है
            : वृन्द-सतसई (१७ प्रा०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वंबई,
          ः सतसई (१७ प्रा०), शिवदुलारे बाजपेयी, कल्याया, '२४
            : ,, (सटीक) (१७ प्रा०), , दास ब्रदर्स, लाहौर,
                  (१७ प्रा०), मेहरचंद लच्मणदास, लाहौर,
```

```
बृन्द कवि : भाव-पञ्चासिका (१ प्रा०:, किशनलाल ओघर, बंबई, '६२
बृन्दाप्रसाद् शुक्कः वायुयान (१४ बा०), राजपूत ऐंग्लो श्रोरिएंटल
                                            ंप्रेस, श्रागरा, '१६
वृन्दोवन, सं : नारीभूषण (१६ बा॰), पंजाब इकोनामिकल प्रेस,
                                                   लाहौर, '६७
            : वृन्दावन-विलास (१ प्रा०), जैन हितैषी कार्यालय, वंबई,
    99
                                                           'e5:
चृन्दावनदास : श्रर्हतपाशा केवली (७ प्रा०), [सं० नाथूराम प्रेमी],
                             जैनग्रंय-रताकर कार्यालय, बंबई, '०⊏
हुन्दावन भट्टाचार्य: सारनाथ का इतिहास (८), लेखक, बनारस,
वृन्दाबनलाल वर्मा बी॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰: सेनापति
                                                  उदाल
                                 नवलिकशीर प्रेस, लखनक,
           : लगन (२), श्रयोध्याप्रसाद शर्मा, काँसी,
                                                          ³२८.
    "
           : गद्कुराडार (२), गंगा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ,
                                                          , 9 è .
                                                          '३१
           : कोतवाल की करामात (२)
                                            "
           : प्रेम की भेंट (२)
                                                          ?₹ ₹
    22
           : कुगडलीचक (२)
                                                          7३२⋅
    33
                                            23
           : विराटा की पांझनी (२)
                                                          '३६
                                            33
                                                    33
           : सङ्गम (२)
                                                          35,
           : प्रत्यागत (२), अयोध्याप्रसाद शर्मा, भाँसी,
                                                          3€°
    13
           : घीरे-घीरे (४), गंगाफाइन श्राट प्रस लखनऊ,
                                                          '₹€.
वृन्दाबनविहारी : मधुबन (२), मानिकचंद जैन, ऋारा,
                                                          '$¥
वृत्युवनविहारी सिंह: दो नक्तावपोश, भाग १-५, (२), लेखक, सैदपुर,
                                                गाजीपुर, '०६
बुन्दाबन सहाय: बलदेवप्रसाद मिश्र (१८), नागरी प्रचारिसी
                                                    श्रारा, '०७
वेङ्कटेशनारायण तिवारी : हिन्दी बनाम उर्दू (१०), इंडियन
                                                इलाहाबाद, '३६
```

```
वेङ्कटेशनारायण तिवारी: राजनीति-प्रवेशिका (१५ वा०), अप्रम्युद्य
                                            अस, इलाहाबाद' १७
            ः विराम-संकेत (१०) साहित्य मन्दिर, लखनऊ,
            : चार चितावली (८ बा॰), लीडर प्रेस, इलाहाबाद ३४
             : रग्रमत्त संसार (६) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
 वेग्गीमाधव श्राग्नहोत्री : बृन्दाबन-ग्रामोद (१), राजा महेवा, खीरी, '६२
 वेग्गीमाधव त्रिपाठी: मसि-सागर (१२), लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस, बंबई,
                                                            28 10
- बेय्रीमाधवदास : मूल गोसाई चरित (१इ प्रा०), गीताप्रेस, गोरखपुर,
 वेदन्यास लाला, एम॰ ए॰: संस्कृत साहित्य का इतिहास (२०),
                                         लालनोदास, लाहौर, '२७
             : हिन्दी नाट्य कला (६), साहित्य भवन, लाहीर,
- बेल्स, एच॰ जी॰ : संसार का संचित्त इतिहास (८ श्रिनु॰), इाउँयन
                                            प्रेस, इलाहाबाद, १३५
ं वैद्यनाथ शर्मा : गोपी विरह-छंदावली (१) माताबदल गुप्त, इलाहाबाद,
                                                           · '£ १
 'व्यथितहृदय', सं०: बौद्ध कहानियाँ (२०), केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद,
             : जीन जन्तुश्रों की कहानियाँ (१४ बा०)' साहित्य-निकेतन,
      33
                                        दारागंज, इलाहाबाद, '३६
             ः रामू-श्याम्
                                (३ बा०)
      99
             : तीरगुलेली
                                (३ वा०)
             : हिन्दी काव्य की कलामयी तारिकाएँ (१६), प्रमोद पुस्तक-
      12
                                    माला, कटरा, इलाहाबाद '३६
             ः नेतास्रों का बचपन (८ बा०), वैजनाथ केडिया, बनारस,
      37
                                                            '₹€
```

```
'व्यथित हृदय': सवारियों की कहानियाँ (३ बा०) भागव भूषण प्रेस,
                                                 बनारस, '४०
           : पुरायफल, (४) बार्लाशक्ता सिमिति, बाँकीपुर,
              देवी भागवत (१७ श्रनु०)(श्रनु० -- ज्वालाप्रसादशर्मा)
इंक्स
                                      वेड्डिटेश्वर प्रेस, बंबई, '१०
               श्रान्दाम्बुनिधि (१७ श्रनु०। ('भागवत' पद्य में).
           :
    "
                      (अनु ०-- महाराचा रघुराविष्ह), अनुवादक,
                                                  बनारस, '६८
               त्रानन्दसिन्धु (१७ ऋनु०) ('मागवत') (श्रनु०—मुंशी
   . 77
                          हरनारायण), कोहेनूर प्रेस, लाहौर, '६८
               भागवत भाषा-एकादश स्कंष (१७ श्रनु०)
           :
    "
                  (श्रनु - चतुरदास), कायकी भीमजी, वंबई, '७४
               भागवत (१७ ग्रनु०)(पद्मानुवाद) म्प्रनु०— वयसुख),.
   ,77
                                     .श्रनुवादक, मुरादावाद, '७८.
                  ,, — टीका सहित (१७ ऋनु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस,
    "
                                                   बंबई, '८५
              शुकसागर ('मागवत') (१७ अनु०) ,,
    "
               भागवत (१७ ग्रनु०)(त्रनु०—नित्यस्वरूप ब्रह्मचारी),
    39
                                        सुखी प्रेस, मधुरा, '६६
                                  ('भागवत') (१७ ऋनु०)
                       सुघासागर
    23
         (श्रमु॰—रूपनारायण पाग्डेय), निर्णयसागर प्रेस, वंबई,'०९
              भागवत (१७ ऋनु०), वंगवासी प्रेस, कलकचा, '१०
    "
               मक्कचिन्तामणि ('भागवत' से) १७ अनु०) इरिप्रकाश
    27
                                             प्रेस, बनारस, रद्भ
               इक्मियाी-मङ्गल ('भागवत'से) (१७ श्रनु०) लखनऊ
    33
                                    प्रिटिंग प्रेस, लखनऊ, रे९५.
            पञ्चगीत ('मागवत' से) (१७ श्रनु०) (श्रनु०—
                       कन्हैयालाल पोद्दार), अनुवादक, वंबई, '०६.
```

```
न्व्यास : पुरक्षनार्स्वान 'भागवत' से) (१७ श्रनु०) (श्रनु०—नारायसा
                       शास्त्री ) लद्दमी वेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्याया, '६५
             : भक्ति-रतावली ('भागवत' से) (१७ श्रनु०), पाणिनि
     73
                                    श्राफ़िस, इलाहाबाद, '१४ रिक्टिंट
             : लिङ्गपुराग (१७ श्रनु०) (श्रनु०--दुर्गाप्रसाद शर्मा),
     53
                             नवलिक्शोर प्रेस, लखनऊ, 'द्र६ रिप्रिंट
             : मार्कडेख्य पुराषा (१७ ऋनु०) (ऋनु०—कन्हैयालाल
    . 33
                                   शर्मा), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वंबई, '०२
                           (१७ ऋनु•), बंगवासी प्रेस, कलकत्ता,
                . >>
    - 17
                                                              '∘⊏
             : विष्णुपुराण (१७ श्रनु०), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
    . 77
                                                              ³⊏१
             : विष्णुपुराण (पद्यानुवाद) (१७ श्रनु०) (श्रनु०—भिखारी-
     77
                            दास), नवल किशोर, प्रेस, लखनऊ, 26 ४
                     (१७ ऋतु०) बंगवासी फ़र्म, कलकत्ता, '१६००
    - 57
             : बाराह, लिङ्ग तथा विष्णुपुरागा, (१७ अन्०) नवलिकशोर
    - 53
                                                प्रेस, लखनऊ, '८३
             : हरिवंश--भाषा (१७ ग्रानु०), लद्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस,
    . 33
                                                     कल्याया, ६७१
             : हरिवंश पुराण—भाषा(१७ ब्रानु०), पनालाल वाकलीवाल,
    . .73
                                                    कलकत्ता, '१७
             ः पद्म पुरागा (१७ श्रनु०) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
    - 55
                                                             $3
             : गर्दड़ पुराग-माषा (१७ ग्रनु०), श्रीघर शिवर्रीत
     77
                                                       बम्बई, '१४
             : वामन पुराण-भाषा (१७ ग्रानु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस,
    -->>
                                                      बम्बई, '०४
                                                             *o5
            : श्रादि पुराया (१७ श्रनु०)
    - 77
                                              "
                                                     77
```

```
: भविष्य पुराण-भाषा (अनु०-दुर्गीप्रसाद शर्मा),
च्यास
                                 नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '८२
           : प्रज्ञानन्दार्णव ('शिवपुराया'), (१७ ऋतु०) (ऋतु०—
    33
                     शिवसिंह सेंगर), ऋनुवादक, बनारस,
व्यास कृष्णद्वैपायन : महाभारत-दर्पण भाग १-४, (१७ ऋनु ०) (ऋन् ०—
              गोकुलनाथ श्रादि) नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, दे द्वि०
          : " (१७ श्रन्०) (श्रनु०—कालीचरण), नवलिकशोर
    22
                                            प्रेस, लखनऊ, 'द्रह
                      (श्रनु • — महावीरप्रसाद द्विवेदी), इरिडयन
           : महाभारत
    33
                                           प्रेस, इलाहाबाद, '१०
                   महाभारत (१७ श्रनु०) (श्रनु०—चतुर्वेदी
    99
             द्वारकाप्रसाद शर्मा), रामनारायखलाल, इलाहाबाद, '३०
           : वीर-वित्तास (महाभारत, द्रोग पर्व) (१७ ऋनु०) (ऋनु०--
    77
             'दत्त' कवि) गौरीशंकर भा, एम० ए०, लाहौर,
            : भगवद्गीता (टीका॰—वौंकेविहारी) भोलानाय ऋशिहोत्री,
    13
                                         चौक, इलाहाबाद, १६७
               ,, (१७ ऋनु०) (शांकर, श्रानंदिगिरि तथा घ्रुव स्वामी
    93
                   भाष्य बहित) भुवनचंद्र बसक, कलकत्ता, '७० द्वि०
                  "--शङ्करमत प्रकाश (१७ त्रानु०) (त्रान्०--
     33
                    रामावतार श्रोका) शिवप्रसाद, कालिनियट स्कूल,
                                                 पटना, '१० १
            : गीतार्थ-चन्द्रिका
                               (१७ अनु०) (टीका०--दयानन्द
                           सरस्वती) भारत-सिंडिकेट, बनारस, '२७
           : ऋग्वेद भाष्य (१७ ऋनु०) (भाष्य०—दयानन्द सरस्वती)
                                    वैदिक प्रेस, अवमेर, '१६००
            : ऋग्वेद संहिता (१७ ऋनु०) (ऋनु०—शिवनाय),
     "
                                श्रनुवादक, मुलतान छावनी, '११
```

| "           | : ऋग्वद भाष्य (१७ श्रनु०) [स० ।शवशङ्कर समा।<br>ग्रायमरडल, त्रानमर, '२४                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "           | : ऋग्वेद संहिता (१७ ग्रनु०) [सं० नयदेव शर्मा], ग्रार्य<br>साहित्य-मग्डल ग्रनमेर, '३ई                      |
| "           | : ,, (१७ ग्रनु०) (टोका०—माध्व तथा श्रन्य<br>प्राचीन) सं० हॉ० लच्मणसरूप रे, मोतीलाल                        |
| •           | बनारसीदास, सेंद मिट्ठा बाज़ार लाहीर, '४०                                                                  |
| "           | : शुक्त यजुर्वेद माध्यम् (१७ ग्रनु०) (भाष्य०—ज्वालाप्रसाद                                                 |
|             | मिश्र), ज्वालाप्रकाश प्रेस, त्रागरा, '⊏६                                                                  |
| "           | ः यजुर्वेद भाषाभाष्य भाग १-४ (१७ ग्रनु०), (भाष्य०—<br>दयानन्द सरस्वती) वैदिक प्रेस, श्रजमेर, १६०          |
| "           | ः वाजसनेयी शुक्क यजुर्वेद संहिता (१७ ऋनु०) (भाष्य०—<br>ज्वालाप्रसाद मिश्र), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई, '०३ |
| 77          | : यजुर्वेद संहिता-भाषामाष्य (१७ ऋनु०) [सं० जयदेव शुम्री<br>विद्यालंकार], ऋार्य साहित्य-मगडल, ऋजमेर, १३०   |
| ,,          | ः सामवेद भाष्य (१७ ग्रनु॰) (भाष्ये०—ज्वालाप्रसाद)<br>सत्यप्रकाश प्रेस, ग्रागरा, १६१                       |
| 27          | : ,, (१७ श्रनु॰) (भाष्य॰—तुलवीराम स्वामी) स्वामी<br>प्रेस, भेरठ, १६८                                      |
| "           | ः सामवेद संहिता (१७ अनु०) [सं० रामस्वरूप शर्मा]<br>संपादक, मुरादाबाद, १०५ १                               |
| ,,          | : " (१७ श्रनु०) [सं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार],<br>श्रार्थ साहित्य-मं इल, श्रजमेर, '२८                     |
| "           | ः श्रथवेवेद माध्यम् (१७ श्रनु०) (भाष्य०—गिरिधारीलार्से<br>शास्त्री), माध्यकार्, फर्रखाबाद, '०४            |
| <b>33</b> . | ः श्रयर्वेवेद संहिता—माधामाध्य (१७ श्रनु०) [सं०<br>जयदेव शर्मा विद्यालंकार], श्रार्य साहित्य-मंडल,        |
| .,          | श्रजमेर, '२८                                                                                              |

```
व्यास, वेद--सं०: कठवल्ली उपनिषद् (१७ त्रानु०), (त्रानु० --यमुनाशङ्कर
                        पञ्चोली), नवलिकशोर प्रेसं, लखनऊ, '८३
                       (१७ श्रनु०), (श्रनु०—रानाराम), श्रार्थः
    33
                                 प्रथावली कार्यालय, लाहीर, १०६
           : केन उपनिषद् (१७ ग्रानु०), (ग्रानु० —यमुनाशङ्कर
    11
                      , पञ्चोली), नवलिकशोर प्रेष, लखनऊ, '८३
                        (१७ श्रनु०:, (श्रनु०-राजाराम), श्रार्ष
    "
                                 प्रयावली कार्यालय, लाहौर, '६६
           ः छुांदोग्य उपनिषद् (१७ ऋतु०), (ऋतु०—यमुनाशङ्कर
    "
                         पञ्चोली), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, 'ह्यू
                      भाष्य (१७ श्रनु०), (भाष्य०—शिवशंकर
                                शर्मा) वैदिक प्रेस, अनमेर, १०४
                        (१७ ऋतु०), (ऋतु०—रानाराम), आर्ष
                                 प्रथावली कार्यालय, लाहौर, <sup>3</sup>०७
            : ऐतरेय उपनिषद् (१७ अनु ०), (अनु ० - भीमसेन शर्मा),
    33
                                  सरस्वती प्रेस, इटावा, र०१ द्वि०
                      (१७ अनु०), (अनु०—राजाराम), आर्ष
    53
                                 प्रयावली कार्यालय, लाहौर, १०६
                       (१७ ऋतु०), एम० बी० महाजनी, बंबई,
    77
            : ईश उपनिषद् (१७ श्रनु०), (श्रनु०—राजाराम) स्रार्ष,
    57
                                         ग्रंथावली, लाहौर, '६६
                      (१७ श्रनु०), (श्रनु०—यमुनाशङ्कर पञ्चोली),.
    37
                             नवलिकशोर प्रेस, लखनक, '०५ तृ०
           : प्रश्न उपनिषद् (१७ ऋनु०), ,,
    "
                      (१७ अनु०) (अनु०-रानाराम)
    "
                                  अंथावली कार्यालय लाहौर, '०६
```

80

```
न्यास, वेद—सं : मुराहक श्रीर मार्ग्ह्रस्य उपनिषद् (१७ श्रनु ०),
                    (श्रनु - राजाराम), श्रार्ष ग्रंथावली कार्यालय,
                                                     लाहौर, '०६
                        (१७ श्रनु०), (श्रनु०—यमुनाशङ्कर पञ्चोली),
     34
                                   नवलकिशोर प्रेष, लखनऊ, '६०
            : तैत्तरीय उपनिषद् (१७ श्रनु०), (श्रनु०—भीमसेन शर्मा),
    .53
                                      बलदेवप्रसाद, फैजाबाद, '६५
                       (१७ त्रानु०), (त्रानु०-रानाराम), त्रार्ष
    37
                                   प्रंथावली कार्यालय, लाहौर, '०६
न्यास वादरायण : श्वेताश्वतर उपनिषद् (१७ अनु०) (श्रनु० तुलसीराम
                                   स्वामी), स्वामी प्रेंस, मेरठ, '६८
                    (१७ श्रनु॰) (ग्रनु॰—राजाराम), श्रार्ध ग्रंथावली
     ,,
                                           कार्यालय, लाहौर, '०७
                    (१७ श्रनु०) (श्रनु०-रामस्वरूप शर्मा) वेद्
    73
                                           टेश्वर प्रेंस, वंबई, '१२
            : बृहदारययक उपनिषत् --शांकर भाष्य समेत (१७ श्रनु०)
    .93
                    (श्रनु - पीतांबर पुरुषोत्तमजी) कसाकवंदर, '१०!
                    (अनु - शिवशंकर शर्मा) वैदिक प्रेस, अजमेर,
    -93
           .: गोपालतापनी उपनिषद् (१७ ऋनु०), (ऋनु० कन्हैया-
    77
                        लाल), लच्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, '६८
            : रामतापनी उपनिषद् (१७ श्रनु०) (श्रनु०--श्रीराम नारा-
    71
                      यग्रदास) छोटेलाल लच्मीचंद, श्रयोध्या, '०३
            : कठ, ईशावास्य, केन, मुख्डक तथा प्रश्नोपनिषत —
    73
                 शांकर माध्य सहित (१७ श्रनु०) गीता प्रेस, गोरख-
                                                       पुर, '३५
            : पुरुष स्क (१७ अनु०) वैदिक पुस्तक प्रचारक फंड,
                                                      मेरठ, '६६
```

```
न्यास, वेद, सं० : ईशाद्यष्ट उपनिषद् (१७ अनु०), (श्रनु०—पीताम्बर
                              शर्मा) निर्ण्य सागर प्रेस, बंबई, '७६
            : मुक्तिक उपनिषद् (अनु०-हरिशंकर'शर्मा), लच्मी
    33
                                    वेक्कटेश्वर प्रेस, कल्याण, '६६
            : दशोपनिषद् भाषान्तर (१७ अनु०), (अनु०--अन्युतानंद
     33
                             गिरि), विजयशंकर जी, भावनगर, '८७
                    ब्रह्मसूत्र-वेदान्त प्रकाशिका (१७ श्रनु०),
     :3
                         (अन् -- अनन्तलाल टीकमलाल वैष्णव)
                                    दशरथलाल भ्यास, पटना, '१०
                   (१७ अनु •), (अनु • —मीलिकनाथ) वेङ्कटेश्वर
     73
                                                 प्रेस, वंबई, '०३
                रुद्री (१७ श्रनु०) (अनु०-नलदेवप्रसाद मिश्र)
                        संस्कृत पुस्तकालय, सदर दरवाजा, मेरठ, '६५
                    वेदान्त दर्शन (१७ अनु०) (अनु०--रामस्वरूप),
                                 त्रानुवादक, मुरादाबाद, '०६ रिप्रिंट
                      वेदान्त दर्शन (१७ ग्रानु०) (माष्य०--दयानन्द
 व्यास, वाद्रायण:
                                            सरस्वती), दिल्ली '३७
                       -प्रथम श्रध्याय, (१७ त्रानु८) भाई गोविंद
     77
                                              सावकार, पूना, '६५
                    –शांकरमाष्य (१७ श्रनु०), चोखानन्द जिज्ञासु,
                                               डेरागाजी खाँ, '११
                        -शांकंरभाष्यं (१७ अनु०) केशरी प्रेस, आगरा,
      22
                                                            '३३
                 श्रध्यात्मरामायण (१७ श्रनु०) (श्रनु०-उमादत्त),
                                  नवलिक्शोर प्रेस, लखनऊ, '८५
                      (१७ श्रनु०) (श्रनु०—वैजनाय) "
           १ : श्रध्यातम रामायण (श्यानुवाद), (१७ श्रनु०), (श्रनु०—
      37
                             गोकुलनाय), लाइट प्रेस, बनारस, '७०
```

```
व्रजगोपाल भटनागर: ग्रामीय श्रर्थशास्त्र (६), हिन्दुस्तानी एकेडेमी,
                                       यू॰ पी॰, इलाहाबाद, '३३
ंब्रजजीवनदास गुजराती, सं०: वल्लमविलास (१०), विक्टोरिया
                                                    बनारस, '८६
ब्रबदास: गोस्वामी जी महाराज नी बंसावली (१७), लेखक
व्रजनन्दन सहाय : व्रजविनोद (१), खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
            : श्रद्भुत प्रायश्चित (२), लेखक, श्रारा,
    27
            : अर्थशास्त्र (१५), नागरी प्रचारिषी सभा, त्रारा, '०६
            : राजेन्द्र-मालती (२), सिद्धेश्वरनाथ, बी० ए०, एल-एल्०
    23
                                                वी०, स्रारा, '०६
            : परिंडत बलदेवप्रसाद मिश्र की जीवनी (१८), नागरी
    "
                                      प्रचारिणी सभा, श्रारा, १०७
            : बाबू राधाकुष्णदास की जीवनी (१८)
    57
            : उद्भव (४), रामरगाविजयसिंह, बाँकीपुर,
            : राधाकान्त (२), हरिदास ऐन्ड कंपनी, कलकत्ता,
                                                            '१२
                                                            <sup>7</sup>१५
            : श्ररयथबाला (२), राय रामदास, बनारस,
            ः लाल चीन (२), नागरी प्रचारिग्री सभा, बनारस,
                                                            <sup>7</sup>2Ę
            : सौन्द योंपासक (२), खद्मावलास प्रेस, बौकीपुर,
                                                            385
    97
            ঃ জषाङ्गिनी (४)
                                                            'श्पू
व्रजनाथ शर्मा घौचक: सर विलियम वेडरवर्न (७),
                                                लेखक, श्रागरा,
                                                            , 60
व्रजभूषण्दास : वल्लमविलास, माग १-४ (१७), लेखक, बनार हैं,
                                                        '१८-०२.
व्रज भूषणप्रसाद : खेल-चिलौना (१ बा०), हिंदी पुस्तक-एजेन्सी,
                                                  कलकत्तां, '२५
ब्रजमोहनलाल, सं०: बिदूषक (१६), हिमालय प्रेस, मुरादाबाद, '२४
```

```
त्रंजरतदास, बी॰ ए॰, एल्-एल्॰ बी॰, सं॰ : रहिमन-विलास (१८),
                                रामनारायणलाल, इलाहाबाद, '३०
           ः बादशाह हुमायूँ (७), लेखक, बनारस,
                                                            138
    33
            : हिन्दा साहित्य का इतिहास (१६),
                                                            '३३
    52
            : उर्दू साहित्य का इतिहास (२०), लेखक, बनारस,
    33
       सं० : भारतेन्दु-ग्रंथावलो, भाग १-२ (१८) नागरी प्रचारिखी
                                              समा, बनारस, '३४
            ः भारतेन्दु इरिश्चंद्र (१८) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०,
    77
                                                 इलाहाबाद, '३५
           : हिन्दी-नाट्यसाहित्य (१६,
                                          हिन्दी
                                                  साहित्य-कुटीर,
    17
                                                    बनारस, '३८
            : खड़ीत्रोली हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६), द्वारकादास,
    ,,
                                                    बनारस, '४१
ब्रजरत, परिडत: सूरदास का जीवन-चरित्र (१८), साहिबलाल गनेशी-
                                           लाल, मुरादाबाद, १०३
ब्रजराज तथा 'वियोगी हरि', सं०: मीरा, सहजो, दयाबाई का पद्यसंब्रह
                     (१८), साहित्य-भवन लिमि॰, इलाहाबाद, '२२
बन्नलाल, डॉ॰: शस्त्र चिकित्सा (१३), खुनाय प्रसाद, लाहौर, '८७
ब्रजनक्कम मिश्र : पदार्थ संख्या कोष (१०), वक्कम प्रेस, श्रलीगढ्, '११
व्रजनासीदास : व्रजनिलास (१ प्रा०), ज्ञानसागर प्रेस, वंबई, '६६ द्विं०
                                                           'ĘE
                       (१ प्रा॰), शिवनारायण, श्रागरा,
            .
    99
                       (१ प्रा०) जदुनायदत्त, कलकत्ता,
                       (१ प्रा॰) डायमंड जुनिली प्रेस, कानपुर, १६६
                       (१ पा०) श्रइणोदय प्रेंस, कलकत्ता,
            : गोवर्धन विलास (१ प्रा०), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
    27
```

ब्र जिम्हारी लाल : सङ्गीत-सुघा (१), लेखक, बनारस,

ब्रजेशबहादुर: जन्तु-जगत (१४), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, '३० ब्रजेश्वर वर्मा, एम० ए०: हिंदी के वैष्णाव कवि (१६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '४१

## श

शकुन्तला परांजपे श्रौर राजेन्द्र नागर : प्रतिस्पर्घा (४ श्रनु०), वाई• बोशी, लखनऊ, '३७ शकुन्तला श्रीवास्तव : रजकण (१), पटना पञ्लिशर्स, पटना, शङ्कर : उषा-चरित्र (१), पं॰ सतीदीन सीताराम, कानपुर, 308 शङ्कर त्राचार्यः त्रात्मवोष तथा तत्त्ववोष (१७ श्रनु०), दादाजी, बंबई, रेप्ट४ ? ঃ স্মান্দেৰীষ (१७ স্পনু ০) (স্মনু ০ — माघवानंद), निर्णय-1) सागर प्रेस, वंबई, रेइ : तत्वबोध (१७ ऋनु०) 23 : मोइ-मुद्गर (१७ श्रनु०) (श्रनु०—शिवप्रसाद सितारे-37 हिंद), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '८७ : श्रपरोत्तानुभूति (१७ श्रनु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बंबई, '६२ 53 ः प्रश्नोत्तरी (१७ श्रनु॰), (श्रनु॰—गौरीशङ्कर शर्मा), 33 लच्मी वेद्घटेश्वर प्रेस, कल्याण, '६५ : श्रार्यं चर्पटमंजरिका (१७ श्रनु०) (श्रनु०-तुलसीराम 33 स्वामी), स्वामी प्रेस, मेरठ, १६६ ঃ मिण्यरत्नमाला (१७ श्रनु०), (श्रनु०—हरिशंकर शास्त्री), " संस्कृत पुस्तकालय, हरिद्वार, 'हही ः महावाक्य विवरण (१७ त्रानु०), (त्रानु०—रामकृष्णानंद " गिरि), वेद्घटेश्वर प्रेस, बंबई, '०३ : सोंदर्य-लहरी (१७ अनु०), गौरीशंकर पायडेय, रीवा, '१०

ঃ ब्रतार्क (१७ श्रनु॰), नवलिकशोर प्रेंस, लखनऊ, '१८

शहर दत्तात्रेय देव: उपनिषदों की कथाएँ (१७ बा॰) सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, १३९ १

शङ्करदयाल : महेन्द्रकुमार वा मदनमक्षरी (२), रामलाल वर्मा, बनारस, ं. ०८ दि०

शङ्करदयालु श्रीवास्तव: रूस की क्रान्ति (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,.

शक्करदयालु मिश्रः वल्लमाचार्यं सम्प्रदायाष्टकम् (१७), वेङ्कटेश्वर प्रेस,. वंबई, १०३

शक्करप्रसाद मिश्रः सुलच्च्या (३), ऐंग्लो श्रोरिएंटल प्रेस, श्रागरा, '१८ शक्कर बापूची तालपढ़ेः मन श्रौर उसका वल (१७), विश्वानन्द स्वामी, बंबई, '१४

शङ्कर रघुनाथ मल्कापुरकर : हिंदी-मराठो शिक्तक (१०), प्रकाशः पुस्तकालय, कानपुर, '३३' श्रीक्करराव जोशी : वर्षा श्रौर वनस्पति (१२), विज्ञान परिषद्, इलाहा-

🏋 ब्रुरराव जोशी: वर्षा श्रीर वनस्पति (१२), विज्ञान परिषद्, इलाहा-बाद, १२४

" : रोम साम्राज्य (८), ज्ञानमंडल कार्यालय, बनारस, '२१

,, : तरकारी की खेती (१२), मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति, इंदौर, '२८

,, ः कलम पैवन्द (१२), विज्ञान परिषद्, इलाहाबाद, '४०

,, : डचान (१२), गङ्गा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, '२४

,, शाम-संस्था (६), मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति; इन्दौर, '२४

एक्करलाल गुप्त: च्रयरोग (१३), हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद, '३३ शक्करलाल मगनलाल: गुजराती-हिन्दी टीचर (१०) पी० सी० द्वादश-श्रेंगी, श्रलीगढ़, ['३७ १]

शक्करसहाय सक्सेना : श्रौघोगिक तथा व्यापारिक भूगोल (६) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, '३३-

```
श्रक्करसहाय सक्सेना : भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन (६) एम० एस०
                              सक्सेना, बरेली कॉलेज, बरेली, '३५
            ः प्रारम्भिक अर्थशास्त्र (१५), श्रीराम मेहरा, स्त्रागरा, १४०
            : गाँवों की समस्या (६) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहा-
    73
शङ्करानन्द सरस्वती : श्रात्मपुरागा (१७ श्रनु०), हरिप्रसाद मागीरथ जी,
                                                 बम्बई, '८५ द्वि॰
            : ,, (१७ ग्रानु०) (ग्रानु०—चिद्यनानन्द गिरि) वेङ्कटे-
    "
                                            श्वर प्रेस, बम्बई, '६५ !
            ः विज्ञान नाटक (४ श्रनु०), शिवलाल, मुरादाबाद, १९८
     ,,
                            (१७ श्रनु०), लच्मीनारायण प्रेस,
            : श्रात्मरामायण
                                                  मुरादाबाद, १६६
                       दीपिका (१७ श्रनु०), कुन्दनलाल बलमद्र
     15
                                      प्रसाद त्रिपाठी, कानपुर, '०४
                                      सं॰ चेतराम स्वामो
                            श्रनु०)
     71
                        चूड़ामिया मास्टर], सम्पादक, श्रम्बाला, '१८
शाचीन्द्रनाथ सान्याल : बन्दी जीवन (८ श्रनु० भाग १-२,) जितेन्द्रनाथ
                                        . सान्याल, इलाहाबाद, '२३
         ः वंशानुक्रम विज्ञान (१४) इण्डियन प्रेंस, इलाहाबाद,['३६ १]
शम्भुदयाल : श्रमसी व लावनी ख्यालात तुर्री (१), गङ्गाविष्णु
                                          श्रीकृष्णदास, वम्बई, '८८
 शम्भुदयाल मिश्र: जीवन-विज्ञान (१४), विजय प्रेस, इलाहाबाद,
-शम्भुदयाल सक्सेना : उत्सर्ग (१), रमेशचन्द्र वर्मा, फर् खाबाद,
                                                             ३३१
                                                             3 %
            : बहूरानी (२), रामकली देवी, इलाहाबाद,
             : बन्दनवार (३), रमेशचन्द्र वर्मा, फर्रखांबाद,
                                                             '३२
     77
                                                             '३३
             : श्रमरत्तता (१), नवयुग मन्यकुटीर, फर्रखाबाद,
                                                             '₹३
             : चित्रपट (३), भारत पब्लिशर्स लिमि॰, पटना,
            ः भिखारिन (१), रमेश वन्द्र वर्मा, फर्रेखांबाद,
                                                             338
```

```
सम्भुद्याल सक्सेना : सुनहरी कहानियाँ (३वा०), नवयुग
                                                    बीकानेर, '३७
            : रणबाँकुरा राजकुमार (४ वा०), लेखक, बीकानेर,
                                                              7₹७
    . 13
                                                              'કૃષ
            : राजकुमारों की कहानियाँ (३ वा०)
     73
            : पालना (१ बा०), बालमन्दिर, बीकानेर
                                                            ?35 !
     23
            : सिकन्दर (७ बा०) नवयुग अन्यकुटीर, बीकानेर
                                                              7美口
     23
            : गङ्गानली (४)
                                                            186 £
                                                     17
     77
            : नीहारिका (१)
                                                              385
     37
                                          93
                                                     1)
             : रैनवसेरा (१)
                                                            ,४६ 🖁
शम्भुदास महन्त : सार-दर्शन (१८), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
              : कत्रीर-सिद्धान्त बोधिनी (१८), गोविन्दराम दुल्लभराम,
     33
                                                        बम्बई, '०४
शम्भुनाथ : किल विजय (१), सैयद मुहम्मद सादिक्क, सीतापुर,
शम्भुनाथ राजा, सतारा : नलशिख (१), नारायण प्रेस, मुज़फ़क़रपुर,
                       (१), [सं० जगनायदास, बी० ए०], लहरी प्रेस
     23
                                                      बनारस, '६३
शम्भुनाय शुक्क, बी॰ ए॰ : गुन्बारे में पाँच सप्ताह (१४ वा॰) इरिडयन
                                              प्रेस, इलाहाबाद, '३८
                                                              ه واد
शम्भुराय: हिनमणी मङ्गल (१), दुर्गेश प्रेस, दिल्ली,
शम्भुसिंह, महाराजा : ज्योतिष कल्नद्रुम (सटोक) (१४) वेङ्कटेश्वर प्रेस,
                                                        चम्बई, '०५
 शरचन्द्र चट्टोपाध्याय: चरित्रहीन (२ श्रनु०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी
                                                     कलकत्ता, '२३
             : विजया (२ ऋनु०), गङ्गा पुस्तकपाला कार्यालय, लखनऊ,
     23
             : परियाता (२ अनु०), इविडयन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                               '२५
             : श्रीकान्त (२ श्रनु०), भाग १-३
     "
```

```
शुरचन्द्र चट्टोपाध्याय: पिएडत जी (२ अनु०) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                              '२५
                                                              'ર્ય
            : बड़ी दीदी (२ ग्रनु०)
    17
            : जयमाला (२ श्रानु॰), हिन्दी पुस्तक भएडार, लहरिया
    33
                                                        सराय '२६
            : मम्मली दीदी (२ ऋनु०), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद'२६
    "
            : नर्वावधान (२ श्रनु०),
                                                              १२७
                                                      "
    33
            : श्ररत्त्गीया (२ श्रनु०)
                                                              १२७
    13
                                              19
                                                      33
            : देहाती समाज (२ श्रनु०)
                                                              <sup>3</sup>20
                                              39.
                                                      "
                                                              ,3.
            : लेनदेन (२ श्रनु०)
                                                      "
     33
                                                              ³३२
            : गृहदाह (२ अनु०)
                                                      "
            : ह्युटकारा (२ श्रनु०)
                                                              733
     37
                                                      23
                                                              ³४१
            : देवदासं (२ अनु०), शङ्करसिंह, बनारस,
     17
             : शुभदा (२ अनु०), पुस्तक मंदिर, १७७, हरिसन-देंड,
     77
                                                              380
                                                     कलकत्ता,
             : शेष प्रश्न (२ श्रनु०), नाथूराम प्रेमी, वंबई,
                                                              388
शह्तादिष्टः विश्वामित्र (१), नरिषंद्र, लखनऊ,
शा, जॉर्ज बर्नार्ड: सृष्टि का आरम्भ (४ अनु०), सरस्वती प्रेस, बनारस,
                                                              3€'
             : समाजवाद-पूँजीवाद (१५ श्रनु०), सस्ता साहित्य मंडल,
                                                    नई दिल्ली, '४०
.शारिडल्य: मक्तिदर्शन ('मक्तिसूत्र' सटीक), (१७ ग्रानु०), मारतधर्म
                                  महामंडल कार्यालय, बनारस, र्
                      ('मक्तिस्त्र' सटीक), (१७ ऋनु०), (टोका०--
      31
                   रामस्वरूप शर्मा) सनातनधर्म प्रेस, मुरादाबाद, '१२
 शन्ताराम मोरेश्वर चित्रे : मधुमक्खी-पालन (१२), श्राखिल भारतीय
                                    ग्रामोद्योग संघ, वारघा, '४१ दि०
```

```
शान्तिप्रसाद वर्मा : चित्रपट (५), सस्ता साहित्य मंडल, ग्रॅंबेमेर,
                                                             '३२~
                                                             ³२७·
शान्तिप्रिय द्विवेदी : परिचय (१६), साहित्य प्रेस, चिरगाँव,
                                                             .3F°
            : नीरव (१), एस० नारायण्राव, बनारस,
           ः हमारे साहित्य-निर्माता (१६), बी॰ ए॰ शुक्क, बींकीपुर,'३२
            : हिमानी (१), हिंदी मंदिर, इलाहाबाद,
     33
            : कवि और काव्य (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                             '३७
                                                             '३⊏.
            : साहित्यिकी (१६), प्रन्यमाला कार्यालय, बाँकीपुर,
                                                             388
            : युग श्रौर साहित्य (१६)
शारदा देवी : विवाह मराडप (४), लेखिका, भारत मित्र प्रेस, जवलपुर,
                                                             ³o₹
शारदाप्रसाद वर्मा : प्रेमपथ (२) लेखक, इलाहाबाद,
शार्ङ्गधर: शार्ङ्गघर संहिता (१३ श्रनु०) गंगाघर पुष्करलाल,
                                                            वंबई,
                                                             32,
                ,, (१३ श्रनु०) वेइटेश्वर प्रेस, वंबई,
                                                             '£ ₹.
शालियाम कवि : शतपञ्च विलाष (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
                                                             १३१
शालियाम गुप्त: श्रादश रमणी (२) ब्रह्म प्रेस, इटावा,
                                                             '११
शालिमाम द्विवेदी : विराम चिह्न (१०), हितकारिणी प्रेस, अवलपुर,
                                                             '१≒.
शालिप्राम भागेव : चुम्बक (१४), विज्ञान परिषद् इलाहाबाद,
                                                             '१७
            : पशुपिच्चियों का शृङ्गार-रहस्य (१४
                                                             355
शालियाम मिश्र: मालती श्रौर माघव की कथा (२), लेखक, श्रलीगढ़,.
                                                             ³⊏१
                                                             ३६०
शाूलियाम, 'रञ्जन' : टी-शाला (१), प्रतापनारायण, इलाहाबाद,
शोतिमाम् वैर्यः मोरध्वन (४), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वंबई,
                                                             'e 9'
           : लावएयवती-सुदर्शन (४), हरप्रसाद, भगीरथ वंबई,
                                                            '£₹
    11
            : सुदामा-चरित्र (१), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वंबई,
                                                             '€३
   77.
           : श्रभिमन्यु (४)
    . .
            : पुर-विक्रम (४)
    "
                                    "
```

```
. शालिग्राम शर्मा : इरियश गायन (१), लाइटनिंग प्रेस, मेरठ,
शालिग्राम शास्रो : श्रायुर्वेद महत्व (१३) मृत्युखय श्रीषघालय, लखनऊ,
             : रामायण में राजनीति (८),
                                               "
 शालिग्राम श्रीवास्तव: प्रथाग प्रदीप (६), हिंन्दुस्तानी एकेडमी, यू०पी•,
                                                 इलाहाबाद, 13,७
 शिखरचंद जैन, साहित्यरत : कविवर भूघरदास श्रीर जैन-शतक (१८),
                             वीर सार्वजनिक वाचनालय, इंदौर, '३७
             : सूर--एक श्रध्ययन (१८)
                                          नरेन्द्र साहित्य कुटीर,
      "
                                          दीतवरिया, इंदौर, '३६ !
            ः हिंदी के तीन प्रमुख नाटककार (१६) "
      23
            ः प्रसाद का नाट्य-चिन्तन (१८)
              : हिंदी नाट्य-चिन्तन,
                                        (38)
             : नारी हृदय की श्रिमिन्यक्ति (१६)
                                                73
 शिराज, फिडले: भारत की दिखता (६ अनु०) मुद्रक-नेशनल
                                      जनरस्य प्रेस, दिल्लो, '३७ तृ•
             ः शिव-संहिता (१७ ऋनु०) वेक्कटेश्वर प्रेस, वंबई, '६१
  [शिव !]
              : शिव-तन्त्र (१७ श्रमु०), जैन प्रेस, लखनऊ, '१६००
 'शिवकुमार शास्त्री: यतीन्द्र नीवनचरित (७), चौधरी महादेव प्रसाद,
                                            इलाहाबाद, १६१ रिप्रिट
              : नेलसन की जीवनी (७), रामनारायण लाल, इलाहाबाद,
       19
                                                             'रद
 शिवकुमार सिंह: कालबोघ (१४), नागरी प्रचारिगो समा, बनारस, दू
 शिवचन्द्र: घात्रीकर्म प्रकाश (१३), लेखक, हरद्वार,
                                                             , Fig
 शिवचन्द्र भरतिया : कनक सुन्दर (२) लेखक, कलकत्ता,
                                                             ,
ox
              : प्रवास कुसुमावली माग १ (१)
                                                             308
       77
              : प्रवास कुसुमावलो (सम्पूर्ण) (१), वेक्कटेश्वर
                                                             प्रेस,
       "
```

शिवचत्र भरतिया : विचारदर्शन (१५) ब्रजनल्लम हरिप्रसाद, रामबाड़ी, कालबादेवी रोड, वंबई, '१६

शिवचंद्र मैत्र, डॉ॰: पशु-चिकित्सा '१३) गोधर्म प्रकाश प्रेस, पर्रुखा-बाद, '६५

शिवचरण पाठक शास्त्री : रंगाई-धुलाई विज्ञान (१२), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, गनपत रोड, लाहीर, '३८

शिवचरण शर्मा: फेफड़ों की परीचा व उनके राग (१३) लेखक, फैज फगवाड़ा, कपूरथला स्टेट, '२८

शिक्रदानसिंह चौहान : रक्तरिक्षत स्पेन (६), लक्ष्मी श्रार्ट प्रेस, दारागंज, प्रयाग, १३६ १

शिवदास : लोकोक्ति-कौमुदी (१०), [सं० सुधाकर द्विवेदी], भारत जीवन प्रेस, बनारस, '६०

,, : सुघा-सिन्धु (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस, '६६ शिवदास गुप्त, 'कुसुम': श्यामा (२), श्यामलाल गुप्त, बरहज, गोरखपुर,

,, : कीचक-बध (१), वर्मन प्रेस, कलकत्ता, '२१

श्चित्रनन्दन त्रिपाठी (सं०): अन्योक्ति मुक्तावली (१६) बिहार वंधु प्रेस, बाँकींपुर, १०४

शिवनन्दन मिश्र: उषा (४) कन्हैयालाल बुकसेलर, पटना सिटी, ११८ शिवनन्दन सहाय: सिचत्र हरिश्चन्द्र (१८), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर

| •                                                                                                |                 |                       |               | -              |             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|--|--|
| िश्चनन्दन                                                                                        | सहाय,, सं॰ :    |                       |               |                |             |  |  |
| •                                                                                                | की कु           | छ कवितास्रों          | के अनुवाद),   |                |             |  |  |
|                                                                                                  | •               |                       |               | वाँकी          | पुर, '०६    |  |  |
| 39                                                                                               | : स्वर्गीय बाब् | ् साहिबप्रसाद         | सिंह (७)      | 53             | », ، 'وه'   |  |  |
| 27                                                                                               | : कृष्ण सुदा    | ना (४) सिद्धन         | ाथ सिंह, ऋ    | रा,            | <b>'</b> 90 |  |  |
|                                                                                                  | : भगवानप्रस     | दजी (७), गो           | विन्ददेव नार् | <b>यण्</b> शरग | ए, छपरा,    |  |  |
| 55                                                                                               |                 |                       | •             |                | ''∘≂        |  |  |
|                                                                                                  | : सिक्ख गर      | श्रों की जीवनी        | (८), नागरं    | प्रचारि        | णी सभा.     |  |  |
| >7                                                                                               |                 |                       | ,             |                | T, 726 ?    |  |  |
|                                                                                                  | : गोस्वामी      | वुलसीदास का           | जीवन-चरि      |                |             |  |  |
| >>                                                                                               |                 |                       |               |                | ारा, '१७    |  |  |
|                                                                                                  | : गौराङ मह      | ry <b>মু (</b> ৩), বৰ |               |                |             |  |  |
| ,,                                                                                               | - : कैलाश-दर्श  |                       |               |                |             |  |  |
| "                                                                                                | • 701101-401    | المركبة المركبة       | 311111101     | , 461          |             |  |  |
| शिवनन्दन सिंह: देश-दर्शन (E), नाथूराम प्रेमी, बंबई, '१८                                          |                 |                       |               |                |             |  |  |
|                                                                                                  |                 |                       |               |                |             |  |  |
| शिवनाय : वैदिक जीवन (१७), पं० राजाराम, लाहौर,                                                    |                 |                       |               |                |             |  |  |
| 'शिवनाथ मिश्र: श्रवाक् वार्तालाप (१२), रिवकपंथ, चौक, लखनऊ,                                       |                 |                       |               |                |             |  |  |
|                                                                                                  |                 |                       |               |                |             |  |  |
| शिवनाथ योगी : मत्स्येन्द्रनाथ श्रौर गोरखनाथ की उत्पत्ति (१८) ऐंग्लो<br>संस्कृत प्रेस, लाहौर, १९० |                 |                       |               |                |             |  |  |
|                                                                                                  | A 2             |                       |               | -              | •           |  |  |
| ाशवनाय                                                                                           | शर्मा : मानवी   | कमाशन (४),            | [दामादर       | प्रस !]        |             |  |  |
| •                                                                                                |                 |                       |               |                | , 88 ;      |  |  |
| "                                                                                                | ः नवीन बाब्     |                       | 95 -          | 99             | 158         |  |  |
| >>                                                                                               | ः बहसी पंडित    |                       | >>            | "              |             |  |  |
| 77                                                                                               | ः दरबारी ला     |                       | . 53          | <b>33</b> ′.   | ,48         |  |  |
| -99                                                                                              | ः कलियुगी       |                       | <b>37</b> ,   | . 22           | 388         |  |  |
| .33                                                                                              | : नागरी-निर     |                       | 37            | 73             | 368         |  |  |
| -37                                                                                              | ः चगङ्कदा       | a (x)                 | . 23          | 1.7            | 26.8        |  |  |

```
शिवनाय वर्मा: मिस्टर व्यास की कथा (२)
              : मृगाङ्कलेखा (२)
                                                             १३ !
श्चितनाथ शास्त्री, एम॰ ए॰: मैंभली बहू, (२), राजपाल, सरस्वती
                                              श्राश्रम, लाहौर, 'रद
शिवनाथ सिंह शारिडल्य: शिकारियों की सची कहानियाँ (३ बा०)
                           हिंदी पुस्तक-भंडार, लहरियासराय, '४० !
            : बीरबल की कहानियाँ (३ वा०), सस्ता साहित्य मंडल,
    77
                                                        दिली, '४२
शिवनारायण तुलसीदास : सङ्गीत-पञ्चरत (११), लेखक, बंबई,
शिवनारायण देरात्री: भारत में खेती की तरकों के तरीक्रे (१३) हिष्ट-
                             प्रबोधक कार्यात्तय, बनेड़ा, मेवाड़,
            ः पौघों में कड़वा रोग (१२)
                                                              <sup>2</sup>28
     33
            ः ढोरों के गोवर श्रौर पेशाव का खाद (१२)
                                                              '२१
     17
            : दोरों में पाता रोग को विशेषता (१२),,
                                                              '२१
  .
 शिवनारायण द्विवेदी : चम्पा (२), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                              '१२
            : युद्ध की भालक.(८) नागरी प्रचार कार्यालय, गली पहाड़,
     .
                                              धर्मपुरा, दिल्ली,
            : कुमारी (२)
                                                              '?¥
     33
             : श्रमरदत्त (२)
                                                              ,
१४४
                                       23
     32
             : प्रतिभा (२), माखनलाल ऋप्रवाल, दिल्लो,
                                                              '१६
             : कोलम्बस (७), नाथूराम प्रेमी, बंबई,
                                                              120
             ः राजा राममोहनराय (७), हरिदास ऐंड कंपनी, कलकत्ता,
     55
                                                              १९७
             : मुहम्मद (७), राष्ट्रीय हिंदी मंदिर, जबलपुर,
                                                              ,'२०
             : छाया (२)
                                                               322
             : गरुपाञ्जलि (३), प्रशुदयाल मित्तल, मथुरा,
                                                              '२२
             : कलियुगी दृश्य (३)
                                                               <sup>7</sup>22
                                                  "
                                                               '२२
             ः माता (२)
                                      33
```

```
शिवनारायण दिवेदी: सन् १८५७ के गदर का इतिहास (८), ंहन्दो
                                  पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, '२२
शिवनारायण मिश्र, सं ः राष्ट्रीय वीखा (१८) संपादक, कानपुर,
शिवनारायण वर्मा : गल्प-शतक (३), प्रभुदयाल शर्मा, इटावा,
शिवनारायण श्रीवास्तव : हिन्दो उपन्यास (१६), सरस्वती मन्दिर, बना-
शिवन शास्त्रो : हिन्दी-तैलुगू कोष (१०) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रचार
                                कार्यालय, ट्रिप्लिकेन, मद्रांस, '२२
            : हिन्दी-तैलुगू व्याकरण (१०)
                                                   33
श्चिवपालसिंह: शिवपाल विनोद (१) लेखक, लखनऊ,
शिवपूजन सहाय : बिहार का बिहार (८), अन्थमाला ब्रॉॅं फिस, बॉंकीपुर,
            : महिला-महत्व (३), हिन्दी पुस्तक भग्रडार, लहरियासराय,
    "
                                                         - अवि
            : देहाती दुनियाँ (२) नर्बदाप्रसाद माखिक, लहरियासराय
    33
                                                   दरभंगा, '२६
            : श्रर्जुन (१७ वा०), चन्द्रशेखर पाठक, कलकत्ता,
         सं० : प्रेम-पुष्पाञ्जलि (१६), वीर मन्दिर, श्रारा,
शिवप्रसाद गुप्त: पृथ्वी-प्रदिक्षणा (६), मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, बनारस,
शिवप्रसाद त्रिपाठी : शिव सङ्कीत प्रकाश (११), शारदा संगीत भवन,
                                             ग्रस्सी, काशी, '२४
शिवप्रसाद सितारेहिन्द : बचों का इनाम (१४ वा०), गवर्नमेंट मेस
                                         इलाहाबाद, '६७ तृ॰
    ,, सं० : बामा मनोरञ्जन (३ प्रा०)
                                                   ,, '६७ तृ०
                                          22
  ,, सं॰ : मानव-घर्मसार (२०)
                                                       देल वि
                                           "
    ,, सं : हिन्दी सेलेक्शन्स (१६ बा०) इ० जे० लाजरस ऐन्ड
                                           क्रम्पनी, बनारस, '६७
```

```
शिवप्रसाद सितारेहिन्द : इतिहास तिमिरनाशक भाग १, (८), गवर्नमेंट
                                      प्रेस, इलाहाबाद, ६८ च०
                                                      '७१ दि०
               ,, भाग २ (≍)
               ,, भाग ३, (८) ई॰ जे॰ ब्लाज़रस ऐन्ड कम्पनी,
                                                   वनारस, १७३
                                                          १७१
            : जाति की फ़िहरिस्त (१७)
                                            33
                                                   33
    23
            ः गुटका, भाग १, (१६ वा०) गवर्नमेंट प्रेव, इलाहाबाद,
                                                      '७४ द्वि०
                                                      '७८ दि०
                    माग २ (१६ वा०)
    23
                                           33
                                                     'पर दि०
                    भाग ३ (१६ चा०)
    53
                                           :3
            : लड़कों की कहानी (३ वा०),
                                           मेडिकल
    17
                                                   बनारस, १७६
            ः भूगोल इस्तामलक (६) गवर्नमेंट प्रेम, इलाहाबाद, ७७ —
            : लेक्चर (१७), लाइट प्रेस, बनारस,
            : हिन्दी व्याकरण (१०), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '८६
शिवप्रसाद सिंह: काशी-प्रकाश (१), लाइट प्रेस, बनारस,
शिवम्बर प्रसाद : भित्रविलास (१), लेखक, बाँसी, बस्ती,
                                                          ઇકુ
 शिवमञ्जल सिंह, 'सुमन': हिल्लोल (१), शान्तिसदन, हिन्दू विश्वविद्या-
                                              लय, बनारस, '३६
           जीवन के गान (१), प्रदीप प्रकाशन, मुरादाबाद, '४१ र
 शिवमौति मिश्र: मनुषा (२), विशालभारत बुकडियो, कलकत्ता,
 शिवरत शुक्त : भरत-भक्ति (१), राघवेन्द्र दत्त शुक्त, बनारस,
 যিৰুবাৰ দিপ্ন : श्रनुराग-लविका (१), नवलिकशोर प्रेम, लखनऊ, ১৯৬
 र्शिवरानी देवी : नारी-हृदय (२), सरस्वती प्रेस, बनारस,
             : कौमुदी (३)
                                                           ³ą७
                                  "
 शिवव्रतलाल वर्मा, एम॰ ए॰ : हमारी माताएँ (८), भारत तिटरेचर
                                            कम्पनी, लाहौर, '०७
            ः राजस्यान की वीर रानियाँ (८)
                                                   " ११२ द्वि०
        88
```

```
शिवशङ्कर: वाशिष्टसार (२०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
                                                    'दद रिशिन्ट
शिवशङ्कर भट्ट : चन्द्रकला (२) भागेव बुक कम्पनी, नवलपुर,
शिवशङ्कर मिश्र: भारत का पार्मिक इतिहास (८), रिखबदास बाहिती,
                                    ४, चोरबगान, कलकत्ता, '१३इ
              : सचित्र बागवानी (१३), यामिनी मोहन वैनर्जी,
     93
                                                  कलकचां,
शिवशङ्कर शर्मा : जार्त-निर्णय (१७), वैदिक प्रेष, अनमेर,
शिवशर्यालाल मिश्रः भक्तिसार (१), लेखक, इलाहाबाद,
शिवशर्मी सूरि: वासुदेव रसानन्द (६ प्रनु०), शिवशर्मी संस्कृत पाठ-
                                          शाला, इलाहाबाद,
शिवसहाय उपाध्याय: नाथिका रूप दर्शन (६), तेलके, वंबई,
शिवसिंह सेंगर : शिवसिंह सरोन (१६), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, ७८
 शिवाघार पायखेय, प्रोफ़्तेसर: पदार्पण (१) लेखक, इलाहाबाद,
शिवानन्द : ग्रात्मदर्शन (१७),
                                                            986
                                       पूना.
 शिवानन्द स्वामी : ब्रह्मचर्य ही जीवन है (१३), छात्रहितकारी पुस्तक-
                                  माला कार्यालय, इलाहाबाद, १२२
 शीतलप्रसाद: मनमोहिनी (२), रामरत वाजपेयो, लखनऊ,
 शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी: जैनधर्म का महत्व (१७),
             ः मध्य प्रान्त, मध्य भारत श्रौर राजपूताने के प्राचीन
      "
                 नैनं स्मारक (८), नैन विनय प्रिटिंग घेंस, सूरत, '२६
            ः जैन-बौद्ध तत्त्वज्ञान (१७), तेखक, चंदावाड़ी, स्रत, '३४
             : जैनधर्म में दैव और पुरुषार्थ (१७), वीरसावजनिक
                                           वाचनालय, इंदौर, 🤫
 शीतलप्रसाद, मुंशी : प्रम-सरोवर (१) लेखक, मेरठ,
  शीतलाप्रसाद तिवारी : कृषि विज्ञान
                                    (१२), रामदयाल
                                               इलाहाबाद,
             : कृषि-प्रवेशिका (१२ वा०), हिंदी साहित्य सम्मेल्न,
                                                 इलाहाबाद, १४१
```

```
शीतलाप्रसाद तिवारी : कृषि कर्म (१२), रामनारायण लाल, इलाहाबाद,
                                                         388
शीतलामहाय: हिन्दू त्यौहारों का इतिहास (१७), चौंद कार्यालय,
                                          इलाहाबाद, '२७ द्वि०
           : मालकोस (२)
शीतलासहाय सामंत, सं॰ : मानस-पीयूष (१८), संपादक, श्रयोध्या, '३०
श्रीला.मेहता तथा लीला मेहता : मोतियों के बन्दनवार (२), वी॰ एन॰
                           मेहता, एलगिन रोड, हलाहाबाद, '३४
शुकदेव पारंडेय : त्रिकोण्मिति (४), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
शुकदेव विहारी मिश्र: हिन्दी साहित्य का भारतीय इतिहास पर प्रभाव
                                (१६), पटना विश्वविद्यालय, '३४
शूद्रक: मुन्छ्रकटिक (४ श्रनु०), लाला चीताराम, कानपुर,
शेक्षिपयर : भ्रमनालक (४ अनु०) मुन्शो इमदांद ऋली, इलाहाबाद, '७६
           : शरद ऋतु की कहानी (४ ऋतु०) मित्र विलास प्रेस,
   ٠,,
                                                  लाहौर, 'दश
          ः वेनिस का न्यापारी (४ ऋतु०)
    33
           : बेनिस का बाँका (४ अनु०), गोकुलचंद्र शर्मा, कलकत्ता,
    33
                                                          *55
           : दुर्लम बंधु (४ अनु०) (अनु०—हरिश्चंद्र), खङ्ग-
    33
                                      विलास प्रेस, बाँकीपुर, दिन
            : प्रेमलीला, (४ श्रनु०) (अनु०—गोपीनाय पुरोहित),
    22
                                         श्रनुवादक, जयपुर, '८९
           : रोमियो जूलियट (४ अनु०) (अनु०—चतुर्भुन औदीच्य)
    23
                   रामलाल वर्मा, अपरचितपुर रोड, कलकत्ता, '११
           : मनेमोहन का जाल (४ अनु०) (अनु०-- धोताराम,
    33
                     बी॰ ए॰) रामनारायण लाल, इलाइ।बाद, ११२
           ः भूलभुलैयाँ (४ अनु०), (अनु०--लाला सीताराम),
    33
                                   इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '१५
```

```
शेक्सिपियर-: ऐज़ यू लाइक इट (४ अनु०) वेक्कटेशवर प्रेस, वंबई,
                                                           ७३
            : जयन्त (४ अनु०) (अनु०-गण्यति कृष्ण गुर्नर),
                                ग्रंथ प्रकाशन समिति, बनारस, '१२
    "
            : श्रोथेलो (४ श्रनु ०) (श्रनु ० —गदाधरसिंह), नागरी प्रचा-
                                        रिणी सभा, बनारस, '६४
    "
                      (४ अनु॰) (अन्०) लच्मीनारायण प्रेस,
                                                 मुरादाबाद, '१५
    "
            : हैमलेट (४ ग्रनु॰) (त्रनु॰--लाला सीताराम), इंडियन
                                           प्रेस, इलाहाबाद, '१५
     "
            : रिचर्ड द्वितीय (४ ऋनु०) ( ,,
     "
            : मैकवेय (४ श्रनु०)
            : हिंदी शैक्सिपियर, भाग १-६ (श्रनु०-नांगाप्रसाद
     33
            उपाध्याय), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
: रस-विनोद (१), यूसूफ़ी प्रेस, दिल्ली,
     "
शेरसिंह
            : दुर्गा (२), लेखक, मेरठ,
 श्रीरविंह वर्मी कुँवर : संताप-चालीसा (१), लेखक, बुलन्दशहर,
 शेषमिण त्रिपाठी : श्रकत्रर की राज्य-न्यवस्था (८), हिंदी साहित्य
                                        सम्मेलन, इलाहाबाद, '२१
             : शिचा का व्झय (१६), 'हिंदू मित्र' कार्यालय, गोरखपुर,
  शैलेन्द्रनाय दे: भारतीय चित्रकला (११), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                             388
  शौकत उस्मानी: मेरी रूस-यात्रा (६) प्रताप कार्यालय, कानपुर, '२
              : अनमोल कहानियाँ (३) अमजीवी साहित्य सदन, केसर-
                                                गंज, ग्रजमेर, '३६
  श्यामनी शर्मी, कान्यतीर्थ : श्याम-विनोद (१) माखनलाल बसु, मोति-
                                                        हारी, '०१
```

```
श्वामजी शर्मा, काव्यतीर्थ: प्रियावज्ञम प्रेममोहिनी (२) लेखक, भदा-
                                                वरि, श्रारा, '०२
            : खड़ी बोली पद्यादर्श (१), माखनलाल वसु, मोतिहारी,
     53
श्यामदास, सं : निम्बार्क संप्रदाय प्रकाश (संगीत), (१६) संपादक,
                 निंबार्क स्वामी की बैठक, वृन्दावन,
श्यामदास साधु : प्रंथ-त्रयम् (१७), बम्बई !
श्यामनारायण : प्रेम-प्रवाह (१), लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '६७
श्यामनारायण, बी॰ ए॰, एल्-एल्॰ बी॰ : वीर सरदार (४), वेनीप्रसाद-
                                              सिंह, बाँकीपुर, '०६
श्यामनारायण कपूर: विज्ञान की कहानियाँ (१४ बा०), नवशक्ति
                                      प्रकाशन-मंदिर, पटना, '३७
            : जीवट की कहानियाँ ( वा०), नाथूराम प्रेमी, बम्बई,
     22
                                                           '३८
            ঃ भारतीय वैज्ञानिक (८,, साहित्य निकेतन, कानपुर, '४२
श्यामलदास, कविराजा: पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता श्रौर श्रकवर के
                जनमदिन में संदेह (१८), सजन प्रेस, उदयपुर, '८६
श्यामलाल, 'स्यामल': नलचरितामृत अर्थात् ढोलामारू (२), कन्हैया-
                                        लाल वंशीघर, मथुरा '७६
श्यामलाल : श्रनुराग-लतिका १), हरिप्रकाश प्रेष, बनारस,
श्यामलाल : बालकाराड का नया जन्म (१८), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
                                                           '२७
अयामलाल चकवर्ता : कहानी कला-कामी (३), लेखक, आलमगंज, ³७६
                  : चम्पा (२)
                                                           305
श्यामलाल पाठक: हिंदी कवियों की अनोखी स्क (१६),
                                                  ननलपुर, १२१
श्यामलाल सिंह, कुंवर : ईश्वर-प्रार्थना (१), लेखक, श्रहमदाबाद,
                    ः ईश्वरोपासना (१७)
                                                           '८०
     "
                                                   33
```

```
श्यामसुन्दर : राधा-विहार १), श्यामकाशी प्रेस, मथुरा,
           : महेश्वर सुधाकर (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस, १६८
श्यामसुन्दर उपाध्याय: बलिया के कवि श्रौर लेखक (१९), लेखक,
                                                  बलिया, रेर्ट
श्यामसुन्दरदास, सं ः हिन्दी वैद्यांनिक कोष (भूगोल, रसायन, गणित,
                श्रर्थशास्त्र) (१०), नागरी प्रचारिगी सभा, बनारस,
           : प्राचीन लेख मिषामाला (८) नागरी प्रचारिखी सभा,
                                                  बनारंस, '०३
           ः बालक-विनोद (५ बा०) थियोसोफीकल सोसाइटी,
    "
                                                   वनार्स, '॰८
           ः हिन्दी कोविद रत्नमाला, भाग १-३, (१६), इंडियन प्रेस,
    "
                                           इलाहाबाद, '०६-'१४)
       सं : हिन्दी शब्दसागर (१०), नागरी प्रचारिगा समा, बनारस,
       सं० : दीनदयालु गिरि-प्रन्थावली (१८),
           : साहित्यालीचन (६), रामचंद्र वर्मा, बनारस,
    ,, सं ः इस्तिलिखित हिन्दी पुस्तकों का खोजविवरण, भाग १
                       (१६) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, '२४ .
            : हिन्दी भाषा का विकास (१०), रामचंद्र वर्मा, बनारस,
    77
                                                          ,58
           ः भाषा विज्ञान (१०)
    99
                                             27
            : हिंदी भाषा श्रौर साहित्य (१६), इंडियन प्रेस, इलाहा-
    72
                                                     बाद, '३०
    ,, सं॰ : राघाकुष्ण-ग्रन्थावली (१८)
                                                          ?30
                                           93
                                                   "
    ,, तथा पीताम्बरदत्त बड्यवाल: गोस्वामी तुलसीदास (१८),
                   हिन्दुस्तांनी एकेडेमी, यू॰ पी॰, इलाहाबाद, '३१
```

```
श्यामसुन्दरदास, सं : सतसई-सप्तक (१६), हिन्दुस्तानी एकेडेमी,
                                      यू ं पी॰, इलाहाबाद, '३१
            : हिन्दी साहित्य का संविप्त इतिहास (१६), [सं॰ नंददुलारे
    "
                          बाजपेयी] इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
    ,, तथा पीताम्बरदत्त बढ्यवाल: रूपक रहस्य (६), इंडियन प्रेस,
                                                 इलाहाबाद, '३२
    ,, सं० : हिन्दी निवन्धमाला, माग १-२ (१६)
    ,, सं∘ः खाकर (१८)
                                                            '३₹
       सं०: वाल शब्दसागर (१० वा०)
                                                            ³≒¥_
                                                   33
    ,, तथा पद्मनारायणः भाषा-रहस्य, भाग १ (१०)
       सं०: इिन्दी निबंघावली (१६)
                                                            186.
            : इिन्दी के निर्माता (१६)
                                                           385
            : तुलसीदास (१८)
            : मेरी स्नात्मकथा (१८)
                                                        33
श्याममुन्दर द्विवेदी: जीवन ज्योति (३), बल्देवप्रसाद मोहता, कलकृत्ता,
रयामसुन्दर मिश्र : सुघासिन्धु (१), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बई,
श्यामसुन्दर वैद्य: पञ्जाब-पतन (२), लेखक, लखनऊ,
श्यामसुन्दर सारस्वत : रिक विनोद (१), लखनऊ प्रिन्टिङ्क प्रेस, लख-
                                                      नऊ, 'हप
श्यामाकान्त पाठक : उषा (१) मध्य-प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
                                                  जवलपुर, '२६
           : श्यामसुषा १), राष्ट्रीय हिन्दी मंदिर, जनलपुर,
           : बुन्देल केशदी (४), कर्मवीर प्रेस, जबलपुर,
श्यामापद बैनर्जी : सर्प (१४), विश्वविद्यालय, इलाहाबाद,
                                                           ,$A.
श्यामापति पाराडेय : मीरा (१८) मध्य भारत हिन्दी साहित्य सिमिति,
                                                   इन्दौर, १३४
```

```
अद्वाराम, परिव्हतः श्रात्य-चिकित्सा (१७), मिशन।प्रेस, जुवियाना,'७१
श्रीकान्त, ठाकुर: भारती शासन-व्यवस्था (६), पुस्तक मन्दिर, १७६,
                                      इरिसन रोड, कलकत्ता, '४०
श्रीकृष्या गोपाल, सं० : मारवाङी । गीतसंग्रह (२०) सम्पादक, १०३,
                                       हरिसन रोड, कलकत्ता, '२७
श्रीकृष्ण, ठाकुर : चन्द्रप्रभा (३), मैथिल बंधु कार्यालय, अनमेर, '०९
भीकृष्णादत्त पालीवाल : सेवाधर्म और सेवामार्ग (१५), महेन्द्रं,
                                                     श्रागरा, '३८
अक्तिष्या मिश्र : प्रेम (२), इरिनारायण चौधुरी, नाथनगर, भागलपुर,
            : महाकाल (२), वागीमंदिर, मुँगेर,
श्रीकृष्ण राय, 'हृदयेश' : हिमांशु (१), वैजनाथ केडिया, बनारस, '४०
अकिष्णलाल, डी॰ फ़िल्॰: श्राधुनिक हिन्दी साहित्यका विकास (१६)
                      विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद्, इलाहाबाद, '४२
প্রাক্রন্য शास्त्री : चिकित्सा धातुसार (१३), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, 'দ্রু
श्रीकृष्या शुक्क, विशारद: हिन्दी पर्यायवाची कोष (१०), कैलाशनाय
                                             भागेव, बनारस, '३५
श्रीगोपाल नेवटिया : यूथिका (३), वैदेहीशरण, लहरियासराय, ं १७
    ,, सं॰ : यूरोप की कहानियाँ (२०), हिंदी मंदिर प्रेस, इलाहाबाद,
                                                            *3 ?·
          ः मुस्लिम संतों के चरित्र (८),
                                                            ,38
            : काश्मीर (६),
                                                            388 /
                                            33
            : वीयिका (३)
                                                            3€
श्रीगोपाल रामचन्द्र ताम्बे: सूश्रूषा (१३ श्रानुः), एसः पीः ब्रदर्स ऐराहः
                       ा कम्पनी, भालरापाटन, राजपूताना, <sup>7</sup>१०
भीषर कवि : रिक-प्रिया (६ प्रा॰), बनारस लाइट प्रेस, बनारस, '६७
```

```
श्रीघर किन : जङ्गनामा (१ प्रा०) [सं० राधाकृष्णदास, तथा कि़शोरी-
              लाल गोस्वामी], नागरी प्रचारिग्यी समा, बनारस, '०४
श्रीघर तथा नारायग्रदाम : पिङ्गल (६), गोपीनाथ पाठक, बनारस, '६६
श्रींघर त्रिपाठी : श्रीघर भाषाकोष (१०), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
श्रीधर पाठक: मनोविनोद, भाग १-३ (१) हरिप्रकाश प्रेस, बनारस,
                                         क्रमशः 'दर्, '०५, '१२
            : बाल भूगोल (६ बा०), गिरिधर पाठक, पद्मकोट,
    "
                                                इलाहाबाद, '८५
            : जगत सचाईसार, (१) गङ्गाघर पाठक, इलाहाबाद, '८७
    53
            : क्लाउड मेमोरियल (घनविनय) (१), राजपूत ऍग्लो
    32
                                  श्रोरियंटल प्रेंस, श्रागरा,
           : गुमवन्त हेमन्त (१)
    13
                                         "
                                                 33
           : कारमीर सुखमा (१), लेखक, पद्मकोट, इलाहाबाद, '०४
   TO U
           : वनाष्ट्रक (१)
    23
                                                           *2%
          ः देहरादून (१)
    37
                                              53
                                                           7 ફેંપૂ
          .: गोखते गुणाष्टक (१)
    53
                                      39
           : गोखले प्रशस्त (१)
                                                           'શ્યૂ
                                      33
                                              33
           : गोविका गीत (१)
                                                           '१ह
    93
                                      93
           : तिलस्माती सुन्दरी (२)
                                                           १६
    53
                                      11
           : भारतगीत (१), रामजीलाल शर्मी, इलाहाबाद,
                                                           '१⊏
श्रीघर शिवलाल सं० ?] छुन्द रतसंग्रह (१६), सम्पादक, बम्बई,
                                                           ''
                                                           '२५
भीनुपुष्टिह् : क्तमा (२), सुदशंनाचार्यं, इलाहाबाद,
           : सती पद्मिनी (१) . ,
                                                           'રપ
    33
           : बाल कवितावली (१ वा०) सुदर्शन प्रेस, इलाहाबाद, '२५
  . ,,
          ः पायेयिका (३), लद्दमीघर वाजपेयी, इलाहाबाद, २६१
    ij
           : चूदियाँ (१), सिद्धिनाथ दीचित, दारागञ्ज, इलाहाबाद,
    "
                                                           '३०
```

```
श्रीनाथसिंह: परदेश की सैर (६ बा॰), साहित्यभवन लिमिटेड, इलाहा-
                                                     बाद, '३२
           : आविष्कारों की कथा (८ वा०), इंडियन प्रेस, इलाहा-
                                                     बौंद, '३ई
           : उलभन (२)
                                           33
    53
           : दोनों भाई (३ बा०), शिशु कार्यालय, प्रयाग,
    99
           : पिपिहरी (१ बा०), साहित्यमवन लिमिटेड, इलाहाबाद,
    23
           : नयनतारा (३), हिंदी साहित्य भंडार, इलाहाबाद, १३७
    33
           : एकाकिनी (२), हिंदी साहित्यं ग्रंथावली, कटरा, इलाहा-
    "
                                                     बाद, '३७
            : नागरण (२), गंगा फाइन ऋार्ट प्रेस, लखनऊ,
    47
            : बाल भारती (१ बा०), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहा-
    "
           : प्रजामगडल (२), 'दीदी' कार्यालय, इलाहाबाद,
श्रीनारायण चतुर्वेदी, 'श्रीवर': चारण (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                          358
           ः चौंच महाकाव्य (१६), सिद्धिनाथ दीचित, दारागंज,
                                                इलाहांबाद, '१७
           : शतदल कमल (१ बा०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
           ः शिचा विघान परिचय (१६)
                                                   "
           : संसार कां संचिप्त इतिहास (८)
            : रत्नदीप (१)
        ः ग्राम्यशिचा का इतिहात (१६), सरस्वती पन्लिशिंग
                                        ृहाउस, इलाहाबाद,,'३८
       'विनोद शर्मा': छेड्छाइ ः (१६) / प्रतापनारायण
                                               इलाहाबाद,,'४२
```

```
भीनारायण तमना जी कटगरे : हिंदी-मराठी कोष (१०), लेखक, मीराज,
                                                      डकन, '२६
भीनारायण पाराडेय, बी॰ ए॰ : काल-निर्णय (१४),
                                                    सरस्वती प्रेस.
                                                      इरावा, '६७
श्रीनारायण मिश्र : साहसिक श्रन्वेषण श्रीर प्राचीन सभ्यता (८), 'तरुण'
                                        कार्यालय, इलाहाबाद, '४२
श्रीनिषि द्विवेदी : यौबन (१), टी॰ सी॰ वर्मा, वंबई,
भीनिवासदास : राजनीति (१५), श्रकमल उल मतिवया प्रेस, दिल्ली, '६६
             : रगाघीर-प्रेममोहिनी (४), सदादबस प्रेस, दिल्ली, दिल
     "
             : तपत -संवर्ण (४) खड्गविलाच प्रेस, बाँकीपुर,
     11
            : परीचागुरु (२) सदादर्श प्रेस, दिल्ली,
                                                             ,
24
     22
            : संयोगिता स्वयंवर (४), खङ्गविलास प्रेस, बौकीपुर,
     23
             तथा मंगीलाल : प्रहलाद-चरित्र (४:,गंगाविष्णु खेमराज,
                                                       बम्बई, दिन
         बालानी हर्डीकर: सूर्य न्यायाम (१३), प्रकाश पुस्तकालय,
                                                      कानपुर, '३१
श्रीपति सहाय रावल : लाठी के दाँव (१३), लेखक, हमीरपुर,
 श्रीपाद दामोदर सातवलेकर: मनुष्यों की उन्नति का सन्ना साधन
                     (२० वा॰), स्वाध्याय मंडल, श्रौंघ, सतारा, '१६
             : सर्वमेधयज्ञ (२० वा०)
                                                              35,
     ::
                                                 51
                                                         53
             : रुद्र देवता का परिचय (२० बा०)
                                                              388
                                                         53
     33
             : सब्बी शान्तिका सब्बा उपाय (२० वा०)
                                                              35,
     ,,
             : सन्ध्योपासन (२० वा०)
                                                              35°
                                                 33
                                                         33
     33
             : वेद का स्वयंशित्तक (२० वा०)
                                                             '२०
     23
                                                         77 ·
                                                 33
                                                              ³20
             : ऋग्वेद में रुद्रदेवता (२० वा०)
     13
                                                  33
                                                          "
             : वैदिक प्रायविद्या (२० वा०)
                                                              <sup>7</sup>₹0
     35
                                                          37
                                                  33
             : वैदिक चिकित्साशास्त्र (२० वा०)
                                                              ³₹•
     37
                                                  33
                                                          33
             : वैदिक स्वराज्य की महिमा (२० वा०),,
                                                              '२१
      23
                                                          23
```

| <sup>.</sup> ६५२ | 1641 300 11                           |                                      |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| भीवाट दार        | गोदर सातवलेकरः देवता-विचार (२० वा०) " | ,, <sup>1</sup> 2१                   |
|                  | ः तेतीस देवता विचार (२० वा०)          | » · · · · ·                          |
| . 77             | : शतपथ-बोघामृत (२० बा०)               | " (A)                                |
| 33               | ः वेद में चरखा (२० वा०)               | " 35,5                               |
| 17               | वद स चरला (२० ना १                    | ,, <sup>,</sup> 22                   |
| >>               | मृत्यु का दूर गरन मा जा र             | ່າລອ                                 |
| "                | : ब्रह्मचर्य (२० वा०)                 | ,, <sup>1</sup> 25                   |
|                  | ः वैदिक सर्पविद्या (२० बा०) "         | ນ ໄລວ                                |
| 17               | : शिव संकल्प या विजय (२० ग०) 🥠        | 39 33                                |
| 37               | ः वेद में कृषिविद्या (२० वा०) "       | ,, <sup>'२३</sup>                    |
| 7,7              | : वेद में लोहे के कारखाने (२० वा०) 55 | ,, <b>१</b> '२३                      |
| "                | ः वालको की धर्मशिचा (२० वा०) "        | ,, '२३                               |
| ,,               | ः वैदिक राज्यपद्धति (२० बा०)          | " 'રફ                                |
| 71               | ; वादक राज्यपद्धात (२० वा०)           | ,, <sup>,</sup> २३                   |
| 77               | : वैदिक जलविशा (२० चा०) :             | -2403                                |
| 39               | ः वेद में रोगजन्तुशास्त्र (२० वा०) "  | 25 th                                |
| 37               | : श्रात्म-शक्ति का विकास (२० वा०) ,,  | 77 tt                                |
|                  | : तर्क से वेद का अर्थ (२० वा०)        | ים פרוני<br>איז נו                   |
| "                | - : वैदिक सम्यता (२० बा०)             | ۶۶, ۲۹,                              |
| "                | े वैदिक धर्म की विशेषता (२० वा०) 13   | ,, ं२३                               |
| 13               | : सन्ध्या का ग्रनुष्ठान (२० वा०) "    | 33. <sup>*</sup> 28                  |
| 57               | : मानवी श्रायुष्य (२० वा०)            | . ,, <sup>?</sup> २४                 |
| יכ               | ः योगसाधन की तैयारी (२० वा०)          | · " 128                              |
| 5                | , श्रीमिस्सिन का तथारा (२० वा०)       | ્ર, <sup>,</sup> , <sup>,</sup> રદ્દ |
| :                | , : स्र्येमेदन का व्यायाम (२० वा०) ,  | 224.                                 |
|                  | ; महाभारत को समालोचना (२० बा०)        | 36                                   |
| •                | : भगवद्गीता लेखमाला (२० बा०)          | 38,                                  |
|                  | • प्रावटगीता का समस्वय (२० वा०)       | ,                                    |
| श्रीप्रव         | मान के संगाज और इतिहास पर स्कुट       | विचार (८),                           |
| 13               |                                       | , बनारस, कर                          |
| •                | ः नागरिक शास्त्र (१५) "               | ः ग्रा १४२                           |
| •                | 19                                    |                                      |

बनारस, '१४

श्रीमनारायण श्रयवाल : रोटी का राग (१), सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, '३७ : गुलदस्ता, भाग १-२, (१६), राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति, 33 वर्घा, '३६ 3€3 : कहानी-संग्रह, भाग १-३ (३ बा०) " 32 : सहज हिन्दुस्तानी (१० बा०) 35, 79 180 : मानव (११, नाथुराम प्रेमी, बंबई, श्रीराम, मुंशी : प्रेम सरोवर (१), तेखक, आगरा, श्रीराम वाजपेयी : प्रुव पद-शिच्या (१३), सेवा समिति, इलाहाबाद, '२० : कोमल पदशिच्चण (१३) " तथा मुरारीलाल : साहसी बच्चे (< वाo), रामनारायणलाल, < इलाहाबाद, '२८ : श्रिप्तकार्यं में सेवा (१२), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, '३७ र श्रीअपशरण, परिडत: भजनामृत (१), लेखक, इलाहाबाद, श्रीराम शर्मा : शिकार (३), साहित्य सदन, मक्खनपुर,

## स

श्रीलाल उपाध्याय: विश्रामसागर (१७), वैजनायप्रसाद बुकसेलर,

सकल नारायण पाएडेय: सृष्टितत्व (१७), खड्मविलास, बाँकीपुर, '०४
,, : श्रपराजिता (२), नागरी प्रचारिणी समा, श्रारा, '०७
,, : श्रारा-पुरातत्व (८) ',, ,, '१० १
,, : जैनेन्द्रिकशोर की जीवनी (१८) ,, ,, '१० १
सर्जराम गरोश देउस्कर: गोरस श्रौर गोधन शास्त्र (१२ श्रनु०), काशीनाय धारे, कानपुर, '२०

,, : देश की बात (६ अनु०), (अनु०—देवनारायण द्विवेदी) आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, २।३, चितरजन एवेन्यु, कलकत्ता, '२३

```
सखाराम वालकृष्ण सरनायक : गोपीचन्द (४), रामनी श्रीघर गोघलेकर,
                                                        पूना, रदः
 सङ्कठात्रसाद : बाल-व्यायाम (१३ वा०), त्रेखक, वर्नाक्युलर स्कूल, लई,
                                                       पटना,
सिचदानन्द सरस्वती : निर्भय प्रकाश (१६), सम्पादक, वम्बई,
सिचदानन्द सिन्हा: एकान्त (१), कमला बुकस्टोरं, पटना,
                                                              330
 सिचदानन्द स्वरूप : विहार वृन्दावन (१,, लखनऊ,
                                                              १७३
सिचदानन्दं हीरानन्दः चात्स्यायन, 'ग्रज्ञेय' मनदूत (१) वी०
                                                            एच०
                                           वात्स्यायन, लाहीर, '३३
                                                             ,,<sup>ý</sup>⊏
             : विपथगा (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
             : श्राधुनिक हिन्दी साहित्य (१६), श्रिभनव भारती
                                 माला, इरिसन रोड, कलकत्ता,
             : शेखर-एक जीवनी (२), सरस्वती प्रेस, बनारस, '४१
             : चिन्ता (१), लेखक, दिल्ली,
 सजन सिंह महाराखा: रसिक विनोद (१), कुँवर वर्मा, विजनौर,
 सतीशचन्द्र काला : मोहनजोदड़ो तथा सिन्धु-सम्यता (८), नागरी प्रचा-
                                          रिणी सभा, बनारस, '४१
 बतीशचन्द्रदास गुप्त : तुलसीरामायण की भूमिका (१८ श्रनु०),
                                            प्रतिष्ठान, कलकत्ता, '३३
सतीशचन्द्र वसु : मैं तुम्हारा ही हूँ (४), लेखक, आगरा,
                                                              <sup>7</sup>८६
             ः चतुरा (२), मून प्रेस, श्रागरा,
                                                              83;
सतीशचन्द्र मित्र, बी॰ ए॰ : प्रतापसिंह (७), ब्रजेन्द्र मोहनदत्त,
                                                        कत्ता,
                                                गङ्गा पुस्तका सा
 सतीशचन्द्र विद्याभूषण : मवभूति (२० त्रानु०),
                                           कार्यालय, लखनऊ, '२४
स्त्यकेतु विद्यालङ्कार: मौर्यं साम्राज्य का इतिहास (८), इरिडयन
                                              प्रेस, इलाहाबाद, '२८
  4.4
            ः श्रपने देश की कथा (८), लेखक, गुरुकुल, कांगड़ी, 'रू
```

```
सत्यजीवन वर्मा, एम० ए०, सं०: त्राख्यान-त्रयी ('पद्मावती', 'चित्रावली',
               'जुलेखा') (१६), रामनारायणलाल, इलाहाबाद,
                                                              <sup>7</sup>3 o
            : स्रदास-नयन (१८)
                                                              <sup>7</sup>३५
            : मुन-मुन (३), शारदा प्रेस, इलाहानाद,
                                                               '३५
            : मिस ३५ का निर्वाचन (३),
    93
                                                               380
            : लेखनी उठाने से पूर्व (६)
            ः अलवम (६)
                                               "
                                                               ,
,
,
            : विचित्र श्रनुमव (३)
                                                              ,४१
            : ज़िल्दसाज़ी (१२), विज्ञान परिषद्, इलाहांबाद,
सत्यदेव, परिद्वत : स्वामी श्रद्धानन्द (७), मुद्रक-श्रर्जुन प्रेस,
                                                             दिल्ली,
                                                               ³ ३ ३
स्त्यदेव विद्यालङ्कार : परदा (ε), रामचन्द्र शुक्क, कलकत्ता,
            : देवराज लाला (७), मुख्य सभा, कन्या महाविद्यालय,
    į,
                                                    ज्वालापुर,
            : श्रार्य सत्याग्रह (८), मुद्रक—श्रर्नुन प्रेस, दिल्ली, .
सत्यदेव स्वामी : अमेरिका पथप्रदर्शक (६), तेखक, बनारस,
            : श्रमेरिका के निर्धन विद्यार्थियों के परिश्रम
    33
                                               लेखक, बनारस, '१२
                                             प्रंथमाला
            ः मनुष्य के श्रिविकार (१५), सत्य
                                                          कार्यालय.
    37
                                                      कानपुर,
            ः जातीय शिचा (१६)
    33
                                               13
            : अमेरिका दिग्दर्श न (६), लेखक, इलाहाबाद,
            : श्रमेरिका भ्रमण (६), लेखक, कानपुर,
                                                               '१३
    12
            ः सत्य-निवंघावली (५), लेखक, इलाहाबाद,
                                                               ³१३
            ः मेरी कैलाशयात्रा (६), सत्य प्रथमाला कार्यालय, इलाहा-
    91
             : लेखनकला (६), रामप्रसाद गर्ग, भ्रागरा,
             : श्रमहयोग (६), साधुमाई तिलकचंद, श्रहमदाबाद,
```

"

```
सत्यदेव, स्वामी: हमारी सदियों की सुलामी के कारण (८), लवानियाँ
                                     पिन्तिशिङ्ग हाउस, श्रागरा, '२३
            : मेरी नर्मन यात्रा (६), सत्य ग्रंथमाला श्राफ़िस, रानपुर,
    33
                                                देहरादून, '२६ दि है
सत्यन: स्रोटना या धुनना (१२), हिन्दुस्तान तालीमी संघ, सेगाँव, वर्घा,
सत्यनारायण डा॰ : यूरोप के भाकोरे में (६), 'वर्चमान संसार' कार्यालय,
                                    चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता, '३८
            ः श्रावारे की यूरोप यात्रा (६), हिन्दी पुस्तक-भंडार, लहरिया
    "
                                                      सराय, '४० रै
            ः टैंकयुद्ध(१२), पुस्तक मंदिर, हरिसन रोड, केलकत्ता, '४० !
    39
            : इवाई युद्ध (१२),
                                         23
    97
                                                        33
            : रोमाञ्चकारी रूस (६), नाथूराम प्रेमी, वंबई,
    "
                                                               150
            : युद्ध यात्रा (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
     1
सत्यनाराय्य शर्मा, कविरतः हृदय तरङ्गः (१/, राजपूत ऍग्लो श्रोरि-
                                            यंटल प्रेस, आगरा, '२०
सत्यप्रकाश, दी॰ एस-सी॰ : ब्रह्म विज्ञान (१), कला कार्यालय, इलाहा-
                                                          बाद, '२३
            ः प्रतिबिंव (१)
                                                               350
     "
                                               33
             तथा निहालकरण सेठी : वैज्ञानिक परिमाण (१४), [विज्ञान
     33
                                         परिषद् !] इलाहाबाद, '२८ '
             ः साधारण रसायन (१४), विज्ञान परिषद्, इलाहाबाद, १९६
     "
             : कारवनिक रसायन (१४)
                                                               , <del>{</del>É
     33
             : वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द, भाग १, (१०), शालिग्राम
     "
                                             भागव, इलाहाबाद, '३०
            ः बीज ज्यामिति (१४) विज्ञान परिषद्, इलाहाबाद,
             ः सृष्टि की कथा (१४)
                                        77
                                                  . 33
```

```
सत्यप्रकाश मिलिंद : प्रयोग कालीन बचन (१८), प्रमोद पुस्तकमाला,
                                                  इलाहाबाद, '४२
 सत्यमक्त : श्रायलैंड के ग़दर की कहानियाँ (८), सोशलिस्ट बुकर्शॉप,
                                                   कानपुर, '२७
             ः कार्ल मार्क्स (७), भारत पन्तिशर्स लि॰, पटना,
 सत्यभामा देवी : घात्री विद्या (१३), स्त्री घर्मशिक्तक कार्यालय, इलाहा-
                                                        बाद, '०३
 सत्यवती : दो फूल (३), नाथूराम प्रेमी, वंबई,
 सत्यवत : अबाहम लिकन (७), अम्युदय प्रेस, इलाहाबाद,
सत्यानन्द श्रमिहोत्री: नीतिसार (१७), देव समाज, लाहौर,
             : श्रात्न-परिचय (१७), पं॰ देवरतन, लाहौर,
     22
            : मुक्तमें देव-जीवन का विकास (७) अमरसिंह लाहौर,
     37
                                                        380-38
             : देवशास्त्र, माग १-२ (१७)
            : श्रपने देव जीवन के विकास श्रौर जीवनवत की सिद्धि
     "
                के लिए मेरा ब्रहितीय त्याग, भाग १-७, (७), ब्रमर-
                                           सिंह, लाहौर, '१४-'२२
            : अपने छोटे भाई के संबंध में मेरी सेवाएँ (७), अमरसिंह,
     33
                                                     लाहौर, '२१
संयानन्द स्वामी : दयानन्द प्रकाश (७) लेखक, लुधियाना,
सदल मिश्र: वन्द्रावतीं या नासिकेतोपाख्यान (१७ प्रा०), [संगाइक
       श्याममुन्दरदास, बी॰ ए॰], नागरी प्रचारिगी सभा, बनारस, १०१
सदानन्द अवस्थी : दर्शनसार-संग्रह (२०), भारतजीवन प्रेस, बनारस, १०
सर्वोनन्द भारती : महात्मा लेनिन (७), मेहता फाइन आर्ट प्रेस, बनारस,
सदानन्द मिश्र तथा शम्मुनाथ मिश्र, सं०: मनोहर उपन्यास (२), संपादक,
                                                  कलकत्ता,
            सं : नीतिमाला (१६), संपादक, कलकत्ता,
    3;
    ४२
```

सदाशिवनारायण दातार, एम॰ ए॰: जीवन-विकास (१४ ऋनु॰) सस्ता साहित्य मंडल, ऋजमेर, '३॰

सदासुखलाल: कोष-रत्नाकर (१०), लेखक, नूरुल अवसार प्रेस, इला-हाबाद, १७६

सद्गुदशरण अवस्थी : अमित पथिक (५), अम्युदय प्रेस, प्रयाग, '२६

,, : तुत्तसी के चार दल (१८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '३५

,, क्रा शीशा (३), भवानीप्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, '३६

,, : मुद्रिका (४), केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद, '४०

,, : दो एकाङ्की नाटक (४), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, '४० सनातन: इरिभक्ति-विलास, भाग १-२ (१७ ब्रानु०) मदनगोपाल प्रेस, बृन्दावन, '०६-'१०

सन्तप्रसाद : कहावत-संग्रह (१०) जीवानन्द शर्मा, गया, '०२ सन्तप्रसाद टंडन, डी० फिल्० : वनस्पति विज्ञान (१४), नेशनल प्रेस, इलाहाबाद, '४६

,, : प्रारम्भिक जीव विज्ञान (१४ बा०) ,, ,, '४० सन्तवहादुर सिंह, डा०: संयुक्त प्रान्त में कृषि की उन्नति (१२), तेखक, हिपुटी डाइरेक्टर, श्रिप्रकल्चर हिपार्टमेंट, यू० पी०, '४०!

सन्तराम : भारत में बाइबिल (१७), गंगा फ्राइन ब्रार्ट प्रेंस, लंबनऊ,

भन्तसिंह: गुरु-चरित्र-प्रमाकर (८), चश्म-ए-नूर प्रेस, श्रमृतसर, '७७ सबलसिंह चौहान: महाभारत (१ प्रा०), नवत्तकिशोर प्रेस, लखनऊ,'८१ समर्थदान: श्रार्थसमाज-परिचय (१७) लेखक, रामगढ़, सोकर (राजपूताना), 'भे

सम्पूर्णानन्द : धर्मवीर गान्धी (७), ग्रंथप्रकाशक समिति, बनारस, ११४

,, : महाराज छत्रसाल (७) ,, ,, '१६

,, : मौतिक विशान (१४), नागरी प्रचारिणी समा, बनारस,

```
सम्पूर्णानन्द : ज्योतिर्विनोद (१४), नागरी प्रचारिणी समा, बनारस,
                                                               '१७
              : भारतीय सृष्टि ऋम विचार (२०)
      77
                                                            ३७७ ह
              : भारत के देशी राष्ट्र (८), शिवनारायण मिश्र, कानपुर,
      33
                                                               '१८
             ः चेतिसह श्रौर काशो का विद्रोह (७), 'प्रताप' कार्यालय,
      27
                                                       कानपुर, '१६
             ः सम्राट् हर्षवर्धन (७), गाँबी हिन्दो पुस्तक मंडार, वंबई,
      53
             : महादजी सिंधिया (७), हिन्दी
                                            ग्रंथरलाक्र
                                                        कार्यात्त्रय,
     77
                                                         वंबई, '२०
             : चोन की राज्य क्रान्ति (८), शिवनारायण मिश्र, कानपुर,
     27
             : मिश्र की स्वाघीनत
                                 (५), सुलम प्रंथ प्रचारक मंहल,
     22
                                     शङ्कर घोष लेन, कत्तकचा, '२३
             ः सम्राट् त्रशोक (७), शिवनारायण मिश्र, जीनपुर, '२४
     71
             : श्रन्तर्रोष्ट्रीय विधान (६), ज्ञानमंडल, कार्यालय, बनारस,
     "
                                                              358
            : समानवाद (६), मुहुन्दीलाल श्रीवास्तव, बनारस,
     33
            : साम्यवाद का बिगुल (६), पुस्तक मंडार, काशो,
     37
            : व्यक्ति और राज (६), हिन्दो पुस्तक एजेन्सो, बनारस,
     33
                                                             ³%•
            : श्रायों का त्रादि देश (८), लोडर प्रेस, इलाहाबाद,
     22
                                                             385
सरजूपरडा गौड़ : मि॰ तिवारी का टेलीफोन (५), चौघरी ऐन्ड सन्स,
                                                     बनारस, ३३६
            : चार चरहूज़ (७), हिन्दी पुस्तक एजेन्सो, बनारस, '३८
```

37

```
' सरदार कवि : मानस-रहस्य (१८ प्रा॰), मारत जीवन प्रेस, वनारस, '६५
 सरवेंटिस : विचित्र वीर ('डॉनिकिक्ज़ोटी'), (२ अनु०), गंगा पुस्तकमाला
                                           कार्यालय, लखनऊ, '२६
                                                              '३५
 सरयूप्रसाद शास्त्री : श्रासव (१), लेखक, बनारस,
 सरस्वती गुप्ता : राजकुमार (२), लेखिका, कलकत्ता,
                                                           , 5E00
                                                              3€,
 सर्वदानन्द वर्मा : प्रश्न (४), गङ्गाफाइन ग्रार्ट प्रेंस, लखनऊ,
              : तुम क्या हो ! (३), रामचन्द्र त्रिवेदी, पटना,
                                                             38,
      53
              : अर्घ्यदान (१), कला मंदिर, इलाहाबाद,
                                                            '3E !
      77
              : श्रक्वर बीरबल विनोद (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
                                                             . 380
             ः निर्वासित के गीत (१), गङ्का फाइन स्रार्ट प्रेंस, लखनऊ,
      "
                                                              ,४४
                                                              '४१
             : नरमेघ (८)
                                        33
                                                      "
  सहजानन्द स्वामी : त्रात्मरामायण (१८), हरदयालसिंह मुरादानादेर्
  सहजोबाई: सहजप्रकाश (१७ प्रा०), वेङ्कटेश्वर, प्रेस, बंबई,
           :--की बानी (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, '१३
  णांबनभाई वलीभाई खोजा : गांबन-काव्यरत (१), फूलचन्द खूबचन्द,
                                                         बंबई, १७६
   सादी, शेख: नीति-बाटिकां (१७ अनु०), (अनु०-सीताराम, बी० ए०),
                                      भारतिमत्र प्रेस, कलकत्ता, '०४
            : गुलिस्ताँ (१ श्रनु०), इरिदास ऐंड कम्पनी, कलकत्ता, '१२
               ,, (१७ स्ननु०), (स्रनु०-वेनीप्रसाद), इलाहाबाद,
   साधुचरराप्रसाद: भारत-भ्रमरा, जिल्द १-५, (६), लेखक, बिलया,
                                                            708-4
                                                              '२४
   साधुशरण : प्रेम-पुष्प (५), श्रार० श्रार० वेरी, कलकत्ता,
```

ुः जीवन (३), लेखक, लखनऊ,

<sup>9</sup>ąų

| साधूराम: वाक्सुघाकर (१७), कोहेनूर प्रे       | स, लाहौर,               | "હન્                |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| साइबप्रसाद सिंह : सपने की सम्पति (३), स      |                         | र्गंकीपुर,'⊏२       |
| ,, सं०: कान्य कला (१६)                       | 23                      | ,, 'EY              |
| ,, : रस-रहस्य (६)                            | 79                      | ,, ' <b>a</b> 9     |
| साइबदास : वैराग्य-रलाकर (१), बालमुकु         | न्द प्रॅंस, लाहौर,      | 303                 |
| सिताबचन्द नाहर, सं ः जैन स्तवनावली           | (१६), संपादक            | , कलकत्ता,<br>'७४   |
| सिद्धेश्वर वर्मा : गैरीबाल्डी (७), सिद्धेश्व | र प्रंस, बनारस,         | ³ <i>०</i> १        |
| ,, सं॰ : लोकोक्ति वा कहावत, भाग              | 1 8-5 (8.0) 4,          | وه: رو              |
| सियादास : अवध संतमाला (१६), रानी             | महेवा, लखीमपु           | 75,                 |
| ,, ः षड्ऋतु विनोद (१)                        | 23 29                   | १९ २                |
| ,, : भाषा श्रवष-माहात्म्य (१७),              | हिन्दी समा प्रेस,       | लखोमपुर,            |
|                                              |                         | 725                 |
| वियाराम दुवे : हिन्दुस्तान की कर-धंस्थि      | ति (६), मध्य            | भारत हिन्दी         |
|                                              | साहित्य समिति,          |                     |
| ,, स्टाक बाज़ार या सद्दा                     | (3)                     | , '?४               |
| स्थिपारामशर्ण गुप्त: मौर्य-विजय (१), साहि    | ह्त्य प्रेष्ठ, चिरगाँव, | भाँसी '१४           |
| ,, ः श्रनाय (१)                              | 93                      | ,, '२१              |
| ,, ঃ <b>স্নার্রা (</b> १)                    | 27                      | ,, '?¤              |
| ,, : विषाद (१)                               | >3                      | 35°,,               |
| ,, : दूर्वादल (१)                            | 55                      | ., 'રદ              |
| ,,    ः गोद (२)                              | 35                      | ,, '३₹              |
| ,, ः श्रात्मोसर्ग (१)                        | 93                      | ,, ંરફ              |
| "ः मानुषी (३)                                | 22                      | ,, '३३              |
| ,, : पुरायपर्वं (४)                          | <b>33</b> .             | " " ३३              |
| ,, : पायेय (१)                               | 33                      | 38¢ (1              |
| ,, ः श्रंतिम त्राकांचा (२)                   | 7)                      | " ,źA               |
| ,, : मृरमयी (१)                              |                         | ુ,, <sup>,</sup> રફ |
|                                              | ***                     | . "                 |

```
सियारामशरग गुप्त : बापू (१) साहित्य प्रेस, चिरगाँव, फॉसी '३८
            : नारी (२)
            : भूठ-सच (५)
            : उन्मुक्त (१)
                                            33
 सिसरो : मित्रता (५ अनु०), (अनु०— गोपीनाथ शर्मा, एम० ए०),
                                खड़्रविलास प्रेस, बाँकीपुर, '१६००
 सीताराम : उषा-चरित्र (१), लेखक, ललितपुर,
 सीताराम कोइली : रंजीतिहिंह (७ अनु०), हिन्दुस्तानी एकैडेमी, यू० पी०
                                                इलाहाबाद, '३६
ं सीताराम चठुवेंदी, एम॰ ए॰, बी॰ टी॰ : वेचारा केशव (४), लेखक,
                                                   बनारस, '३३
            ः भाषा की शिक्ता (१६), हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस,
     33
            तथा शिवप्रसाद मिश्र : श्रध्यापन कला (१६), सीताराम
     17
                                               प्रेष्ठ, बनारस, '४२
 चीताराम जयराम जोशी, एम॰ ए॰ तथा विश्वनाय शास्त्री भारदाज,
              एम॰ ए॰ : संस्कृत साहित्य का संद्धित इतिहास (२०),
                                     परमानंद खत्री, बनारस, '३३
  चीताराम पार्यंडेय : लेबिम-शिच्चण (१३), नरसिंह नारायण पार्यंडेय,
                                                   बनारस, '३३
 सीताराम, लाला, बी॰ ए॰: पार्वती-पाणिग्रह्ण ृ(१), कौशलिकशोर,
                                                 ंमुरादाबाद, 'द्र
             : धीताराम-चरित्रमाला (१), लेखक, बनारस,
             : नीति-बाटिका (१७), कृष्णानंद शर्मा, कलकत्ता,
      "
             : सलेक्शन्स फाम हिन्दी लिटरेचर, भाग १-६ (१६),
      "
                                 कलकत्ता विश्वविद्यालय, '२०-'२४
            ्रः श्रयोध्या का इतिहास (८), इलाहाबाद,
                                                           35°
```

सीताराम, लाला, बी॰ ए॰ : चित्रकृट की भ्याँकी (६), गीता प्रेंस, गोरख-पुर, १३०

,, : हिन्दी सर्वे किमटी की रिपोर्ट (१६), हिन्दुस्तानी एकैडेमी, यू॰ पी॰, इलाहाबाद, '३०

सीताराम शर्मा : कान्य-कलापिनी (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, १६४ सीताराम शास्त्री : साहित्य-विद्धान्त (६), हिन्दी निषक्क कार्यालय, भिवानी, (पञ्जाब) १२३

सुखदयाल, पिरडत: न्याय-बोधिनी (१५), अंजुमन-ए-पजात्र पेस, लाहौर, 'दन्नर

सुखदेवप्रसाद सिंह : कुँवर विजद्दया का गीत-बीस भागों में (१), ठाकुर-प्रसाद गुप्त, कचौड़ी गली, बनारस, १२०\$

सुखदेवप्रसाद सिन्हा 'विश्मिल' : बज़बाते बिश्मिल (१ ऋनु०), ऋम्यु-दय प्रेस, इलाहाबाद, '०५.

सुखदेव मिश्र: विञ्कल (६ प्रा॰), गोपीनाथ पाठक, बनारस, '६६. ; फ्राजिल अली प्रकाश (१ प्रा॰), जैन प्रेस, लखनऊ, '६८.

सुखदेवविहारी माथुर : इमारे गाँव (६), मुद्रक-श्रर्जुन प्रेस, दिस्ती,

सुखसम्पतिराय भएडारी : विज्ञान श्रीर श्राविष्कार (१४), हिन्दी साहित्य मन्दिर, इंदीर, '१६

,, ः रवीन्द्र-दर्शन (२०), राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जबलपुर, े १२०-

,, ः ज्योति विज्ञान (१४), हरिदास ऐंड कंपनी, कलकत्ता, '२०

,, ः नगद्गुरु भारतवर्ष (८), मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर, '२१:

,, : भारत-दर्शन (६) हिन्दी साहित्य मंदिर, इंदौर, '२१

,, ः संसार की क्रान्तियाँ (८), राष्ट्रीय साहित्य मंहार, ऋज-

मेर, '२३

```
मुखसम्पत्ति राय भगडारी : राजनीति-विज्ञान (१५), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी,
                                                      कलकत्ता, '२३
             : डा॰ सर जगदीशचन्द्र बोस श्रौर उनके श्राविष्कार (१४),
     33
                                 मोतीलाल बनारधीदास, लाहौर, '२४
             : भारतके देशी राज्य (८), भँवरलाल सोनी, इन्दौर, <sup>१</sup>२७
     57
            ः ट्वेन्टियथ सेंचुरी इंग्लिश-हिन्दी डिक्शनरी (१०),
     "
               हिक्शनरी पन्लिशिंग हाउस, ब्रह्मपुरा, श्रनमेर, '४० !
            :—की यात्रा (६ अनु०) नागरी प्रचारिखी सभा, बनारस,
सुझयून
सुजाता देवी: मनोहर कहानियाँ (३ बा०), हेमंतकुमारी चौघरानी,
                      विक्टोरिया कन्या विद्यालय, परियाला स्टेट, '२४
खुदर्शन : दयानन्द (४), राम कुटिया, लाहौर,
                                                                ³१७
                                                                3$
             : पुष्पलता (३) नाथूराम प्रेमी, बंबई,
     37
                                                             लाहौर,
             : सुप्रभात (३) नारायणदत्त सहगल ऐन्ड सन्स,
     "
                                                                <sup>7</sup> २३
                                                                '२३
             : श्रञ्जना (४), नाथूराम प्रेमी, बम्बई,
     25
             : परिवर्तन (३), इधिडयन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                                ³२६
     15
             : सुदर्शन-सुघा (३)
                                                                १२६
                                                       3,
             ः तीर्थयात्रा (३)
                                                                196
     33
             : फूलवती (३ बा०)
                                                                <sup>३</sup>२७
     .75
             ः सुहराज श्रीर रुस्तम (३)
     77
             ः ऋनिरेरी मैजिस्ट्रेट (४)
                                                                35,
     79
                                               33
                                                       79
                                                                133
             ः सात कहानियाँ (३), हिन्दी भवन, लाहौर,
     .35
             : विज्ञान-बाटिका (१४बा०), इग्डियन प्रेस, इलाहाबाद,
     53
                                                                '३३
                                                             लाहौर,
             : सुदर्शन सुमन (३), पञ्जाब संस्कृत पुस्तकालय,
     .73
                                                                '३४
```

```
सुदशंन, ८०: गल्प-मञ्जरी (१६), मोतीलाल वनारसीदास,
                                                         '३४ द्वि•
             : चार कहानियाँ (३), नाथुराम प्रेमी, बम्बई,
                                                             '३⊏
            ेः पनघट (३)
                                                             3€
                                                    23
             ः राजकुमार सागर् (२ बा०)
                                                             38,
                                            37
             : श्रॅगूठो का मुकदमा (३ वा०)
      ,,
                                                             'Yo
                                            13
                                                    73
             : मङ्कार (१)
                                                             3₹
                                            "
 युदर्शनाचार्य शास्त्री: श्रनर्ध नल-चरित्र (४), लद्मी वेङ्कटेश्वर
                                                    कल्याग, '०८
             : श्रालवार-चिरतामृत (८), वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, १०८ १
सुदर्शनाचार्य, सं॰ : अनुठी कहानियाँ (३ वा०), शिशु प्रेस, इलाहाबाद,
                                                            '२८ ;
            : डश्लू श्रौर मल्लू (३ बा०)
                                                            'रू
                                             33
            ः चुन्नू सुन् (३ वा०)
                                                            "₹₹
सुषाकर, एम० ए०: मनोविज्ञान (१५), इरिडयन व्रिन्टिङ्क
                                          व्वालमंडी, लाहौर, '२४
            ः श्रमोरी व गरीवी (१७)
सुवाकर, एम॰ ए॰ : श्रानन्दामृत (१७), तेखक, दिल्ली,
                                                    33
सुघाकर द्विवेदी : चलन-कलन (१४), मेडिकल हाल प्रेस, बनारस, १८६
           ः चल राशिकलन (१४), (गवर्नमेंट, यू॰ पी॰ !) इलाहा-
    17
                                                    बाद, '८६ /
           : तुलसी-सुघाकर (१८), चन्द्रप्रमा प्रेंस, बनारस,
   ., तथा राषाकृष्णदास, सं०: नया संग्रह (१६ बा०), चन्द्रप्रभा प्रेसं,
                                                   बनारस, १०३
   ,, तथा स्र्येपसाद मिश्र सं० : मानस-पत्रिका (श्रंशत: बालकाराड),
                            (१८), भार्गव बुकडियो, बनारस, १०४
   », सं० : हिन्दी वैज्ञानिक कोष—गणित (१०), नागरी प्रचारिणी
                                             सभा, बनारस, १०५
```

"

```
मुधाकर द्विवेदी : रामकहानी का बालकायड (१७ बा०), लेखक, खनुही,
                                                         बनारस, '•८
             : समीकरण मीमांसा, भाग १-२, (१४) विज्ञान परिषद्
    "
                                             इलाहाबाद, रें २८ ! नवीन
सुधीन्द्र : प्रलय-वीणा (१), सस्ता साहित्य मंडल, नईं, दिल्ली,
सुधीरकुमार मुकर्जी : प्रकाश-चिकित्सा (१३) विश्वविद्यालय, इलाहाबाद,
                                                                  ³७°
सुन्दरदास :--कृत सर्वेया (१७ प्रा०), श्रीधर शिवलाल, बम्बई,
             :-का सवैया (१७ प्रा॰), नारायणी प्रेस, दिल्ली,
                                                                  <sup>1</sup>७५
     27
                      (१७ प्रा॰), नवलिकशोर प्रेंस, लखनऊ,
                                                                  1≒₹
     39
                      (१७ प्रा॰), रश्क-ए-काशी प्रेस, दिल्ली,
                                                                  93,
     7)
                      (१७ प्रा॰), ज्ञान मास्कर प्रेस, बाराबंकी,
                                                                  50'X
                      (१७ प्रा०), तखनऊ प्रिन्टिङ्क प्रेस, तखनऊ,
                                                                  , ox
                       काव्य (१७ प्रा०), तुकाराम लाब्या, बम्बर्स,
                 -कृत
     33
                                                          १६० रिप्रिन्ट,
                      काव्य-संग्रह (१७ प्रा०), तत्त्वविवेक प्रन्थ प्रसारक
     39
                                                     सभा, बम्बई, १९०
             : सुन्दर शृङ्गार (१७ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, १६०
     33
             : वेदान्तं (१७ प्रा०), विद्याप्रकाश प्रेस, लाहौर,
     33
             : सुन्दर-विलास (१७ प्रा॰), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद,
     13
                                                          '१४ रिपिन्ट
             : विपर्यय के अङ्ग (१७ पा०), एल० मिण, बनारस, १३५
: सुन्दर-विलास, ज्ञानसमुद्र और सुन्दर-काव्यविपर्यय (१७
     37
     33
               प्रा॰), [सटीक] शरीफ़ साले मुह्म्मद, वंबई, 'द्रप् रिप्रिट
सुन्दरलाल द्विवेदी: बाल गीताविल (१ बा०), इंडियन प्रेस, इलाहा-
                                                             बाद, '∘⊏
                वाल भोजप्रवन्घ (३ वा०)
```

53

55

```
सुन्दरलाल द्विवेदी : बाल पञ्चतन्त्र (३ बा०) इंडियन प्र स, इलाहाबाद, '०६
सुब्रह्मसंय गुर्ती, एम॰ ए॰ : हिन्दी साहित्य-समीचा (१६), हिन्दी साहित्य
                                       सम्मेलन, इलाहाबाद, १४० ?
स्मद्राकुमारी चौहान : भाँसी की रानी (१), समालोचक-कार्यालय,
                                                        सागर,
             : मुकुल (१), चन्द्रशेखर शास्त्री, इलाहाबाद,
                                                               135
            : विखरे मोती (३), लेखिका, जवलपुर,
                                                               '३₹
             : उन्मादिनी (३)
                                                               3 $ K
                                   33
सुभद्रा देवी गुप्ता : काकली (१), विद्यामंदिर, नरसिंहपुर, (मध्यप्रान्त), '३६
सुभाषचन्द्र बोस : तरुण भारत के स्वप्न (६ श्रनु०), हिन्दी पुस्तक-
                                             एजेन्सी, कलकत्ता, '३८ः
सुमित्रा कुमारी सिन्हा : विहाग (१), राजेन्द्रशङ्कर, उन्नाव,
                                                               181
             : श्रचल सुहाग (३) युग मन्दिर उन्नाव,
                                                                188
            : वर्षगाँठ
                                                                386
                            (₹)
सुमित्रा देवी : नवीन युग का महिला समाज (६), मुद्रक—श्रर्जुन प्रेस,
                                                         दिल्ली, '३२
सुमित्रानन्दन पन्त : उछ्जवास '१), स्काटिश मिश्न इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड,
                                                       श्रजमेर, '२२
             : पल्लव (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                                ?2७.
     31
             : वीया (१)
                                                                ?2७.
    33
                                                23
             : ग्रन्थि (१)
                                                                3 to
             : गुझन (१), भारती भंडार, बनारस,
                                                                132
    "
                                                                ,
$&.
             : ज्योत्सना (४), गंगा फ्राइन ऋार्ट प्रेस, लखनऊ,
  درې
             : पाँच कहानियाँ (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
                                                                '३६
    33
            : युगान्त (१), इन्द्र प्रिटिंग वक्षं, श्रल्मोड़ा,
                                                                '३७
    "
             : युगवाणी (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद,
                                                                '₹€
    "
                                                                <sup>3</sup>80-
             : ग्राम्या (१)
    "
             : पत्नविनी (१)
                                                                ,80-
                                    32
    33
```

```
सुमित्रानन्दन पन्त : [श्राधुनिक कविमाला में] (१), हिन्दी साहित्य
                                         सम्मेलन, इलाहाबाद, '४२
सुरेन्द्रनाथ तिवारी : वेदज्ञ मैनसमूलर (७), नवलिक्शोर प्रेस, लखनक्
             : वीराङ्गना तारा (१), नवलिकशोर प्रेष, लखनंज,
सुरेन्द्रनाथ शास्त्री: भारतीय शिक्ता (ε), निलास प्रिंटिंग प्रेस, इंदौर, १६
             : प्राचीन श्रौर वर्तमान भारतीय महिला (६), ,, ,, '२७
सुरेन्द्र बालूपुरी: आधुनिक जापान (६), इंडियन प्रेष्ठ, इलाहाबाद, ४० १
सुरेन्द्र वर्मा : मालती (२), फ़ाइन आर्ट प्रिंटिङ्ग काटेज, इलाहाबाद,
                                                              'ąપૂ
                                                             . '२३
-सुरेशचन्द्र: कमल किशोर (४), लेखक, श्रागरा,
सुरेश्वरानन्द कैकेय: कैकेय वंश-चन्द्रोदय (二), विद्यापित प्रेस, लहरिया-
                                                        सराय, '३६
-सुलेमान नदवी, मौलवी : श्ररव श्रौर भारत के संबंध (E श्र<u>द्</u>रु),
                     हिन्दुस्तानी एकैडेमी, यू॰ पी॰ इलाहाबाद, भुं
·सुशीला त्राग़ा, बी॰ ए॰: श्रतीत के चित्र (३), गङ्गा फ़ाइन त्रार्ट प्रेस,
                                                     लखनऊ, '३६
· सुअ त : सुअ त (१३ अनु०), श्यामलाल कृष्णलाल, मधुरा,
  ,, :—संहिता, भाग १-३ (१३ श्रानु०), वेङ्कटेशवर प्रेस, बंबई,
                                                          33-33
सदन : सुजान चरित्र (१ प्रा०), [सं० राघाकृष्णदास), नागरो-प्रचारिसी
                                                सभा, बनारस, '०२
-सूरिकशोर जी, स्वामी : मिथिला विलास (१),
                                                खडगविलास ्प्रेस,
                                                     बाँकीपुर, हैं ५
-सूरजमल जैन: मराठे श्रौर श्रंग्रेज (८), राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जन्तपुर,
                                                              '२२
·सूरदार्स: सूरसागर-रतन (१ प्रा॰), बनारस लाइट प्रेस, बनारस,
                                                             '६७
       ः सूर संगीत सार (१ पा०), अरुगोदय प्रेस, कलकता,
                                                              702
```

```
स्रदास : - कृत विनयपत्रिका (१ प्रा०), ज्ञानसागर प्रेस, वम्बई, '६६
            : स्रविनय (१ प्रा०), गोपीनाथ पाठक, बनारस,
    27
            : — दृष्टिकूट (१ प्रा०) (टीका० — सरदार कवि) गोपीनाथ
   . 33
                                              पाठक, बनारस, '६६.
           : -- इत दृष्टिकूट (१ प्रा०), (टीका०--सरदार कवि),
    57
                                    नवलिकशोर प्रेष, लखनऊ '६०
            ः स्र-शतक (१ प्रा०), गोपीनाथ पाठक, बनारस,
    53
               ,, पूर्वार्क्स (१ प्रा०), [सं० हरिश्चंद्र], <sup>५</sup>खड्गविलास
    99
                                               प्रेस, बाँकीपुर, रेट्ह
            : सूर-रामायण (१ प्रा०), गोपीनाय पाठक, बनारस, '६६
    33
                     (१ प्रा०) शिवलाल गनेशीलाल, मुरादाबाद,
    97
            : बिसातिन लीला (१ पा०) हुसेनवख्श, पतिहगढ़,
    77
            : गोपाल गारी (१ प्रा॰), श्रीनाथ, ३१६, चितपुर रोड,
    37
                                              कलकत्ता, १६३ वंगीय
            : भँवरगीत (१ प्रार्०), नवलिकशोर प्रेष, लखनऊ,
    33
            : मयूरध्वज राजा की कथा (१ प्रा०), हरिप्रवाद भागीरथ,
    13
                                                 दंबई, '८३ रिनिट
             : मोरध्वज कथा (१ प्रा॰), नन्दराम नवलराम, वंबई,
     23
                                                       '६० रिप्रिंट
             : बाललीला (१ प्रा०), जीवनदास रघुनाथजी, बंबई, '८७
     ,,
                                                            रिप्रिट
             : सूर-पञ्चीसी, सूर-साठी तथा सूर वैराग्य-शतक (१ प्रा०),
     37
                                     मनसुल शिवलाल, मधुरा, १३०
            : सूर-सागर (१ प्रा०), नवलिकशोर, लखनऊ प्रेस, '८२
                                                             पञ्चमः
                                                            '³८२.
                      (१ प्रा॰), कृष्णलाल, श्रागरा,
            :
     33
                      (१ प्रा०), ईंजाद्-ए-किशन प्रेस, स्रागरा, रं⊂ह
            :
    77
                31
                      (१ प्रा॰), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बंबई,
                                                      '६७ रिप्रिंटः
            :
     57
```

```
-स्रदास : सचित्र स्रसागर (१ प्रा॰), नागरी प्रचारिणी सभा, वना-
                                                       रस, '३४---०
-सूर्यकरण पारीक, एम॰ ए॰, सं॰: राजस्थानी वाताँ (२०), नवयुग
                                         साहित्य मन्दिर, दिल्ली, '३४
-सूर्यकान्त त्रिपाठी, 'निराला' : श्रनोमिका (१),नवजादिकलालं श्रीवास्तव,
                                                     कलकत्ता, '२३
             : रवीन्द्र-कविता कानन (२०), निहालचंद् ऐंड कंपनी,
      ٠,
                                  नारायण बाबू लेन, कलकत्ता, '२८
             : हिन्दी बँगला शिचा (१०) पापुलर ट्रेनिंग कम्पनी, कल-
     97
                                                         कत्ता,
                                                               <sup>3</sup>२८
                                                              ,
$0
             : परिमल (१), गंगा फ़ाइन श्रार्ट प्रेस, लखनऊ,
     57
                                                               'ą₹
             : श्रप्सरा (२)
                                      39
                                                    99
                                                               3,3
             : ग्रलका (२)
                                                    "
     -37
             : लीली (३)
                                                    53
             ः प्रबन्ध-पद्म (५)
                                                    33
             ः प्रभावती (३)
     .77
             : गीतिका (१)
                              लीडर प्रेस,, इलाहाबाद,
     77
             : निरुपमा (२)
                                                    "
             : तुलसीदास (१)
                                      99
                                                              3€、
             : कुलीभाट (७), गंगा फ़ाइन श्राटे प्रेंस, लखनंऊ,
             : प्रबन्ध-प्रतिमा (५), लीडर प्रेंस, इलाहाबाद,
      33
              : सुकुल की बीबी (३)
                                                               '४१
                                      39
      93
                                                    33
             : चाबुक (१६), कला मंदिर, इलाहाबाद,
      "
              : बिल्लेसुर बकरिहा (२), युग मन्दिर, उन्नाव,
 सूर्यकान्त, एम० ए०, डी० लिट्०: हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक
                               इतिहास (१६), मेहर्चंद लच्मणदास,
                                      सैदिमिठा बाज़ार, लाहौर, '३१
```

सूर्यकान्त, एम० ए०, डी० लिट्० : तुलसी रामायण शब्द सूची (१८), पक्षाव विश्वविद्यालय, लाहौर, '३७

: हिन्दी साहित्य की रूपरेखा (१६), मेहरचन्द लच्चमण-

दास, लाहौर, 'स्म

,, : साहित्य मीमांसा (६), हिन्दी भवन, लाहौर, '४१! स्र्येकुमार वर्मा, ठाकुर: बाल भारत, भाग १-२, (१७ बा०), इतिडयन घेस, इलाहाबाद, '०४

্,, ः ग्रीस की स्वाचीनता (८), भारत मित्र এस, कलकत्ता, '৹६

: भाषा (१०), नागरी प्रचारियी सभा, बनारस, '०७ १

,, : मित्रलाम (३), नागरी प्रचारियी सभा, बनारस, '०७

39

,, : कांग्रेस-चरितावली (८), शीतलप्रसाद त्रिपाठी, इलाहा-बाद. १०८

,, : मुगल सम्राट् बाबर (७), रामलाल नर्मा, श्रपर चितपुर रोड, कलकत्ता, '०९

स्र्यदेवी दीचित, 'उषा' : निर्मारियो (१), शिवशक्कर दीचित, कानपुर,

स्र्यंनाय मिश्र: लोचन पचीसी, (१), नन्दप्रसाद मिश्र, गया, '०६ स्र्यंनारायण, बी० ए०: भारतीय इतिहास में स्वराज की गूँज (८), प्रताप प्रेस, कानपुर, '१८

। सूर्यनारायण जैन : दीपक (१), देवदत्त शास्त्री, इलाहाबाद, '३६ सूर्यनारायण त्रिपाठी : रहिमन-शतक (१८), वेङ्घटेश्वर प्रेस, वस्बई, '९५

े,, ः रानी दुर्गावती (७), सेठ नत्यूमत पारंख, सदर बाजार, जनलपुर, १४४

स्र्वेनारायण शर्मा : हास्य-रताकर (३), वेक्कटेश्वर प्रेष्ठ, वम्बई, '०६ स्र्वेनारायण शुक्क : खेतिहर देश (४), नगदीशनारायण मिश्र, कानपुर, '३६

```
सूर्यनारायण सिंह: बीरवल-अकवर उपहास (३), लदमी वेङ्कटेश्वर प्रेस.
                                             कल्याण, १६५ रिप्रिन्ट
             : वतर्ई मिश्र (३ बा्॰)
                                                            33
     23
                                             73
             : श्यामानुराग-नाटिका (४)
     "
                                            33
            : दिल्लगी की पुड़िया (५)
 सर्वनली सिंह: लन लेटर्स (६), खगेरा प्रेस, बनारस,
             : हिन्दी की प्राचीन श्रौर नवीन काव्यघारा (१६), नन्द-
     37
                                       किशोर ब्रदर्ध, बनारस, '३६
 सूर्यभान, वकील : लजावती का किस्सा (३), लेखक, सहारनपुर, निह
            : रूप-बासंत (४), सुखद्याल प्रेस, आगरा,
 सूर्यभूषणाला : शिक्षण कला (१६), इण्डियन प्रेम, इलाहाबाद, १३६
सूर्यमल मिश्रण: वंश भास्कर—कई भागो में (८ अनु०),! (टीका०—
                             कृष्णिंह), प्रताप प्रेस, जोवपुर, 'हह
 (सेनापति १): काव्य-कल्पद्रुम (६ प्रा०), (टीका०-वैजनाथ कुर्मी)
                                 नवलिक्शोर प्रेष, लखनक, दिन
सेनापति : कवित्त-रत्नाकर (१ प्रा०), हिन्दी परिषद्, विश्व-विद्यालय,
                                                 इलाहाबाद, '३६
सेवक कवि : नखशिख (१ प्रा॰), भारत जीवन प्रेस, वनारस,
          : वाग्विलास (६ पा०), राजा कमलानन्द सिंह, पूर्निया, '०२
सेवानन्द ब्रह्मचारी : ब्रह्मसंगीत (१) विरादरान प्रेस, लखनऊ,
सोऽहं स्वामी: गीता की समालोचना (२०), स्वयंभाति पुस्तकालय,
                              ३८, सदानन्द बाजार, कलकत्ता, '२६
सोमदत्त विद्यालङ्कार : रूस का पुनर्जन्म (८), ज्ञानमंडल कार्यालय,
                                                  बनारस, '२१
सोमदेव महः कथा-सरित्सागर (३ अनु०), भारत जीवन प्रेस, बनारस,
सोमनाथ : रास पञ्चाध्यायी (१ प्रा॰), भारतवासी प्रेस, इलाहाबाद, '३६
सोमनाथ गुप्त संः श्रष्टछाप-पदावली (१६), हिन्दी भवन, लाहौर, '४०
```

```
सोमनाथ शर्मा : वर्तमान भारत (१), लेखक, श्रीनगर, काश्मीर, '३०
 सोमेश्वरदत्त शुक्क एम॰ ए॰, : फ्रांस का इतिहास (८), इरिडयन प्रेस,
                                                  इलाहाबाद; '०द
              : जर्मनी का इतिहास (८)
                                                             "∘≒
                                              37
             : गूढ़ विषयों पर सरल विचार (५ बा०), श्रम्भुदय, प्रेस,
                                                   इलाहाबाद, १०९
           ः इंग्लैंड का इतिहास (८), इिएडयन प्रेस, इलाहाबाद, १११
                                                             '१४
              : तरल तरङ्ग (४)
                                                             'રપ્
             : विनोद-वैचित्र्य (५)
                                                             ,
$&
- सोहनलाल दिवेदो : दूध-बताशा (१ बा०), कृष्णदास, बनारस,
             : वासवदत्ता (१), इखिडयन प्रेंस, इलाहाबाद,
                                                             ,85.
 सोहनलाल, राय: दौत बिजलीबल (१४), लेखक, पटना,
                                                             308
                : रगड़ विजलीवल (१४)
                                                             ³७१
 र्देशेन्द्रमोहन ठाकुर: गीतावली (११), लेखक, कलकत्ता,
                                                             "⊌⊏
स्कन्दगिरि, कुँवर : रसमोदक हजारा (६) वैद्धटेश्वर प्रेस, वम्बई, '१६००
 स्टीवेन्सन, राबर्ट लुई : कसीटी (३ श्रनु०), भारती भंडार, बनारस, '३२
 स्फुर्ना देवी : अवलाओं का इन्साफ (६), फ्राइन आर्ट धिटिंग काटेज,
                                                  इलाहाबाद, '२७
 स्माइल्स, सैम्युञ्जल: मितन्ययिता (१५ श्रनु०), ('थिपट') नाथूराम
                                                 प्रेमी, बम्बई, ११४
            ः मितव्यय (१५ अनु०), (अनु०--रामचन्द्र वर्मा), नागरी
                                      प्रचारिगी समा, बनारस, '१६
            : स्वावलम्बन (१५ श्रनु०), नाथूराम प्रेमी, 🝎 वई,
स्वरूपचन्द्र जैन : भोज श्रीर कालिदास (३), वेक्कटेश्वर प्रेस, वम्बई, '०३
स्वारमाराम योगीन्द्र : इंड प्रदीपिका (१७ अनु०), श्रीघर जयशंकर,
                                                      बम्बई, 'दर
                    (१७ त्रानु०), वेक्कटेश्वर प्रोस, वम्बई,
```

૪રે

एस॰ एन॰ जैनी: निर्मला (२), जे॰ एन॰ गुप्त, कारा बाजार, छपरा,

एस॰ एन॰ जोशी: एशिया की पराघीनता का इतिहास (८), चित्र-शाला प्रेस, पूना, '३०'

यस॰ बी॰ पुन्ताम्बेकर तथा एन॰ एस॰ बरदाचारी: भारतीय लोकनीति श्रौर सम्यता (६ श्रानु॰), हिन्दू-विश्वविद्यालय, बनारस, १३१ स्मिथ, वी॰ ए॰: श्रशोक (७ श्रानु॰), (श्रानु॰—सूर्यकुमार वर्मा), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस '०८ ११

## ₹.

इजारीप्रवाद द्विवेदी : सूर-साहित्य (१८), मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर, १३६

,, : हिन्दी साहित्य की भूमिका (१६), नाथूराम प्रेमी, बम्बई,

· क्वीर (१८०)

,, XX

ह्जारी लाल : तीन बहिन (२), कन्हेयालाल बुकसेलर, पटना, '०५ हिठी : राघासुधा-शतक (१ प्रा०), हरिप्रकाश प्रस, बनारस, '७३

,, ः (१ प्रा०) [र्छ० हरिश्चंद्र] गदाघरसिंह, बनारस, रद्दर रिप्रिट

हनुमन्त प्रसाद जोशी : हृदय वीगा (१), लेखक, बम्बई,

हनुमान : —नाटक (४ श्रनु०), (श्रनु०—हृदयराम), गहमरी प्रेस, लाहौर, '०६ रिप्रिंट

,, ; ,, (४ श्रनु॰) सुलतानी प्रोस, लाहौर, ं७८ रिप्रिट

" 😝 " " (४ श्रनु०) विद्यापकाश प्रेस, लाहौर, '😝

,, ः महानाटक (४ अनु०), लच्मी वेक्कटेश्वर प्रस, कल्यायः,

इनुमानिकशोर शर्मा: गुरुषारणी (१४), विद्याविलास प्रेस. बनारस,

**=**8

इंसराज माटिया, एम ० ए० : शिचा मनोविज्ञान (१३), न्यू एरा पन्जि-शर्स, लगले रोड, लाहोर, '३० ! इंस्टिन्हा, स्त्रामी: षटचक्र-निरूपण 'चित्रम्' (१७), त्रिकुटी विलास

प्रेस, मुजफ्करपुर, '०३

इंफोजुला खाँ, सं ः नवीन संग्रह (१६), मुन्शी नवलिकशोर, कानपुर,

🕏 ,, सं॰ : हजारा (१९), '⊏६

न, सं॰ : षदऋतु कान्यसंग्रह (१६) ,, सं ः प्रेम तरिङ्गणो (१६), शिगूक्ता-ए-गुजजार अवध प्रेस,

·लखनऊ, '६०

: मनमोहिनी (१), मुन्धी न्वलिक्योर, कानपुर, '६४ च०

```
हरगोविन्ददास त्रिकमचन्द सेठ: पाइत्र सह महत्रवो (१०), लेखक,
                                              कलकत्ता, '२३---
हरदयाल लाला, एम॰ ए॰: जर्मनी ऋौर तुर्की में ४४ मास (ε),
               सरस्वती ग्रंथमाला कार्यालय, वेलनगंज, त्रागरा, '२१
           : श्रमृत में विष (१६), लाजपतराय साहनी, लाहौर, '२२
इरदयालसिंह गुप्त: सिगरेट की तम्त्राक् की कृषि श्रीर उसका पकाना
            (१२), प्रिटिंग ऐन्ड स्टेशनरी, यू० पी०, इलाहाबाद, '३७
हरदयालुसिंह: दैत्यवंश महाकाव्य (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '४०
इरदेवदास वैश्य : पिङ्गल वा छन्दपयोनिधि (६), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वंबई,
इरदेवी: स्त्रियों पर सामाजिक अन्याय (६), संपादक, 'भारत भगिनी',
                                                इलाहाबाद, '६२
इरद्वारप्रसाद जालान : घरकट सूम (४), कलकत्ता,
           : क्रूर वेण (४), लेखक, श्रारा,
हरनाथप्रसाद खत्री : मानव विनोद (५), विहारबंधु प्रेंस, बाँकीपुर,
                                                    'द्ध रिप्रिंट
हरनाम चन्द : हिन्दू धर्म-विवर्धन (१७), मित्रविलास प्रेंस, लाहौर,
                                                          ३७४
हरनामदास कविराज: गर्भवती, प्रसूता श्रौर वालक (१३), लेखक,
                                                   लाहौर, '४०
           : स्वास्थ्य-साघन (१३)
                                          99
हरनारायण चौबे: कामिनी-कुसुम (४), एच० बी० एच०
                                                        ऐराड
                                          फ्रोराड्स, बनारस,
हरशरण शर्मा : सुषमा (१), प्रफुल स्रोभा, इलाहाबाद,
                                                          , 3 Å
हरिकृष्ण प्रेमी : स्वर्ण विहान (१), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर, '३०
           : श्राँखों में (१), रमाशङ्कर शुक्क, इलाहाबाद,
          ः अनन्त के पथ पर (१), भारती प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर,
                                                           '३₹
```

```
इरिकृष्ण प्रेमी: जादूगरनी (१), हिन्दी भवन, लाहौर,
                                                              '३२
              : पाताल-विचय (४), मारती प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर,
                                                              ³३६
      ,,
              : शिक्ता-साधना (४)
                                                              , se
     . 33
                                           55
                                                      13
                                                              730
              : प्रतिशोध (४)
      22
                                                              'ş⊏
              : रत्ताबंघन (४), हिन्दी भवन, श्रनारकली, लाहौर,
                                                               380
              : श्राहुति (४),
      23
                                                              380
              : श्रिप्रगान (१), वाणी-मंदिर, इस्पताल रोड, लाहौर,
                                                               ,
40
              : स्वप्तभंग (४)
      33
                                           33
                                                      "
              : मन्दिर (४), सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली,
                                                              '४२
 हरिकृष्ण रत्दी : गढ्वाल का इतिहास (८), गढ्वाली प्रेस, देहरादून,
                                                               , 5E
 इरिगरोश गाँडवोले: श्रात्मविद्या (१७ अनु०), (श्रनु०—माधवराव
           समें), गाँधी हिन्दी पुस्तक भंडार, कालवादेवी रोड, वंबई, '१६
े हिरिगोपाल पांचे, बी॰ ए॰: हिन्दी की पुस्तक (१६ बा॰), लेखक,
                               इन्स्पेक्टर श्रॉव स्कूल्स, मध्यप्रान्त 'दर
 हरिचरणदास : प्रसिद्ध देशों का वर्णन (६), लेखक, मथुरा,
               : चमत्कार-चिन्द्रका (१), कच्छ्रदरबार प्रेष्ठ, सुजनगर,
                                                     गुजरात, '०१ !
 हरिचरणसिंह: श्रनङ्गपाल-पृथ्वीराज समय (१८), वेक्कटेश्वर प्रेस, वंबई,
                                                               305
  हरिदत्त शास्त्री: प्राच्यशित्ता रहस्य (१६), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
                                                               125
c हरिदयाल : सार उक्तावली (१), हरिगोविंद मागीरय, बम्बई 'द्रश रिप्रिट
  इरिदासजी (दादूपंथी) : मक विरदावली (१६ प्रा०), बाबा जानदास,
                                                       रोहतक, '२४
  हरिदास, बाबा : परमार्थ-चिन्तन निधि (१७), धर्मसहायक प्रेस, लुधि-
                                                         याना, '७६
  हरिदास माणिक : हल्दीघाटी की लड़ाई (१), लेखक, बनारस, '११२
```

```
इरिदास माशिक: संयोगिता-इरंग (४), लेखक बनारस,
                                                     . . 'શ્પૂ
            ाक : संयागता-६९७ (२/, ००००)
: चौहानी तलवार, (२), माणिक कार्यालय, बनारस, '१८०
ेर्न्स बनारस- '२०
                                                             ³१⊏
    "
           : राजपूर्तों की बहादुरी (२), लेखक, बनारस,
                                                              '२०
            : अवगाकुमार (४)
इरिदास, स्वामी : रिसक लहरी (१ प्रा०), दुर्गाप्रसाद वालमुकुन्द,
                                                       सागर, '०५ं.
                                                             , 58
               : प्रेम-तरङ्ग (१ प्रा०)
    1,
                                                 53
इरिटास, स्वामी (वंगाल): विष्णुप्रिया चरित्र (७ श्रनु०), इरिडियन
                                             प्रेस, इलाहाबाद, '२४
हरिनारायण : दिनमणी मङ्गल (१), लाला छन्नूमल का प्रेस, श्रागरा,
                                                              3E 2
हरिनारायसा स्त्रापटे : सूर्य ग्रहसा (२ स्त्रनु०), चनारस,
            : उषाकाल (२ त्रानु०) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता,
    37
                                                              358
            : रूपनगर की राजकुमारी (२ अनु०), हिन्दी साहित्य
    73
                                     कार्यालय, लहरिया सराय, १२८
 इरिनारायण टंडन: भारतीय वाणिज्य की डायरेक्टरी-सं० १६६७
                                       (६), लेखक, लखनऊ, '१०
इरिनारायण मुकर्जी: शुपद स्वरतिपि (११), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
                                                              355
 हरिनारायण शर्माः भारतीय भोजन (१३), धन्वतरि प्रेस, विजयगढ़,
                                                     अलीगढ़, '२५
 हरिनारायया शर्मा, पुरोहित, सं० : सुन्दर-सार (१८) नागरी प्रचारियाी
                                                सभा, बनारस, '१८
     " रंo : ब्रजनिधि-ग्रन्थावली (१६)<sub>•</sub>
     ,, सं० : सुन्दर-ग्रन्थावली (१८)
 हरिप्रसन दैनजी: यंत्री शत्वाधिकी (१४), गौरी प्रेस, लखनऊ,
```

```
हरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगीहरि': प्रेम-पथिक (१) कुँवर देवेन्द्र प्रसाद जैन,
                                                       श्रारा, '१⊏
            : तरिङ्गणी (५), भवानीप्रसाद गुप्त, इलाहाबाद,
    "
       सं : संचित सूर-सागर (१८), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहा-
       सं : योगी अरविन्द की दिव्यवाणी (२०), साहित्य भवन
                                        लिमिटेड, इलाहाबाद, '२२
          ः छुद्मयोगिनी नाटिका (४)
                                                             7२३
                                            3,
    23
            : कवि-कीर्तन (१६), साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद,
    33
                                                             7२३
           : ब्रब-माधुरीसार (१६),रामबोलाल शर्मा, इलाहाबाद, १२३
    93
       चं॰ : छत्रसाल-ग्रंथावली (१८), छत्रसाल स्मारक समिति, पना
                                                       स्टेट, '२६
           : अन्तर्नाद (५), साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद,
    33
           : साहित्य विहार (१६)
                                                            <sup>3</sup>२६
    33
           : वीर सतसई (१), गांघी हिंदी पुस्तक भएडार
                                                            वंबई
    "
                                                            350
                                                             '२८
           : पगली (५), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता,
    23
           : भावना (५), मुकुन्ददास गुप्त, बनारस,
                                                            35°
    33
           : प्रार्थना (५), साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद,
   23
           : प्रबुद्ध यामुन (४), गंगा पुस्तकमाला, लखनक, कार्यालय
   23
                                                            35°
                                                            35
           : प्रेमयोग (१७), गीता प्रेस, गोरखपुर,
   93
           : विश्वधर्म (१७), एस० एस० मेहता ऐन्ड ब्रदर्भ, बनारस,
  . 15
                                                            ,
$0
           : ठराडे छींटे (५), गिरिघरदास द्वारकादास, बनारस, '३३
   ,, संव : सन्तवाणी (१७) सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, '३८
           ः मेरी हिमाक्तत (५), सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, '४२
```

```
इरिप्रसाद भागीरथ, सं०: बृहद् रागकल्पद्रुम (१६) संपादक, बम्बई, १६१
    ,, सं० : वाजीबा प्रकाश (१२),
                                              37
इरिवखश जी, मुंशी : मक्तमाल (१७ प्रा०), वेक्कटेश्वर पेस, वम्बई,
                                                   'दर रिप्रिन्ट
इरिमाई त्रिवेदी : शिक्ता में नई दृष्टि (१६), साहित्य सदन, श्रबोहर,
                                                  पञ्जाब, '४१ !
इरिमाऊ उपाध्याय : युगधर्म (१७), सस्ता साहित्य मंडल, श्रनमेर '३१
           : बुद्बुद (५)
                                               नई दिल्ली, '३५
           ः स्वतन्त्रता की स्रोर (६)
                                        33
इरिमञ्जल मिश्र: भारतीय संस्कृत कवियों का समय निरूपण (२०),
                                  खब्रविलास, प्रेस, बाँकीपुर, '०१
           : भारतवर्ष का इतिहास (८) ,,
    ,,
                                                    77
            : प्राचीन भारत [१००० ई० तक] (८), ज्ञानमंडल
    "
                                         कार्याक्य, बनारस, '२०
इरिमोहन भा: भारतीय दर्शन परिचय (२०), हिन्दी पुस्तक भंडार,
                                          लहरिया सराय, १४० !
हरिरामचन्द्र दिवेकर, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰: सन्त, तुकाराम (७),
                    हिन्दुस्तानी एकैडेमी, यू॰ पी॰, इलाहाबाद, '३७
चेतनदास मधुरादास, सं०: हरिसागर (हरिरामजी महाराज कृत) (१८)
                              चेतनदास मथुरादास, बोकानेर, '०८
हरिराम वर्मा: कुषीकोष (१०), आर्मी प्रेस, जुही, कानपुर,
इरिराय जी: गोवर्धननायजी के प्राकट्य की वार्ता (१७ प्रा०), मोइन--
                            लाल विष्णुलाल पाग्रहचा, 'बम्बई, '७६
            : नित्यलीला भावना प्रकाश (१७ प्रा०), जोशो मूलचंद,
     23
                                              बम्बई, '८६ रिप्रिट
          ः बड़े शिच्हा पत्र (१७ प्रा०), सुबोधिनी पाठशाला, बम्बई,
    33
```

ैं १ रिप्रिंट

```
हरिराय जी : शीनायजी के प्राकट्य की वार्ता (१७ प्रा०),
                                         श्रीचरणदास, मथुरा,
ट्रिवेशराय, 'वचन': तेरा हार (१), रामनारायण्लाल, इलाहाबाद,
             : मधुशाला (१), प्रवापनारायण, सुषमा निकुझ, इलाहा-
     23
                                                        बाद, '३५
            : खय्यामको मधुशाला (१)
                                                             '३५
                                                         33
     3:
                                              23
                                                             '३६
            : मधुबाला (१)
                                                        23
     33
                                                             ,
$ @
            ः मधुकलश (१)
                                              23
            : निशा निमंत्रण (१)
                                                             ,∮⊏
     ::
                                              23
            : एकान्त सङ्गीत (१)
इरिवंश, हित: बुन्दावन-शतक (१ प्रा०),
                                          लच्मी
                                                   वेङ्कटेश्वर
                                                     कल्याया रेट४
             : हित चौरावीजी (१ प्रा॰), गोस्वामी गोवर्षनलाल, बृन्दा-
                                                  वन, '०६ रिप्रिट
            ः हित-सुघासागर (१ प्रा॰), [सं॰ श्रीनारायया] संपादक,
     31
                                                    श्रलीगढ़, '३६
इरिनिलास सारडा: महारागा साँगा (७), लेखक, अवभेर,
हरिशङ्करं शर्माः चहचहाता चिड़ियाघर (३) रामप्रसाद ऐंड सन्स,
                                                    ग्रागरा, '३०१
हरिशङ्करसिंह: काव्य रताकर (१), खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
इरिशरण मिश्र : मुक्तक (१), सरस्वती-सदन, जनलपुर,
हरिशरणानन्द: श्रासव-विज्ञान (१३), पंजाब श्रायुर्वेदिक फार्मेसी, श्रकाली
                                            मार्केट, अमृतसर, '२६
- Č-
            : ज्वर-मीमांसा (१३)
हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु : विरद्द-शतक (१), ज्वालाप्रसाद भार्गन, श्रागरा,
                                                             ³ξ७
            : कॅंर्सिक कर्मविधि (१७), गिरीश विद्यारत प्रेंस, कलकत्ता,
                                                             'ξ€_
```

```
हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु : भक्ति-सर्वस्व (१) ई॰ जे॰ लाजरस ऐएड
                                            कम्पनी, बनारस, '७०
            : तहकीकात पुरी की (६), लेखक, चौखंमा, बनारह, उ
    ,,
                                                             १७१
                                                            'उ१
            : ग्रगरवालों को उत्पत्ति (१७),
    ,,
                                                        93
                                                            ; 6€
           ः देवीळुद्म-लीला (१), छुन्नूलाल, बनारस,
    "
            : फूलों का गुच्छा (१) लेखक, चौखंभा, बनारस,
                                                            १७३
            : मानलीला (१३ ना०), हुराहिराज शास्त्री ऐराड कम्पनी,
    "
                                                            १७३
                                                     बनारस,
                                                             '७३
            : प्रेम फुलवारी (१); मेडिकल हाल प्रेस, बनारस,
     53
            : प्रेमाश्रुवर्षण (१)
                                                             '⊌₹ .
            : जैन-फुत्र्हल (१७), मलिकचन्द्र ऐग्रड कंपनी, बनारस,
                                                             ₹⊍<sup>₹</sup>
                                                             100
            : प्रेम माधुरी (१) चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस,
     "
            : सत्य इरिश्चन्द्र (४), हरिप्रकाश प्रेस बनारस,
                                                             50¥
     "
            : स्वरूप-चिन्तन (१), लेखक, चौखंमा, बनारस,
                                                             '૭૫
     99
        सं॰ : मलार, हिंडोला, कजली, जयंती (१६), ब्रजचंद प्रेस,
                                                     बनारस, '७५
            ः दिल्ली दरबार दर्पेण (८), लेखक, चौखंमा, बनारस, '७७
     "
           ः चन्द्रावली नाटिका (४), ब्रजभूषणदास, बनारस,
                                                            .300
     33
             : युगल-सर्वस्व (१), पी॰ सी॰ चौघरी ऐन्ड कम्पनी, बनारस,
     57
                                                             308
             ः चैती (१), लाइट प्रेंस, बनारस,
                                                             305
         सं॰ : प्रेम तरङ्ग (१६), गोपीनाय पाठक, बनारस,
                                                             308
        सं॰ : सुन्दरी तिलक (१६), फ्रीके काशी प्रेस, दिल्ली,
                                                             350.
        सं : पारिहासिनी (१६) इरिप्रकाश प्रेस, बनारस,
                                                            750!
             : रागसंग्रह (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
                                                             758
             : नीलदेवी (४), लेखक, चौखंमा बनारस,
                                                             '⊏२
```

```
हरिश्चन्द्र, भारतेन्दुः बूँदी का राजवंश (८), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
                                                             355
            : जयदेव का जीवनचरित्र (२०) ,,
            : श्रन्धेर नगरी चौपट राजा (४), चंद्रप्रभा प्रेस, बनारस,
            : विजयिनी-विजय-वैजयन्ती (१)
    ,, तथा बेचूसिंह: वेश्या स्तोत्र (१), खड्गविलास प्रेस, बॉकीपुर, .
                                                              '⊏३
                                                              ,⊏Յ
            : खत्रियों की उत्पत्ति (१७)
     55
            : प्रेम प्रलाप (१), खङ्गविलास प्रेस, बॉकीपुर,
                                                              "写 {
     55
                                                              ,⊏ś
            : हिन्दी भाषा (१०)
     51
             : भारत दुर्दशा नाटक (४)
                                                              '⊏ફ.⊹
     33
             : नाुटक (६), ई॰ जे॰ लाजरस ऐएड कम्पनी, बनारस, '८३
   در ـد
             : संगीतसार (११), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
                                                              '⊏३
     "
                                                              '⊂3
             : भारतेन्दु कला (१८)
                                        33
            ः काशो के छायाचित्र (६), इरिप्रकाश प्रेस, बनारस,
             : कार्त्तिक स्नान (१७), मारतजीवन प्रेस, बनारस,
             : काश्मीर-कुसुम (८), १ई० जे० लाबरस ऐन्ड कम्पनी,
     33
                                                     बनारस, '८४
             ः प्रसिद्ध महात्मात्र्यों के जीवनचरित (८), खङ्गविलास
     55
                                                प्रेस, वाँकीपुर, '८४
             : प्रातःस्मरण मङ्गल पाठ (१७), हरिप्रकाश प्रेंस, बनारस,
     33
```

,, ं ः बादशाह दर्पेण (८), मेडिकल हाल प्रेस, बनारस, '८४ ,, सं∘ः नई बहार (१६), हरिप्रकाश प्रेंस, बनारस, '८४ १ ,, ः बिलया में भारतेन्द्व (१७) विक्ट्रोरिया प्रेस, बनारस, '८५ १:

```
्हरिश्चन्द्र भारतेन्दु : वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति (४), खड्गविलास
                                                              322
                                                प्रेस, बाँकीपुर,
             : विषस्य विषमौषंधम् (४)
      53
             : उत्तराद्ध मक्तमाल (१६),
                                                         ,,
                                                  33
      "
              : श्रष्टादश पुराग् की उपक्रमण्किता (२०),,
             ः प्रेममालिका (१)
      27
              : वेग्रुगीत (१)
                                                               'Eo
      77
             : उत्सवावली (१७), हरिप्रकाश प्रेंस, बनारस,
             ः कार्त्तिक नैमित्तिक कृत्य (१७)
      33
              : गो-महिमा (१७), लाइट प्रेस, बनारस,
      77
              : दूषण मालिका (१७), खड्गविलास प्रेंस, बाँकीपुर,
      33
                                                               'E0
           ` : सती प्रताप (४)
         सं ः प्रशस्ति-संग्रह (१९), खब्विलास प्रेंस, बाँकीपुर,
              : कालचक (८), हरिप्रकाश प्रेस बनारस,
              ः खुशी (५),
                                                               'દ્હ
                                   37
      ,, सं ः पावस कविता संग्रह (१६), खड्गिविलास प्रेंस, बौकीपुर,
                                                               १९७
       ,, सं० : रस बरसात (१), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस,
              : हिन्दी लेक्चर (१०) नागरी प्रचरिखी सभा बनारस,
                                                           १०२ द्वि०
         सं० : प्रेम-सन्देश (१६), खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर,
              ः मान-चरित्र (१६)
       ->>
                                                     55
               : भारतेन्दु-नाटकावली (४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद,
       "
                                                               .³ হঙ
                       माग १-२, (४), रामनारायणलाल, इलाहानाद,
       77
                                                           १३६-३७
```

:0038

73

23

```
हरिश्चन्द्र कुलश्रेष्ठ : ठगी की चपेट बागी की रपेट (४), भारत जीवन
                                              प्रेस, बनारस, रद४
ह्रिश्चन्द्र गोयल, बी॰ एस-सो०: भारत का नया शासन विधान
                         (६), बस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, '३८:
हरिश्चन्द्र जोशी: जीवन-फूल (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, '३३
हरिश्चन्द्र सेठ: चन्द्रगुप्त मौर्य (७), राय पन्तिशिंग हाउस, बुलंदशहर,
हरिहरदत्त दूवे : महारास नाटक (४), चन्द्रप्रमा प्रेस, बनारस,
हरिहरनाथ, बी॰ ए॰ : संस्था-संचालन (१५), ज्ञानमंडल कार्यालय,
                                                    बनारस, ३२३
हरिहरनाथ शास्त्री: मीर कासिम (७), काशी विद्यापीठ, बनारस, ३२८ः
इरिहर निवास : महात्मा कबीर (१८), रमेश प्रिंटिंग वर्क्स, लाहौर,
                                                       *Yo 魔o·
                                                           '⊏६
हर्भिरप्रसाद : श्र्ङ्कार-प्रदीप (१), नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ,
            ; वैराग्य-संदीप (१)
                                                           <sup>7</sup>도독 .
                                                  39
हरिहरप्रसाद निज्जत : शीला (२), लेखक, गया,
                                                           '० १
            : कामोद-कला (२),
                                                           303
                                        31
    13
                                 33
           : राजिंह (४),
                                                           308
                                 23
    93
                                       17
           : कामिनी-मदन (४)
                                                           ³00·
                                 13
    33
                                                           ³°⊆
           : भारत-पराजय (४)
           : नया ग्रंथकार (६)
                                                           355
हरिहर शर्मा 'विशारद' : हिन्दी-तामिल स्वबोधिनी (१०) हिन्दी साहित्य
                   सम्मेलन-प्रचार कार्यालय, द्रिसिकेन, मद्रास,
 $
           : हिन्दी-तामिल कोष (१०)
हरेकृष्ण जौहर : कुसुमलता, भाग १-४, (२), भारत जीवन
                                                   बनारस, 'हह
```

: भयानक सम (२)

```
इरेकृष्ण जौइर : नारी पिशाच (२) भारत जीवन प्रेस, बनारस,
             : मयङ्क मोहिनी या मायामहल (२), हितचिन्तक
                                                              ,08
                                                      बनारस,
             : जादूगर, (२),
      ,,
             : कमलकुंमारी, भाग १-२ (२),
      39
             : निराला नक्ताबपोश (२)
                                                              '०२
     ,17
             ः भयानक खून (२), वेङ्कटेश्वर प्रेस, वंबई,
              : सचित्र जा़पान वृत्तान्त (६), নুतबिहारी रे, कलकत्ता, १०४
             : भारत के देशी राज्य (ε), बंगवासी प्रेस, कलक्ता,
      55
                                                              ,06
             ं: नैषघ-काव्य (१ श्रमु०), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई
                                                              r3K
 हर्ष, श्री
             : रतावली (४ श्रनु०), गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद,
                       (४ ऋतु०), निर्णयसागर प्रेस, बम्बई,
                       (४ श्रनु०), (श्रनु०—वालमुकुन्द्गुप्त), वंगवासी
      ,,
                                            श्रॉफिस, कलकत्ता, र्रह
                                                    सीताराम, बी०
             : नागानन्द (४ श्रनु०), (श्रनु०---लाला
      23
                                     ए०), श्रनुवादक, बनारस, '८६
                        (४ श्रनु०), लद्दमीनारायण श्रमवाल, श्रागरा,
      "
· इर्षकीर्ति : योग चिन्तामिण (१७ श्रनु०), (श्रनु०—बालक्रंण्या वर्मा),
                             देवीदास खत्री, नयात्राजार, मथुरा
 इर्षादराय सुन्दरलाल मुनशी: रिसक प्रिया (१), हरगोविंददास हरजीवन-
                                             दास, श्रहमदाबाद, '३४
· इलघरदास : सुदामा चरित्र (१ प्रा०), सुघानिधि प्रेस, कलकत्ता, '६६
                          (१ पा॰), खङ्गविज्ञास प्रेस, बाँकीपुर, '०र
      57
»इसन निजामी, ख्वाजा: अअ पात (बिगमात के आँसू' का अनु०),
                   (२ श्रनु०), गङ्गा फाइन त्रार्ट प्रेस, लखनऊ, '२७
              : वेगमों के आँसू (२ अनु० रामरखसिंह सैगल, इलाहा-
                                                         बाद, '३४
```

```
इसन निजामी, ख्वाजा : श्रफ़सरों की चिट्ठियाँ (२ त्रातु०), रामरखसिंह
                                         सैगल, इलाहाबाद, 'इ४
            : बहादुरशाह. का मुक्तरमा .२ श्रनु०), "
दाडीं, टॉमस : विवाह की कहानियाँ (३ अनु०), विश्वसाहित्य ग्रंथमाला
                                           कार्यालय, लाहौर, '४०
हिटलर, हर : मेरा जीवन-संप्राम (७ अनु०), निहालचंद वर्मा, हिन्दी
                प्रचारक पुस्तकालय, हरिसन गेड, कलकत्ता,
 हिम्मतदास: भक्त चरितामृत (१६), शिवशङ्कर भद्द, मिडिल स्कूल,
                                                    कौहिया, '०६
 हीराचन्द नेम्चन्द : जैनधर्म का परिचय (१७ ऋतु०), जैनमंथ रताकर
                                            कार्यालय, बम्बई, १०३
 हीरालाल, सं : हिन्दुस्तान का दर्गडसंग्रह (६ श्रनु ०), संपादक, मथुरा,
 ही,प्रदेवी चतुर्वेदी: मजरी (१), देवीदयाल चतुर्वेदी, जबलपुर,
             : नीलम (१)
             : मधुवन (१)
 हीरालाल जैन : जैन इतिहास की पूर्वपीठिका और हमारा उत्थान (二),
                                       नाथूराम प्रोमी, बस्बई, '३६
 हीरालाल, डॉक्टर: माँ श्रीर बन्चा (१३), सुदर्शन प्रेस, बनारस, '३०
  हीरालाल पालित: समाजनाद की फिलासकी (E), केशरी कार्यालय,
                                         कचहरी रोड, गया, '३६ !
  हीरालाल, रायमहादुर: दमोह-दीपक (६), लेखक, वर्षा
                                                             ११७
  <u>پر</u> 🚓
             : जबलपुर-ज्योति (६),
                                                             38
                                                52
             : सागर-सरोब (६), हीरालाल ईश्वरदास, नरसिंहपुर,
              : मध्यप्रदेश का इतिहास (८), नागरी प्रचारिणी सभा,
      33
                                                      बनारस, '३७
  हीरासखी जी : श्रनुभव रस (१), वेक्कटेश्वर प्रोस, बम्बई,
```

हुएत्सांग : मारत भ्रमण (६ अनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '२८ हुपर, रेवरेग्रड : यवन (यूनानो) भाषा का व्याकरण (१०), मुफीदुल अरवा प्रेस, अमृतसर, '७४

, तथा कत्वारुलाल: यवन (यूनानी) माषा का कोष (१० इलाहाबाद मिशन प्रेस, इलाहाबाद, '७८ इदयनारायण पाएडेय 'इदयेश',: सुषमा (१), लेखक, इलाहाबाद, '४० हषीकेश मष्टाचार्य: छन्दोबोध (६), लेखक, लाहौर, '७६ हेमकान्त मष्टाचार्य: असमीया-हिन्दी बोध (१०), इलघर शर्मा, उरिया-गाँव, नौगांव, आसाम '३३ !

हेमचन्द्र: जैन रामायण (१७ श्रनु०), कृष्णलाल वर्मा, वस्त्रई, '२० हेमचन्द्र मित्र: कृषि दर्पण, भाग १-४ (१२ श्रनु०), लेखक, काशीपुर, कृषिशाला, कलकत्ता, '०२

हेमन्तकुमारी चौघरानी : नवीन शिल्पमाला, (१२), लेखक, चंद्ररोड, देहरादून, 🚉

हेमन्तकुमारी देवी : वैज्ञानिक खेती (१२), लखनक प्रिन्टिंग प्रेस, लखनक, 'दर्थ

हेमराज, स्वामी: शान्ति सरोवर (१), मांलक चन्दराम् चिदाकाशी, माँटगोमरी १६२ रिप्रिंट

हैकल: विश्वप्रपञ्च (१४ श्रनु०), नागरी प्रचारिगो सभा, बनारस, '२० होमर: इलियड काव्यसार (१ श्रनु०), (श्रनु०—उद्यनारायण वाजपेयी) श्रोंकार प्रेस, इलाहाबाद, '१७

होमवतीदेवी : उद्गार (१), मुद्रक-विकास प्रिंटिंग प्रेस, सहारनपुर,

,, : अर्घ्य (१) किताब महल, इलाहाबाद, '३६ ,, : निसर्ग (३), महेन्द्र, आगरा, '३६ ह्यूगो, विक्टर : बलिदान (२ अनु०), (अनु०—गगोशशङ्कर विद्यार्थी) मंताप प्रोस, कानपुर, '२२

3₽°

कलकत्ता, १६७

ह्यू गो विक्टर : अनोखा (२ अनु०), सस्ता साहित्य मंडलं. अजमेर, '२८ : फौंसी (२ ऋनु०) " ः पेरिस का कुबहा (२ अनु०), विनोदशङ्कर बनारस, '३१ 3, : प्रेम कहानी (२ श्रनु०) ह्म, ए० ग्रो०: इंग्डियन नेशनल कांग्रेस (८ श्रनु०), ( श्रनु०— काशीनाथ खत्री), श्रनुवादक, सिरसा, इलाहाबाद, '८७ १ एच० पी० माहोबिया, श्रीर डी० बी० गॉडबोले : चित्र-लेखन ,११), नर्वदाप्रसाद मिश्र, जबलपुर, '३० विषयानुक्रम से अज्ञात लेखकों के ग्रंथ योगी और यमुनी का गीत (१ प्रा०), [सं० महादेवप्रसाद सिंह], दूचनाय प्रेस, सलकिया, इबड़ा, '३७ सुमारवमेव (१ श्रनु०), [श्रनु०---काशीरान पाठक], वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, हि४ (१ अनु०), [अनु०- सुन्दरलाल त्रिवेदी], इतिहयन प्रेस, इलाहाबाद, '२३ परमाल रासो (१ प्रा॰), नागरी प्रचारिखी सभा, बनारस, सुभाषित रताकर (१ श्रनु०), [श्रनु०—नारायग्रप्रवाद मिश्र], बजनसम हरिप्रसाद, बम्बई, '१५ '७४ ं हीर श्रो-रॉभा (२ श्रनु०), श्रम्बाप्रसाद, मेरठ, (२ श्रनु०) ज्ञान प्रेस, दिल्ली, 80° सुखदास (२ श्रनु०), [श्रनु०-प्रेमचन्द], नाथूराम प्रेमी, वंबई, वैताल पचीषी (३ श्रनु०), [श्रनु०—सूरित मिश्र], शौकतुल मतानी प्रेष, मेरठ, १८७ रिप्रिन्ट

(३ श्रनु०), फीनिक्स प्रेस, दिल्लो,

(३ श्रनु०), [श्रनु० - लल्लूजो लाल] मधुसूदन

ጸጸ

वैताल पचीसी (३ अनु०), इन्द्रनारायण घोष, सुघानिधि प्रेस, वरतोला, क्लकत्ता, '६६ (३ ग्रनु॰), गृत्यलाल सील का प्रेस, कलकत्ता, (३ श्रनु॰), [श्रनु॰—सूरत कवि], नवलिकशोर प्रेस, लख-' নজ, 'ঙ૪ सिंहासन बचीसी (३ अनु०),-[अनु०लल्लूबी लाल] इन्द्रनारायण घोष, सुधानिधि प्रेस, बरतोला, कलकत्ता, '६६ (३ अनु०), [अनु०—तल्लूनी लाल] लाला नथमलदास, मेरठ, '८० हातिमताई (३ श्रनु०), [श्रनु०-कृष्णानन्द व्यासदेव], इन्द्रनारायण घोष सुधानिधि प्रेस, बरतोला, कलकत्ता, '६८ चहारदरवेश (३ श्रनु ०), [श्रनु ०—श्रीधर मह] 🔑 प्रपन्नामृत (= श्रनु०), [श्रनु०--वद्रीदास], मुंशी रामसरूप, फर्रखाबाद, वृहद् रत समुचय (६) सुवनेश्वरी प्रेस, मुरादाबाद, 300 भारतीय व्यापारियों का परिचय (६), कामर्शन बुक पब्लिशिंग हाउस, भानपुरा, इन्दौर, '२६ राष्ट्रभाषा (१० अनु०), [अनु०--गङ्गाप्रसाद अभिहोत्री । नागरी प्रचा-रिखी, सभा, बनारस, 'हह व्यङ्गय चित्रावर्ता (११), प्रकाश पुस्तकालय, कानपुर, (११), फ़ाइन आर्ट प्रिटिंग काटेज, इलाहाबाद, चित्रकारीसार (११ ऋतु०), गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, 'হ্ও নূত वास्तुप्रवन्ध (१२ त्रमु०), [त्रमु०---राजिकशोर], त्रमुवादक, लखनऊ, 304 लघु शिल्प संग्रह (१२ श्रनु०), [श्रनु०—रामवस्त्र], वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, '०१ ताम्बूल-पद्धति (१२ श्रनु०), [श्रनु०--बाबूनन्दन दीव्वित], श्रनुवादक, बनारस, '॰६

```
नाड़ी प्रकाश (१३ श्रनु०), [श्रनु०—नानकराम] ज्वालापकाश प्रतेस,
                                                        मेरठ, '६०
  नाही प्रकाश (१३ अनु०), [अनु०-श्यामलाल अप्रवात्त], अनुवादक,
                                                        मधुरा, '०८
  पारद-संहिता (१३ श्रनु०), [श्रनु०—निरज्जनप्रसाद गुप्त], वेङ्कटेश्वर
                                                   प्रोस, बम्बई, १६६
  गौरीकञ्चलिका तन्त्र (१३ श्रनु०), [श्रनु० —बलदेवप्रसाद मिश्र] प्रयाग
                                        नारायण मिश्र, कानपुर, १६८
  रसराज महोदिष (१३ श्रनु०), [श्रनु०-नारायणप्रसाद मुकुन्दराम],
                                         श्रीघर शिवलाल बम्बई, '०२
                  (१३ ऋनु०), खेमराज श्रोकृष्णदास, बम्बई,
            (१३ अनु०), [अनु०-जलदेवप्रसाद मिश्र], प्रयागनारायण्
                                                  मिश्र कानपुर, १६८
   सूर्येसिद्धान्त (१४ श्रतु०) शास्त्र पन्तिशिंग श्राफिस, मुनफ्करपुर, '०३
               (१४ अनु०) स्वामी प्रेस, मेरठ,
               (पूर्वोत्तर खंड) (१४ ऋनु०), वेक्कटेश्वर प्रोस, वम्बई, '०६
               (त्रिप्रश्नाधिकार, तथा मध्यमाधिकार) (१४ अनु०),
       25
                                      विज्ञान परिषद्, इलाहाबाद, '३२
   पुष्टिमार्गीय गुरु परम्परा विचार (१७), वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई,
   मुकुन्दराय तथा गोपाललाल जी की वार्ता (१७), क्रुन्नीलाल, बनारस,
                                                               ,५४
हुः श्रवेस्ता (१७ श्रनु०), [सं०-प्रो० राजाराम], दयानन्द एग्लो वैदिक
                                                कालेज, लाहौर, '३४
   विनयविटक (१७ श्रनु०), [श्रनु०—राहुल सांकृत्यायन], महबोधि सभा,
                                                       सारनाथ, १३४
   दीष्धनिकाय (१७ श्रनु०),
                                                        "
                                         73
                                                31
   मिक्सिमनिकाय (१९ श्रनु०),
                                                                "₹₹
                                                        "
```

13

चम्मालोक मुखसुत्त (१७ श्रनु०), [श्रनु०—खुत्रीलाल शास्री], टीकाकार, वरेली, ०१ নিনিকল্पसुत्त (१७ श्रुतु०) [श्रन्०—खुन्नीलाल খান্ধी], श्रनुवादः बरेली, '०१ बुद्ध वचन (१७ श्रनु०), महाबोधि समा, सारनाय, धम्मपद (१७ श्रनु०), [श्रनु०-ठा० सूर्यक्रमार वर्मा], नागरी प्रचा-रिग्री सभा, बनारस, '०५ (१७ अनु॰), [अनु॰—गंगाप्रसाद उपाध्याय], कला प्रेस, 23 इलाहाबाद, '३२ महाबोधि सभा, (१७ ब्रनु०), [श्रनु०—नगदीश काश्यप], सारनाथ, <sup>१</sup>२० प्रज्ञापार्रामता (१७ श्रनु०), [श्रनु०—खुन्नीलाल शास्त्री], श्रनुवादक, बरेली, 'हह तु॰ ं मिलिन्द पन्ह (१७ श्रनु०), यू० कित्तिम, वारनाय, मानस-कोष (१८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, श्रीनाथनी का प्रभातीय संग्रह (१६) नायद्वारा, सेवाइ, '२६ दीवान-ए-नज़ीर (२०) मुहम्मदी प्रेस, धनकोट, श्रागरा, '52

## पुस्तक-अनुक्रमणिकां

श्रकदवेग खाँ २५३, ५२६ त्रकबर १३३, २७८, ४**३**६ <sup>.</sup> श्रकवर की राज्य-व्यवस्था १४२, २८६, ६४४ **त्र**कवर गोरत्ता न्याय ४०, २५८, श्रकवर-बीरवल विनोद २५०, ६६० श्रकवर-बीरबल समागम ३६, २४५, 888 ¥सकवरी दरवार २६२, ५५५ अव्त २४८, ४३६ श्रच्य नीति-सुघाकर ३३६, ३७१ ब्रच्रों की उत्पत्ति १५१, ३०६, 78E श्रज्रतत्व १५१, ३०६, ४३४ श्रावट ३३१, ५५४ श्रखरावती ३३१, ३६४ त्रखा की वाणी ३३१, ३७१ भूगारवालों की उत्पत्ति-६८, ३३३, ६८२ श्रग्नि-कांड में सेवा १६०, ३१४, ६५३ श्रमिगान ९६, २२५, ६७७ श्रमिपुराग ३४०

श्रमि-समाघि २४७, ५११ अप्रवाल जाति का विकास १३२, रेहर, ५०२ अङ ५८, ३०४, ४३८ ग्रह्म-विलास १२७, २७३, ४४७ श्रङ्कर (कृष्णानन्दगुप्त कृत) २४७, 805 श्र**हुर (रत**कुमारी देवी कृत) ६५, २२३, ५६६ <del>त्रङ्ग-चिन्द्रका १८, २११,</del> ४१३ ०. म्रङ्ग-दर्पण २०७, ५७१ श्रङ्गादर्श. (रङ्गनारायग् कृत) १८, २१३, ५६५ श्रङ्गादर्श (विश्वेश्वरबख्शपाल वर्माः कृत) १८, २१३, ६**१६** श्रिङ्गरा संहिता ३४१, ३७१ श्रंगुली का चाव २५०, ६१८ श्रंगूठी का नगीना १०४, २३६, ROX श्रंगूठी का मुकदमा २५३, ६६५ श्रंगूर को बेटो १२०, २६४, ४३**२** 

श्रंग्रेज जाति का इतिहास १४१,

328, 828

श्रंग्रेज़-स्तोत्र २०८, ५६०

श्रंग्रेज़ी शिष्टाचार ५८२ श्रचल सुहाग २५१, ६६७ श्रच्छी श्रादतें डालने की शिचा ३२८, ४५६

श्रक्तूत (श्रानिन्द प्रसाद श्रीनास्तन लिखित) २६२, ३८२ श्रक्तूत (मोइनलाल महतो लिखित) ६१, २२०, ५५६

त्रजन लाश २३० श्रजन्ता के कला-मरखप १३७, २८६, ५६८

श्रजातरानु ११५, २६१, ४५३ श्रुजिर-विद्यार १३, २१६, ४८७ श्रजातवास ११४, २६१, ४८३ श्रज्जन-निदान ३२०, ३७१ श्रज्जना ११२, २६१, ६६४ श्रज्जना सुन्दरी (कन्हेयालाल लिखित) ३६, २५६, ३६१

लिखित) ३३६, ५८२

श्रिञ्जलि (पदुमलाल पुनालाल बख्शो लिखित) २४६, ४६६
श्रिञ्जलि (रामकुमार वर्मो लिखित)
६५, २२२, ५७७

श्रिञ्जली (तेजरानी पाठक लिखित)
२३६, ४७२

श्रति श्रन्वेर नगरी ४८७

श्रतीत के चलचित्र १७८, ३५० ५४३ श्रतीत के चित्र २४६, ६६८ श्रतीत स्मृति २८७, ५४४ श्रथवंवेद ३३६, ६२४ श्रदलू श्रीर बदलू २५३, ४१८ श्रद्भुत श्रालाप १२४, २६८,

ग्रद्भुत खून १०६, २३३, ४२७ ग्रद्भुत नाटक ४१, २५६, ३६६ ग्रद्भुत प्रायश्चित ३०, २३३.

हरूद श्रद्भुत रहस्य ३३, २३३, ५४८ श्रद्भुत रामायण (छत्रधारीशाह्य कृत) ३३३, ४४३ श्रद्भुत रामायण (वाल्मीकि कृत) ३४१, ६०६ श्रद्भुत लाश ३३, २३०, ४२६ श्रद्भुत लाश ३२, २३०, ४२६

४८० श्रद्धेतनाद १७१, ३३८, ४१४ श्रद्धेतानुभूति ३४१, ४३१ श्रद्धेतानुभूति ३४१, ४३१ श्रद्धेतानुभूति ३४१, ४३७ श्रद्धेतानुभूति ३४१, ४६७ श्रद्धातम रामायण (गुलाबसिंह कृत) ४२३

श्रम्यातम रामायण ३४१, ६२७ श्रम्यापन कला १६६, ३३०, ६६२ श्रनष द्रद, २२०, ५५६
श्रनक्षपाल १०७, २३६, ४७द
श्रनक्षपाल पृथ्वीराज समय ७३,
३४५, ६७७
श्रनजान देश में ३००, ४६१
श्रनन्त १०७, २३४, ५८६
श्रनन्त श्रतिथि द्रह, २२४, ५३०
श्रनन्त के पथ पर हथ, २२२,
६७६
श्रनन्त-प्रेमवाणी १६, २१२,

श्चनन्तमती ३३६, ४०८ श्चनन्य ग्रन्थावली ३३२, ३७२ भुजमोल कहानियाँ २५०, ६४४ श्चनर्घ नल-चरित्र ३८, २५६,

त्रानास्या २४८, ५६५ त्रानाय ६१, २२०, ६६१ त्रानामिका ६४, २२०, ६७० त्रानासकती ३०, २३०, ५१८ त्रानासकि योग ३४२, ५५८ त्रानासक्त योग ३४२, ५५८

६०३ श्रनुताप २४६, ५२१ श्रनुपासका अन्वेषण १२७, २७३, १ ५४७

श्रनुबन्ध मुआहिदा-विधान ३००, ४३१ श्रनुभवः रस १३, २१७, ६८७ श्रनुभूति ६५, २२२, ४४६ श्रनुराग-प्रकाश १७, २१४, ५०३ श्रनुराग-वाग २०७, ४७७ श्रनुराग-वाटिका २०७, ३६६ श्रनुराग-महारी (कृष्णदेव नारायण सिंह कत) १५, २१५, ४०६

सिंह कृत) १५, २१५, ४०६ श्रनुराग मञ्जरी (बेनीप्रसाद तिवारी कृत) २१४, ५२५ श्रनुराग-मुकुल १५, २१०, ४०६

अनुराग-रात ६२, २१८, ४६४ अनुराग-लातका (शिवरान मिश्र कृत) १६, २११, ६४१ अनुराग-लातका (श्यामलाल कृत)

१५, २१०, ६४५ श्रनुराग-विनोद १७, २१२, ५७७ श्रनुराग-शिरोमणि ७७, ३५३, ५१६

श्चनुराग-सागर ३३१, ३९३ श्चनूटी कहानियाँ २५२, ६६५ श्चनूटी नेगम ३२, २३२, ४७९ श्चनेकार्थ (चन्दनराम कृत) ३०३,

४३८ श्रनेकार्थं मझरी (दे० ग्रर्थंचन्द्रोदय, ४८६) ३०३, ४६०

श्रनोखा २४३, ६८६ श्रनोखे रीति-रिवाज २६६, ४०६ श्रन्तिम श्राकांचा २३६, ६६१ स्रन्तिम स्राशा २२४, ३७६ स्रंतःचेपण-तन्त्र ३२०, ५०८ स्रन्तवेंदना २२३, ५०४ स्रन्धकार युगीन भारत २६३, ४०२

श्रन्षे की श्राँख २३३, ३१, ४२७ श्रन्षेर नगरी ४३, ६८३ श्रँषेरे में उनाला २६७, ४६० श्रनाथ पत्नी १००, २३७, ५२६ श्रन्तर्नाद १२५, २६६, ६७६ श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक शब्दकोष १५३, ३०७, ३८६

श्चन्तर्राष्ट्रीय विधान १४६, २६७, ६५६

श्रन्तस्तल १२५, २६८, ४:६ श्रन्तःपुर का छिद्र ११६, २६४, ४३२

स्रना २४४, ४६० स्रन्योक्ति-कल्पद्रुम (दे० श्रनुराग बाग श्रौर—४७७) २०७, ४७७

श्रन्योक्ति-तरिङ्गयी २१६, ३८५ श्रन्योक्ति-मुक्तावली ७८, ३५५, ६३७

श्रन्वय-दीपिका ३०४, ५५६ श्रपना यथार्थ इक २३०, ६७५ श्रपने छोटे माई के सम्बन्ध से मेरी सेवाएँ १३१, २४८, ६५७ अपने देव-जीवन के विकास और जीवनवृत की सिद्धि के लिए मेरा श्रद्धितीय त्याग १३१,

श्रपने देश की कथा १३६, २८६, ६५४

२७८, ६५७

ह्पूर श्रापराजिता (रामेश्वरशुक्त 'श्रञ्चल' लिखितं) ६६, २२५, पूर्ध श्रापराजिता (सकलनारायया पारखेय लिखितं) ३०, २०४, ६५३ श्रापराघ-चिकित्सा १६८, ३२७,

श्रपराघ सम्बन्धी विधिसंग्रह ३,००, ४३१

श्रपराची (पृथ्वीनाथ शर्मा लिखित) २६४, ५०४

श्रपराघी (यदुनन्दनप्रसाद लिखित : • १•५, २३७, ५६१

श्रपराघी कौन १ २४०, ३८२ श्रपरोद्धानुभूति ३४१, ६३० श्रपूर्व रहस्य ४३, २५७, ५६२ श्रपूर्व सन्यासी २३०, ५६६ श्रप्सरा १०३, २३८, ६७० श्रफ्तगानिस्तान का इतिहास ५३,

२८४, ४८८

श्रप्रतात्न की सामाजिक व्यवस्था ३६५, ४२४ अप्राचरों की चिद्वियाँ २४३, ६८७ श्रीफ्रीम की खेती १५६, ३१२, 880 श्रवलाओं का इन्साफ़ १४५, २६७, € **0** 3 श्रवला-दुःख कथा ३३७, ६७५ अन्दुला का खून २२६, ४१४ श्रत्राहम लिङ्कन १३४, २७६, ६५७ अभागी बहुनों की ब्रात्म-कहानी २४८, ४०५ श्रक्षणे का भाग २३५,४७∽ म्राभिनव एकांकी १२२ श्रमिनव निघंदु ६४, ३१६, ४७३ श्राभिनेत्री जीवन के अनुभव १०४, २४०, ६ १३ त्रभिमन्युः ८, २५८<u>, ६</u>३५ श्रामशाप ६०, २२२, ५७७ श्रमर श्रभिलाषा १०२, २३६, 830 श्रद्धाः कथा द४, २१८, ४६९ श्रमर-कोष (दे० नामप्रकाश, ३७४) ३०८, ३७४ श्रमरदत्त १८६, २३६, ६३६ ग्रमर लता २२२, ६३२ श्रमर लालसा २४२, ५६६

श्रमर शहीद यतीन्द्रनाथ दास १३२, रद्भ, ५४२ श्रमरसिंह २४१, ४८८ **ग्रामरसिंह राठौर** ३६, २५८, ५५५ श्रमर-शतक २२७, ३७४ श्रमसी व लावनी स्थालात तुरी २०, २११, ६३२ श्रमीघँट ३३२, ४१० श्रमीर श्रब्दुरेहमान खाँ ५०, २७६, ६०२ श्रमीरश्रली ठगं १०६, २३४,, XX0 अमीरी व गरीबी १६७, ३२६, ६६५ श्रमृत श्रौर विष २३७, ३७८ श्रमृत घारा ३३२, ५३१. अमृत में विष १७०, ३२६, ६७६ श्रमृत-सागर ( जयसिंह कृत ) ३२०, ४५३ श्रमृत-सागर (प्रतापिंह सवाई कृत) ३२०, ५०७ श्रमेरिकन स्रो-शिचा १४७, २६७, श्रमेरिका वा व्यवसाय श्रौर उसकाः

विकास १४७, २६५, ४४५

श्रमेरिका की स्वाधीनता का इति-

हास १४१, २८८, ४७६

ग्रराजकवादी एमा गोल्ड मैन २८०, श्रमेरिका के निर्धन विद्यार्थियों के परिश्रम २६१, ६५५ श्रमेरिका-दिग्दर्शन १४७, २६५, ६५५ म्रामेरिका-पथ-प्रदर्शक १४७, २८४, ६५५ श्चमेरिका-भ्रमण १४७, ह्पूर् श्रमेरिका में डाक्टर केशवदेव जी शास्त्री १४७, २६५, ४११ श्रम्बपाली २४०, ५६० श्रम्बरीष ८४, २२०, ५८७ श्रम्बा ११३, २६३, **३८**७ श्चिमिका-भजनावली ७१, ३३५, ३७६ श्रयोध्या का इतिहास १४०, २८८, ६६२ श्रयोध्यासिंह उपाध्याय , एए , 386, 86**4** ग्ररक्षीया २४२, ६३४ श्रारणयंत्राला ६८, २३५, ६२८ श्चरच श्चौर भारत के संबंध ३०१, 885 ग्रारबी कान्य-दर्शन १६०, ३६४, 38% **अ**रविन्द श्रौर उनका योग ३६६,

800

पूर्ष श्चरानकवादी मैलटेस्टा पूर्ष श्रराजकवादी लूई माइकेल २५०, पू १७ श्रक्णोदय २३८, ४१६ अर्क-प्रकाश ३२०, ५६५ श्रार्घ्य २२५, ६८८ ग्राघ्यदान २२५, ६६० ऋर्जुन ३३६, ६४० त्रर्जुन माली ३३६, ४८४ अर्थ का अनर्थ १०४, २३५ ऋर्थ-चन्द्रोदय ४८६ श्चर्यविज्ञान ३२८, ५५७ त्र्रायंशास्त्र (कौटिल्य लिखित) २०१, 822 श्चर्यशास्त्र (फ्रासेट लिखित) ३२८, ध्रु ग्रर्थशास्त्र ( बालकृष्ण लिखित) १६७, ३२६, धरश श्रर्थशास्त्र (व्रजनन्दन सहाय लिखित) ६६, ३२६, ६२८ ग्रथंशास्त्र के मूल सिद्धान्त १६७, ३२७, प्रु० **ग्रर्थशास्त्र-प्रवेशिका ६६, ३२६**, 880 श्चरविन्द-महिमा ४६, २७७, ५४२

श्रर्थशास्त्र-शन्दावली १५३, ३०६, ४१८ श्रृह्तपाशा केवली २७६, ६१९ श्रीलक-शतक २०६, ५५३ श्रंतका १०३, २३६, ६७० त्रलङ्कार-कौमुदी १२७, **२**७४, ४३४ श्रलङ्कार-दर्पण २७२, ५६२ श्रलङ्कार-पीयूष (रामशङ्कर शुक्क लिखित) १२७, २७४, ५६१ श्रलङ्कार-प्रकाश ४७, २७३, ३९२ श्रलङ्कार-प्रश्नोत्तरी २७३, ४४७ श्रलङ्कार-मञ्जूषा १२७, २७३, क्रिंड र त्रजङ्कार-मणिम**ञ्जू**षा २७**१,** ३**८**९ श्र**लङ्कारांदर्श ४७, २७२, ६**१८ अलबम २४०, ६५५ श्रल्वेरूनी का भारत ३०२, ३७६ श्रवतार-चरित्र २०६, ४६१ श्रवध-विलास २०६, ४८६ श्रवध-विहार २०७, ५६२ श्रवध-संतमाला ७६, ३५४, ६६१ श्रवृष्ट्र-समाचार ५२, २७६, ५०४ त्रवधूत गीता ३४१, ४७४ त्रवाक्-वार्तालाप ६२, ३११, ६३८ श्रम्बरीष २४६, ३७५ म्रबेस्ता ३४०, ६९१ श्रश्या २५५, ४६३

श्रशान्त १०५, २३७, ६१२ श्रशोक (चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार लिखित ) ११६, २६३, **अशोक (रूपनारायण पार्**डेय लिखित ) ११६, २६४ श्रशोक (स्मिय लिखित) २८२, ६७२ श्रशोक (लच्मीनारायण मिश्र लिखित ) ११६, २६३, ६८४ अशोक की घर्मलिपियाँ १३७, २८६, ४३४ श्रशोक के घर्मलेख १३७, २८७, ४५० श्रभदल २४८, ५३६ अश्रुपात २४३, ६८६ त्र्यत्व-चिकित्सा १६४, ३**१७,**४३० अष्टछाप ३५६, ४८६ त्रष्टलाप-पदावली १८०, ३५**६**, इ७२ श्रष्टादश पुराया-उपक्रमियाका ७६, ३६२, ६८४ श्रष्टादश पुराण-दर्पेण ७६, ३६२, SYE ऋष्टादश स्मृति ७६, ३६२, ५५१ त्रष्टयाम (देव कृत) २०६, **४७**९ श्रष्टयाम ( नारायण कृत ) १७, २११, ४६५ म्रष्टाङ्ग-हृदय ३२०, ६०७

श्रष्टादश रहस्य ३४१, ५६३
श्रष्टाध्यायी (दे० पाणिनीय श्रष्टकम्,५०३) ३०८,५००
श्रष्टावक-वेदान्त ३४१,३८०
श्रस्त्य संकल्प ११२,२६२
श्रसमीया साहित्य की रूपरेखा
१८६,३६६,६१३
श्रसमीया हिन्दी बोध १५:,३०७,६८८
श्रस्तुट कलियाँ २४८,५२६

श्रहत्या २६६, ४८४ श्रहत्या नाई ५०, २७६, ३६८ श्राईन ए-श्रकतरी ३०१, ३७३ श्राकाश की कथा १६५, ३२३,

श्रद्वादी की श्रात्मकथा २५५,

श्रहंकार २४३, ५१४

४६२

श्राकाश की सैर ३२३, ४२६ श्राकाश-दीप २४७, ४५३ श्राकाश पर विजय ३२४, ४४८ श्राकाश पाताल की बातें ३२४, ५२६

श्राकृति निदान ३२०, ४०५ श्राख्यान-त्रयी १८०, ३५८, ६५५ श्राख्यायका-सप्तक २४७, ५४४ श्रांख श्रोर कविगया १८१, ३५७, श्रांख की किरकिरी २४२, ५६८ श्रांखों देखी घटना १०६, २३३,

४२७

ग्राँखों में ६०, २२२, ६७६

ग्राँखों में घूल ४६७, ५५७

ग्राग की करामात ३२४, ४४६

ग्रागरा २०, २०६

ग्राचारादर्श ६६, ३३३, ४६३

ग्राच का जापान १४७, ३००,

त्राज का रूप ३०२, ४६६ श्राजाद कथा २४३, ५६५ श्राठ एकाङ्की नाटक १८२, ५७८ श्रात्मकथा (मो० क० कीबी

लिखित ) २८१, ५५८ श्रात्मकहानी (टॉल्स्टाय लिखित) ४६०

श्चात्म-चिकित्सा ७०, ३३३, ६४८ श्चात्मज्ञान-मंत्ररी ७०, ३३४, ५२८ श्चात्मंदर्शन (नारायण स्वामी

लिखित) १७१, ४९६ श्रात्मदर्शन (शिवानन्द स्वामी

लिखित) १७१, ३३७, ६५१ श्रात्मदाइ १०२, २३६, ४३७ श्रात्मानुभव शतक ३३२, ४२० श्रात्मपुराण ३४१, ६३२ श्रात्मनोघ (कनोर लिखित) ३३१, श्रात्मबोध (शङ्कर श्राचार्य लिखित)

३४१, ६३०

श्रात्म-परिचय ३३६, ६५७

श्रात्म रामायण ( शङ्करानन्द सर-स्वती लिखित) ३४१, ६३२

श्रात्मरामायण (सहजानन्द लिखित)

७४, ३४५, ६६०

श्रात्मविद्या ( मधुस्दन गोस्वामी लिखित) ३४१, ५४०

श्रात्मविद्या ( हरिगणेश गोडबोले लिखित) ३४२, ६७७

श्रात्म-विनोद ४५, २६८, ४७३

श्रातम-विनोद ४५, २६८, ४७३ श्रातम-विस्मृति २२२, ५०० श्रातम-विद्या १७२, ३३७, ५५० श्रातम-शिक्षण १७२, ३३७, ५५० श्रात्मेक मनोविज्ञान ३४३, ४४१ श्रात्मोत्सर्ग २२३, ६६१ श्रात्मोद्धार २८२, ६०६ श्रादमी १२२, २६४, ४८३ श्रादमी की क्षीमत २५३, ५८६ श्रादमी श्रीर यथार्थ १२६, २७४,

श्राद्शं जीवन १७२, ३३७, ५८० श्राद्शं दम्पति २७, २३२, ६०२ श्राद्शं निबन्धमाला ६०६ श्राद्शं भोजन १६३, ३१६, ४०६ श्राद्शं महिलायें २८५ ४८३ श्राद्शं रम्या २३५, ६३५ श्रादर्श हिन्दू हिन्, २३६, ६०३ श्राधुनिक श्राविष्कार १६६, ३२३, ४४०

श्राधुनिक किन माला में (महादेवी वर्मा) २२५, ५४३ श्राधुनिक किन माला में (राम

कुमार वर्मा) २२६, ५७८ श्राधुनिकं कवि माला में (युमित्रा-नन्दन पन्त) २२६, ६६८

श्राद्यनिकञ्जपाई १५६, ३१४, ४०७ श्राद्यनिक जापान १४७, ३००, ६६⊏

श्राधुनिक भारत १४३, २६६, ५०५ श्राधुनिक भारतीय शासन ३००, ४२६

त्राधुनिक रूस १४७, २६८, ५०८ त्राधुनिक हिन्दी कहानियाँ १८२, ३५७, ५७६

त्राष्ट्रितिक हिन्दी काव्य १८०, ३५६, ४८७

श्राधुनिक हिन्दी नाटक १८२, ३६०, ४८८

श्राधुनिक हिन्दी साहित्य (लच्मी सागर वाष्णेय लिखित) १८५, ३६०, ६०२

त्र्राष्ट्रितिक हिन्दी साहित्य ( सिच्चदा-नंद हीरानंद वात्स्यायन सं० ) १८५, ३५६, ६५४ आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास १८४, ३५८, ४०८ आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास १८५, ३६०, ६४८ आधीरात (जनार्दन राय लिखित) २६४, ४५०

श्राघीरात (लद्मीनारायण मिश्र लिखित) २६४, ६०१ श्राध्यात्मिकी १७२, ३३८, ५४४ श्रानंन्द-श्रक्णोदय १८, २१७,

स्रानन्द-कुसुमोदय १७, २१७, ३७१ स्रानन्दमयी रात्रि का स्वम २४६, ५१०

श्रानन्द-मठ २४१, ५१५
श्रानन्द रघुनन्दन २५६, ६१४
श्रानन्द-लहरी २३, २०८, ४४४
श्रानन्द सगर ३३७, ४४८
श्रानन्द-सिन्धु ६२१
श्रानन्द-सुन्दरी ३२, २३१, ५४०
श्रानन्दामृत १७१, ३३८, ६६५
श्रानन्दामृत १७१, ३३८, ६६५
श्रानन्दामृत मिलस्ट्रेट १२१, २६२,

श्राँघी २४८, ४५३ श्रापबीती(परमानन्द, माई लिखित) १३१, २७८, ५०१ श्रापबीती (लज्जाराम शर्मी लिखित) १७८, ३४८, ६०३ श्रापस्तम्बीय गृह्यसूत्र ३४०, ३८ श्राबू १४३, २६८, ६०६ श्रामास ६५, २२३, ५८२ श्रामेर के राजे ५२, २८३, ४८१ श्रायलैंगड के गृदर की कहानियाँ १.१, २८७, ६५७

श्रायुर्वेद खिन ज-विज्ञान १२१,३१८ ५०७ श्रायुर्वेद-महत्त्व १६१,३१७,६३६ श्रायुर्वेद महामगडल का रजत जयन्ती-ग्रन्थ ३१८,५०७ श्रायुर्वेदीय विश्वकोष १६२,३१९

प्हप्र श्रारती २२५, ४७८ श्रारती के दीप १३६, २६०, ५६ श्राराधना १२६, २७०, ५६५ श्रारा-पुरातस्व १३६, २८४, ६५३ श्रारोग्यता प्राप्त करने की नवीन

विद्या ३२०, ४०५
ग्रारोग्य दिग्दर्शन ३२०, ५५६
ग्रायिक सङ्गठन १६७, ३२७, ४६२
ग्रार्द्र कुमार ३३६, ४८४
ग्रार्द्र हिर, २२१, ६६१
ग्रार्य-कीर्ति २६२, ५६५
ग्रार्य-गौरन (दयानन्द सरस्वती लिखित) ३३७, ४७४

श्रार्य-गौरव (रघुनन्दन शरण लिखित) १३७, २८५, ५६३ श्रार्य-चिरतामृत २८३, ५७३ श्रार्य चर्पट मञ्जरिका ३४१, ६३० श्रार्यदेव कुल का इतिहास १३८,

रद्द, ५०७ द्रार्यदेशपनता ५४, २६४, ५०३ द्रार्यघर्मेन्द्र जीवन महिष ४६, २७७, ५६०

त्रार्थपिक तेखराम १३२, २७७,

भूभू३ जीवनीया

श्रार्यभटीयम् ३२४, ३८२ श्रार्यमत-मार्तराड ४३, २५८,५९६ श्रार्युं व्रत्याग्रह ६५५ श्रार्यक्षमाज परिचय ६९, ३३५,

६५८ त्रार्यं संस्कृति का उत्कर्षापकर्ष १३७, . २८८, ५८२

श्रायंभिविनय ३४२, ४७४ श्रायों का त्रादिदेश १३७, २६०, ६५६

श्रावं प्राकृत न्याकरण १५१, ३०५ श्राव्यम-केलि २०६, ३८२ श्राव्य १५६, ३१२, ४१६ श्राव्य श्रोर इसकी खेती १५६, ३१४, ३६५

३१४, ३६५ त्राल् की खेती १५६, ३१२, ५८६ त्रालोक २२३, ६१० त्रालोचनाञ्जलि १८३, ३५७, ५४५ त्रालोचनादर्श १३०, २७४, ५६२ त्रालोचना-समुचय १८३, ३५६, ५७६

श्रालमारी की रामकहानी २५३, ४८५ श्राल्वार चरितामृत २८३, ६६५ श्राल्ह खरड २०५, ४५५ श्रावारा १२०, २६५, ५२४ श्रावारे की यूरोप-यात्रा १४८,

३००,६५६ स्राविष्कार को कहानियाँ २६१, ४४⊏

श्राविकारों की कथा २६१, ६५०
श्राशा पर पानी १०४, २३७, ४४५
श्राशीविद २४८, ५०७
श्राश्चर्य घटना २४२, ५६८
श्राश्चर्य घटना २८६, ३७६
श्राश्चर्य घटना २४३, ६०८
श्राश्म हरिगी २४३, ६०८
श्राषाढ़ २२३, ५३७
श्रासनों के व्यायाम १६०, ३१८,

३८१

श्रासव २२३, ६६०

श्रासव विज्ञान १६१, ३१७, ६८१

श्रास्त ६०, २२१, ४५३

श्रास्तिकवाद १७१, ३३७, ४१४

श्राहार-शास्त्र १६३, ३१८, ४४८

श्राहुति २६५, ६७७

इकतालीस कहानियाँ २४८, ६१२ इक्कीस कहानियाँ ३६०, ५६५ इक्कीसड का इतिहास (प्रायानाथ विद्यालक्कार लिखित) १४०, २८७, ५१० इक्कीसड का इतिहास (सोमेश्वर दत्त शुक्क लिखित) १४०, ६७३ इटली की स्वाधीनता का इतिहास १४१, २८५, ४८६ इटली के विधायक महात्मागण २८६, ५८३ इशिडयन नेशनल कांग्रेस २६२,

६८६ इतिहास २७०, ६१६ इतिहास-कौमुदी ५२, २८३, ४२८ इतिहास गुरु खालसा ५२, २८४, ४३२

-इतिहास तिमिर-नाशक ५२, २८३, ६४१

इतिहास-प्रवेश १३६, २८६, ४५१ इतिहास बुन्देलखरड ५३, २८३, ५४५

इतिहास-सुकुर ५२, २८३, ४५३ इतिहास-संग्रह ५२, ०८४, ५८३ इतिहास की कहानियाँ ( श्रानंद कुमार लिखित ) २६१, ३८१

कुमार लिखित ) २६ १, ६८१ इतिहास की कहानियाँ (ज़हूर बख्श लिखित ) २६१, ४५५ ् इत्सिङ्ग की भारतयात्रा ३०२, ३८३ इन्दरसभा २५६, ३७४ इन्दिरा २४२, ५१५ इन्दुमती २३३, ४०३ इन्दुमती-परिण्य १५, २१७, ४१२ इन्द्रजाल ( जयशङ्कर 'प्रसाद' लिखित ) २४६, ४५३

इन्द्रजाल (रघुनाथसिंह लिखित)
२३६, ५६४
इन्द्रावती २२६, ४६७
इन्द्रजालिक जासूस १०६, २३३,

इन्स्टालमेन्ट २४६, ५२६ 🗼 इन्ननत्ता की भारत यात्रा ३०२, ३८४

इलामती २३०, ४७१ इलियड २२८, ६८ = इलेक्ट्रो होम्योपैयी १६३, ३१७, ५१६

इवेंजेलाइन २२८ ६०४ इश्क अजायन १५, २०८, ४५६ १शक चमन २०६, ४६४ इश्कनामा २०७, ५२७ इस जगत् की पहेली ३४३, ३७८ इस्लाम का विषवृत्व २३६, ४३६ ईस्त की खेती १५६, ३१३, ५६० ईरान १४८, २६६, ५६६ ईरान के सुफ्री कवि १६०, ३६६, प्र२० ईश उपनिषद्, (दै॰ कठ—६२६)

३४०, ६२५ ईशाद्यष्ट उपनिषद् ३४०, ६२७ ईश्वर-इच्छा १६, २१४, ३७६ ईश्वर-प्रार्थना १६, २०६, ६४५ ईश्वरीय न्याय १२१, २६२, ५५४ ईश्वरोपासना ७१, ३३४, ६४५ ईसर की कहानियाँ २५५, इद्य उच विषयकलेखमाला १२४, २७०,

8E 2

उन्छवास ६०, २२०, ६३७ उड्डोश तन्त्र ३४१, ५६५ उत्म वस्तृता देना धीखने की विधि ६०, ३०६, ४०१

उत्तरं भारत ११४, २६३, ५५१ उत्तर रामचरित २६५, ५३३ उत्तराखरड की यात्रा २६५, ४६३ उत्तराखरडके पथ पर १४३, २६८,

480

उत्तरार्घ-भक्तमाल ७६, ३५४, ं ६८४

हैतरी घ्रव की यात्रा ३००, ५८५ उत्सर्ग ( चतुरसेन शास्त्री लिखित )

२६२, ४३६

उत्सर्ग (तारा पाग्डेय लिखित)

२४०, ४६३

(शम्भुदयाल सक्सेना लिखित ) २२२, ६३२.

उत्सव-विलासिका २०७, ५६२ उत्सवावली ६६, ३३५, ६८४ उदान ६६२ उद्गार २२५, ६८८

उद्धव १११, २५६, ६२८ उद्धव-शतक ⊏३, २२२, ४४६ उद्बोधन २१, २१७, ३७७ उद्भिज का श्राहार १६५, ३२३,

४६८

**उद्गिज** विद्या ६६, ३२२, ५०५ उद्यान १५७, ३१२, ६३१ उद्यानमालिनो ७०, ३३५, ४९१ उद्यान-विज्ञान १५७, ३१४, ४१२ उद्यान शास्त्र १५७, ३१४, ५२६ **उन्नति १२४, २६८**, ५६८ उन्नति कहाँ से होगी ? ११६,

२६०, ४०८

उन्नति का मार्ग ३२८, ३६० उन्मादिनी २४६, ६६७ उन्मुक्त ६२, २२६, ६६२ उपलान-पचासा ७२, ३३६, ४५४ उपदेश-कुसुम ७२, ३३६, ३**७**७ उपदेश-पञ्चाशिका ७२, ३३५, ५२३ उपनिषत्सार ७६, ३६२, ४**६**३ -, उपनिषदों की कथायें ३३९, ६३१ उपनिषदों की भूमिका १८६, ३६३, ३८३ .

उपन्यास-कला १२८, २७५, ६१२ उपन्यास-कुसुम २३१, ३७४ उपन्यास-भग्डार २१०, ३६३ उपयोगिताबाद १६७, ३२६, ३८७ उपयोगी चिकित्सा १६१, ३१७,

उपवास-चिकित्सा ३२०, ५५६ उपालस्म २१, २११, ४५३ उपालस्म-शतक २०७, ५७१ उपासना तत्व ३४१, ५४० उपासना तत्व दीपिका ७०, ३३६, ३६०

उपेनिता २४६, ६०० उमङ्ग २२३, ४२६ उमापति-दिग्निनय ८०, ३६२, ५४६ .

उम्मेद सिंह चरित्र २७७, ६०२ उदू<sup>°</sup> श्रद्धरों से हानि ५७, ३०३, ४३३

उद् का रहस्य १५०, ३०७, ४३६ उद् काव्य की नई धारा १८८, ३६६, ३८७ उद् के कवि श्रौर उनका काव्य १८८, ३६६, ४२० उद् वेगम ३१, २३२, ५३०

उद् साहित्य का इतिहास १८८, ३६५, ६२६ उद्दू<sup>र</sup>-हिन्दी कोष १५३, ३०६, ४५१ उमियौ ६६, २२५, ३८७ उर्वशी ११२, २६०, ६०१ उर्वशी चम्पू २६८, ४५२ उलमान २:६, ६५० उलट-फेर १२**१,** २६०, ४१५ उषा (वलवन्तराव भैया साहब शिन्दे लिखित ) ३६, २५६, प्रर० उषा (शिवदास गुप्त लिखित) १०४, २३७, ६३७ उषा (शिवनन्दन मिश्र लिखित्र) ११२, २६१, ६३७ उषा ( श्यामाकान्त पाठक लिखित ) ६३, २२१, ६४७ उषाकाल (श्रानिद्प्रसाद श्रीवास्तव लिखित ) ६५, २२१, ३८२ उषाकाल ( हरिनारायण श्रापटे लिखित ) २४३, ६७८ उषाङ्गिनी ११८, २६२, ६२८ उषा-चरित्र (गनाधर शुक्क कृत्) १४, २१६, ४१७ उषा-चरित्र (शङ्कर कृत ) १४, २१६, ६३० उषा-चरित्र (सीताराम कृत) १४,

२०८, ६६२

खषाहरण (कार्तिक प्रसाद खत्री कृत) ३६, २५७, ३६८ उषाहरण (चन्द्र शर्मा कृत) ३६, २५७, ४४० उस स्रोर २२३, ३६० उसकी कहानी २४६, ६१२ उस पार २६६, ४८४ उस्ताद जीक्क स्रोर उनका कान्य १८८, ३६४, ४५८ ऊख की खेती १५६, ३१४, ६०१

ऊषड्गाम (दे॰ पद्यावली ५०४) . २२८, ४३० ऊघो-उपदेश १३, २१२, ५१६ क्कून की बुनाई की प्रथम शिचा

६१, ३११, ५०४
कमर-कान्य २१७, ३८८
ऋग्वेद ३३६, ६२३-२४
ऋग्वेद भाष्य भूमिका ४७४
ऋग्वेदालोचन १८६, ३६५, ४६१
ऋग्व-कान्य ६३, २१८, ५०६
ऋग्र-मकार्य १६, २१०, ४४६
ऋग्र-मुकुर ६३, २१६, ३७७
ऋग्र-संहार (दे० ऋग्र-तरंगिणी
३६६) २२७, ३६८-६
एक कोना २४०, ५६४
एक व्रॅट २६२, ४५३
एक तारा ६५, २२१, ५५६

एक धर्मयुद्ध ३०२, ५४२ एकनाथ-चरित्र २८१, ५६८ एक रात २४६, ४५७ एकाकिनी २४०, ६५० एकाल्लर कोष ३०३, ३७५ एकादशी (गोविन्दवस्रभ पंत लिखित ) २४७, ४३१ एकादशी (तेजरानी पाठक लिखित) २४८, ४७२ एकान्त २२२, ६५४ एकान्तवासी योगी (दे॰ पद्यावली ५०४) २२८, ५०४ एकान्त-संगीत ६६, २२५, ६८१ एकोत्तर शतक ३३१, ३९३ 'ए ट्रैक्ट आन हाटें' ६४, ३१६, ४६२ 'ए डिक्शनरी श्रॉन हिन्दुस्तानी प्रावन्धं ५६, ३०३, ५१४ एशिया का जागरण १४२, २८७, 800 पशिया की पराघीनता का इतिहास १४२, ३८८, ६७४ एशिया निवासियों के प्रति योरो-पियनों के बर्ताव १४८, २६६, ४४४ 'ऐज़ यू लाइक इट' २६७, ६४४ ऐतरेय उपनिषद् ३४०, ६२५

ऐतिहासिक कथायें २६१, ३८४

चेतिहासिक जैन-काव्य-संग्रह १८०, ३५८, ३७१ चेतिहासिक निरीक्षण २६३, ६०५ चेतिहासिक स्त्रियाँ १३५, २८५, ४८२ जोटना या धुनना १५७, ३१४,

६५६ श्रोथेलो २६७, ६४४ श्रोस के बूँद ६६, २२५, ५३० श्रोथोगिक तथा न्यापारिक भूगोल

ं १४८, २६८, ६३१२ श्रौद्योगिकी ३१२, ५४४ श्रौरंगजेव की नंगी तलवार ८७, २१६, ४४५।

श्रीरङ्गतेवनामा २८१, ५५५ कङ्काल १००, २३८, ४५३ कचहरी की भाषा श्रीर लिपि १५०,

३०७, ४३६ कजली-कादम्बिनी २०, २११, ५१७ कञ्जूस खोपड़ी १२१, २६१, ४३१ कडजूस-चरित्र ३६, २४५, ४२५ कटे मूड की दो दो बार्ते ३२, २३२,

४०३ कठ, ईशावास्य स्रादि ६२६ कठवल्ली उपनिद् ३४०, ६२५ कठिनाई में विद्यास्यास २६२, ४११ करठी जनेऊ का विवाह २५६, ५६७ कदवी-मीठी वातें २५१, ४६२ कताई ३१५, ३८४ कताई-गणित १५८, ३१४, ४०६ कथा-कहानी २५३, ३८० कथा-कुझ २५२, ५६४ कथा-कुसुम-कलिका ३५, २४५,

कथामाला ५०६
कथा-सिरत्सागर २५४, ६७२
कनक-कुस्रम ३१, २३१, ४०३
कनक-मुद्धम ३१, २३१, ४०६
कनक-मुन्दर २८, २३२, ६३६
कनक-सुन्दर २८, ३३२, ६३६
कन्या-शिचा १६६, ३२६, ४२४
कपटी १०६, २३६, ५६७
कपाल-कुर्यहला २४१, ५१५
कपास और भारतवर्ष १५६, ३१२,

ं ४७२ कपास की खेती १५६, ३१२, ४१६ कपिल गीता ३४१, ३६३ कफ्रन २४६, ५१२ कबड्डी १६०, ३१६, ५५२ कबिच और परन्तूरन 'संग्रह ७००

भू३, ४७५ किन्त-रताकर (कार्त्तिकप्रसाद खत्री लिखित) २५, २१६, ३६८

ालाखत ) २५, २१६, ३६८ कवित्त-रत्नाकर ( सेनापति लिखित ) २•६, ६७२ कबित्त-रतावली मानस-प्रकाश ७३, **३४४, ४८१** कवित्त रामायण २०७, ५७६ कवित्त-वर्णावली २४, २१४, ४५६ कवित्तावली (जन मुकुन्ददास कृत) 388, 888 भवीर (देवकीनन्दन खत्री कृत) कवीर (इजारीप्रसाद द्विवेदी लिखित) १७३, ३५०, ६७४ कत्रीर-उपदेश-रतावली ३३१, ३९५ कवीर का रहस्यवाद १७३, ३४८, प्र७७ कबीर की शब्दावली ३३१, ३६४ क्रिवीर-ग्रन्थावली ३३१, ३६४ कबीर चा प्रन्य ३३१, ३९४ कबीर-दर्पण ३३१, ३६% कवीर-पदसंग्रह ३४४, ४०६ कवीर-बीजक ३३१, ३६४-६५ कबीर-भनितप्रकाश ३३१, ३९४ कबीर-लीलामृत ३३१, ३**६**४ कवीर-वचनावली ३४६, ३७८ कवीर-वाया ३३१, ३६५

कत्रीर-शतक ३३१, ३६४

कबीर-सागर ३३१, ३६४

३४५, ६०६

६३३

कबीर साहब का जीवन-चरित्र ७३, ,

कवीर-सिद्धान्त-बोघिनी ७३, ३४५,

कमलकुमारी ३२, २३१, ६८६ कमला ११३, २६४, ३८७ कमलिनी ३२, २३०, ४५७ कम्पनी के कारनामे २६२, ५२८ कम्पनी-व्यापार प्रवेशिका २६६, ३६७ कम्यूनिजम क्या है १ १४६, २६७, प्रथप्र करण लाधव ३२४, ५३६ करि-कल्पलता ६४, ३१६, ४२१ करुण-सतसई ६७, २२३, ५६४ क्रच्या २४२, ५७१ करुणालय ११२, २६०, ४५२ करेन्सी १६७, ३२७, ४३४ कर्यापर्व ३८, २५६, ६१६ कर्ण-फूल ६५, २२३, ४६१ कर्णाटक जैन कवि ३६३, ४६४ कर्णाभरण ४७, २७२, ४३० कर्णामृत २१७, ३६६ कर्तव्य (दे० तीन नाटक) १११ कर्तव्य की वेदी २५०, ४६३ कर्तव्य-पालन ७२, ३३६, ४३२ कर्तन्य-शास्त्र १७३, ३३७, ४२२ कर्तन्य-शिचा ३४३, ४४३

कबीर-खुति ७७, ३५४, ५३८ कबीरोपासना पद्धति ६८, ३३६,.

कमल-किशोर २६१, ६६८

**५३**८

कर्नल जेम्स टॉड ५० २७६, ४३४ कर्पूरमञ्जरी २६६, ५७२ कुर्वेला ११८, २६१, ५११ कर्मभूमि १००, २३८, ५१२ कर्मयोग (श्रश्वनीकुमारदत्त लिखित) ३४२, ३८० कर्मयोग (विवेकानन्द लिखित) ३४३, ६१३ कर्मवीर (ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय लिखित) ६२, २१६, ३७७ कर्मवीर (विद्वलदास पाँचोटिया लिखित) २६४, ६१० कर्मवीर गान्धी १३२, २७७, ५५२ कर्मा देवी २३७, ५०६ क्तलगी के दिलपसंद खयाल १६, २०६, ४५० क्रलगी नी लावनियो २०, २१०, 350 क्रलम पैवन्द १५७, ३१४, ६३१ मिश्र कलरव (जगन्नाथप्रसद लिखित) २२२, ४४७ (रवीन्द्रनाथ कलरव ठाकुर लिखित) २२७, ५७० कलवार की करत्त २६७, ४६० कला १५५, ३१०, ६७५ क्ला—एक जीवनदर्शन २७५, 808 क्ला का विवेचन १३०, २७४, 4६0

कला की दृष्टि २५१, ५३० कलापिनी २२५, ४०६ कलापी ६६, २२४, ३८२ (जयरामदास कलावती गुप्त लिखित) ३१,, २३४, ४५२ (महेश्वरवखरा कलावती लिखित) २६१, ५४७ कला-विलास २४३, ३८३ फुलिकोतुक रूपक ४३, २५७, ५०६ कलियुग श्रीर घी २५७, ३७५ कलियुगी जनेऊ ४३, २५७,४७६ कलियुगी दृष्य २४७, ६३६ कलियुगी प्रहाद १२१, २६०, ६३८ कित्युगी विवाह ४४, २५८, ४७६ कलि-विजय ३३४, ६३३ कल्पना ६५, २२३, ५६० कल्पलता २२४, ३७= कल्पवृत्त ३७, २५७, ४१२ कल्याया (नैनेन्द्रकुमार लिखित) २४०, ४५८, कल्याणी (मनन द्विवेदी लिखित) १०५, २३६, ५४१ कल्लू और मल्लू २५२, ६६५ 🕝 कल्लोल २ं३६, ६१५ कवि स्रौर काव्य १३०, २७४, ६३५ कवि-कर्त्तव्य १२६, २७३, ४४६ कवि-कीर्तन ३५६, ६७९

कविकुल-करठाभरण २७१, ४७६ कविकुल-कल्पत६ २७१, ४४२ कविता-कलाप १८०, ३५५, ५४४ कविता-कुसुम (रामकृष्ण शर्मा लिखित) २२१, ५७८ कविता-कुमुम (शिवनन्दन सहाय सं०) ८०, ३६२, ६३८ कविता-कुसुममाला १८०, ३५५, ६०६ कविता कौमुदी (भाग १-२) १८१, , ३५५, ५८५ कविता कौमुदी (भाग ३) १८७, ३६४, ५८५ कविता-कौमुदी (भाग ४) १८८, क्वितावली (तुलसीदास कृत) (दे० कवित्त रामायण्) २०६, 888-90 कवितावली (रामसुख कृत) २४, २१४, ५६२ कवितावली (प्रमुद्याल कृत) २४, ्कसौटी (स्टीवेन्सन लिखित) २५५, २१३, ५०८ कविता-विनोद २१८, ५८५ 🖐 वि'प्रसाद'की काव्य-साधना १७८, 388 कविप्रिया (दे॰ प्रिया-प्रकाश४१०) २७१, ४१०

कवि-भूषण्-विनोद २४, २१५,

338

कवियों की ठठोली ३५७, ५६७ कविरत्नपाला, १८०, ३५५, ४८२ कविरत्न मोर १८८, ३६५, ५८७ कविरत सत्यनारायण जो १७८, ं इप्रक, सं६७ कवि-रहस्य १२६, २७३, ४१३ कविराब-लिछ्राम कवि ७५, ३४५, ४८७ कवि-वचन-सुघा ७८, ३५३, ५४७ कविवर भूषरदास अौर जैन-शतक ३४६, ६३६ कविवर रत्नाकर १७७, ३४८, ४०८ कविवर विद्यारीलालं ७४, ३४५, YOY कसक २३८, ५८६ कसौटी (माइकेल मधुसूदन दत्त लिखित) २६६, ५४७ कसौटी (विश्वनाथ सिंह ।शर्मी लिखित) १०४, २३८, ६१४ **, ह**७३ 'कस्टम्स ऍड कास्ट्यूम्स' रहर, ५०५ कहमुकरणी १८१, ४४१ कहानी क्ला (विनोदशंकर व्यास लिखित) १२८, २७४, ६१**२** कहानी कला-कामी ३५, २४५, ६४५

कहानी कैसे लिखनी चाहिए ! १२८, २७४, ३६२ कहानी-संग्रह २५३, ६५३ कहावत-संग्रह ५६, ३०४, ६५८ काँकरौली का इतिहास १३६, २६०, ३६० काकली २२४, ६६७ कांग्रेस का इतिहास २६३, ४६६ कांग्रेस के पिता—ए० श्रो॰ ह्यूम १३२, २७७, ४७४ कांग्रेंस के प्रस्ताव १३८, २८८, ₹8 % कांग्रेस-चरितावली ५१, ६७१ कांग्रेस पुकार-मंजरी ५४, २६४, 30€ काजर की कोठरी ३२, २३१,

कादम्बरी २४१, ५२० कादम्बनी ६६, २२४, ४२८ कानन-कुसुम ६४, २१८, ४५२ काना लकड्डारा ३३६, ४८४ काने की करत्त २४१, ५२६ कान्तिमाला २३२, ५४१ काफ़िर बोघ ३३१, ३६३, कामकेत राजा का जस २१५, ५१३ काम-तन्त्र ३२०, ६६१ कामना ११८, २६२, ४५३

308

कामलता २८, २२६, ४११. काम शास्त्र ३२०, ४२६ काम सूत्र ३२०, ६०८, कामायनी ८५, २२४, ४५३ कामायनी—एक परिचय १७८,

कामिनी ३२, २३०, ५२२ कामिनी-कुमुम ४१, २५६, ६७६ कामिनी-मदन ४१, २५६, ६८५ कामुक (दे० कुमुम-५५०) २६७,

कामोद-कला २८, २३२, ६८५
कायाकरुप (प्यारेलाल लिखिन)
६३, ३१६, ५०५
कायाकरुप (प्रेमचन्द लिखित) ६६,
२३७, ५११
कारवनिक रसायन १६५, ३२३,
६५६
कारवाँ १२२, २६३, ५३७
कारागार १४६, २६७, ३८८
कारिक कर्म विधि ३३३, ६८१
कारिक नैमिस्तिक कृत्य ३३५
६८४

कार्य-संपाद्न ४५, २६८, ५७६ कार्ल, मार्क्ष (जगपति चतुर्वेदी

लिखित) २८१, ४४६

कार्ल मार्क्स (सत्यमक्त लिखित) १३५, २७६, ६५७ काल-चक्र ५२, २८३, ६८४ काल-प्रवन्घ ३२२, ४४७ काल-निर्णय ६६, ३२१, ६५१

काल-बोघ ६६, ३२१, ६३६ काला साहब २५२, ५२६, कालिदास १८७, ३६६, ६०६

कालिदास स्थाप अनेत किता कालिदास स्थाप उनकी किता

१८७, ३६४, ५४४

कालिदास श्रौर भवभूति ३६७, ४८४

कालिदास की निरङ्कुशता १८७, ♣ ३६३, ५४४

कालिया नाग २५३, ५२६ कॉलेज होस्टल ६८, २३६, ४४२

काल्पी ११६, २६३, ५२६ काव्य ऋौर कला १२६, २०४,

४५३

कान्य श्रीर सङ्गीत १२६, २७४, ५६६

कान्य-कला (गोपाललाल खना बिखित) १३०, २७४, ४२८ कान्य-कला (साहबप्रसादसिंह सं०)

७८, ३५३, ६६१

कान्य-कलना १३०, २७४, ४१५ कान्य-कलापिनी २४, २१३, ६६३ कान्य-कल्पद्रम (कन्हेयालाल पोद्दार लिखित) ४८, २७२, . ३६२

काव्य-कल्पद्रु म (सेनापति कृत ?) .. २७१, ६७२

काव्य-कानन १७७, ३४८, ५०६ काव्य की उपेत्तिता १७८, ३५०, .ू

458

काव्य-कुसुमोद्यान ३५२, ३६६ काव्य-निर्णय २७१, ५३६-३७ काव्य-प्रवन्व २७३, ४४७ काव्य-प्रभाकर, (जगनाथ 'गोप'

लिखित) १२६, २७३, ४४७ काव्य-प्रभाकर (जगनायप्रसाद

'भानु' लिखित) १२६, २७३,

880

काव्य-भूमिका ४८, २७२, ४०० काव्य-मञ्जरी २७१, ५०७ काव्य-मञ्जूषा २१६, ५४३ काव्य में श्रभिव्यञ्जनावाद १२६, .

२७४, ६०१

काव्य में रहस्यवाद १२६, २७३, . ५८१

काव्य-रजाकर २४, .२१२, ६८१ काव्य-संग्रेह (दयाराम सं०) ७८ काव्य-संग्रह (गुमानो कवि सं०)

३६२, ४२१

कान्य-संग्रह (गोवर्धन चतुर्वेदी सं०) ७८, ३५४, ४३०

कान्य-सग्रह पञ्चांग ४८, २७२,.. ४०१

काव्य-सुधाकर ४८, २७२, ४५५ काव्याङ्कर २४, २१४, ६०५ काव्योपवन २१८, ३७७ काशी के छायाचित्र ५५, २६४, **६८३** काशी-प्रकाश २०८, ६४१ काश्मीर १४३, २६८, ६४८ काश्मीर-कुसुम ५२, २८३, ६८३ काश्मीर-पतन ३१, २३३, ४५२ काश्मीर-सुषमा २०, २१६, ६४६ किञ्जलक ६५, २२२, ५६४ किरण १२४, २६८, ४३५ किरण-वेला ६६, २२५, ५६४ किरण शशी २३४, ५८६ किरातार्जुनीय २२७, ५३५ किले में खून १०६, २३३, ४२७ किशोरी २३३, ४५२ किसान ६०, २१६, ५५६

५०६ किस्मत का खेल २६, २३२, ६१०

किसानों पर ऋत्याचार १४३, २६६,

किस्सा मृगावती २४५, ५६२ कीचक-वध ८४, २२०, ६३७ कीमिया ६६, ३२१, ५१८ कीर्तन-संग्रह (जगनीवनजी सं०) ७७, ३५४, ४४४ कीर्तन-संग्रह (लल्लूभाई छुगन माई

सं०) १८०, ३५८, ६०४

कोर्तनावली ३५२, ३८८ कोर्तन रताकर ३५५, ४७३ कोर्त्तिलता २२७, ६११ कुछ विचार १२४, २६६, ५१२ कुछ समस्यार्थे ३०२, ४५४ कुणाल ११६, २६४, ४११ कुणाल-गीत २२६, ५५७ कुएडलिया (गिरिघर क्विराय कृत)

३३२, ४२०
कुराङितया रामायण २०६, ४०१
कुराङितया रामायण २०६, ४०१
कुराङिती-चक्र १०३, २३६, ६१६
कुत्ते की कहानी २५२, ५१२
कुनाल १२२, २६४,
कुन्द जेहन २५०, ५१७
कुन्दमाला २६५, ४७०
कुङ्जा-पचीसी १२, २११, ४६३
कुमाऊँ का हितहास १४०, २८६

कुमारसंभव (दे॰ गौरी-गरीश ३६६) २२७, ३६६ कुमारसिंह सेनापति ३१, २३२, ४१४

कुमारी २३६, ६३६ कुमारी चन्द्रिकरण २३३, ४३७ कुमारी तत्व प्रकाशिका ३६०, ४१५ कुमुदिनी २४२, ५७० कुंकुम (बालकृष्ण शर्मा लिखित) २२५, ५२२ कुम्कुम (राजेश्वरी त्रिवेदी लिखित) २२४, ५७३

कुरान ३४२ं, ५५४
कुरवन-दहन ११३, २६०, ५१६
कुरवेत्र ११४, २६२, ४४८ '
कुर्वानी ६१. २२०, ३८२
कुलकर्लाङ्कनी २७, २३२, ३६६
कुलवन्ती २७, २३२. ५८२
कुली-कहानी २५४, ५६२
कुली-कहानी २५४, ५६२
कुली-प्रथा १४६, २६५, ४३१
कुली-प्रथा १४६, २६५, ४०२
कुली माँट १३३, २८०, ६७०
कुत्र उद्देमान चरित (दे० रानी
केतकी की कहानी ३८४),
२४५, ३८४

कुँवर विजहया का गीत २२०, ६६३

बुद्धम ५५० बुद्धम-बुद्ध ६५, २२१, ४२२

कुं सुम कुमारी (किशोरोलाल गोस्वामी लिखित) ३०, २३१, ४०३

कु्बुमकुमारी (देवकीनन्दन खत्री लिखित) ३२, २३०, ४७९

कुंसुमलता ३२, २३०, ६८५ कुंसुमाकर-प्रमोद २११, ५८८ कुंसुमाझलि २२६, ४१९ कसुमावली २२०, ४३९ क्तन २२५, ५००
क्म पुराण ३४१
कृषक-कन्दन ६०, २१६, ४१६
कृषि-कम १५०, ३१४, ६४३
कृषी-कोष १५३, ३०५, ६८०
कृषि-कोमुदो १५६, ३१२, ४७८
कृषि-चन्द्रिका ४७५
कृषि-दर्गण ३१५, ६८८
कृषि-पित्रान १५७, ३१३, ६४२
कृषि-विज्ञान १५७, ३१३, ६४२
कृषि-वास ११, ३११, ४१६
कृषि-शास्त्र (रामचन्द्र अरोहा लिखित) १५७, ३१३, ५७६

लाखत) १५७, २१२, ५७६ 'कृषि-शास्त्र (तेनशंकर कोचक लिखित) १५७, ३१२, ४७२ कृषि-सुघार का मार्ग १५७, ३१४, ५२६

कृष्णकान्त का दानपत्र २४१, ५१५ कृष्णकुमारी २६६, ५४७ कृष्ण-गीतावली (दे० कृष्णावली

४०७) २०६, ४६७
कृष्ण गीतावली ७७, ३५३, ५४५
कृष्ण-चित्रका २०७, ४२१
कृष्ण-चित्रका १०७, ४२१, ४१३
कृष्ण-चित्रका १३, २१३, ५२०
कृष्ण-जन्मोत्सव ८३, २२०, ४८१
कृष्ण तत्व ३४३, ५२३

कृष्ण-लीला ३८, २५६, ५६७ कृष्ण-सुदामा ( बमुनादास मेहरा लिखित) १११, २६१, ४५० कृष्ण-सुदामा (शिवनन्दन सहाय लिखित) ३८, २५६, ६३८ कृष्णार्जुन युद्ध ११२, २६०, ५४७ केटो-कृतान्त २६७, ३६० केतकी की शादी १०६, २३३,४२७ केन १०८, २३८, ४०८ केन उपनिषद् (दे॰ कठ ६२६), ३४०, ६२५ केला १५६, ३१२, ४१६ केशर-मञ्जरी २५, २१७, ५७५ केशव की काव्य-कला १७६, ३४८ YOU केशव-कौमुदी ४१० केशवचन्द्र सेन (दे॰ राजा राम-मोहनराय, गंगा प्रसाद उपा-ध्याय लिखित) १३२ केशवचन्द्र सेन ('एक भारतीय द्धदय' लिखित) १३२, २७८, 3=5 केशव-पञ्चरत १७६, ३४८, ५३२ कैकयवंश-चन्द्रोदय १३८, २६०, ६६८ कैम्प फ़ायर १५६, ३१३, ४५६ कैलाश-दर्शन १४३, २६८, ६३८ कैवल्य-शास्त्र १७१, ३३७, ४५६

कैसर-कोष ५६, ३०३, ४११ कोकिला (ईश्वरी प्रसाद शर्माः लिखित ) ३३, २३४, ३५५, कोकिला (रमणलाल वसन्तलाल देसाई लिखित ) २४२, ५६६ कोटा राज्य का इतिहास १४०, २६०, ५३६ कोतवाल की करामात २३८, ६१६ कोमल पद शिक्तण १५६, ६५३ कोलतार २४३, ३७२ कोलम्बस १३४, २७८, ६३६ कोविद-कोर्तन १८७, ३६५, ५४४ कोब-रताकर ५६, ३०३, ६५८ कोबोत्सव स्मारक संग्रह ३५६,अहेपू कोहेनूर १०४, २३६, ३७६ कौटिलीय अर्थशास्त्र मीमांसा १८६, ३६५,४२४ कौटिल्य की शासन-पद्धति १४२, २६०, ५३१ कौमुदी ( बालकृष्ण राव लिखित ) ६५, २२२, ५२२ कौमुदी (शिवरानी देवी लिखित) २४६, ६४१ कौश्रल-किशोर ८२ कौशिक ग्रह्म सूत्र ३४०, ४११ कौशीतकी उपनिषद् (दे० ईषां-द्यष्ट उपनिषद् ६२७, ग्रौर ्दशोपनिषद् भाषान्तर ६२७) ३४०

क्या और कैसे खाएँ ! १६३, ३१६, ५२३ क्या करें ! २५५, ४६० क्या भारत सम्य है ! ३०१, ३७८ क्या वह वेश्या हो गई ! २४६, ४४५ क्या शिल्प शूद्ध कर्म है ! १७१,

३३७, ५५५ क्या होमरूल लोगे ! २१६, ५८५ फ्रन्दन २२३, ५२७ फ्रान्तिकारी कहानियाँ २५०, ५२४ फ्रान्तिकार २४४, ३६० फ्राूर वेन ११२, २६२, ६७६ क्राउड मेमोरियल २३,२१५,६४६ ख्रुप्वंश का इतिहास १३८, २८६,

च्ना ६६, २३७, ६४६ च्यरोग १६१, ३१८, ६३१ च्यरोग और उसकी चिकित्सा १६२, ३१८, ३७५ च्रेत्रज्ञान ७०, ३३५, ५३२ च्रेत्र माप-प्रक्रिया ३२१, ४४४ च्रेत्रमिति-प्रकाश ६५, ३२१, ६३७ व्युक्तीरा-युद्ध २२, २१७, ५४२ व्युक्तीरा-युद्ध २२, २१७, ५४२ व्युक्तीरा-युद्ध २२, २१७, ५४२ व्युक्तीरा-युद्ध २२, २१७, ५४६ व्युक्तीरा-युद्ध २२, ३७६ व्युक्तीरा-युद्ध २२६, ३७६ व्युक्तीरा-युद्ध २२६, ३७६

**₹७**७

खड़ी बोली का पद्य ५८, ३०४, ३७७ खड़ी बोली पद्यादर्श २३, २१७, ६४५ — खड़ी बोली हिन्दी साहित्य का इति- हास १८५, ३६०, ६२६ खित्रयों की उत्पत्ति ६८, ३३४, ६८३ खदर का सम्पत्तिशास्त्र ३१५, ४३५ खरबूज तथा तरबूज की कार्ते १५६, ३१४, ४४५ खनास का न्याह २३८, ४४६ खाद १५६, ३१२, ५५२ खाद १५६, ३१२, ५५२ खाद १५६, ३१२, ५५२ खाद १९६, ३१२, ५५२ खाद १९६, ३१२, ५५२

४१८

खानखानामा रद्दश् खालिक बारी ३०३, ४१२ खाली बोतल २५०, ५२६ खिलवाइ २५३, ५३७ खिलौना २५१, ५७१ खुदीराम या गरीबदास २४२,५५३ खुश्च कुमारी ३०, २२६, ४५५ खुशी ४५, २६८, ६८४ खुसरो की हिन्दी कविता २०५,

्खून २४१, ४नम खून का मेद १०६, २३३, ४२७ खूनी की खोज १०६,२३३,४२७ खूनी कीन है १३३, २३०, ४२६ खेट कोतुकम् ३२५, ५७१ खेतिहर देश ११६; २६४, ६७१ खेती १५७, ३१३, ५५३ खेती और बागवानी ३१५, ३८४ खेती की विद्या के मुख्य सिद्धान्त

३१५, ४६१ खेती-बारी ६१, ३११, ३८७ खेल श्रोर व्यायाम १६१, ३१६,

स्प्रम्म खेल-कृद १६१, ३१७, ५३६ खेल-किलीना २२६, ६२८ खेल-किलीना २५६, ६२८ खेल-शतरंज १६०, ३१७, ५४१ खेलो भैया २५२, ६११ खोटा खिक्का ३८२ ख्यात २६२, ५५४ ख्यात २०६, ४०१ गङ्गा का वेटा ११४, २६५, ५२४ गङ्गा का वेटा ११४, २६५, ५२४ गङ्गा का वेटा ११४, २६५, ५२४ गङ्गा का वेटा ११४, १६५, ५२६ गङ्गा का वेटा ११४, १६५, ५२६ गङ्गा का वेटा ११४, १६५, ५२६

कृत) २२७, ४४६ गङ्गालहरी (पद्माकर कृत) २०७, गङ्गावतरस्य द्वर, २<u>२१,</u> ४४६ गङ्गोत्तरी ४३, २५८, ५२२ गज-शास्र ६२, ३११, ६१६ गज्जू और गप्पू २५१, ४१६ गढ्वड़काला (दे॰ दुमदार

श्रादमी—) १२१ गणाधिप-सर्वस्व ७५, ३४५, गढ्-कुंडार १०८, २३८, ६१६ गढ्वाल का इतिहास १४०, २८८,

६७७
गतिविद्या ६५, ३२४, ६०१
गदर १०८, २३८, ३८८
गदहा भाई २५२, ४८५
गधे की कहानी २५२, ५३७

४४७ गद्य-काव्य-मीमांसा ४८, २७२, ३७६

गद्य-पद्य-संग्रह ३६१, ३७६
गद्य-भारती १५०, ३०७, ४११
गद्यमाला १२४, २६८, ४४७
गवन १०६, २३८, ५१२
गरीव २४१, ४४५
गरीवदास की बानी ३३२, ४१६

४०२ गरुइ पुराख ३४१, ६२२ गर्ग-मनोरमा ३८४, ४१६

गर्बन २५१, ५२८ गर्म-निरोध १६२, ३१६, ६१३ गर्भरयडा रहत्य ३३७, ४६४ कार्मवती प्रस्ता श्रीर बालक १६२, ३१६, ६७६ गल्य-द्रसुमावली २४७, ५७६ गल्प-गुच्छ (कात्यायनी दत्त त्रिवेदी लिखित) २४६, ३६७ गल्प-गुच्छ (रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित) २५४, ५६६ गह्य-पञ्चदशी २५४, ५१० गल्प-मङ्गरी,३५८, ६६५ गल्य-मन्दिर २४६, ६१५ गल्य-माला (ईश्वरीप्रसाद शर्मा लिबित ) २४६, ३८५ गल्पमाला (धीरेन्द्र वर्मा सं०) ३५६, ४८६ गल्प-रल ३५७, ५११ गल्य-लहरी (गिरिनाकुमार लिखित) २४६, ४१६ गल्प लहरी (विद्याभास्कर शुक्क वं०) ३५८, ६११ गल्य-शतक २४६; ६४० क्ष्म-सम्मुब्चय ३५७, ५११ गल्य-संसार २४६, ५७३ गल्पाञ्जलि (वेचनशर्मा लिखित) २४७, ५२४ गुल्पाञ्जलि (मोहनलाल नेहरू लिखित) २४६, ५५६

गल्याञ्जलि शिवनारायण द्विवेदी लिखित) २४७, ६३६ गहिर गम्भीर-सुखसागर प्रन्थ ३३५,. ६१७ गान्धी स्रिभिनन्दन अन्थ २८२,५७४-गान्वी-गौरव ८६, २१६, ४२३ गान्बी-बाखी २८२, ५५६ गान्धीवाद-समाजवाद ३२८, ४०१ गान्धी-विचारदोइन २८१ गायन-सागर ६०, ३०६, ५६४ गाँव १४४, २६६. ३७२ गाँव की बात २८०, ५३८ गाँव की बातें ३०१, ५६⊏ गाँव की बोली ३०७, ५६८ गाँव में ३०१, ४२१ गाँवों की समत्या १४४, ३००,-६३२ गिरिघर-काव्य ३३२. ४२० गिरिषर व्यास श्रीर वेताल की कुराङलियाँ ७८, ३५४, ४३२ गिरीश-पिगल ४६, २७३, ४२१ गिल्टसाजी ३१२, ५७२ गीत गोविन्द २२७, ४५१ गीतव्वनि ७०, २२४, ४५८ गीता का व्यवहारदर्शन गीता की सूमिका ३६७, ३७८ गीता की समालोचना १८७, ३६५,. ६७२,

ंगीताञ्जलि २२७, ५७० गीता-परिशोलन ३६६, **ু হৈ**ও प्रहर गीता-मंथन ३६८, ४०४ - गीतावली (सौरीन्द्रमोइन ठाकुर लिखित) ६०, ३०६, ६७३, गीतावली (दे॰ पदावली-रामायण ४६७, तथा रामायण विशन पदों का ४६७) २०६, ४६७ गीता-विमर्श १८६, ३६४, ४६१ गीतिका ६६, २२४, ६७० . गुजरात के नाथ २४३, ३६२ - गुजराती-हिन्दी टोचर १५२, ३०७, ६३१ गुज्जन ६५, २२२, ६६७ . गुटका ३६१, ६४१ गुणात्मक विश्लेषण, क्रियात्मक रसायन १६५, ३२२, ५६२ गुड़िया २५२, ११६ गुद-गुदी २४७, ४१५ - गुनवन्त हेमन्त १६, २१५, ६४६ गुप्त गोदना (किशोरीलाल गोस्वामी लिखित) १०८, २३६, ४०४ - गुप्त गोदना ( देवकीनन्दन खत्री लिखित ) ३२, २३१, ४७६ गुप्तचर ३३, २३०, ४२६ - गुप्त जी की कला १७८,३४६,४३४ - गुप्त जी की कान्यवारा १७८,३४६,

820

गुप्त जी के काव्य की कारुएय-घारा १७८, ३५०, ४८६ गुप्तनाद ३४३, ५२३ गुप्त-निबंधावली ४५, २६८, ५२ गुप्त भारत की खोज ३४३, ५२३ गुप्त-मेद १०६, २३५, ४२८ गुप्तवंश का इतिहास १३७, २८६, प्रह३ गुब्बारें में पांच सप्ताह ३२४, ६३३ गु**रु**कुल ८७, २२१, ५५६ गुरु गोविन्द सिंह जी (स्नानन्दसिंह मेहता लिखित) १३३, २७७, ३८१ गुरु गोविन्दसिंह (डा० वेनीप्रसाद लिखित ) १३३, २७७, ५३५ गुरु-चरित्र-प्रभाकर ५१, २८३, ६५८ गुरु नानक-सूर्योदय ६६,३३५,४१८ गुरु सारिगी ६५, ३२१, ६७४ गुरु स्तुतिसंग्रह ७७, ३५२, ५२० गुलदस्ता ३५६, ६५३ गुलदस्ता-ए-वेनजीर ८०. ३६२. ध्र३१ गुलदस्ता-्ए-मुकुन्द २४, प्रप्र गुलबदन उर्फ रिज़या बेगम २३४, પ્રદશ गुलामी का नशा ११६, २६२, अडह

गुलाल साहिब की बानी ३३२,४२३ गुलिस्ताँ (दे॰ नीति-नाटिका • ६६०) २२८, ६६० शुलेनार ३१, २३३, ४५७ गुलेरी जी की अमर कहानियाँ २५०, ४३८ गृद्ध विषयों पर सरल विचार २७०, . ६७३ गृहदाह २४२, ६३४ गृह शास्त्र १५६, ३१५, ५६३ गेरुत्रा दावा २३५, ४२८ गेहूँ की खेती १५६, ३११, ५८६ गैरीवाल्डी ५०, २७६, ६६१ गोकरुणा-निधि ३३४. ४७४ गोंदैले २८१, ४८६ गोखले-गुणाष्टक ८६, २१६, ६४६ गोखले-प्रशस्ति ८६, २१६, ६४६ गोद २३९, ६६१ गोदान १०१, २३६, ५१२ गोपाल गारी २०५, ६६९ गोपाल तापनीय उपनिषद् ३४०, ६२६ गोपिका-गीत ८३, २१६, ६४९ क्ञीचन्द (ग्रन्नाजी गोविन्द जी कृत) ३६, २५६, ३७३ गोपीचन्द (जयदत्त जोशो कृत) ४६, २७६, ४५१ गोपीचन्द (लालीदेवी कृत) ३६, २५८, ६०५

엉둑

गोपीचन्द (सखाराम बालकृष्ण् सरनायक कृत) ३६, २५६, ६५४ गोपी-विरद्द छंदावली १२, २१२, ६२० गोपीश्वर-विनोद २४, २११, ४२६ गोबर गरोश (जसवंत सिंह लिखित) **88, 248, 848** गोनर गनेश (विद्याभूषण 'विभु' लिखित) २२६, ६११ गोवर्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता ६८० गोभिल गृह्यसूत्र ३४०, ४२६ गो-महिमा ३३५, ६८४ गोरचपद्धति ३४१, ४२६ , गोरखपुर विभाग के कवि १८०, ३५५, ५४१ गोरस श्रौर गोघन शास्त्र ३१५, ६५३ गोरा २४२, ५६६ गोरा-बादल की कथा २०६. ४४६ गोवर्धन दासी चिन्तन ३३१,४२३ गोवर्धन-विलास २०७, ६२९ गोविन्द-ग्रन्थमाला १७७, ३४६, ४३० गोविन्द-निबन्घावली १२४, २६८, 838 गो-संकट ४३, २५७, ३७५

गोस्वामी जी महाराज नी वंशावली

६६, ३३३, ६२८
गोस्वामी तुलसीदास (बदरीनाथ

महे कृत) ११४, २६१, ५१६
गोस्वामी तुलसीदास (रामचन्द्र शुक्त

लिखित) १७४, ३४८, ५८१
गोस्वामी तुलसीदास (विन्ध्येश्वरी

प्रसाद सिंह 'लिखत) १७४,
३४७, ६१२
गोस्वामी तुलसीदास (शिवनन्दन

सहाय लिखित) १७४, ३४६,
६३८
गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन-

•गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवनचरित्र (कमलकुमारी देवी
लिखित) ७३, ३४५, ३६५
•गोस्वामी तुलसीदास का जीवनचरित्र (रामस्वरूप शर्मी
लिखित १) ७३, ३४५, ५६३
•गौतम स्वामी ३३६, ४८४

गौतम स्वामी ३३६, ४८४
गौराङ्ग-चरित्र १३४, २७७, ४३२
गौराङ्ग महाप्रमु १३४, २७६, ६३८
गौरी-कञ्चलिका तन्त्र ३२०, ६६१
गौरी-नागरी कोष ५७, ३०४, ४३३
गौरीशंकर उदयशंकर श्रोमा ५०, २७७, ४८३
गौहर जान १०१, २३४, ४०२

ग्रन्थ-त्रयम् ७०, ३३४, ६४५
ग्रन्थारम्म कैरवी २२७, ४४५
ग्रन्थि ६०, २२२, ६६७
ग्रह् का फेर १२१, २६०, ३७२
ग्रह्-लाघव ३२४, ४१७
ग्राम-गीत १८१, ३५६, ५८५
ग्राम-गीताञ्जलि ३५७, ४३६
ग्राम पाठशाला श्रोर निकृष्य नीकरी ४२, २५८, ४०१

ग्राम-संस्था १४४, २६७, ६३१ ग्राम-सुघार २६८, ४१७ ग्राम-सेवा ३०२, ५५६ ग्रामस्थ शवागार में लिखिद्ध शोकोक्ति २२८, ४३५

ग्रामीया अर्थशास्त्र और सहकारिता १४४, ३००, ३७४ ग्रामीया आदर्श २५३, ५२६

ग्रामीग शिद्धा १६६, ३२६, ४७६ ग्रामीग हिन्दी १५१, ३०६, ४८७ ग्रामीय ऋषेशास्त्र १४४, २६८,

ग्राम्य शिद्धा का इतिहास १७०, ३२६, ६५०

ग्राम्या ६१, २२५, ६६७ ग्रीस और रोम की दन्त कथाएँ ं २५१, ४८३ मीस का इतिहास १४१, रूप्प,
प्रभू

ग्रीस की स्वाधोनता का इतिहास
प्र३, रूप्प, ६७२

ग्वालियर राज्य में हिन्दी का स्थान
१५०, ३०७, ५८७

घटना-घटाटोप २४१, ४६८

घट रामायण ३३२, ४७१

घएटा १०२, २४०, ५२४

घएटा पंथ १२२, २६४, ५७६

घनान्त्री नियम-रत्नाकर ४६, २७२,
६४६

घनानन्द-रत्नावली ३५०

ध्रूर श्रीर बाहर २४२, ५६६
घरकट सुम १२१, २६१, ६७६
घर का मेदी ३३, २२१, ४२७
घर की राह २४३, ३८३
घराक घटना २६, २३०, ५३७
घरोंदा २५२, ४४८
घाम (दे० रामनरेश त्रिपाठी
संपादित 'घाष श्रीर मह हरी',

ब्रुणामयी २३८, ३८४ चेररह संहिता ३४१ चकतास ६२, २२२, ५१६ चक्कर क्लब २४१, ५६१ चक्करदार चोरी १०६, २३३,

चक्रवर्ती सनत् कुमार ३३६, ४८४ ् चटक-मटक की गांड़ी २५४, ५८६ चटपटे चुटकुले २५२, ४६४ चर्र्यलदास १२१, २६०, ६३८ चतल्राम २५३, ४६२ चतुर चञ्चला २८, २२६, ४२५ चतुर चन्द्रा २५३, ५२६ चतुरङ्ग-चातुरी ६३, ३१६, ३७५ चतुरङ्ग-विनोद ६३, ३१६, ४५५ चतुरा २३०, ६५४ चतुर्विशति उपनिषत्सार १८६, ३६३, ४१५ ∙ चना-चवेना २२६, ३⊏६ चन्दन मलयागिरि ३३६, ४८४ चन्द वरदाई कृत पृथ्योराज रासो की प्रथम संरक्षा ७३, ३४४, 400 चन्द हसीनों के खुत्त १०२, २३७, 458 चन्द्रकला (चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार लिखित) २४७, ४३८ चन्द्रकला (शिवशङ्कर भट्ट लिखित) २३०, ६४२ चन्द्रकला (हनुवन्तसिंह लिखित) २३४, ६७५ चन्द्रकला-मानुकुनार ४१, २५६, ४८२

चन्द्रकान्ता ३२, २२६, ४७६

चन्द्रकान्ता-सन्तिति ३२, २३०, 308 चन्द्र-किरण ६६, २२४, ५७७ चन्द्रकुमारी १०१, २३४, ४५६ चन्द्रगुप्त मौर्य उदयशङ्कर भट्ट कृत) ११६, २६३, ३८६ चन्द्रगुप्त मौर्य्य-जीवनी (नयशङ्कर 'प्रसाद' लिखित) १३३,२७७, ४५२. चन्द्रगुप्त मीर्य-नाटक (जयशंकर 'प्रसाद' लिखित) ११६,२६३, 843 चन्द्रगुप्त (दिजेन्द्रलाल राय कृत) २६६, ४८४ चन्द्रगुप्त (बदरीनाथ भट्ट कृत) ११५, २६०, ५१६ चन्द्रगुप्त मौर्य (हरिश्चन्द्र 'सेठ कृत) २८०, ६८५ विक्रमादित्य **१३३**, चन्द्रगुप्त २७२, ४१५ चन्द्रधर २३६, ३८५ चन्द्रप्रमा २४६, ६४८ चन्द्रप्रभा-मनस्नी ४१, २५६८ 482 चन्द्रभागा २३२, ६११ चन्द्रशेखर २४२, ५१५ चन्द्रशेखर स्राजाद १३२, २८०,

चन्द्रहास ११२, २६०, ५५६

चन्द्राननी ११८, २६०, ४७८ चन्द्राभरस १८८, ३६६, ५८० चन्द्रालोक २७५, ४५२ (नाधिकेतोपाख्यान) चन्द्रावती ३३३, ६५७ चन्द्रावला (किशोरीलाल गोस्वामी लिखित) २८, २३२, ४०३ चन्द्रावली (इरिश्चन्द्र लिखित) ३७, २५६, ६८२ चन्द्रास्त २१, २१०, ५७७ चन्द्रिका (किशोरीलाल गोस्वामी लिखित) २८ २३२, ४०३ चिन्द्रका (मदन मोहन पाठक लिखित) २३२, ५४० चिन्द्रका (चन्द्रभान सिंह लिखित) २६३, ४३६ चपला (किशोरीलाल गोस्वामी लिखित) ३१, १२३१, ४०३ चपला (परानमल सारस्वत लिखित) १०१, २३५, ५०२ चमचम २२६, ४६१ चमत्कार-चिन्द्रका २१५, ६७७ चम्पा (श्यामलाल चक्रवर्ती कृत) । २३१, ६४५ चम्पा (शिवनारायण दिवेदी कृत) १०२, २३५, ६३६ चम्पा (कृष्णलाल वर्मा कृत) १०२, २३६, ४०८

जैन चम्पाकली (ऋषभचरण लिखित) २४०. ३८६ दुवे चम्पाकली (स्रमृतलाल लिखित) २५३, ३७1 चम्पा-फूल २३५, ३७३ चम्पारन में महात्मा गान्धी १३२, २७८, ५७३ चरक संहिता ३२०, ४४१ चरण-चन्द्रिका २०७, ५८० चरणदास की बानी ३३२, ४४१ चरागाह २५५, ४६३ चरित-चर्चा १३५, २८८, ५४५ चरितावली २६२, ३८५ चरिताष्टक ५१, २८३, ५०६ चरित्र-चित्रण १२६, २७३, ३**६२** चरित्र-संग्रह ५१, २८४, ५०५ हीन चरित्र २४२, ६३३ चर्खा-शास्त्र **१**५८, ३१३, ५३८ चर्म बनाने के सिद्धान्त १५८,

३१३, ४८० चलचित्र २४१, ५६७ चलती हिन्दी १५०, ३०७, ४०१ चलनं-कलन ६५, ३२१, ६६५ चल राशि-कलन ६५, ३२१, ६६५ चहार दरवेश २५५, ६६० चाकलेट २४७, ५२४ चाणक्य-नीति ३२७, ४४२ चार्य्यतार्णव ३३४, ५६६

चौदनी २२४, ४३८ चाँदनी रात २४०, ३८६ चाँद बीबी २६६, ४०२ चाँदी की डिविया २६७, ४१६ चार श्रध्याय २४२, ५७० चार कहानियाँ २५०, ६६५ चार चगडूल १२६, २६६, ६५६ चारण ८६, २१८, ६५० चारगा-विनोद २४,२५,२१५,५८० चार बेचारे १२१, २६२, ५२४ चारा-दाना ३१३, ५०२ चार चरितावली २६१, ६२० चारुमित्रा १२३, २६५, ५७८ चाल वेढव १२१, २६३, ४१६ चिकित्साघातुसार ६३,३१६,६४⊏ चिट्टे श्रीर खत ४५, २६८, ५२२ चिड़िया घर २४८, ६८१ चित्तौर की चढ़ाइयाँ १३६, ६८६, 838

चित्तौर की चिता ८७,२२१,५७७ चित्तौरगई का इतिहास ५२, २८३ ४७६

चित्रकारी सार ३१०, ६६० चित्रकूट की फॉकी १४३, २६७, ६६३

चित्रकूट-चित्रण ६३, २२०,६११ चित्र-चन्द्रिका (ईश्वरी प्रवाद नारा- यणसिंह कृत) २३, २०८, ३८५. चित्र-चित्रका (बलवानसिंह कृत) ४६, २७१, ५२० चित्रपट (शम्भुदयाल सक्सेना लिखित) २४८, ६३२ चित्रपट(शान्तिप्रसाद वर्गा लिखित)

१२५, २६६, ६३५
चित्ररेखा ६५, २२३, ५७७
चित्र तेखा ६५, २२३, ५७७
चित्र तेखा १०८, २३६, ५२८
चित्रशाला २४७, ६१५
चित्राधार ६४, २१६, ४५३
चित्रावली २२६, ३८८
चित्रावली २२६, ३८८
चित्रामियाँ २४७, ५२४
चित्ता ८५, २२६, ६५४
चित्तामिया १२४, २७०, ५८१
चिरकुमार सभा २६६, ५७०
चीन का इतिहास १४०, २८५,

चीन का ऋान्तिकारी राष्ट्र-निर्माता —सनयातसेन, १३५, २८०, ६१४

चीन की राज्य-फ्रान्ति १४१, रद्द, ६५६ चीन-दर्पेण ५५, २६४, ५४५ चीन में तेरह मास ५५,२६४,४१८ चुङ्गी की उम्मीदवारी १२१, २६०, ५१६ चुहैल राना २५४, ५८६ चुनी कलियाँ २५१, ५७६ चुन्नू-मुन्नू २५२, ६५५ चुमते चीपदे, चोले-चीपदे २२०,

सुम्बक १६४, ३२२, ६३५ सुम्बन १२०, २६४, ५२४ सूडियाँ २२२, ६४६ स्ता-घाटी १२६, २७०, ३६७ सूहेनामा २०७, ४८८ चेतसिंह ग्रीर काशी का विद्रोह १३४, २७८, ६५६

२२०, २००, २२८ चैतन्य-चितामृत २८१, ४०६ चैतन्य चितावली १३८, २७६,

५०८ चैती २०६, ६८२ चोखी-चोखी कहानियाँ २५३,५२६ चोंच महाकाव्य ६२, २१६, ६५० चोर २४६, ३७३ चोर के घर छिछोर १२१, २६३,

४१६ चौक पूरने की पुस्तक १५६, ३११, ४७६ चौपट-चपेट २५२, ५२६

चापट-चपट २५२, ५२६ चौने का चिट्ठा २४१, ५१५ चौर-पञ्चाशिका २२७, ५२३ चौरासी वैष्ण्वन की वार्ता (दे० प्राचीन वार्ता रहस्य ४२४) ३५२, ४२४ चौहानी तलवार १०७, २३६,६७८ च्याङ्गकाई शेक १३५, २८०, ४५६ छडी बनाम सोंटा १२६, २६६, 93€ छत्र-प्रकाश २०६, ४२६ स्त्रमाल-प्रन्थावली ३४७, ६७६ छुत्रसाल-दशक (देखिये शिवा-बावनी ग्रौ(--५३७) २०६ छुद्म-योगिनी १११, २६१, ६७६ छुन्द-प्रकाश ४६, २७२, ५८€ छन्द-प्रदीप ४६, २७१, **३६**२ **छुन्द-प्रभाकर ४६, २७२, ४**४७ छुन्द-भारकर ४६, २७२, ५७७ छुन्द रतमाला २३, २१०, ४२१ छुन्दरत संग्रह ७८, ३५२, ६४६

**छ्रन्द सार पिङ्गल १२७,२७३,४०६** छुन्द-सारावली १२७, २७३, ४४७ छुन्दावली रामायण २०६, ४७१ छुन्दो बोघ ४६, २७२, ६८८ छन्दोमझरी ४६, २७२, ४१७ छन्दोमहोदघि ४६, २७२, ३८७ छन्दोर्णव-पिङ्गल २७१, ५३६ छुपंय रामायग २०६, ४७१ छाती के रोगों की चिकित्सा १६३, ३१८, ५०५

छात्र-दुर्दशा ११८, २६०, ६०६ ल्लान्दोग्य उपनिषद् ३४०, ६२५ छाया (नगदोश का लिखित) ६५, २२१, ४४५

छाया (जयशङ्कर 'प्रसाद' लिखित) २४६, ४५२ छाया (शिवनरायग् द्विवेदी लिखित) २३६, ६३६ छाया-पय १२५, २६६, ५६५

छाया में २५०, ५६७ छायावाद श्रौर रहस्यवाद १२६, २७५, ४१५

छुटकारा २४२, ६३४ ब्रेइ-ब्राइ ३६०, ६५० जगजीवन साहिब की शब्दावली

३३२, ४४४ नगत-दशेन ५६, २६४, ४५८ जगत व्यापारिक पदार्य कोष १५३,

३०५, ४६२ जगत-सचाई-सार २१६, ६४६ जगदीश-विनोद २४, २१३, ४१७ बगद्गुर मारतवर्ष २८६, ६६३ जगद्विनोद (नकछेदी तिवारी कृत ?)

२३, २१०, ४८७ जगद्विनोद (पद्माकर कृत) २०७, पु००

जगनाथ-शतक २१३, ५६४ जगोपकारक ३३३, ४५२

जङ्गनामा २०६, ६४६ जङ्गल की कहानियाँ २५३, ५९२ जञ्जा १६२, ३१८, ४०६ जज्ञाते विस्मिल २२८, ६६३ जंनीरा २०६, ४०० जन्तु-जगत १६५, ३२३, ६३० जन्तु-प्रवन्ध ३२२, ४१६ जन्तु-प्रवन्ध ३२२, ४१६

४५३ जब श्रॅंग्रेज श्राये २६२, ३७१ जब श्रॅंग्रेज नहीं श्राये ये २६२, ४६८ जबलपुर-ज्योति १४३, २६६,

६८७

बमालो कृत दोहे ३३१, ४५० बमालो के मियाँ २५३, ३७५ बृमींदार १०१, २४१, ३८३ बमुना का खून ३३, २३०, ४२६ बमुनाबी के पद तथा धील ७७,

३५५, ४५७ जमुनालाल जी १३२, २**८०,** ४३५

जयदेव का जीवन-चरित ८०, ३६२, ६८३

जयद्रथ-बध ८३, २१८, ५५६ जुद्र नारसिंह की ४३, २५६, ४७६ जयन्त (रामनरेश त्रिपाठी लिखित)

२६३, ५८६

जयन्त (शैक्सिपियर लिखित) २६७, ६४४ जय-पराजय (उपेन्द्रनाथ 'ग्राश्रन्य' लिखित) ११७, २६४, ३६० जय-पराजय (पँचकौड़ी दे लिखित) २४१, ४६८

जयप्रकाश सर्वस्व-७५, ३४५,४४६ जय-माला २४२, ६३४ जय-यात्रा २४०, ५४१ जयशंकर 'प्रशद' १७≈, ३५०,

४६१ जय श्री १०७, २३५, ५१६ जया ४१, २५६ ज्ञया-जयन्त २६६, ४६५

जर्मनी श्रीर तुर्की में ४४ मास १४७, २६६, ६७६ जर्मनी का इतिहास १४०, २८४,

६७३ जर्मनी का विकास २६२, ४६२ जर्मनी में लोक-शिद्धा १४७, २६६,

५०३ जरासंघ-वध २०७, ४२० जरीही प्रकाश ६४, ३१६, ५६५ जल श्रीर जुताई १५७, ३१३, ५५३ जल-चिकित्सा ५७१ जल-चिकित्सा विज्ञान १६३,३१७,

४८० जल-फूलन ११, २०८, ४८८ जल-द्वारा रोगों की चिकित्सा ३२०, ४०५ जल-धारा २४८, ५०८ जलस्थित और जलगति ६५, ३२१, ४६३ जवाहिरलाल नेहरू (इन्द्र विद्यावाचस्त्रति लिखित) २८१, ३८३ जवाहिरलाल नेहरू (गोपीनाथ दीचित लिखित) १३२, २८०, ४२६ जसवन्त-जसोभूषण ४७, २७२,

इत्सवन्तिस्व ५०, २७६, ४८१ वहाँगीरनामा २८१ जागरण १०१, २४१, ६५० जागत भारत ६१, २२०, ५४६ जागति ६६, २२४, ६७२ बाट चित्रय-इतिहास १३६, २६०,

बातक २५४, ३८२ बातकालङ्कार ३२५, ४१० बाति-अन्वेष्णा १७१, ३३७, ४४४ बाति की फिहरिस्त ६८ ३३३

लाति की फ़िहरिस्त ६८, ३३३, ६४१

नाति-निर्ण्य ःज्वानाप्रसाद मिश्र निवित) ६८, ३३६, ४५६ बाति-निर्णय (शिवशङ्कर शर्मा लिखित) ६८, ३३६, ६४२ बाति-मास्कर १७१, ३३७, ४५६ बातीय शिचा १७०, ३२६, ६५५ बादू का देश २५२, ५८० बादू का मुल्क १०४, २४०, ५६६ बादू की क्हानियाँ २५२, ३८१ बादूगरनी २२२, ६७७ जादूगरनी मनोरमा ३३, २३१, ४२६ जान स्टुम्रर्ट मिल १३४, २०७,

४६४ वानकी-मंगल २०६, ४६४ . वानकी-सतस्र १७, २१४, ४५६ वापान १४७, २६८, ५६६ वापान का इतिहास १४०, २८५,

पुपु ०

बापान का उदय ५३, २८४, १३३ बापान का संज्ञित इतिहास ५३,

२८४, ५८८ बागन की कहानी ५३, २८४,५४५ बापान की बार्वे २६६, ६१७ बापान की रःजनैतिक प्रगति २६२.

३द६ जा-ान के गांधी—कागावा २८०,

५१७ जापान-दर्पण **५**५, २**६५,** ५४५ जापान-बृत्तान्त ५५, २६४, ६८६ जापानी बाल कहानियाँ २५२,३६२ जापानी बोलचाल ६०, ३०४,५०५ जापानी राज्य-व्यवस्था १४७,

२६५, ४१८ बापानी स्त्री-शिचा ५५, २६५, ५४६

जायसी-ग्रन्थावली १७४. ३४७

प्रदर जालराजा ३३, २३१, ४२६ जाली काका ३३, २३१, ४२७ जाली बीबो श्रीर डाक्सोहेब २३५,

لاحط

जास्स की डायरी २३५, ४२८

जास्स की डोली ३६, २३१,४२७

जास्स की डाली ३४७, ४२८

जास्स की मूल ३३, २३१, ४२६

जास्स चक्कर में ३३, २३३,४२७

जास्स पर जास्स ३०, २३२,४२७

जास्सी कहानियाँ २४६, ५६१

जिन्दा लाश २६७, ४६०

जिन्दे की लाश ३३, २३३, ४०३

जिल्दसाजी (रामनारायण मिश्र

लिखित) १५८ जिल्दसाजी (सत्यजीवन वर्मा लिखित) १५८, ३१५, ६५५ जीने के लिये १०४, २४०, ५९६

जीव इतिहास प्रसङ्ग ३३६, ४२४ जीव की कहानी १६६, ३२३,४०८ जीव-जन्तु ६६, ३२१, ६०० जीव जन्तुत्रों की कहानियाँ :

जीवट को कहानियाँ २६१, ६४५ जीवत्व-जनक १६६, ३२३, ४८६ जीवन (प्रसुदत्त शर्मा लिखित) २३६, ५०८

जीवन (साधुशरण लिंखत) २४६, ६६०

जीवन का स्वम २२४, ५६४ जीवन की मुस्कान २४०, ३८८ जीवन के गान २२६, ६४१ जीवन-क्रान्त २४०, ४३४ दें।। जीवन-चरित्र २८३, ४३६ जीवन-ज्योति (जगदीश का लिखित)

१-ड्याात (जगदारा <del>फा</del> २३६, ४४५

जीवन ज्योति (श्यामसुन्दर हि वेदी लिखित) २४६, ६४७ जीवन-फूल २२३, ६८४ जीवन-मरण-रहस्य १७२, ३३८, ५०६

नीवन-रहस्य (पँचकौड़ी दे लिखित)

२४१, ४६८ जीवन रहस्य (परमानन्द, भाई लिखित) १७२, ३३७, ५०१ जीवन विकास (सदाशिव नारायण

दातार लिखित) ३२५, ६५८

जीवन-विज्ञानं १६६, ३२३, ६३२ जीवन शक्ति का विकास १६६. ३२३, ४४० जीवन-संगीत २२५, ५१६ जीवन-साहित्य २७५, ४०० ं जीव-विज्ञान १७१, ३३८, ५१९ <del>जीवबृत्ति विज्ञान १६ -, ३२७,</del> ५४२ बीवातमा १७१, ३३८, ४१४ जुगल-विहार ११, २०८, ५६६ **जजल्य १**६१. **३**१८, ४९६ जुमार तेजा १३४. २७८, ६०२ जूनिया **१०१,** २४०, ४३२ ं जेंक्ट में चार मास १४६, २६६, 600 जेल-यात्रा २४८, ५०८, बैन इतिहास की पूर्वपीठिका १३६, २६०. ६८७ ं जैन कवियों का इतिहास १८८, ३५८, ५५५ जैन-कुत्इल ६८, ३३३, ६८२ जैन-ग्रंथ-संग्रह ७७, ३५४, ४४१ जैक्क तस्त्र दिग्दर्शन १७१, ३३८, 303 जैन तस्वादर्श ग्रन्थ ६८, ३३४, ₹८० जैन धर्म का महत्त्व १७१, ३३७,

482

जैन धर्म का परिचय ३४३, ६८७ जैन धमं में देव श्रीर पुरुषार्थः १७१, ३३८, ६४२ जैन-बौद्ध-तस्वज्ञान १७१, ३३८, ६४२ जैन रामाय**ण ३४२, ६**८८ **जैन-ले**ख-संग्रह १३६, २८५, **५**०४ जैने वीरों का इतिहास १३६, रदद, ३७७ जैन-स्तवनावली ७७, ३५२, ६६१ जैनेन्द्रिकशोर की जीवनी १७८, ३४६, ६५३ जैनेन्द्र के विवार १७६, ३४६, ५०८ नैसलमेर १४३, २६७, ५०४ जोगिन लीला १२, २०६, ४१२ जोजेफ़ गैरीबाल्डी १३४, २७६,. पू ७५ बोज़फ मैजिनी २८२, ६०४ जोघपुर राज्य का इतिहास (दे० का इतिहासः राजपूताना 375 (8€8 बौहर ८७, २२५, ५८८ ज्ञानकोष १४८, २६८, ५८६ ज्ञान-दान २५१ ज्ञान-प्रकाश ७०, ३३३, ४०६ ज्ञान-प्रदीप ७०, ३३३, ४०६ ज्ञान-समान ३३१, ३६४

शान-समुद्र (दे॰ सुन्दर-विलास ऋौर

— ६६६) ३३२

ज्ञान स्वरोदय ३३२, ४४१

ज्ञानाङ्कुर ३३५, ५६२

ज्ञानेश्वरी ३४२, ४५८

ज्योतिर्विज्ञान १६४, ३२२, ६६३

ज्योतिर्विनोद १६४, ३२२, ६५६

ज्योतिष-कल्पद्रुम ३२२, ६३३

ज्योत्स्वा (सुमित्रानन्दन पन्त कृत)

११८, २६३, ६६७ ज्योत्स्ना (विद्याभूषण 'विमु' कृत)

६५, २२२, ६११ ख्वर-मीमांवा १६१, ३१६, ६८१ ख्वालामुखी १२५, २६६, ४७८ भंकार ६५, २२१, ५५६ भंकार ६६, २२५, ६६५ भरवा डाकू ४२८ भरवा ६५, २२१, ४५३ भलक १७७, ३४६, ५२५ भलमला २४६, ४६६ भाँकी २२२, ३८२ भांकुलाल की करतृत २७, २३४,

भाँसी की रानी ८७, २२१, ६६७ भाँसी की रानी—लच्मीबाई २८२,

४७४ भाँसी-पतन ११७, २६२, ३८२ मूठ-सच १२६, २७०,६६२ टटोलूराम टलास्त्री २४७, ५१७ टानिया २४४, ४३० टालमटोल १२६, २६६, ३६७ टॉल्स्टॉय की कहानियाँ २५५, ४६० टॉल्स्टॉय की डायरी ३५१, ४६० टॉल्स्टाय के सिद्धान्त १६०, ३६४,

'टी' शाला २२५, ६३५ टैंक-युद्ध १६०, ३१४, ६५६ ट्वेशिटयेथ सेञ्चुरी डिक्शनरी १५३, ३०७, ६६४

ठग-लोला ३६, २४५, ४२५
ठगी की चपेट ४३, २५६, हुद्ध ठगडे छीटे १२५. २६६, ६७६ ठलुत्रा क्षत्र १२६, २६६, ४२२ ठाकुर-ठ१क २०७, ४६१ ठाकुर-शतक २०७, ४६१ ठेठ हिन्दी का ठाठ ३०,२३०,३७७ ठोंक-पीट कर वैद्यराज २६७,५५७ डङ्कू २५४, ५८६

डवल बासूस ३३, २३०, ४२६ डवल बीवी २६, २३१, ४२६ डाकपर २६६, ५६६ डाक पर डाका ३३, २३२, ४२७ डाक्टर की कहानी ३३,२३२,४२७ डा० जगदीशचन्द्र बोस श्रीर उनके श्राविष्कार १६५,३२२,६६४ डाक्टरी चिक्तिसा १६२,३१८,५४६ डायरी के कुछ पन्ने १३१, २५०,

४३५ डिक्टेटर ११६, २६४, ५२४ डिङ्गल म वीर-रस १८६,३६६,५५७ डी वलेरा १३५, २७६, ४६६ दपोरशङ्ख २५१, ६११ ढाई दुम २६२, ४६१

ढारों के गावर स्रोर पेशाव का खाद १५६, ३१२, ६३६ ढारा में पाता राग की विशेषता १५७, ३१२, ६३६ ढोला-मारू (मेदीराम कृत) २१०,

**\***435 ढोला मारू रा दूहा २४३, ४०२ तकली १५८, ३१४, ५२० तव्शिला ८८, २२२, ३८६ तत्व बोघ (शङ्कर श्राचार्य लिखित,

दे० त्रातमगोध तथा—६३०) ३४१, ६३०

तत्त्वत्राघ (नवीनचन्द्र राय लिखित) EE; 338, 8E3 त्रक्रानुसंघान ७०, ३३४, ४४२

तदीय सर्वस्व ३४०, ४९५ तन मन घन गुशाईं जी के ऋरपन

४४, २५७, ५७४ तन्तु-कला १५८, ३१२, ५६६ तंत्र-सार ३४१, ४०८

तपता-संवरण ४१, २५६, ६५१ तपोभूमि १०६, २३८, ४५७ तरकस २४६, ५८६ तरकारी की खता र्प्र६, ३१२,६३१ तंरङ्ग १०४, २३६, ५७६. तरिङ्गत हृदय १२६, २६६, ४८० तराङ्गणा ( बगदाश मा ।लाखत )

१२०, २६६, ४४५ तरिङ्गणी (हरिप्रसाद द्विवेदी लिखित)

१२५, २६८, ६७६ तरल तरङ्ग १२२, २६०, ६७३ तक्या तपस्विनी २८, २३३, ४०३ तरुण भारत ३०१, ६०५ तरुण भारत के स्वप्न ३०२, ६६७ तर्कशास्त्र (गुलावराय लिखित)

१६७, ३२६, ४२२ तर्कशास्त्र (परमानन्द लिखित) ६७,

३२६, ५०१ तर्क-संग्रह ३२८, ३७३ तलाक १००, २३८, ५०८ तहक़ीक़ात पुरी की ६५, २६४, ६८२ ताजिक नीलकएठी ३२५, ४९७ ताराडव २२६, ५६० ताड़का गुड़ १५७, ३१४, ४१७ तात्कालिक चिकित्सा ३१७, ६०५. ताप १६४, ३२२, ५१३

ताबीज, ७१, ३३५, ४०१

तामिल वेद ३४२, ४६३

ताम्बूल-पद्धत्ति ३१५, ६६१ तारा ३०, २३१, ४०२ तारा बाई, २६६, ४<u>६४</u> तारा-मर्ग्डल २४६, ४२२ तारामती २३४, ४०६ ताश-कौतुक-पचीसी ६३, ३१६,

३७५ तितली १०१, २३६, ४५३ तिथि-रामायण ३३५, ४१६ तिब्बत में तीन वर्ष ३०१, ४०१ तिब्बत में सवा बरस १४८, २६८,

तिब्बत-चुत्तान्त ५५, २६५, ४१४ तिब्बरत्न ६४, ३१६, ५६४ तिल-शतक (दे० स्रलक-शतक

— ५५३), २०६
तिलस्माती सुन्दरी २३६, ६४६
तिलोत्तमा ११२, २६०, ५५६
तीन इक्के २४०, ३८६
तीन तिकड्मी २५२, ५२६
तीन तिलङ्को २४३, ४६३
तीन देवों की कहानी ३५, २४५,

४३२
तीन नाटक ४३०
तीन पतोहू २६, २३२, ४२७
तीन बहिन २६, २३३, ६७४
तीन मेमने २५४, ५८७
तीन रक्ष २५४, ५८८

तीन वर्ष २३६, ५२६
तीन सुनहले बाल २५४, ५८७
तीर गुलेली २५३, ६२०
तीर्थ-यात्रा २४७, ६६४
तीर्थ-रेग्रु १७३, ३३८, ४६६
तीस दिन मालवीय जी के साथ

१३२, २८१, ५८७
तीसी १४४, २६५, ४६३
तुकाराम चरित्र २८१, ५६६
तुम क्या हो ! २५०, ६६०
तुकं तक्सी १०८, २३७, ६१५
तुर्रा राग १६, २०६, ४६१
तुलनात्मक भाषा-शास्त्र १५०

३०६, ५३६ केर वुलसी इत रामायण का श्रध्ययन. ३४७, ५०२

वुलसी कृत रामायण की मानस-प्रचारिका ७३, ३४४, ४५५ वुलसी के चार-दल ३४६, ६५⊏ वुलसी-चिकित्सा ३१६, ५२⊏ वुलसी-ग्रन्थावली (महावोर प्रसाद

मालवीय सं०) १७५, ३४७, ५४५

तुलसी-ग्रन्थावली (रामचन्द्र शुक्कां सं०) १७५, ३४७, ५८१ तुलसी-चरितावजी १७५, ३५०, ५४२

तुलसी-चर्चा १७४, ३५०, ५८३

तुलसी-दर्शन १७५, ३४८, ५१६ वुलसीदास (जगन्नाथ प्रसाद चतु-वेंदो कुत) ११४, २६३, ४४७ वुलसीदास (पुरुषोत्तमदास गुप्त कृत) ११४, २६१, ५०४ तुलसीदास (सूर्यकान्त 'निराला' कृत) ८५, २२५, 600 वुलसीदास (माताप्रसाद गुप्त लिखित) १७५, ३५०, ५४८ तुलसीदास(श्यामसुन्दरदास लिखित) ३५०, ६४७ तुलसीदास भ्रौर उनकी कविता €१७४, ३४६, ५८६ वुलसीदास का मुक्दमा 808 ३४६, ४०५ वुलमीदास-चरित-प्रकाश **૭**રૂ, ३४४, ६१५ वुलसीदास की की ग्रंथावली ७३, ३४५, ४६७

वुलसी-पञ्चरत १७५, ३४७, ५३२ वुलसी-रचनावली १७५, ३४६, ५१६

तुल्ह्यीर-ामायण की भूमिका ३५१, ६५४

वुलसी-रामायण शब्द-सूची १७६, ३४६, ६७१ वुलसी-शब्दार्थ-प्रकाश (सोपालदास लिखित) ३३७, ४२५

तुलसी शब्दार्थ-प्रकाश (जयगोपाल बोस लिखित) ७४, ३४४, तुलसी-सन्दर्भ १७४, ३४६, ५४८ तुलसी-समाचार ३५०, ५८० तलसी-साहित्य-रत्नाकर ३४८, ५८० तुलसी साहित की शब्दावली ३३३, तुलाराम शास्त्री २५०, ३७५ त्लिका २४७, ६१२ तृष्पंताम् २२, २१७, ५०६ तेग़बहादुर की वाणी ३३३, ४७२ तेरा हार ६५, २२३, ६८१ तेल की पुस्तक १५८, ३१२, ५<u>६</u>६ तेल घानी १५८, ३१४, ४५६ तैत्तरीय उपनिषद् ३४०, ६२६ तैल-संग्रह १६१, ३१८, ६१४ त्यागपत्र २४०, ४५७ त्यागमयी १००, २३६, ५२६ त्रिकोणमिति १६४, ३२३, ६४३ त्रिदिव २२२, ६०० त्रिषारा ३५८, ५६६ त्रिपथगा ८४, २२१, ५५६ त्रिपुरी का इतिहास १४०, २६०, 403 त्रि<del>लोचन</del> कविराज २५४, ४१० त्रिवेगी' (किशोरीलाल गोस्वामी

लिखित) २६, २२६, ४०२

त्रिवेग्री (देवेन्द्रप्रसाद जैन लिखित)
१२४, २६८, १८२
त्रिवेग्री (पद्मश्चान्त मालवीय कृत)
२२१, ४६६
त्रिवेग्री (रामनन्द्र शुक्क लिखित)
५८१
त्रिशतक (दे० मर्नृहरि-शतक ५३३,
नीति, वैराग्य तथा शृङ्कार

त्रिश्रल-तरंग ६१, २१६, ४१६ थाना की चोरी ३३, २३१, ४२६ दिल्लिण अफ्रीका के मेरे अनुमव १४६, २६७, ५३४

शतक ५३३) २२७, ५३३

दिच्या श्रफीका के सत्या ह का इतिहास १४१, २८५, ५३४ दिच्या तथा पश्चिम के तीर्थ-

स्थान १४३, २६६, ४०६
दत्त कवि ७४, ३४५, ४३६
दत्तक-चित्रका ३४२, ४०५
दिव लीला २०५, ५०१
दन्तरका ६४; ३१६, ५४५
दमोह-दीपक १४३, २६५, ६८७
दम्पति-वाक्यविलास १७, २१३,

४२६ दम्पति-विलास २१३, ३८३ दयानन्द ११४, २६०, ६६४ दयानन्द-चरितामृत ४६, २७७, ४७५ द्यानन्द-दिग्विजय ( श्रिखिलानन्द शर्मा लिखित) १३१, २७७, ३७१

इंगर दयानन्द दिग्विजय (गोपाल प्रसाद शर्मा सं०) ४६, २७६, ४२८ दयानन्द-प्रकाश १३२, २७८, ६५७ दयानन्द सरस्वती (जगन्नाथ भारती लिखित) २७६, ४४८

दयानन्द सरस्वती (लाजपत राय लिखित) २८२, ६०४ दयावाई की बानी ३३२, ४७५ दरबारी लाल १२१, २६०, ६३८ दरिया सागर ३३२, ४७५ दरिया साहिब की बानी ३३२, ४७५/८ दर्जी १५८, ३१३, ३८७ दर्शन का प्रयोजन १७२, ३३८.

दर्शन परिचय १८६, ३६५, ५७६ दर्शन सार-संग्रह १८६, ३६२, ६५७ दशकुमार चरित २४१, ४७३ दशोपनिषद् भाषान्तरम् ३४०,६२७ दस्तूर-श्रमल शादी ६८, ३३३,

४६१-२ दाग श्रौर उनका काव्य १८८, ३६३, ४१८ दाग्नेजिगर ३६४, ५८७ दादा श्रौर मैं ४४, २५८, ४२५

दादा कॉमरेड २४१, ५६१

दादाभाई नौरोजी ४६,२७७,४१४ दादूदयाल का माखी-संग्रह ३३२,

४७६ दादूदयाल की वानी ३३२, ४७६ दादूदयाल के शब्द ३३१, ४७६ दादू-पदसंग्रह ४७६ दादू-सार ३४६, ५८३ दामिनी दूतिका २२, २०६, ५७४ दास बोध ३४२, ५८४ दाहर ११६, २६३, ३८७ दिगम्बर जैन ग्रन्थकर्ता ग्रौर उनके

ग्रन्थ १८४, ३५५, ४६४ दिग्विनय या श्राश्चर्य चंद्रिका ६६, र्कं.५३७

दिमागी ऐयाशी ३५९, ५८६ दिमागी गुलामी १४६, २६६, ५६६

दिलावर वियार २५३, ५३७
दिलीप ११३, २६२, ४२४
दिलीप ११३, २६२, ४२४
दिलीप ११३, २६२, ४२४
दिली की पुढ़िया २६८, ६७२
दिली का व्यामचार २४०, ३८६
दिल्ली वरबार २८५, ५६३
दिल्ली दरबार दर्पण २८३, ६८२
दिल्ली या इन्द्रप्रस्य २६२, ४७४
दिव्य जीवन ३४३, ५४६
दीष्य निकाय ३४२, ६६१

दीनदयाल गिरि-ग्रन्थावली १७७, ३४६, ६४६ दीनानाथ ३०, २३०, ३६८ दीपक २२५, ६७१ दीप-प्रकाश १७, २१२, ५२७ दीप-प्रिखा ६६, २२६, ५४३ दीवान-ए-नज़ीर ८०, ३६२, ६६२ दु:खिनी बाला ४२, २५६, ५७३ दुखी दुनिया २५५, ५७२ दुखी मारत ३०२, ६०५

३१७, ४६१ दुग्व-चिकित्सा १६३, ३१७, ४४४ दुग्व-तक्रादि-चिकित्सा १६३, ३१६

दुग्ध और दुग्ध की वखएँ १६३,

५२८ दुग्घोपचार १६३, ३१७, ४६३ दुनिया की सैर ५५, २६४, ५०५ दुनिया के तानाशाह १३६, २६०,

दुवे जी की चिद्वियाँ १२६, २६६, ६१०

दुमदार त्रादमो १२१,३६१,४१५. दुराचार के ऋड्डे २४०,३८६ दुर्गा १०७,२३६,६४४ दुर्गादास (द्विजेन्द्रलाल राय

लिखित) २६६, ४८३ दुर्गोदास (प्रेमचन्द लिखित) १०८, २४०, ५१२ दुगांवती (बदरीनाथ मह लिखित)
११७, २६२, ५१६
दुर्गावती (राजेश्वर गुरु लिखित)
८८, २२५, ५७३
दुर्गेशनन्दिनी २१४, ५१४
दुर्माग्य-परिवर्तन १०४,२३५,४५१
दुर्योधन-बध ८४, २२१, ४४३
दुर्लाभ बन्धु २६७, ६४३
दुर्लाभ देवोद्दावली ६७, २२३,४७८
दूर्वादपी १५६, ३१२, ४६६
दूर्वादपी १५६, ३१२, ४६६
दूर्वादपी १५६, ३१२, ४६६
दूर्वादपी १५६, ३१२, ४६६

दूर्वीदल (सियाराम शरण गुप्त लिखित) हथ, २२२, ६६१ दूलनदास की बानी ३३२, ४७६ दूखण-मालिका ३३५, ६८४ दूखरा विश्व-युद्ध २६६, ४५६ हश्य-दर्शन २६७, ५४४ हष्टान्त-कोष ३५, २४५, ५०२ हष्टान्त-तरिङ्गणी २०७, ४७७ हष्टान्त-समुच्य ३५, २४५, ४५८ देखो और हँसो २५२, ५२६ देव और विहारी १८३, ३५६,४०७ देव-कोश ५६, ३०३, ४८० देव-मन्थावली (माधवप्रसाद पाठक सं०) १७६ देव ग्रन्थावली (मिश्रचन्धु सं०) ३४६, ५५० देवदास २४२, ६३४ देवनागरी की पुस्तक ३६१, ४३३ देवनागरी के भजन ५७, ३०४,

देवनागरी के भजन ५, ३०४, ४३३
देवनागरी प्रचार के उपदेश ५, ३०४, ४७७
देवनागरी लिपि का विधान-निर्माणपत्र १५१, ३०६, ४३३
देवनागरी स्तीत्र ५७, ३०४, ४३३
देवचानी ७१, ३३४, ४४६
देवयानी ११२, २६१, ४५०
देवरानी-जेठानी २६, २३१, ४३

देवरानी जेठानी की कहानी ३५,

२४५, ४३३
देव-शास्त्र १७१, ३३७, ६५७
देव-समा २१६, ५८१
देव-सुधा १७६, ३४८, ५५१
देवी २४२, ५१५
देवी चौधरानी २४२, ५१५
देवी खासी २५०, ४६३
देवी दासी २५०, ४६३
देवी दासी ३३६, ५८२
देवी मागवत पुरागा ३४१, ६२१
देवी सती ३३८, ४५६

देवी-स्तुति-शतक १६, २१२, ५४३ देश का धन १४३, २६५, ५८५ देश को ग्रान पर २५०, ४१८ देश की दशा १४३, २६५, ५०३ देश की बात ३०१, ६५३ देश के इतिहास में मारवाड़ी जाति का स्थान १३६, २६०, ५२२ देश-दशा (कन्हैयालाल लिखित) ११६, २६१, ३६१ देश-दशा (गोपालराम गहमरी लिखित) ४२, २५८ ४२५ देश-दर्शन (शिवनन्दनसिंह लिखित) १४३, २६६, ६३८ क्षेशपूजा में श्रात्म-बलिदान १३५, रद६, ५०१ देशप्रेम की कहानियाँ २५३, 350 देशभक्त लाजपत १३२, २७७, पू ७५ देशो करघा ६१, ३११, ४६२ देशी कारीगरी की दशा और स्वदेशी वस्तु-स्वीकार 🛊 ३११, ४१४ देशी खेल (पत्तनलाल लिखित) ६३, ३१६, ४६६ . देशी खेल (रंघुनन्दन शर्मा लिखित) १६०, ३१७, ५६३

देशी ब्रटन ६१, ३११, ५८२

देशी रंगाई १५८, ३१२, ६४६ देशी राज्यों में हिन्दी श्रीर उसके प्रचार के उपाय १५०, ३०५, XOE देशोद्धार कांग्रेस काव्य २२, २१२, प्र२७ देशोन्नति ५४, २९४, ५७३ 🕟 देशोपकारो पुस्तक ५४, २६४, प्७४ देहरादून २१६, १६४६ देहाती घरों की सफ़ाई, ३१६, ३७२. देहाती दुनिया ६६, २३७, ६४० देहाती समाज २४२, ६३४ देहातो सुन्दरी २५५, ४६० दैत्य-वंश ८५, २२५, ६७६ दो एकांकी नाटक १२२, २६४, ६५८ दोज़ख की श्राग २४७, ५२४ दो नकाबगोश २३३, ६१६ दोनों भाई २५२, ६५० दो फूल २५०, ६५७ दो बहन २६, २३१, ४२७ दो बहर्ने १०१, २४०, ५२६

दो मित्र २७, २३३, ६०६

प्रहर

दोलोत्सव दीपिका ११, २१०,

दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता (दे॰ प्राचीन वार्ता रहस्य ४२४) ३५२, ४२४ दोहावली २५२ की नामावली ३५२, ४३० दोहावली (दे॰ दोहावली रामायण ४६८) ३३१, ४६६ दोहावली मानलीला १२, २११, पुष्र टौत बिजली बल ६५, ३२१, ६७३ द्रौपदी-स्त्राख्यान १४, २०६, ३८५ द्वीपदी-वस्त्र-हरण ३८. २५६, ४१७ द्धन्द्व-गीत २२५, ५**८५** द्वादश-ग्रन्थी ६९, ३३५, ६१७ द्वादशी २४८, ६०८, द्वापर ८३, २२४, ५५७ द्विजेन्द्रलाल राय १८६, ३६४, ४७८ द्विवेदी-मीमांसा १७७, ३४६, ५१३ धन की उत्पत्ति १६७, ३२७,४७५ धनकु वेर कारनेगी १३४, २७६, 30€ धनञ्जय-विजय (काञ्चन पण्डित लिखित) २६६, ३९७

धनञ्जय-विचय

(लालताप्रसाद

लिखित) १४, २१३, ६०५

धना जू को बलान ४६, २७७, ४५२ घनुर्वेद संहिता ३१५, ६०७ घन्यवाद २४६, ४३६ धन्वन्तरि निषयुद्ध ३२०, ४८५ घम्मपद ३४२, ६६२ घम्मालोक मुखसुत्त ३४२, ६६२ घरती माता २४४, ५०२ घरनीदास की बानी ३३२ धरमदास की शब्दावलो ३३१, ४५५ घर्म ऋौर जातीयता ३४३, ३७८ धर्म-कर्म-रहस्य १७२, ३२६, ४१३ घर्म की घूम ७१, ३३४, ३७५ घर्मतत्व ३४२, ५१४ घर्म-दीपिका ६६, ३३३, ४६३ धर्म-ध्वजा ३३६, ६०३ घर्म-पथ ३४२, ५५६ घर्म-**रइ**स्य १७**१**, ३३८, ४४१ घर्म लावनी ७१, ३२३, ४४१, घर्म-विचार ३३६, **५२**५ घर्मवीर गान्धी १३२, २७८, **६५**८ घर्म-संताप ७१, ३३६, ४४६ घर्म-सार ३३६, ५२५ घर्म-सुघाकर ३३८, ४७४ **धर्मालाप २५७, ५**७३ घान और इसकी खेती १५६, ३१४, ३६६

धात्री-कमें-प्रकाश १६१, ३१७, ६३६ घात्री-विद्या ६४, ,३१६, ६५७ षात्री-शिचा १६१, ३१८, ३७२ घीरे-घीरे ११६, २६४, ६१६ घुँघले चित्र १७६. ३४८, ५६० घूप-दीप २४८, ६१२ धूर्त्त रसिकलाल ३०, २३०, ६०२ घोले की टही २७, २३४, ५८२ ध्यान-मञ्जरी २०५, ३७१ ध्यानयोग-प्रकाश ७१, ५६६ ष्रुपद-स्वरांलिप १५४, ३१०, ६७८ 🙀 वपद शिक्त्या १५६, ६५३ श्रुव-यात्रा ३००, ४६१ ष्र्रं व सर्वस्व ७४, ३४५, ५७८ घ्रुं व स्वामिनी ११६, २६३, ४५३ कहानियाँ (जैनेन्द्रकुमार लिखित) २५०, ४५८ नई कहानियाँ (रायकृष्णदास सं०) १८२, ३६०, ५६५ नई बहार ३५३, ६८३

नखशिख (केशवदास कृत) २०६, ४१० नखशिख (ग्वाल कृत) २०७,४३५ नखशिख (चन्द्रशेखर वाजपेयी कृत) २०७,४४०

नए बाबू २६, २३०, ४२५

नखशिख (दिवाकर भट्ट कृत) १८, 280, 800 नखिशाल (बलभद्र कृत) २०६, 38% नखशिख (माधवदास कृत) १८, २१७, ५४८ नखिशख (विद्वारीलाल कृत) २०६, इ १७ नखशिख (शम्भुनाथ राजा कृत) १८, २१३, ६३३ नखिशख (सेवक कृत) २०८, ६७२ नखशिख-बचोसी (गर्योशदत्त मिश्र कुत) १८, २१२, ४१७ नखशिख-वर्णन १८, २१३, ५२५ . नखशिख-इजारा ७८, ३५४, ५०१ नज़ीर ८०, ३६२, ४४८ नटखट नाथू २५२, ५२६ नटखट पाँडे २५१, ५३७ नटनागर-विनोद २१४, ५६६ नटी की पूजा ५७० नन्ददास १७४, ३५०, ३८८ नन्दन-निकुक्ष २४७, ४३६

नन्हेलाल गोस्वामी १३३, २७७, ४०४ नमक का दारोगा (दे॰ बड़े घर की बेटी) २४६, नमूना-ए-जेवरात ६२, ३११, ३६०

· नन्द-विदा ३७, २५६, ५**१**८

नयन-तारा २४६, ६५० नया ग्रन्थकार १२६, २७३, ६८५ नया हिन्दी साहित्य १८५, ३५६, ५०६

नया विद्याङ्कुर ३२५, ४४३ नया संग्रह ३६१, ६६५ नरदेव ३१, २३२, ५८६ नर-पिशाच २४३, ५६८ नर-मेष (मोटले लिखित) २६२,

नरमेघ (सर्वदानन्द्, वर्मा लिखित) २४१, ६६०

नरेन्द्र-मालती १०४, २३७, ४३६ नरेन्द्र-मोहिनी ३२, २२६, ४७६ नरेसी को माहेरो ३४४, ५५१ नर्मदा-परिक्रमा मार्ग ३३८, ४७५ नल-चरितामृत २२६, ६४५ नल-दमयन्ती की कथा ३३६, ४५६ नल-दमयन्ती स्वयंतर ३८, २१६,६०० नल-दमयन्ती स्वयंतर ३८ २५८,

**५**२१

नल नरेश ८५, २२२, ५०६
नलिका ऋाविकार ६२,३११,४१४
नलिनी २८, २३४, ६००
नलिनी बाबू २३४, ३८५
नव जीवन २४६, ५१२
नव नाटक-निकुख ३६०, ४६२
नव निध २४६, ५१०

नव भक्तमाल ७६, ३५३, ५७४ नव रत (गुलावचन्द श्रीवास्तव लिखित) २५६, ४२२ नवरत (वचनेश मिश्र लिखित)

२५, २१७, ५१६ नवरस १२८, २७३, ४२२ नवरस-तरङ्ग २७१, ५२५ नवरस-विहार २४, २१२, ४५६ नवयुग १२०, २६३, ५१३ नवयुग-काव्य-विमर्श १८०, ३५८,

४५८ नवयुवकों से दा-दो बातें ३२८, ४११

नव विधान २४२, ६३४
नवाबी परिस्तान ३१, २३४,४५२
नवोन तपिस्वनी ४३, २५६, ५१८
नवोन बाबू १२१, २६०, ६३८
नवोन बीन २२७, ५३२
नवोन मारत ३०१, ३६७
नवोन भारतीय शासन विधान १४५,

२६६, ५८८ नवीन युग का महिला-समाज १४५,

२६८, ६६८
नवीन शिल्पमाला ३१३, ६८८
नवीन संग्रह ७७, ३५३, ६७५
नवोद्धादर्भ ७७, ३५३,६१०
नहुष ८४, २२५, ५५७
नाक में दम २६७, ५५८

नागर-समुचय २०६, ४६४ नागरिक जीवन १६८, ३२७, ४०८ नागरिक शास्त्र (भगवान दास केला कृत) १६८, ३२७, ५३१ नागरिक शास्त्र (श्रोप्रकाश कृत ) १६८, ३२७, ६५२ नागरिक शास्त्र (वेनीप्रसाद कृत) १६८, ३२७, ध्रध नागरिक शास्त्र की विवेचना १६८. 376,878 नागरी २३, २१५, ५४३ नागरी अंक और अच्चर १५१, ३०६, ४३५ नागरी श्रीर उद्देश स्वाँग ५०, ३०३, ४३३ नागरी का दफ्तर ५७, ३०४, ४३३ नागरीदास जी का जीवन-चरित्र

७४, ३४४, ५,७४ नागरी-निरादर १२१, २६०, ६३८ नागरी-विलाप ४२, २५७, ५७६ नागलीला २०७, ४८८ नागानन्द २६४, ६८६ नाज़ी जर्मनी १४७, २६८, ३६२ नाटक ४८, २७२, ६८३ 🛒 नाटकीय कथा १८७, ३६३, ४८३ . नाट्य कथामृत १८७, ३६३, ४३६ नाट्यकला-मोर्मां छा े१२८, २७४, ४३१

७४३ नाट्य-निर्णय १२८, २७४, ५६१ नाट्य-प्रबंध ४८ २७३, ५१६ नाट्यशास्त्र १२८, २७३, ५४४ नाट्य-संभव ४१, २५६, ४०३ नाट्य-सुधा १२२, २६३, ४११ नाड़ी-दर्शन १६१, ३१६, ३=२ नाड़ी-प्रकाश (दत्त रामचीवे र्षं०) ६३, ३१६, ४७३ नाड़ी प्रकाश (श्रज्ञातलेखक) ३२०, \$33 नादिरशाह १३३, २७६, ५३६ नादिरा २४०, ४२० नानक-विनय ३३३, ४७२ नानक-सत्यप्रकाश ६९, ३३६, ४०८ नानार्थं नव-संप्रहावली ५८, ३०३, 485 नानी की कहानी २५२, ५४२ नापित स्तोत्र २२, २०६, ५७४ नामदेव की परिचयी ३४४, ३७२ नामदेव चरितावली १३४, २८०, प्रश्च

नामदेव-वंशावलो ८५, २२१ 🗀 नाम पच्चीसी १५, २०८, ४५६ नाम-प्रकाश ३७४ नाममाला (नन्ददास कृत: देखिए मानस मञ्जरी ४६० तथा श्रने-

कार्थ ऋौर--४६०) ३०३ नाममाला (लाडिलीप्रसाद कृत) प्रम, ३०४, ६०५

नामार्थाव ३०३, ४३८
नायिका-रूपदर्शन ४७,२७२,६४२
नारद पुराण ३४०
नारद-संहिता ३२४,४६५
नारी १०१,२४०,६६२
नारी जीवन की कहानियाँ २५०,

नारी-विशाच ३२, २३१, ६८६ नारी-भूषण ३६१, ६१६ नारी-महत्त्व ५४, २६५, ४२३ नारी-द्वदय १००, २३६, ६४१ नारी-द्वदय की श्रमिन्यंक्ति ३६०,

निकुझ २४७, ५०६
निकुझ २४७, ५०६
निकुझ २४७, ५०६
निवयदु-रक्ताकर ३१६, ५६८
निव चुत्तान्त ७५, ३४५, ३७६
निठल्लू की रामकहानी २५२, ५०२
नित्यनियम तथा वधैत्सिव कीर्तन ७७, ३५३, ४७३
नित्यलीला भावना-प्रकाश ३३२,

नित्यलीला भावना-प्रकाश ३३२, ६८० / नित्य व्यवहार में उद्गिज्जका स्थान

१६५, ३२३, ४६८ निदान ६३, ३१६, ४१६ निदान विद्या ६३, ३१६, ४६५ निद्रा-विज्ञान १६१, ३१६, ५०६ निबन्ध-नवनीत ४५, २६८, ५०६ निबन्ध-निचय १२४, २६८, ४४७ निबन्धमाला १२४, २६६, ५४८ निबन्धमालादर्श २७०, ६१६ निबन्ध-संग्रह ७६, १५५, ५४८ निबन्धिनी १२४, २७०, ४१५ निमन्त्रण ( अश्चरफ़ महमूर्द काजी लिखित ) २२३, ३७६

लिखित ) २२३, ३७६

निमन्त्रस्य ( भगवतीप्रसाद वाजपेयी

लिखित ) २४१, ५३०

निम्नार्क-सम्प्रदाय-प्रकाश १८०,
३५५, ६४५

नियुद्ध शिचा ६३, ३१६, ४७६ निरंकुशता-निदर्शन १८३, ३५५,

निराला देश २५३, ४२१ निराला नकावपोश ३२, २३१, ६८६

निगली कहानियाँ २५४, ४८६ निरुक्त ३०८, ५६२ निरुपमा १०३, २३९, ६७० निर्भारिणी (कपिल देवनारायणसिंह

कृत) २२२, ३६३ निर्भारिणी (सूर्यदेवी दीव्रित कृत) २२४, ६७.१

२२०, ६०.६ निर्णय-सागर ३३३, ५०४ निर्णय-सिन्धु ३४२, ३९५ निर्द्दन्द् रामायण ७३, ३४४, ५२० निर्विकरूप सुत्त ३४२, ६९२ निर्मय-प्रकाश २१६ निर्मल कृति ७०, ३३५, ४६७ निर्मला ( प्रेमचन्द लिखित ) ६६, े २३७, ५११ निर्मेला ( एम० एन० गुप्त जैनी लिखित ) २३३, ६७४ निमल्य ६४, २२१, ५५६ निर्वाचन-पद्धति १६८, ३२७,५३१ निर्वासित के गीत ६६० निशा में निमन्त्रण ६६,२२४,६८१ निशीय ('कुमार दृद्य' लिखित ) २६३, ४०४ निशीथ (डा॰ रामकुमार वर्मा लिखित ) ६०, २२२, ५७७ निसर्ग २५०, ६८८ निस्सहाय हिन्दू २६, २२६, ५७३ निःश्वास २२३, ५७८ नीच १२०, २६३, ४९१ नीति-कविता १७२, ३३७, ६०६ नीति-कुएडल ३३१, ५७१ नीति-क्सुम ३३५, ५८७ नीति-दर्शन १७२, ३३%, ५७५ नीतिधर्म ख्रौर धर्मनीति ¥ धूप्र नीति-निघान ३३२, ५४६ नीति पञ्चाशिका ३३५ नीतिमाला ७८, ३५२, ६५७ नीति-रतावली ७८, ३५४, ५१८

नीति-वाटिका (सादी लिखित) **३४२ं, ६६०** नीति-विज्ञान १७३, ३३७, ४३० नीति-सार (कामन्दिक लिखितं) ३२७, ३६८ **नी**तिसार (सत्यानन्द श्रमिहोत्री लिखित) ३३६, ६५७, नीति-सुधा-तरिङ्गणी (रामप्रधाद तिवारी लिखित) ३५, २४५, **4**⊏8 नीति-सुघा-तरङ्गिणी (रामस्वरूपः तिवारी लिखित) ७१, ३३३, 425 नीत्युपदेश ३४३, ५२७ नीम के उपयोग ३१६, ४०६ नीम-चमेली २५०, ३८८ नीमाङ केसरी ११७, २६४, ६३७-नीरजा ६५, २२३, ५४७ नीरव ६५, २२२, ६३५ नीलदेवी ३६, ६८२ नीलम २२३, ६८७ नील मणि २३०, ४४८ नीलमती १०२, २४०, ४३७ नीलम देश की राजकन्या २४६,, ४५७ नीलवसना सुन्दरी २४१, ४६८

नीहार ६५, रे२२, ५४३ नीहारिका २२५, ६३३ न्तन श्रंषेर नगरी १२१, २६०, ४२२ न्तन वरित्र २३०, ५६६ न्तन ब्रह्मचारी २६, २२६, ५२१ न्रजहाँ (गङ्गाप्रसाद गुप्त लिखित) ३०, २३१, ४१४ न्रजहाँ (गुरुभक्त सिंह लिखित)

८६, -२३, ४२२ नूरवहाँ ∤द्विजेन्द्रताल राय लिखित) २६६ ४८४

न्रवहाँ (गुरुभक्त सिंह की 'न्र-वहाँ' की समालोचना) १७६, ३५० ५२८

नूरनहाँ (मथुरापसाद शर्मा लिखित) ३१, २३२, ५३६

न्द्रत्य-राघव-मिलन २०७, **५६२** न्द्रसिद्द्वाणी-विलास ७०, ३२५,

४६७

प्रह '

नेकी का दर्जा बदी ३५, २४५, ४२५

नेकी बदी ३५, २४५, ५३८ नेटाली हिन्दू १४६, २६६, ५३४ नेताओं का बचपन २६१, ६२० नेत्रोत्मीलन ११८, २६०, ५५० नेपाल १३६, २८४, ४६६ नेपाल का इतिहास ५३, २८४, नेपाली न्याकरण १५२, ३०५,
५०३
नेमा २८, २३०, ४२५
नेलसन की जीवनी १२४, २७६, ६३६
नेहरू कमिटी रिपोर्ट ३०२, ५५७
नैपोलियन बोनापार्ट (राषामोहन
गोकुल जी लिखित) १३४,
२७८, ५७५
नेपालियन बोनापार्ट (रामशङ्कर
न्यास लिखित) ५०, २७६,

५६१ नैबध-चरित-चर्चा ८०, ३६२, ५४३

नैषघीय २२७, ६८६ नोक-फॉक २४६, ४१५ नौलखा हार ३२, २३०, ४७६ न्याय (गाल्सवर्दी लिखित) २६७,

> ४१६ गुरुष संपूर्ण १५६ ३००

न्याय का संघर्ष १४६, ३००, ५६१

न्याय दर्शन ३४०, ४३२ न्याय-प्रकाश (डा० गंगानाथ मा

लिखित) १८८, ३६४, ४१३ न्याय-प्रकाश (चिद्धनानंद गिर्दि

लिखित) ३६२, ४४२ न्याय-बोचिनी ६७, ३२६, ६६३ न्याय-वैद्यक ग्रौर विष तन्त्र ३१७,

३७२

न्यायसमा ४१, २५८, ५६६ न्याय-सिद्धान्त-मुक्तावली ३२८, ६१४ **भ्यायी नौशेरवाँ** २७८, ४८२ न्यू इंगलिश हिन्दुस्तानी डिक्शनरी ६०, ३०३, ५१४ पकड़ पुँछकटे को २५४, ५=६ पत्त्पातरहित ऋनुभव-प्रकाश ७०, इ३४, ६१३ पेंखुरियाँ २४६, ५०४ पगली १२५, २६९, ६७६ पचास कहानियाँ २५०, ६१२ पननेश पचासा २०७,।४६८ पननेस-प्रकाश २०७, ४६= पडें ऋतु-वर्णन १६, २१२, ४०७ पञ्चगीत ६२१ पञ्चग्रन्थी ३३३, ५८४ पञ्च-तन्त्र (दे॰ राजनीति ६१७, तथा राजनीतीय पञ्जोपाख्यान ६१७) २५४. ६१७ पञ्चदशी ३४१, ६११ (श्रारसीप्रसाद सिंह पद्म पल्लव लिखित) ३८२ पुञ्च पल्लव (छुनीलेलाल गोस्वामी लिखित) २४६, ४४४ पञ्च पराग २४६, ४४४ पञ्च-पात्र २६८, ४६६ पञ्च पुष्प २४६, ४४४ ँ

पञ्चपस्त २४६, ५१२

पञ्चभूत (गोविन्ददास, सेठ लिखित) १२३, २६५, पञ्चभूत (रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित) २४२, ४६६ पञ्च मञ्जरिका २४६, ४४४ पञ्चमञ्जरी ३४६, ५६५ पञ्चरत ७३, ३४४, ४६३ पञ्चवटी ८२, २२०, ५५६ पञ्चामृत ७१, ३३५, ५०६ पञ्चरतन ३३३, ४१७ पंछी २२३, ४२६ पंजाब-केसरी ११७, २६२, ४५० पञ्जाव-केसरी महाराखा रखनीतसिंह १३४, २७८, ४८६ पञ्जाब-पतन ३१, २३२, ६४७ पञ्जाब रहस्य २६५, ३६३ पञ्जाब-इरग्रा श्रौर महारा**जा** दिलीप-सिंह' १३६, २८६, ४८६ पञ्जाबी श्रौर हिन्दी का भाषा-विज्ञान १५१, ३०६, ४७७ पिर्हत जी २४२, ६२४ पिंडत ज्वालाप्रसाद मिश्र १३३, २७८, ६०५ परिंडत पुचूमल २५२, ५२६ पिरहत बलदेवप्रसाद मिश्र की बो बनी ७५, ३४६, ६२८ पिंड्डाड्नैवंश-प्रकाश १३८, २८५, 823

पतसङ् २३८, ५०७ पतन १०८, २३७, ५२८ पतिता की साधना, १०१, २३६, ५२६

पत्रदूत ८६, २२५, ३७४ पत्र-लेखन ३१२, ५०० पत्र-सम्पादन-कला १३०, २७३, ४८६

पत्रावली ८७, २२०, ५५६
पयचारी २४०, ३८८
पथिक ६०, २२०, ५८५
पद-कुसुमाकर २४, २१४, ४१३
पद-मुक्तावली २३, २०६, ६१६
पदार्थ-दर्शन ६५, ३२१, ५४६
पदार्थ विज्ञान विटम ६५, ३२१,

६०१ पदार्थ-विद्या ३२४, ४९६ पदार्थ-संख्याकोष १५३, ३०४, ६२९

पदार्पण ८५, २१६, ६४२ पदावली (कुपानिवास कृत) २०७, ४०५

४०५ पदावली ( रघुराजसिंह, महाराजा कृत ) १६, २१३, १६४ -पदावली (रामगुलाम द्विवेदी कृत) २०७, ५७३ पदावली (रामसकेजी कृत) २०७,

482

पदावली (लच्मीनाथ परमहंस कृत)
७०, ३३४, ५६६
पदावली (विद्यापति कृत; दे०)
मैथिल कोकिल विद्यापति

६१०) २२७, ६१० पदावली (विश्वरूप स्वामी कृत )

रश्न, ६१५ पद्मचन्द्र-कोष ३०५, ४१७ पद्म-पराग १७८, ३४७, ५०० पद्मपुराग ३४०, ६२२ पद्मा श्रीर लिली २४६, ६७० पद्माकर की काव्य-साधना १७६,

२४८, ४१६ पद्माकर-पंचामृत १७६, ३४४) ६१४

पद्माकर-रतावली ३५०
पद्माकुमारी ३१, २३२, ६१०
पद्माभरण २७१, ५००
पद्मावत २२६, ५५४
पद्मावती २६६, ५४७
पद्मावती खंड २०६, ४५५
पद्मिनी (किशनचंद 'जेबा' लिखित)

११७, २६१, ४०२ क्ष्म पश्चिमी (रूपनारायण पाएडेक लिखित) ११७, २६५, ५६७ पश्चिमी (लोकनाथ द्विवेदी लिखित)

८७, २२०, ६०६ पद्य-पयोनिधि २२०, ६११ पंद्य-पारिजात २१६, ५३१ पद्य-पुष्पाञ्जलि (कामताप्रसाद गुरु कृत) २२१, ३६८ पैद्य-पुष्पाञ्जलि (मिश्रबन्धु कृत) २२१, ५५१ पद्य-पुष्पाञ्जलि (लोचनप्रसाद पारखेय कृत) २१६, ६०६ पद्य-प्रबन्ध २१८, ५५६ पद्य-प्रमोद २१६, ३७७ पद्य-प्रसून २२०, ३७८ पद्य-संग्रह ३६१, ४५६ पनघट २५०, ६६५ पना ११७, २६०, ४०७ पर्ख् १०६, २३८, ४५७ परदा १४५, २६८; ६५५ परदेश की सैर ३००, ६५० परमानन्द-सागर २०५, ५०१ परमार्थ-चितनविधि ७०, ३३४, ६७७ परमालरासो २०५, ६८६ पराग (चन्द्रमुखी श्रोभा कृत)२२५, पराग (रूपनारायण पागडेय कृत) ें ६४, २२०, ५६७ पराजय २३६, ५०८ पराधीनों की विजय-यात्रा १३८, ₹38,325 पराशर-संहिता ३४१, ५०२

पराशर-समृति ३४०, ५०२ परिचय ३५६, ६३५ परिचर्या-प्रगाली ६४, ३१६, ५४५ परिणय २२४, ५६३ परिगीता २४२, ६३३ परिभ्रमण २६४, ५७७ परिमल ६५, २२२, ६७० परियों का दरबार २५२, ५२१ परियों की कहानियाँ २५२, ४८३ परिवर्तन (राषेश्याम लिखित) ११६, २६१, ५७६ परिवर्तन (सुदर्शन लिखित) २४७, ६६४ परिषद्-निबन्धावली १८२, ३५६, ४८६ परिहासिनी ७८, ३५३, ६८२ परीचा गुरु २६, २२६, ६५१ वरीदेश २५२, ५८० पिंका २२४, ४१५ पर्दे की रानी **१**०६, २४१, ३८४ <sup>.</sup> पलदू साहिब की बानी ३३३, ५०२ पलाश-वन ६६, २२५, ४६१ पलासी का युद्ध २२७, ४६३ पञ्चन ६५, २२१, ६६७

पञ्जविनी ६६, २२५, ६६७ 🗧

पवित्र-जीवन २७, २३३, ४२४

पवनदूत २२७, ४८७

पवित्र-जीवन श्रीर नीति-शित्ता पाञ्चगत्र (दे० प्रतिमा श्रीर---३३६, ५५३ पवित्र पापी २४४, ४७७ पवित्रा एकादशी नुँ घौल ३३१, 828 पशु-चिकित्सा ६४, ३१६. ६३७ पशु-पत्तियों काश्यिङ्गार-रहस्य १६५, ३२२, ६३५ पश्चिमी तर्क ३६३, ४७७ पश्चिमी प्रभाव १२०, २६३, ४५१ -पश्चिमी यूरोप २६२, ५७६ पश्चिमोत्तर तथा श्रवध का संनिप्त वृत्तान्त ५६, २६४, ५३१ पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा श्रवध के न्यायालयों श्रौर सर्कारी दफ्तरों में नागरी श्रज्रों का प्रवार ५७, ३०४, ४४८ पहेली-भूषण २२, २१०, ४३६ पाइश्र.सद् महान्नवो १५३, ३०५, इ७इ पाकरान या मोहनथाल ६२, ३११, 385

पाकिस्तान १४६, ३००, ५८८ पाखरड-पूर्ति ४३, २५७, ५६६ पाखराड विडम्बन ४०७ पाँच कहानियाँ २४६, ६६७ पाँच फूल २४७, ५११

प्रूप तथा भाम-नाटकावली प्रा) २६५, प्रा पौनवाँ कालम क्या है ? १४०, ३००, प्टट पाँचे मझरियो ३४४ पाठशालाश्रों का प्रवंघ ६ ७, ३२६, प्रप्र् पाठशाला तथा कचा-प्रबन्ध श्रीर ग्रीर शिक्षा-विद्वान्त १६६, ३२६, ५१३ पाताल-विजय २६४, ६७७ पायेय ६५, २२३, ६६१ पाथेयिका २४८, ६४६ पानीपत ३०, २३१, ५१८ पाप २५५, ४४३ पाप श्रीर पुराय १००, २३८, ५०७ पाप की स्रोर २३८, ५०७ पारद-संहिता ३२०, ६६१ पारसियों का संचित्त इतिहास ५२, रदर, प्रदद पारस्कर गृह्यसूत्र ३४०, ५०३

मेषज-तत्त्व १६२

पारिवारिक

५४६

३१८, ५४६

पार्ल्यामेन्ट ३०१, ३८४

पारिवारिक चिकित्सा १६२, ३१८,

पार्वती स्त्रौर यशोदा २३४, ३६७

पार्वती-परिखय २६६, ५२० पार्वती-पाणिप्रहण १३, ६६२ पार्वती-मङ्गल (देखिये बानकी-मङ्गल- २०६, ४६७ पालना २२७, ६३३ पालि महान्याकरण १५२, ३०७, पाली-प्रबोघ १५१, ३०६, ३८१ पावस-कवित्त रलाकर ३५४, ५०१ पावस-कविता-संग्रह ७८, ३५४, ६८४ पावस-पचासा १६, २१०, ३७५ पावस-पञ्चीसी, १६, २१०, ६०६ पीवस-प्रमोद ७८, ३५३, ४९४ पावस-प्रेम-प्रवाह २०, २०६, ४१२ पावस प्रेमलता २१७, ३८६ पावस-मझरी ७८, ३५४, ५३० पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास १६०, ३६५, ४२२ पाषाची २६६, ४८४ पिङ्गल (श्रीघर कृत) ४६, २७१, 383 ्रिपङ्गल (सुखदेव मिश्र कृत) २७१, ६६३ पिङ्गल (हरदेवदास कृत) ४६, २७३, ६७६ पिङ्गल-सार १२७, २७३, ४९६

पिंजरे की उड़ान २५०, ५६१

पिता के पत्र पुत्री के नाम ३४३, **ሄ**ሂሄ पिपासा २४०, ५२६ पिपिहरी २२७, ६५० पिया २३७, इदद पीपाचीका कथा ४६, २७६, प् ३२ पीपा-त्रावनी तथा श्याम-सुषमा २०६, ६०६ पीयूष-घारा २०६, ४१२ पुनारी की पूजा २५३, ५२६ पुराय पर्ने (श्रयोध्यासिंह उपाध्यायः कृत) २२५, ३७८ पुख्य पर्व (वियारामशर्या गुप्त कृत) २६३, ६६१ पुराय फल २६४, ६२१ पुरव स्मृतियाँ २८१, ५५६ पुरायाश्रव कथा-कोष २६२, ५ू⊏० पुतली महल ३२, २३४, ५६१ पुत्री-शिक्तोपकारी ३६१, ५६१ पुनर्जन्म (किशोरीलाल गोस्वामी लिखित) २६, २३३, ४०३ पुनर्जन्म (नन्दिकशोर विद्यालंकार लिखित) १७१, ३३७, ४८८ पुनर्जनम (मीमसेन शर्मा लिखित) १७१, ३३७, ५३७ पुनर्जीवन २४४,४६० पृष्टिमार्गीय गुरु-परंपरा-विचार ६६,.

३३५, ६६१

पुरक्षनाख्यान ६२२ पुरस्कार २५०, ४०८ पुराख किसने बनाए ! ७६,३६२, ६०५ पुराख-मत-पर्यालोचन १८६,५८४ पुरातस्व निबन्धावली १३७, २८६,

पुरातत्व-प्रसङ्ग २८८, प्रथ्य पुरावृत्त २८६, प्रथ्य पुरावृत्त २८६, प्रथ्य पुरावृत्त २८६, ५४५ पुरुष श्रौर नारी १०१,२४०,५७६ पुरुष-परीचा २५५, ६११ पुरुष स्क ३३६, ६२६ पुरुषोत्तम-चरित्र १५, २१०, ४७५ पुरुषोत्तम-चरित्र १५, २१०, ४७५ पुरुषोत्तम-चरित्र १५, २१०, ४७५ पुरुषोत्तम-चरित्र १५, २१०, ४७५ पुरुषामार्गिय वैन्याव मार्गवतन श्रष्ट-सखानकृतीन पद ७६, ३५२,

888.

पुष्टिमार्गीय संग्रह ७६, ३५३, ४६१
युष्प-लता २४६, ६६४
युष्प-लता २४६, ६६४
युष्प-वाया ६६, २२४, ३८१
युष्पाञ्जलि १२४, २६८, ५५०
युष्पोपहार २४, २१६, ३७१
युस्तक-सहवास ४५, २६८, ५७६
यूजा-फूल ६४, २१६, ५५१
यूना का इतिहास ५३, २८४,४१४

पूर्ण-मवाह १७७, ३४६, ५४१
पूर्ण-वियोग १७७, ३४६, ५६०
पूर्ण-संग्रह १७७, ३४७
पूर्णिमा २४२, ५६६
पूर्व भारत ११४, २६०, ५५०
पूर्व मध्यकालीन भारत १३७,

२८८, ५६५ पृथ्वी त्रौर त्राकाश ३२३, ४४० पृथ्वी प्रदक्तिगा १४८, २६७, ६४० पृथ्वीराज की त्राँखें १२२, २६३,

भू७७

पृथ्वीरान चरित्र ५०,२७६, ५८८ पृथ्वीराज चौहान ३०,२३१,५१९ पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता ७३६

३४४, ६४५

पृथ्वीराज राखी २०५, ४३७ ८

पृथ्वी वज्जम २४३, ३६२

पेखन २६५, ५८६

पेरिस का कुनड़ा २४३, ६८६

पेरिस की नर्तकी २५१, ६१५

पैट्रोल सिस्टम १५६, ३१३, ४५६

पैमाइश (नन्दलाल कुत) १६४.

. ३२२, ४६१ पैनाइश (तेजशंकर कोचक कृत) १६४, ३२२, ४७२ पोर्चुगीज पूर्व अफ़ीका में हिन्दुस्तानी

१४६, ३००, ५३४ पौदा श्रौर स्नाद १५७,३१३,५५३ पौषों में कड़वा रोग १५६, ३१२, ६३६ गौराखिक उपाख्यान १८६, ३६३, ४८३

**प्याला २२२, ४९**६ व्यास २३८, ४०५ प्रकाश-चिकित्सा १६३,३१६,६६६ प्रकाशन-विज्ञान १५६, ३१३,४५८ प्रकाश-रसायन १६५, ३२३, ६०६ प्रकृति ३२५, ५६४ प्रकृति की नीति ३२५, ४६२ प्रकृति-सौन्दर्य ६३, २२१, ४७५ प्रजातन्त्र ३२८, ५२७ प्रज्ञा-मराडल २४१, ६५० प्रशानन्दार्थव ६२३ प्रज्ञापारमिता ३४२, ६६२ प्रज्ञा-बाटिका ४५, २६८, ६७५ प्रग्विनी-परिग्वय ४१, २२६,४०३ प्रयायि माधव २८, २३१, ६०६ प्रयावीर १२०, २६२, ५१८ प्रयाचीर प्रताप ८७, २१८ प्रताप-प्रतिज्ञा ११७, २६२, ४४७ प्रताप सिंह र⊏१, ६५४ प्रतिज्ञा १००, २३८, ५११ प्रतिज्ञा यौगनंघराण ( दे० भाष-नाटका-वली-५३५) २६५ प्रतिष्विन २४७, ४५३

प्रतिनिधि-शासन ३२८, ५५०

85

प्रतिन्यास लेखन-कला १५५,३१०. ( श्रविनाशचन्द्र प्रतिभा दास लिखित) २४२, ३७६ प्रतिमा (गोविन्दवल्लभ पंत लिखित) १०३, २३६, ४३२ प्रतिमा (भाष लिखित) २६५,५३५ प्रतिमा (शिवन रायण दिवेदी लिखित) २३६, ६३६ प्रतिमा-लेख-संप्रह १३६, २६१, 73€ प्रति-विम्न २२१, ६५६ प्रतिविम्ब चित्रं चिंतामिया ६२. ३११, ५५६ प्रतिशोध २६४, ६७७ प्रतिस्पद्धी २६६, ६३० प्रत्यागत २४०, ६१६ प्रदीप २४६, ६०८ प्रयुम्न-विजय ३६, २५८, ३७७ प्रपन्नामृत २६१, ६६० प्रफुत्त २५७, ३६८ प्रबन्ध-अर्कोदय ४८, २७२, ५१७ प्रबन्ध-चिन्तामिण ३६६, ५५६ प्रबन्ध-पद्म १२४, २६६, ६७० प्रबन्ब-पारिजात १२४, २६६,४६६ प्रबन्ध-पुष्पाञ्जलि १८२,३५६;५९३ प्रबन्ध-पूर्शिमा १८२, ३५५, ३७६ प्रबन्ध-प्रतिमा १२४, २७०, ६७० प्रवन्ध-प्रमाकर १३०, २७४,४२२

प्रचीन-सागर २०७, ५५५ प्रचुद्ध यामुन ११४, २६२, ६७६ प्रचोध-चन्द्रोदय ( दे० पालंड-

विडम्बन ४०७) रहह, ४०७
प्रबोध-पचासा २०७, ५००
प्रबोध-शतक ७०, ३३५, ५२७
प्रभात २१७, ४८२
प्रभात-शतक १६, २१४, ५१८
प्रभावती २४६, ६७०
प्रभास-मिलन ३८, २५६, ५१६
प्रभु महावीर के दस आवक ३३६,

प्रमोद-मञ्जरी २१२, ४१३ प्रयाग-प्रदीप १४३, २९६, ६३६ प्रयोगकालीन बचन १७६, ३५०, ६५७

प्रलय-वीणा २२५, ६६६ प्रलाप २२३, ५५५ प्रवाल १२५, २६६, ५६५ प्रवास-कुसुमावली २०, २१६,

प्रवासी २६५, ३९६ प्रवासी की कहानी १३१, २८०, ५३४

प्रवासी भारत की वर्तमान समस्याएँ १४६, २६८, ५१३ प्रवासी भारतवासी १४६, २६५, ५३४

प्रशस्ति संग्रह ३६१, ६८४

प्रश्न रहर, ६६०
प्रश्न उपनिषद् (दे० कठ६२६) ३४०, ६२५
प्रश्न-चर्गडेश्वर ३२५, ५७८
प्रश्नोत्तरी ३४१, ६३०
प्रसन-विद्या १६२, ३१६, ३६७
'प्रसाद' श्रौर उनका साहित्य १७८,
३५०, ६१२

'प्रसाद' का नाट्य-चिन्तन १७८, ३५०, ६३६

'प्रसाद' की नाट्य-कला १७८,३४८, ५७६

'प्रसाद' जी की कला १७८, ३४६, ४२२ ~

'प्रसाद' जी के दो नाटक १ ३४८, ४०८

प्रसिद्ध देशों का वर्णन ५५, २९४, ६७७

प्रसिद्ध महात्माश्चों के जीवन-चरित ५१, २८३, ६८३

प्रसिद्ध यात्रात्रों की कथा २००, ४६१

प्रस्ति-तंत्र १६२, ३१८, ५८६ प्रस्ताव-रताकर ३३५, ४२८ ﴿ प्रहाद-चरित्र ३८, २५७, ६५१ प्रहाद-चरितामृत ३८, २५८,

४४८

प्रहाद संगीत २५६, ६०२ प्राकृत-प्रवेशिका २०८, ६१८

प्राकृतिक चिकित्सा १६३, ३१८, 808 ,प्राकृतिक स्योल-चन्द्रिका ६६, ३२१, ६०१ प्राकृतिक सौन्दर्य ३२५, ३८३ प्राकृतिकी १६६, ३२२, ४४४ प्राचीन श्रौर वर्तमान मारतीय महिला १४५, २६७, ६६८ प्राचीन चिह्न २८८, ५४५ प्राचीन ति•वत १४१, २६०, ५७६ प्राचीन भारत (गङ्गाप्रसाद मेहता 'तिखित) १३७, २८६, ४१५ प्राचीन भारत (हरिमङ्गल मिश्र 🗽 लिखित) १३७, २८६, ६८० प्राचीन भारत की सम्यता का ं इतिहास रहर, ५६७ प्राचीन भारत में स्वराज्य १३७, ् रद्ध, ४८६ प्राचीन भारतवासियों की विदेश : यात्रा ऋौर वैदेशिक व्यापार · १३६, २८४, ३८६ प्राचीन भारतीय युद्ध १३६, रदद, ६११ श्राचीन मुद्रा २६३, ५७२ प्राचीन लिपि-माला ५८, ३०४, . · **¥**\$¥ प्राचीन लेख-मिण्माला

रद्भ, ६४६

प्राचीन वार्ता रहस्य ४२४ प्राचीन साहित्य ३६७, ५६६ प्राचीन हिन्दू रसायन शास्त्र. १६१, ₹**१६**, ५८३ प्राच्य दर्शन १८६, ३६३, ५७५ प्रान्यशिचा-रहस्य १७०, ३२६, ह ७७ प्राच्य श्रोर पाश्चात्य ३४३, ६१३ प्रांग-सांगली ३३१, ४६४ प्राचानाथ (गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तव लिखित), २३७ प्राग्रेश्वरी २६३, ४८५ प्रातःस्मरण मंगलपाठ ३३४, ĘĘą प्राथमिक मनोविज्ञान १६८, ३२७, प्रश्र प्रायश्चित्र (जयशङ्कर 'प्रसाद'ं ' लिखित) २६०, ४५२ प्रायश्चित (मेटरलिङ्क लिखित) रह७, ध्र्यू प्रारम्भिक अर्थशास्त्र १६७, ३२७, ६३२ प्रारम्भिक जीव-विज्ञान ३२४, ह्रप्रद प्रारम्भिक भौतिक विज्ञान १६४, ३२३. ४६७ प्रारम्भिक रसायन १६५, ३२२, પ્રશ્

प्रार्थना १२५, २६६, ६७६ माशपुञ्ज १२७, २७३,।४६६ प्रिय-प्रवास ८२, २१८, ३७७ प्रिय-प्रवास की समालोचना !३४८, 308 प्रिया-प्रियतमे-विलास १२, २१२, ५४६ प्रिया-मिलन ८३, २२२, ४८८ प्रिया-वह्मभ-प्रेममोहिनी २८, २६१, EXY प्रिन्स बिस्मार्के १३४, २७८, ३८४ प्रफ़रीडिङ्ग १५६, ३१४, ६१७ प्रेतनगर २५२, ५५६ प्रेम (श्रश्वनीकुमार दत्त लिखित) 305, 308 प्रेम (न्वलराय लिखित) ३०, २३३, ४६३ प्रेम (मन्नन द्विवेदी लिखित) ६०, २१⊏, ५४१ प्रेम (श्रीकृष्ण मिश्र लिखित) ६८, २३६, ६४८ प्रेमकली १८१, ३५५, ४८२ प्रेम-कहानी (ह्यूगो लिखित) २४३, 373 प्रेमकान्ता २६, २२६, ३७७ प्रेम का फल २३५, ४९७ प्रेम की पीड़ा २३८, ४१६

प्रेम की भेंट १०३, २३८, ६१६

प्रेम-कीर्तन २०५, ४९१<sup>-१</sup>

प्रेम की वेदी १२०, २६३, ५१२. प्रमन्त्रसम ४१, २५८, ४५८ प्रेमचन-सर्वस्व १७७, ३४६, ५०८ प्रेम-चक २४४, ६०५ प्रेम-चतुर्यी २४७, ५११ प्रेमचन्द १७८, ३५०, ५६१ प्रेमचन्द श्रीर ग्राम-समस्या १७८, ३५०, ५१३ प्रेमचन्द की उपन्यास कला १७८, ३४८, ४५० प्रेमचन्द की संब श्रेष्ठ कहानियाँ २५०, ५१२ प्रैम-तरङ्क (मन्नालाल, पंडित स्ं०) ७८, ३५२, ५४१ प्रेम-तरङ्ग (हरिद्रास स्वामी कृत) ६७८ प्रेम-तरङ्ग (हरिश्चन्द्र भारतेन्दु सं०) ७७, ३५३, ६८२ प्रेम-तरङ्ग दोहावली १७, २१४, 868 प्रेम-तरङ्गिणी ३५४, ६७५ प्रेम-तीर्थ २४७, ५११ प्रेम-दीविका ३३२, ३७३ प्रेम-द्वादशी २४७, ५११ प्रेम-निर्वाह १०१, २३६, ५२६ .प्रें**मं**-पचीसी **२**४७, ५१**१** प्रेम-पञ्चमी २४८, ५**१२** 

प्रेम-पत्रिका ( खूबचन्द कॅवर सं० ) ७७, ३५३, ४१३, प्रेम-पत्रिका (गोकुलदास साधु कृत) १५, २०६, ४२३ प्रेमपय २७, २३२, ६३५ प्रेम-पथिक (जयशंकर 'प्रसाद' कृत)

न्ह, २१८, ४५२ प्रेम-पथिक (हरिप्रशद द्विवेदी कृत)

50, 38E, EUE प्रेम-पीयुष **२**५०, ५१२ प्रेम-पीयूष-घारा २१७, ४१८ प्रेमपुजारी राजा महेन्द्र प्रताप १३२,

२७८, ४८६ **अ**म-पुष्प २६=, ६६० प्रेम-पुष्पाञ्जलि १८१, ३५६,६४० प्रेम-पुष्पोपहार १८, २१६, ३७७ प्रेम-पूर्णिमा २४६, ५१० प्रेम-प्रकाश १७, २११, ४३३ ञेम-प्रकाशिका १६, २१२, ५०३ प्रेम-प्रतिमा २४७, ५११ मेम-प्रपञ्च १८, २१५, ३७७ प्रेम-प्रभाकर २५५, ४६० योम-प्रमोद २४७, ५११ प्रेम-प्रमोदिनी २१३, ५६० प्रेम-प्रलाप २०६,६८३ प्रेम-प्रवाह १६, २१४, ६४५ प्रेम-प्रवाह-तरङ्ग ७७, ३५४, ५६०

प्रेम-प्रशंसा ११६, २६०, ६०७

प्रेम-प्रस्त २४७, ५११ प्रेम-फुलवारी २०८, ६८२ प्रेम-भूल १०४ प्रेम-माधुरी १८, २०८, ६८२ प्रमयोग (विवेकानंद लिखित्) **३४३, ६१३** 

प्रेमयोग (इरिप्रसाद द्विवेदी लिखित) १७२, ३३८, ६७६

प्रेम-रत (कृष्णप्यारी कृत ) ८५, २१८, ४०७

प्रेमं-रत ( रतकुँवरि कृत ) २१३, प्रह्

प्रेम-रत्नमाला १८, २१५, ४०३ प्रेम-मालिका २११, ६८४ प्रेम-मिलन २२१, ३६३ प्रेम-रताकर (जगमोहनसिंह ठाकुर

कृत) १८, २०८, ४४६ प्रेम-रताकर ( लिख्रमनराम कृत )

७७, ३५२, ६०२ प्रेम-रतावली १७, २१६, ५२२ **प्रेम-रसामृत १७,** २१५, ५५६ प्रेम राज्य ८६, २१८, ४५२ प्रेमलता २३४, ५८६ प्रेम-लविका (वंशोधर लाला कृत्)

१६, २१०, ५१७

प्रेम-लतिका ( रङ्गनारायण पाटः कृत) १७, २१**६; ५**६५ प्रेम-लीला २६७, ६४३

ĵ.

प्रेम-लोक २६३, ५८६ प्रेम-बाटिका (रसखान कृत) २०६, ५७१

प्र७१
प्रेम-विलास १७, २१३, ५०८
प्रेम-शतक २१६, ४३०
प्रेम-संगीत ६६, २२४, ५२६
प्रेम-सतसई १७, २०८, ४२३
प्रेम-सन्देश ७७, ३५५, ६८४
प्रेम-सम्पत्तिलता १८, २१०, ४४६
प्रेम-संगीतर (शीतलप्रसद मुंशी

ं लिखित) १७, २१५, ६४२ प्रेम-सरोवर (श्रीराम मुंशी लिखित)

१०, २१०, ६५३ प्रेम-सागर ३३३, ६०४ प्रेम-सुघारलाकर ७०, ३३५, ५६७ प्रेमाङ्गर १६, २१४, ५८३ प्रमामक्ति १७२, ४७८ प्रेमामृत-सार २०६, ५३४ प्रेमाग्बु-प्रवाह १८, २१५, ३७७ प्रेमाम्बु-प्रश्रवण १८, २१५, ३७७ प्रमाम्बु-वारिघि १८, २१५, ३७७ प्रेमाश्रम ६६, २३६, ५११ प्रेमाश्रु-वर्षण १५, २०८, ६८२ प्रेमी माहात्म्य २३४, ४४३ मेमोपहार २५५, ४६१ प्रेमोद्रेक १७, २१२, ६१५ 👝 🦠 प्रेरणा २४८, ५१**२** मोफेसर भोंदू २३६, ४७८ 🗉

प्रौढ़ शिचा-प्रदीपिका १६६, ३२६, ५६४

सीडिज्ञ्स ३११, ४६६ फल तथा साग-माजियों की लेती १५६, ३१४, ५२६

फल-सञ्चय २२७, ५७० फलित स्योतिष सिद्धान्त गुटिका ३२२, ५१३

फलों की खेती श्रीर व्यवसाय १५७, ३१३, ४६५ फलों के टिकाऊ पदार्थ १५७,

३१४, ४८३ फ्राउस्ट २२८, ४२३ फाग-श्रनुराग २०, २०६, ४१२४ फाग-धमाल २०, २१२, ४७२ फ्राज़िल श्रली प्रकाश २०६,

फ्रांसिजम् १६७, ३२७, ५६४ : फॉंसी (जैनेन्द्रकुमार लिखित) २४७, ४५७ फॉंसी (स्रूगो लिखित) २४३,

६८६ फ्राह्यान का यात्रा विवरण ३०२५

प्रथ फिनी में मेरे इकीस वर्ष १४६, २६५, ४७२

फिर निराशा क्यों ! ३२७, ४२२ फिसान-ए-ग्रजायन २५५, ५५५ ! फुर-फुर-फुर २५२, ६०१ फुलवारी की छुबि श्रर्थात् मन-फूल की कहानी ३६, २४५, ४७८

फूटा शीशा २४६, ६५८ फूल में काँटा २३३, ५८२ फूलरानी २५४, ५८६ फूलवती २५२, ६६४ फूलों का गुच्छा १६, २०८, ६८२ फेफड़ों की परीचा और उनके रोग

१६१, ३१७, ६३७ .
फ्रोटोग्राफी १५६, ३१३, ४२६
फ्रांच का इतिहास १४०, २८४,
१,०६७३
फ्रांस की राज्य-क्रान्ति १४१, २८८,
५०५

बगुला भगत २५१, ५६१ बङ्किम-अन्यावली ३५१, ५१५ बङ्किमचन्द्र चटर्जी १८६, ३६४, ५६७

बङ्किम-निबन्धावली २७०, ५१५ बङ्किम-साहित्य ३५१

्र्नंगला देश का इतिहास २८३, ५३७

बङ्गविजेता २४२, ५६८ बङ्ग सेन ३२०, ६०७ बँगाल का इतिहास २६२, ५७२ बर्बों का इनाम ३२४, ६४० बचों की कहानियाँ २५२, ५६१ बचों की रज्ञा ३२०, ४०५ बचरङ्ग बचीसी १५, २०८, ४५६ बड़ीदीदी २४२, ६३४ बड़े घर की बेटी २४६, ५११ बड़े म्याँ २६६, ३८३ बड़े शिज्ञा पत्र ३३२, ६८० बनारस के व्यवसायी १४३, २६६, ५३०.

प्रवः बनारसी इक्षा २४६, ६०४ बनारसी-विलास ३२१, प्र१७ बनिता बुद्धि प्रकाशिनी ३६१, प्रहः

बन्दनवार २४८, ६३२ बन्दर की चलती (दे॰ सोने की मछली ३८०) २५३

मळुली ३८०) २५३
बन्दी २२५, ३६३
बन्दी जीवन २६२, ६३२
बफ़ाती चाचा २६५, ५८६
बरगद २६६, ४०८
बरवा २०६, ४६८
बरवे नायिका मेद २७१, ५७१
बर्कले ग्रीर कैयट का तस्वज्ञान

१६०, ३६४, ५०३ बर्नियर की भारत यात्रा ३०२, ५१८ बर्लाई सिश २५१, ६७२

चलदेव-चित्र-रताकर ६१, ३०६, प्रश् . बलभद्द २५२, ३८१ चलभद्र विजय १४, २१६, ५८३ बलबीर-पचासा २०५, ६१८ चलात्कार २४७, ५२४ बिलदान (दुर्गाप्रसाद खत्री लिखित) EE, 73E, 805 (गिरीशचन्द्र चलिद्रान घोष लिखित) २४२, ४२१ बिलदान (ह्यूगी लिखित) २४३, 855 बलिया के कवि श्रीर लेखक १८०, ३५७, ६४६ बिलिया में भारतेन्दु ३३४, ६८३ चित्रहारी बुद्धि १०६, २३५, ४२८ बसन्त-प्रमोदनी २१३, ५६० चसन्त-विकास २११, ४२५ बह्सी परिंडत १२१; २६०, ६३८ बहादुरशाह का मुक्तदमा २४३, ह्रद्रा चहिन्कार २४४, ६०५ बहूरानी १०४, २३८, ६३२ चाँकीदास-प्रन्थावली १७६, ३४७, **प्र**७६ बागुबानी 🏸 (राजनारायगा मिश्र लिखित) १५७, ३१२, ५७२ (शिवशङ्कर 🕠 मिश्र चारावानी लिखित) १५७, ३१३, ६४२

नात खेल ३८, २५७, ४७६ बादशाह-दर्पण ५२, २८३, ६८३ बादशाह हुमायूँ १३३, २७६, ६२६ बिद्रला (धनश्यामदास वापू लिखित) २८०, ४३५. बापू (सियारामशर्या गुप्त लिखित) ٣٤, **૨**२४, ६६२ बापू विचार १७८, ३५०, ५२७ वावरनामा २८१, ५२१ बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री जीवन-चरित्र७५, ३४५, ५२२ बाबू तोताराम का जीवन चरित्र ७५, ३४६, ५५३ बाबू राघाकृष्णदास को जीवनी ७५, ३४६, ६२८ बामा मनोरञ्जनं ३५, २४५, ६४० बायजा बाई सिंघिया २८२, ४७४ वायोकेमिक मैटिरया मेडिका एवं रिपार्टरी १६३, ३१६, ४६८ बायोकेमिक विज्ञान-चिकित्सा १६३, ३१८, ५८० बारहमासा (खेराशाह कृत) ३१७, 883 बारहमासा (नेमिनाथ कृत) २०५, 886 नारहमासी (दुलसीदास कृत) २०६, बाईस्पत्य ऋर्थशास्त्र १८८, १६४, \$35

वाल-कथा २५५, ३६६
वाल-कथा-कहानी २५१, ५८५
वाल-कथा-कुञ्ज २५२, ५८७
वाल-कथा-कुञ्ज २५२, ५८७
वाल-कथामाला २५१, ५३२
वाल-कवितावली (अयोध्या विंह
उपाध्याय लिखित) २२७,
३७८
वाल-कवितावली अभेनाथ सिंह
लिखित) २२६, ६४६
वालक-विनोद २७०, ६४६
वालकायड का नया जन्म १७४,
३४७, ६४५
वालकों का योरोप ३००, ४०५
व्राल-गीता ३३६, ५८२

बालकों का योरोप ३००, ४०५ ब्रांल-गीता ३३६, ५८२ बाल-गीताञ्जलि २२६, ६६६ बाल-पञ्चतन्त्र २५१, ६६७ बालपन कन्हैया का २०७, ४८८ बाल्-पुराण ३३६, ५८२ -बालबोघ ७०, ३३४, ५०४ बालं-भागवत ३३६, ५८२ बाल-भारत ३३६, ६७१ बाल-भारती २२७, ६५० १ द्वाल-भूगोल २००, ६४६ बाल-भोज प्रबन्ध २५१, ६६६ बाल-मनुस्मृति ३३६, ५८२ नाल-मनोविशान १६६, ३३०, . €03

. -बाल-रामायग ३३६, ५८२ /

बालरोग-विज्ञान ३१७, ४८६ बाल-लीला २०५, ६६९ बाल-विनोद (लोचनप्रसाद पार्येडेय कृत) २२६, ६०६ -बाल-विनोद (श्रयोध्यासिंह उपा-ध्याय कृत) २२६, ३७७ नाल-निनोद रामायण १२६, ५६१ बालं-विभव २२६, ३७८ बाल-विलास २२६, ३७८ बाल-विवाह २१, २१२, ४४६ बाल-विवाह की कुरीति ३३४, 808 बाल-विवाह दूषक ४३, २५७, 850 बाल-विष्णु पुराण ३३६, ५८२ बालबीर चरितावली २६१, ४८६ वाल-व्यायाम ३२०, ६५४ वाल-शब्दसागर ३०७, ६४७ बाल-सत्यार्थ प्रकाश ३३६, ६१४

भू०८ बाल-इठ २५३, ५२६ बालिका २२२, ५८७ बाँसुरी लीला २०५, ४८६ बिखरे फूल १२४, २६६, ५६५ बिखरे मोती २४८, ६६७ बिखरे विचार १६८, ३२७,४३५

बाल-संरत्त्या-विधान ३००, ४३१

बाल-संस्कृत-प्रभाकर ५८, ३०४,

विखरे हुये फूल २२०, ५२३
विगरे का सुमार २७, २३४, ६०२
विलाई मौसी २५२, ५७०
विलोसुर बकरिहा २४१, ६७०
विसातिन लीला २०५, ६६६
विहार—एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन १४०, २६०
विहार का विहार १३६, २८६, ६४७
विहार की हिन्दुस्तानी १५०, ३०७, ४३६
विहार के ग्रहस्थों का जीवन-चरित्र २१, २१६, ३६१
विहार के नवयुवक हृदय-१८०,

३५६, ५३६ विद्वार-दर्पेश ३५३, ५८४ विद्वारी वीर ५१, २८४, ४१४ बीजगियात ६५, ३२१, ३८० बीज-ज्यामिति १६४, ३२३, ६५६ बीजकसार कबीर पंथ ३३१, ३६५ बीजकसार अकबर उपहास ३६, २४५,

६७२ बीरबल की कहानियाँ २५४, ६३६ बीरबल-विलास ३६, २४६, ४०२ बीस कहानियाँ ३५७, ५६० बीसलदेव रासो २०५, ४६६ बीसवीं सदी २०४, २३८, ५६५ बुद्धिया-बखान-शतक २२, २०६, बुढिया ! बुढिया ! किसे खाऊँ ? २५४, ५८६ बुद्ध श्रौर उन्के श्रनुचर १३६ रद्ध, ३८१ बुद्ध का जीवन-चरित्र १३३, २७७, 408 ब्रद्धकालीन भारत १३७, २८७, बुद्ध-चरित ८५, २२०, ५८१ बुद्धदेव (जगमोहन वर्मी लिखित) १३३, २७८, ४४८ बुद्धदेव (विश्वम्भर सहाय 'व्याकुल' लिखित) ११६, २६४, ६१५ बुद्धदेव-चरित्र ४०, २५६, ५४६ बुद्ध-वचन ३४२, ६६२ बुद्धि-फलोदय ३५, २४५, ४०६ बुद्बुद १२४, २६६, ६८० बुधुन्ना की बेटी १०२, २३७, ५२४ बुनाई-विज्ञान १५८, ३१४, ६१५ बुनियादीराष्ट्रीयशिचा १६६, ३२६, ४५५

४५५ बुन्देलखरड का अलबम ८६, २१८, ४११ बुन्देलखरड का इतिहास (प्रतिपालक) सिंह लिखित) १४०, २८८, ५०७

बुन्देलखरह का इतिहास (गोरेलाल तिवारी लिखित) १४०, २८६, ४२६ बुन्देलखरड-केशरी (श्यामा कान्त पाठक लिखित) ११७, २६३, ६४७ बुन्देलखरड-केसरी (कुँवर कन्हेया जू लिखित) ३४५, ४०५ बुन्देल-वैभव १८१, ३४८, ४३३ बुरादा फरोश २३६, ३७६ बुकेंवाली २३८, ३८८ बुल्ला साहिव का सन्दसागर ३३२,

बूढ़े का न्याह ६२, २१८, ३७४ बूढ़े मुँह मुँहासे ४३, २५७, ५७४ बूँदी का राजवंश ५२, २८३, ६८३ कुँटिश भारत का ऋार्यिक इतिहास

रहर, यहम बेकन विचार-स्तावली २७०, य२४ बेकस्र की फाँसी ३३, २३०, ४२६ बेगमात के आँस् २४३, ६८६ बेगुनाह का खून ३३, २३०, ४२६ बेचारा केशव २६३, ६६२ बेचारी माँ २४४, ४७६ बेझामिन फ्रैंक्कलिन १३४, २७६, ६: ६०२ बेदव की बहक ६२, २२४, ४७३ बेलकुमारी २५४, ५८६

बेसिक शिद्धाः में समन्वय १६६,

૩૩૫ ,૦૬૬

वैद्ध का दिवाला २४७, ५२१ वैताल-पचीसी २५४, ६८६-६० बोघ-सागर ३३१, ३६४ बोघसार ३४२, ४६१ बोलचाल २२६, ३७८ बोल्शेविज़्म १४६, २६६, ६१२ बौद्ध कद्दानियाँ ६३५, ६२० ब्रह्मवर्यं हो जीवन है ३१७, ६४२ ब्रह्मवर्यं के प्रश्नोत्तर ६६, ३३३, ४६३

ब्रह्म-पुराण ३४० ब्रह्म-विज्ञान (डा॰ सत्यंप्रकाशः लिखित) २२०, ६५६ ब्रह्म-विज्ञान (नारायण स्वामीः

लिखित ) १ ०१, ३३८, ४६६.

ब्रह्मिवद्या सार ३३२, ४४१

ब्रह्मिवर्त पुराण ३४०

ब्रह्म-संगीत ७०, ३३५, ६७२
ब्रह्मसूत्र ३४०, ६२७
ब्रह्मस्मृति ६६, ३३४, ५०७
ब्रह्मानन्द भजनमाला ७०, ३३६,.
५२७

भक्त-चरितामृत १८३, ३५५,६८७ भक्त-चरितावली १८३,३५७,५०८ भक्त-चिन्तामणि ६२१ भक्त नरसिंह मेहता १३४, २८०,

मक्त-नामानली ( दयादास स्नामीः लिखित ) ३५२, ४७४ ःभक्त नामावली (भ्रुवदाम लिखित) ३५२, ४८७ भक्त विरदावली (हरिदास दादूपंथी ांलखित) ३५२, ६७७ मक्क-विरुदावली (खर्छेराव क्वि त्तिखित ) ७६, ३५४, ४१२ -भक्त-रसनामृत २१७, ४४८ मकमाल (तुलसीराम कृत) ३५२, 808 ः भक्तमाल (नाभादास कृत) ३५२, 8E4 भक्तमाल (प्रतापसिंह. कृत) ३५२, 4्६0 भक्तमाल (हरिबखरानी कृत) ३५२, 550 ः भक्तमाल की टीका (दे॰ भक्तमाल नामादास कृत) ३५२ -भक्तमाल इरिमक्तिप्रकाशिका ३५२, मृहरे ःभक्तमाला-रामरसिकावली ३५२, 488 भक्तवर तुकाराम की १३४, २७६, UF8 भक्ताम्बु-निधि २१३, ४५७ भक्ति और वेदान्त ३४३, १६३ भक्ति-चिद्रिका २१३, ४१८ भक्ति ज्ञानामृत वर्षिणी ३३२,५१०

अक्ति-तरिक्किणी १६, २०८, ५४६

मक्ति दर्शन ३४०, ६३४ भक्ति-प्रकाश (तेजनाय भा कृत) ७०, ३३६, ४७२ भक्ति-प्रकाश (गोपालदास कृत) ७०, ३३६, ४२५ मक्ति-भवानी १६, २१७, ५३१ मक्ति-योग ३४२, ३७६ भक्ति-रत्नावली ६२२ भक्ति-रहस्य ३४३, ६१३, मक्ति-विलास (रघुरान सिंह, महा-रावा कृत) १६, २१२, ५६४ मक्ति-विलास (रामप्रताप सिंह, राजा कृत) १६, २१६, ५८६ मकि-विलास (महादेव त्रिपादी कृत) ३४५, ५४२ मक्ति-विवेक ७१, ३३६, ५२७ मक्ति-शरत्-शर्वेरीश १८३, ३५५, प्रश

भूर१ मिक्त-शिरोमिया १६, २१५, ५२० मिक्त-सर्वस्व १५, २०८, ६८२ मिक्त-सागरादि १७ ग्रंथ ३३७,

४४१
मिक्तिसार १६, २११, ६४२
मिक्ति सूत्र ३४०, ४६५
भगवत रसिक की बानी २०६, ५२८
भगवद् गीता ३४१, ६२३
भगवद् गीता-रहस्य ३६८, ५२२
भगवानप्रसाद जी ४६, २७७, ६३८

भगवान राम की कथा ३३६,४११ मगीरय कोष १५३, ३०५, ४७७ मग्न-दूत २२३, ६५४ -ममावरोष ११६, २६३, ४०४ भक्त-तरङ्ग ४४ २५८, ५७५ मनन- १रोवर १६, २१७, ३६६ मजन-सागर ७८, ३५४, ५५५ मजनामृत ७१, ३३५, ६५३ मजनावली ७१, ३३५, ४६१ मद्द-निबंधावली ४५, २००, ५२१ भद्दिकाव्य २२७, ५३२ भय विन होय न प्रीति २५४, ५८६ भयानक-भूत (रूपनारायण पांडेय लिखित) २३३, ५६७ भैयानक भूल (कमलाप्रवाद वर्मा लिखित) २३२, ३६६ महामसिंह शर्मा २४६, ४१५ मयङ्कर चोरो ३३, **२**३१, ४२६ मयानक खून ३२, २३२, ६८६ भयानक तूफान १०४, २३६, 848 भयानक भ्रम ३२, २३१, ६८५ भरत बाहुबलि ३३६, ४८४ ्भरत-भक्ति ८२, २२२, ६४१ मरतपुर-युद्ध १३८, २८५, ३७५ भरती २३६, ४४० मरयरी-चरित्र २०५, ४२६ मर्त्हरि राज-त्याग ३६, २५८,

**७०४** 

भवभूति ३६७, ६५४ मॅंबरगीत २०५, ६६६ मवानीदयाल सन्यासी १३२, २८०.. **५**१३ भवानो विलास २०६, ४७६, भविष्य पुराया ३४०, ६२३ माई १००, २३८, ३८८ माई-माई ६६, २३७, ४६६ माई के पत्र १४५, २६८, ५८७ मागवत पिंगल ४६, २७२, ४५५ मागवत पुराण (दे०, स्रानन्दांदु-निधि ६२१, श्रानन्द-सिंधु, ६२१, शुक-सागर-६२१, तथा शुकोक्ति-सुघा-सागर ६२१) ३४०, ६२१ भाग्य २३८, ३८८

प्रथ्
भानमती २८, २३०, ४२५
भान-विलास २३, २०८, ५३५
भान-विलास २३, २०८, ५३५
भानु-प्रकाशिका २१७, ३८६
मानु-विरहावली १७, २१४, ३८६
भागि-विलास २२७, ४४६
भारत-ग्रारत ४२, २५६, ४१२
भारत-ग्रारत ४२, २६१, ४०२
भारत ग्रीर संघ-शासन १४५,२६६,-

भान-प्रकाश तथा पदावज्ञो, २०८,

भारतका श्रिर्धिक शोषया ३०१,४६६ -भारत का कहानी-साहित्य १८६, ३६६, ४८५

भारत का धार्मिक इतिहास १३८, रूद७, ६४२

भारत का नया शासन-विधान १४५, २६६, ६८५

भारत की कारीगरी ६२,३११,६०२ भारत की चित्रकला १३६, २६०,

YEX

भारत की दरिद्रता ३०२, ६३६ भारत की मूर्तिकला १३६, २६०, YEY'

आरत की वर्तमान दशा २६५, 880

भारत की साम्पत्तिक श्रवस्था १४३, २६६, ५७३

भारत के कारखाने ५४, २६५,

830

-भारत के देशी, राज्य ( सुखसंपति राय भंडारी लिखित ) १४०, रदद, ६६४

भारत के देशी राज्य ( इरेकृष्ण जौहर लिखित ) ५५, २६५, ६८६

भारत के देशी राष्ट्र ( संपूर्णानंद लिखित ) १३६, २८५, ६५६ -मार्त के प्राचीन राजवंश १३८, २८७, ६१६

भारत के समाब और इतिहास पर

स्फुट विचार १३६,२६०,६५२ भारत के हिन्दू सम्राट् १३७,२८७,

358

मारत-गीत ६१, २१६, ६४६ मारत-गीताञ्जलि ६१, २१८, ५४८ मारत-गौरव ११५, २६१, ४५७

भारत-जननी २५६

भारत-त्रिकालिक दशा २६२, ३८२ मीरत-दर्शन १४३, २६६, ६६३

भारत-दुर्देशा (प्रतापनारायंगा मिश्र

कत) ४२, २५६, ५०६ भारत-दुर्दशा (हरिश्चन्द्र कृत) ४२,

२५६, ६८३

भारत-दुर्दिन ४३, २५७, ४४४ े भारतन्वर्म ७१, ३३६, ४७८

भारत-नररत्न-चरितावली २८४, ५८०

भारत-पराजय २५६, ६८५

भारत पुत्र अर्थात् कवीरदास्री ११४, २६२, ४५०

भारत-बघाई २२, २१६, ५१७ भारत-भक्त ऐराष्ट्रयू ज १३२,२७८,

30%

भारत-भक्ति ६०, २१६, ५८१ भारत-मजनावली २३,२१४, ५३८ भारत-भारती ६०, २१८, ५५६ भारत-भूमि श्रौर उसके निवासी

१३६, २८८, ४५१

भारत-भ्रमण ५५, २६४, ६६० भारत-मही २३, २१७, ४१८ ८ भारत-माता ६८, २३६ भारत में कृषि-सुधार १४४, २६६, ४७५ मारत में खेती की तरक्की के तरीके १५६, ३१२, ६३६ भारत में दुर्भिच्न १४३, २६६,४१७ भारत में पोर्चुगीज़ १३७, २८५, प्र८७ भारत में बाइबिल १७२,३३८,६५८ मारत में रेल-पय १४४, २९७,५८८ भारत में सशस्त्र क्रान्ति-वेष्टा का , रोमाञ्चकारी इतिहास १३८, २८६, ५४१ भारत-रमणी ( दुर्गाप्रसाद गुप्त लिखित) ११६, २६१, ४७≈ भारत रमग्री (दिजेन्द्रलाल राय लिखित ) २६६, ४८४ भारत ललना ४२, २५७, ४१२ भारतवर्ष का इतिहास (वालकृष्ण लिखित) १३६, २८५, ६८० 4. भारतवर्ष का इतिहास (भगवहत्त लिखित) १३७, २६०, ५३० भारतवर्षे का इतिहास (मिश्रवर्षु ं लिखित) १३७, २८६, ५५० मारतवर्ष का इतिहास (रामदेव लिखित) १३६, २५५, ५५४

भारतवर्ष का संचित्र इतिहास १३६, रद्य, प्रश मारतवर्ष की विख्यात रानियों के जीवन-चरित्र ५१, २८४, भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के जीवन-चरित्र ५१, २८४, ४०१ भारतवर्ष के धुरन्घर कवि १८७, ३६३, ३६१ भारतवर्ष में चरित्र की दरिद्रता ३०२, ४६८ मारतवर्ष में जाति-मेद ४१३ भारतवर्ष में पश्चिमीय शिचा १७०, ३२६, ५४१ भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य १३८, रद्द, ४१७ भारतवर्षं में साम्प्रदायिक समस्याः १४६, ३००, प्रद मारतवर्षीय राज्य-संग्रह ५२, २८३, 8E0 मारत-विजय ४२, २५९, ४५७ मारत-विनय (वैजनाय लिखित) ३३६, ५२५ मारत-विनय (मिभनन्यु लिखित) E ?, ₹ £ ?, ५ ५ 0 मारत-वृत्तावली ५२, २८३, ५५४ .मारत-शिद्धादर्श १७०, ३२६, ४३५

भारंत-सङ्गीत २३, २१५, ४२२ भारत-सौभाग्य ( बदरीनारायण चौधरी कृत ) ४२, २५७, ं पूर्ध भारत-सौभाग्य (श्रम्बिका दत्त न्यास कृत) ४२, २५७, ३७५ भारत-हरण ४२, २५८, ४७६ भारती-भूषण (ग्रर्जुनदास केहिया लिखित) १२७, २७४, ३७६ भारती-भूषण (गिरिधरदास लिखित) २७१, ४२० भारतीय श्रथेशास्त्र (श्रमरनाथ बली लिखित) १४३, २६६, ३७४ भारतीय अर्थशास्त्र (भंगवानदास केला लिखित) १४३, २६७, ં પુરુશ भारतीय इतिहास का भौगोलिक श्राधार १३६, रूप७, ४५१ भारतीय इतिहास की रूपरेखा १३६, २८६, ४५१ भारतीय इतिहास में स्वराज्य की गूँज २८६, ६७१ मारतीय उपाख्यानमाला १८७, ३६३, ४८३ भारतीय गोधन ४५६ .भारतीय गोशालाएँ १४३, १६६, ३≒६

भारतीय वित्रकलाः (नानालाल चमनलाल मेहता लिखित) १३६, २८६, ४६५ मारतीय चित्रकला (शैलेन्द्रनाथ दे लिखित) ३१०, ६४४ मारतीय चीनी मिहियाँ १५८, ३१४, ५४१ भारतीय जायति २८६, ५३१ भारतीय दर्शन-परिचय १८७, ३६६, ६८० भारतीय दर्शनशास्त्र (गोपीनाथ कविराज लिखित १) १८७, ३६६ भारतीय दर्शन शास्त्र (राषाकुर्ख्ये मिश्र लिखित) १८६, ५७४ भारतीय देशभक्तों के कारावास की कहानी १३५, २८६, ३८७ भारतीय भोजन १६३, ३१७, 200 भारतीय रसायन-शास्त्र १६१, ३१६, ६१५ भारतीय राजनीति श्रौर शासन-- पद्धति १४५, २६६, ३६२ 🗼 मारतीय राजनीति के श्रस्धी वर्ष \* . **₹**£₹, **४**४३ मारतीय राजस्व १४६, २६६,५३१ मारतीय लिपि-तत्त्व १५१, ३०५,

भारतीय लोकनीति श्रौर सम्यता ३०१,६७४

 भारतीय-वज्ञन-प्रकाश १४४, २६६, ४६३

भारतीय वाङ्मय के श्रमर रत १८६, ३६५, ४५१

भारतीय वास्तुविज्ञान १५६, ३१३, ६१२

भारतीय वैज्ञानिक १३६,२९१,६४५ भारतीय वाणिज्य की डायरेक्टरी १४४, २९५, ६७८

भारतीय व्यापारियों का परिचय १४४, २९७, ६९०

भारतीय शासन (कन्हेयालाल वर्मा लिखित) १४५, ३००, ३९२

भारतीय शासन (भगवानदास केता

र्लिखित) १४५, २६५,५३० भारतीय शासन-पद्धति (श्रम्बिका

> प्रसाद वाजपेयी लिखित) १४५, २६५, ३७६

भारतीय शासन-पद्धति (राघाकृष्ण भा लिखित) १४५, २६५,५७३

भारतीय शासन-विकास १४२, \$. २८९, ५८९

मारतीय शासन-न्यवस्था १४५, २६६, ६४८

भारतीय शिचा १४५, २६७,६६८ भारतीय शिल्प-कला का उद्देश्य

३१०, ३८१

भारतीय शिष्य ईंसा २८२, ४६८ भारतीय सम्यता का विकास १३६, २००

मारतीय धम्पत्ति-शास्त्र १४३, २६६, ५१०

भारतीय संस्कृत कवियों का समय-

निरूपण ८०, ३६२, ६८० भारतीय संस्कृति श्रीर नागरिक

वीवन १४५, ३००, ५८८

भारतीय सहकारिता-श्रान्दोलन १४३, २६८, ६३२

मारतीय सृष्टिकम विचार १८६, ३६३, ६५६

भारतेन्दु-कला ३४४, ६८३ भारतेन्दु-ग्रन्थावली १७७, ३४८,

६२६

भारतेन्द्रजी की भाषा-शैली १७७, ३४६, ४२८

भारतेन्दु-नाटकावली (ब्रबरत्नदा<del>छ</del> सं०) २६, ६८४४

भारतेन्दु-नाटकावली (श्यामसुन्दर

दास सं•) २६२, ६८४

भारतेन्द्र बाबू इरिश्चन्द्र (राघा-कृष्णदास लिखित) ७४,

३४५, ५७४

भारतेन्दु-भारती १७७,३४७,४०४ भारतेन्दु-साहित्य १७७,३४८,५८१ भारतेन्दु **इ**रिश्चन्द्र (ब्रनरत्नदास

लिखित ) १७७, ३४६,६२६

38

मांव-मृत्हल ३२५, ४५७ भावचन्द्र-रहस्य २३०, ३७३ भावना (ग्रानन्द भित्तु सरस्वती लिखित ) १७१, ३८१ भावना (इरिप्रसाद द्विवेदी लिखित) , १२५, २६६, ६७६ भाव-पञ्चाशिका २०६, ६१६ भाव-प्रकाश ३२०, ५३५ भाव-विलास २७१, ४७६ भावुक २२१, ५६५ भावा १५०, ३०५, ६७१ भाषा ग्रवध-माहातम्य ३३५, ६६१ भाषा का प्रश्न १५०, ३०७, 358 भाषा की शिद्धा १६९, ३३०, ६६२ भाषा-कोष ५६, ३०४, ५५५ भाषा बोघ ३६१, ५२३ भाषा-बोधिनी २६०, ५७५ भाषा-भूषण ( कृष्णदत्त लिखित )

'३२१, ४०६ भाषा-भूषण (जसवन्तिसिंह लिखित) २७१, ४५४ माया-रहस्य १५०, ३०६, ६४७ भाषा वास्य-पृथक्रमा ५८, ३०४,

380 (श्यामसुन्दरदास भाषा-विज्ञान . . लिखित) १५०, ३०४, ६४६

भाषा-विज्ञान (निलनीमोहन सान्याल लिखित) १५०, ३०६, ४६२ भाषा-व्याकरण १५१, ३०५ मापा-शब्दकोष १५२, ३०७, 4ER भाषा शब्द-निरूपण ५८, ३०४, 860 भाषा-शिक्षा-पद्धति १६६, ३२६, ६०३ भाषा-शिचा-विधान १६६, ३२६, **363** भिखारिणी (ग्धुनाथसिइ लिखित) २४६, ५६४ भिखारिग्री (विश्वम्भरनाथ शम्बे 'कौशिक' लिखित) २४८, ६१५ भिखारिन २२३, ६३२ भीखा साहित्र की वानी ३३२, पू ३७ भीमदेव १३३, २७८, ४८० भीमसेन शर्मी जी का जीवन-चरित्र १३२, २७८, ५०४ मीमसेन शर्मा से दो-दो बातें १३% मीष्म (द्विजेन्द्रलाल राय लिखित) २६६, ४८४ शुमी भीषम (विश्वम्भरनाय 'कौशिक' लिखित) ११४,

२६१, **६१**५

भुवनेन्द्र-भूषण (गनाघर प्रसा्द शुक्क लिखित) २४, २१५, 880 सुवनेश-भूषण (त्रिलोकीनाथ सिंह लिखित) ४७, २७२, ४७३ मूकम्य १६५, ३२२, ५८० भूगोल एशिया ५६, २६४, ५८५ भूगोल इस्तामलक ५६, २६४, EXS भूत का सेर २५३, ४६२ भूतत्त्व-प्रदोप ५६, २६४, ५८६ भूतनाय १०८, २३४, ४७६ भू-परिचय १४८, २६७, ५८८ श्चिम १५७ ३१३, ५५३ भूलचूक (गङ्गा प्रसाद श्रीवास्तव लिखित) १२१, २६२, ४१६ भूलचूक (ठाकुरदत्त शर्मा लिखित) भूल-मुलैया २६७, ६४३ भूली बात २४८, ६१२ भूषण-प्रयावली (नृत विहारी रे सं०१) ७४, ३४५, ४६७ भूषण-ग्रंथावली (मिश्रवंधु सं०) १७६, ३४६, ५५० भूषण् प्रन्थावली (विश्वनाय प्रसाद मिश्र सं०) ३४८, ६१४ भूषगा-विमर्श १७६, ३४६, ५३२ मेडियाधवान २५४, ५०२ भैरव-विनोद २१, २१५, ३९६

मैंसा सिंह २२७, ६०१ भोन श्रौर कालिदास ३६, २४५, ६७३ भोनपुर की ठगी १०६, २३४,४२७ मोज-प्रवन्ध २५४, ५२० मोगोलिक कहानियाँ ३००, ४४८ मौतिक-विज्ञान ३२२, ६५८ भ्रमजालक २६७, ६४३ भ्रमर-गोत २०५, ४६० अमर-गीत-सार १७४, ३४७, ५८१ भ्रमित पथित १२५, २६६, ६५८ भ्रातृ-प्रेम २३६, ६०१ भ्रान्ति निवारण ३३४, ४७४ मत्राविरुल् उमरा २६२, ३७३ मकरन्द (श्रानिन्दप्रधाद श्रीवास्तव लिखित) २३६, ३८२ मकरन्द (रामेश्वरा देवी 'चकोरी' लिखित) ६३, २२५, ५६४ मकरन्द-विन्दु १२४, २६६, ४६६ मकरन्द-सारिणी ३२४, ५३८ मगघ का प्राचीन इतिहास १४०, २६०, ५६२ मङ्गल-कोष ५६, ३०३, ५३६ मञ्जल-घट ५५५७ मंगल-प्रमात १०३, २३७, ४३६ मङ्गलाशा हार्दिक धन्यवाद २२, .२१३, ५१७

मनमूत्रा-ए-नज्ञोर ८०,३६२,५३८

मजमू श्राख्यालात २११, ४३० मज़ैदार कहानियाँ २५१, ४५४ मिंदिम्म निकाय ३४२, ६६१ मक्तली दीदी २४२, ६३४ मभाली बहू १०४, २३८, ६३६ मञ्ज ६६, २३७, ५७३ मक्षरी (रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित) २५४, ५७० मझरी (हीरादेवी चतुर्वेदी लिखित) २२२, ६८७ मिया गोस्वामी २६३, ४०५ मियामाला २४८, ६१५ मिशा-रतमाला ३४१, ६३० मतिराम-प्रन्थावली १ ६, ३४७, 800 मत्त्येगन्धा ११३, २६४, ३८७ मत्स्य पुरागा ३४१ मत्येन्द्रनाथ श्रीर गोरखनाथ की उत्पंति ७६, ३५४, ६३८ मदन-कोष ५१, २८४, ५४० मदन-मञ्जरी ४१, २५६, ३७३ मदन-विनोद-निघराटु ३२०, ५३६ मदन-सरोज ७६, ३५४, ५३४ मदारी १०६, २३६, ४३२ मदीय श्राचार्य देव २८१, ६१३

मधुक्ष ६५, २२२, ५२८

३५७, ६१२

मधुकरे शाह द७, २२२, ३७२

मधुकरी (विनोदशङ्कर व्यास सं०)

मधुकरी (ऋषभचरण जैन लिखित) ₹₹£. ₹5E मधु-कलश ६६, २२४, ६८१ मधु-कोष २२३, ५६६ मधुप ६३, २२०, ४४८ मधुपर्क २४८, ५२६ मधुप-लातका १०२, २३५, ४४८ मघु-बाला ६५, २२३, ६८१ मधु-मिल्ला ६१, ३११, ५४३ मधुमक्ली १५७, ३१४, ४६६ मधुमक्खी-ालन (जुगरार द्याराम लिखित) १५७, ३१५, ४७५ मधुमक्खी-पालन (डा० इबादुर्रह-मान खाँ लिखित) ३१५, ३८% मधुमक्खी-पालन (शान्ताराम मोरेश्वर लिखित) १५७. ३१७, ६३४ मधुमालती नी वार्ती २२६, ४३७ मधुर मंजुमाला २०७, ५६२ मधुर मिलन ११६, २६१, ४४७ मधुवन (श्रान्न्दकुमार लिखित) ६५, २२३, ३८१ मधुवन (ज्योतिमयी ठाकुर लिखत) २३६, ४५८ मधुचन (चुन्दावन बिहारी लिखित) े २३६, ई१६ 🖰 🕟 मधुबन (हीरादेवी चतुर्वेदी लिखित) नेर्प, ६८७

मधु-शाला ६५, २२३, ६८१ मधूलिका ६६, २२४, ५६४ मध्यकालीन भारत १३८, २८६, पु०१ मध्यकालीन भारत की सामाजिक श्रीर श्रार्थिक श्रवस्था ३०१, प्रहर मध्यकालीन भारतीय संस्कृति १३७, २८८, ४३५ मध्यप्रदेश श्रौर बरार का इतिहास २६३, ५६३ मध्यप्रदेश का इतिहास (प्रयागदत्त शुक्त लिखित) २८८, ५०६ अध्यप्रदेश का इतिहास (हीरालाल, रायबहादुर लिखित) १४०, २८६, ६८७ मध्यप्रदेश में शिकार २६८, ५०८ मध्यप्रान्त, मध्यभारत श्रीर राज-पूर्ताने के प्राचीन जैन स्मारक १३६, २८७, ६४२ मध्यम न्यायोग (दे॰ भास नाटका-वली प्रस्) २६५, प्रप् क्षन श्रीर उसका नल ३३७, ६३१ मन की उमंग २५७, ३७५ सनःको लहर २१, २१०, ५०६ मनन ३२७, ५६८ मन-मोदक ३५६, ५११ मनमोहन का जाल २६७, ६४३

मन-मोहिनी (त्रात्माराम देवकर लिखित) २३५, ३८० मन-मोहिनो (शीतलप्रधाद लिखित) रद, २३३, ६४२ मन-मं।हिनी (हफ़ोजुल्ला खॉॅं लिखित) २१३, ६७५ मनरज्ञन-प्रकाश २४, 838 मनसा २३६, ६४१ मनु श्रौर स्त्रियाँ १८८, ३६६, ४४२ मनुष्य के लिये सचा सुख किसमें है ! ३३४, ४०१ मनुष्य के अधिकार १६८, ३२६, ६५५ मनु-स्मृति ३४०, ५४० मनोब-मञ्जरी ७७, ३५३, ४८७ मनोदूत ४६, २७२, ५४५ मनोद्वेग-प्रवाह १६, २१५, ५५७ मनोरञ्जक कहानियाँ २५१, ४५५ मनोरञ्जक रखायन १६५, ३२२, 825 मनोरमा २३४, ४५७ मनोरमा के पत्र ३३८, ४०५ मनोरञ्जनी ४२, २५७, ५६५ मनोरमा १०३, २३७, ४३६ मनोविज्ञान ् (गण्पति बानकीराम् दुवे लिखित) ६७, ३२६, 860

मनोविज्ञान (चन्द्रमौलि युकुलं लिखित) १६८, ३२६, ४३६ मनोविज्ञान (प्रो॰ सुधाकर लिखित) १६८, ३२६, ६६५ मनोविज्ञान श्रौर शिद्धा-शास्त्र १६६, ३२६, ५३८

मनोविनोद २३, २०६, ६४६

मनोहर उपन्यास २६, २२६, ६५७

मनोहर कहानी ३६, २४५, ४६३

मनोहर कहानियाँ २५१, ६६४

मनोहर प्रकाश २२८, ५६१

मन्त्र-सागर १६३, ३१७, ५७६

मन्दर-दीप २३६, ३७६

मयद्धाना २४०, ३८६

मयद्ध-मज्जरी ४१, २५७, ४०३

मयद्ध-मोहिनी ३२, २३१, ६८६

मयूख २४२, ५७२

मयूरच्वक राजा की कथा २०५,

मराठे श्रीर श्रङ्गरेज १३८, २८६, ६६८ मराठों का उत्कर्ष २६२, ५४२

मराठों का उत्थाने और पतन १३८, २८८, ४२५

मदिनी श्रीरत १२१, २६१, ४१५ मलार, हिंडोला श्रादि ७८, ३५२, मलावरोध चिकित्सा १६१, ३१८, ३७२ मलूकदास की बानो ३३१, ५४२ मल्का चाँद्वीबी ३१, २३४, ४५२

मिललका देवी २३२, ४०३ मसाले की खेती १५६, ३१४,

४४२ मिस-दर्भेण ६१, ३११, ५८६ मिस-सागर ६१, ३११, ६२० मस्रीवाली २५१, ४०६ महन्त-विचार ३३३, ५३७ महर्षि सुकरात १३४, २७८, ५२५ महाश्रकोर नगरी ४४, २५८

६१०

महाकवि श्रकवर श्रौर उनका काव्य (उमराव सिंह लिखित) १८८,

३६४, ३८७

महाकवि श्रकंबर (रघुराज किशोर लिखित) १८८, ३६४, ५६४

ालाखत) १८८, ३६४, ५६४ महाकवि गालिब श्रीर उनका काव्य

१८८, ३६४, ४५८ महाकवि चचा २४८, ३७३ महाकवि नज़ीर श्रौर उनका काव्यक्र

१८८, ३६४, ५६४ महाकवि इरिग्रोघ १७७, ३४८,

४१६ महाकवि हाली श्रौर उनका कान्य ४५८

६८२

महाकाल २३८, ६४८ महाताश-कौतुक-पचावा ६३, ३१६, ३७५ महातमा ईसा ११४, २६१, ५२४ महातमा कबीर १७३, ३५०, ६८५ महातमा गान्धी का समाजवाद३०२, ४६६

महात्मा गान्वी १३२, २७८, ५८० महात्मा लेनिन १३५, २७६, ६५७ महात्मा शेख सादी १८६, ३६३,

महातमा सुकरात २८२, ५१३ .महाद जी सिंधिया १३४, २७८, - ६५६

महादेव गोविन्द रानाङे २८१,५७६ महानाटक (दे॰ हनुमान-नाटक ६७५) २६६, ६७४ महानारायण उपनिषद् (दे॰ दशो-पनिषद् भाषान्तर ६२७) ३४०

महापाप २४४, ४६० महापुरुषों की करुण कहानियाँ १३५, २८६, ४२१ महापुरुषों की प्रेम-कहानियाँ १३५, २८६, ४२१

महानिर्वाण तन्त्र ३४१, ५४६

महाभारत (दे॰ वीर-विलास ६२३) ३४०, ६२३ महामारत (सन्नलसिंह कृत) २०६, ६५८

महामारत पूर्वार्स (माघव शुक्तः लिखित) ११२, २६०, ५४६ महाभारत की कथा ३६८, ५२३ महाभारत की समालोचना १८७, ३६५, ६५२

महाभारत-मीमांश (चिन्तामिश् विनायकवैद्यतिखित ) ३६८, ४४२

४४२ महाभारत-मीमांसा (माधवराव समे लिखित) १८७, ३६४, ५४८ महाभारत-सार ३६३, ६७५ महा मनमोहिनो १७, २१७, ५१६ महामंत्री उदायन ३३६, ४८४ महामाया ११७, २६१, ४७२ महासाया प्रतापसिंह (देवीपसाद,

मुन्शी तिखित ) ५०, २७६, ४८१

महाराणा प्रतापिंह (नन्दकुमार देव शर्मा जिखित) २८१, ४८८

महाराया प्रतापितंह (राधाकृष्यदास लिखित) ४०, २५८, ५७४ महिषासुर ३३६, ६०१ महाराबा कुत्रसाल १३३, २७८,

महाराजा नन्दकुमार को फौसी २४१,

करन **४३६** -

महाराजा विक्रमादित्य ५०, २७६, ३६८ महाराजा श्रेणिक ३३६, ४८४ महाराजा सम्प्रति ४८४ महाराणा उदयसिंह ५०, २७६, ४८१

महाराया का महत्व ८६, २१८, ४५२

महाराणा साँगा १३३, २७६, ६८१
महारानी पांझनी ४०, २५६, ५७४
महाराष्ट्र कुलवं-शावली २८३,६१०
महाराष्ट्र कीवन-प्रभात २४२, ५६७
महाराष्ट्र वीर २३५, ५८६
महाराष्ट्रदेय १३५, ५८६
महाराष्ट्रदेय १३७, २८५, ५८६
महाराष्ट्रदेय १३७, २८५, ५८६
महाराष्ट्र (खड्ग वहादुर महा कुत)

३७, २५६, ४१२ महारास (हरिदत्त दुवे कृत ) ३७, २५६, ६८५ महावाक्य-विवरण ३४१, ६३० महाविद्या ३३६, ५१८ महावीर गैरीबाल्डी १३४, २७८,

३८३
महावीर-चरित २६५, ५३३
महिस स्तोत्र ३४१, ५०४
महिला-मग्रहल २५०, ५२६
महिला-महिल २४७, ६४०
महिला-मृतुवागी ७६,३५५, ४८२

महिषी-चिकित्सा ६४, ३१६, ६०४ महेन्द्र-कुमार ०३४, ६३१ महेश्वर-चन्द्र-चित्रका २१४,५४६ महेश्वर प्रकाश २४, २१५, ५४७ महेश्वर-भूषण ४७, २७२, ४१३ महेश्वर-रसमौर मंथ १७, २१४,

862

महेश्वर विनोद २४, २१४, ५४० महेश्वर-विलास ६०२ महेश्वर-सुधाकर २४,२१४,६४० माँ (गोर्की लिखित) २४४, ४३० माँ (विश्वम्भरनाथ धर्मा 'कौशिक'

लिखित) १००, २३८, ६१४ माहकेल मधुस्दनदत्त १८६,३६४ ५१६

'माई लाइफ' २८२, ४६१ मो और बच्चा १६२,३१८,६८७ माखनमाला (दे॰ सोने की

मछली—३८०) २५४ मागधी-कुसुम २३४, ३८५ मौडेल शू मेकर १५८, ३१४, ४३८ मारह्क्य उपनिषद् ( दे० सुरहक

श्रीर—६२६ ) ३४० माता ( श्रर्रावन्द घोष लिखित ) २७०, ३७८

माता (शिवनारायण हिवेदी लिखित) २३६, ६३६

माता का प्यारा २२६, ४८० माता की सौगात १२३, २६५, ५०५ भावृत्व १३१, ३१८, ४०५ मात्माषा ३५५, ६०२ मात्माषा की महत्ता १२४, २७६, 80g मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है ! ५७, ३०३. 808 मातृभूमि-श्रब्दकोश १४४, २६७, प्ह३ मातृ-वन्दना (ईश्वरीप्रसाद शर्मा लिखित) ६१, २१६, ३८५ -मुभ्यु-वन्दना (गिरिधर शर्मी लिखित) २३, २१७, ४२१ माघव-निदान ३२०, ५४८ -माघव-मञ्जरी २१८, ६०६ -माघव-यशेन्द्र-प्रकाश २१, २१६, 460 माधव-विलास (माधवप्रसाद त्रिपाठी लिखित) २४, २११, . 486 माधव-विलास (लल्लू बी लाल ें.. लिखित) २०७, ६०४ माघवानल-कामकन्दला 🧦 ( दे० विरइ-वारीश ५२७ ) २२६ भाषवी / (कृष्णलाल गोस्वामी

लिखित) १०२, २३५, ४.०८

माघवी (गोपालशरण सिंह लिखित) ह्य, २२१, ४२८ माधवी-बङ्क्या २४२, ५६७: माघवी-माघव १०१, २३४, ४०३ माधवी लता २११, ४७८ (कृष्णदेवशरण सिंह लिखित) २५७, ४०७ माधुरी (नाथप्रसाद दीच्चित लिखित) २२४, ४६४ मान-चरित्र ७७, ३५५, ६८४ मानमुझःचरित्र १२, २०६, ४४३. मान-लीला ३२०, ६८२ मानव (भगवती चरण वर्मा कृत) २२५, ५२६ मानव (श्रीमन्नारायण श्रमवाल कृत) ६२, २२५, ६५३ मानव प्रहासूत्र ३४०, ५४० मानव-जोवन ३१७, ५८० मानवती २४२, ५६२ मानवती ६८, ५६२ मानव घर्मशर ३६२, ६४० मानव-विनोद ४५, २६८, ६७६ मानव-शरीर-रचना-विज्ञान १६२. ः ३१८, ५५२ 🕝 मानव-शरीर-रहस्य १६२, ३१७, . પ્રપ્રર मानव समानः १६८; ३२७,०५६६

मानव-हृदय की कथाएँ २५५, ५६०

मानवी ६६, २२४, ४२⊏ मानवी कमीशन १२१, २६०,

६३८ मानुषी २४६, ६६१ मानस-त्रानुबन्घ १७५, ३४६, ५८६

मानस-स्रभिराम ७४, ३४६, ४२२ मानस-कोष ( श्रज्ञात सं०) ६६२ मानस-कोष ( श्रमीरसिंह सं० )

७४, ३४४, ३७४
मानस-तरिक्षणो १०, २१४, ३६८
मानस-दर्पेण १७५, ३४६, ४३६
मानस-पित्रका ७३, ३४५, ६६५
मानस-पीयूष १७६, ३४८, ६४३
मानस-प्रतिमा ४७८
मानस-प्रवीच १७५, ३४६, ६१५
मानस-प्रवीच १५५, ५१६
मानस-मन्थन ३५०, ५१६
मानस-मन्थन ३५०, ५१६

मानस-रहस्य ३४४, ६६०
मान सरोवर २४६, ५१२
मानस-लहरी २१५, ५४५
मानस-विनोद ७१, ३३४, ५०६
मानस-शंकावली ७३, ३४४, ५४१
मानस-सम्पत्ति (जगमोहनसिंह कृत)
े २०, २११, ४४६
मानस-हंस ३५१, ५६२

मान-सागरी पद्धति ३२४, ५४६ मानसिंह ५०, २७६, ४८१ मानसी (उदयशङ्कर भट्ट इत) ६६, २२४, ३८७ मानसी (गोकुलचन्द्र शर्मी कृत) २२२, ४२३ मानसी (रामनरेश त्रिपंडी कृत) ६५, २२१, ५८६ माप-विद्या-प्रदर्शिनी १६४, ३२२, XXE माया (दुर्गाप्रसाद खत्री सिखित) २३६, ४७८ माया (रामगोपाल मिश्र लिखित) १०२, २३६, ५७६ मायारानी ३१, २३४, ४५२ 🤻 मायावती २३७, ५२५

मायारानी ३१, २३४, ४४२
मायावती २३७, ५२५
मायावती २३७, ५२५
मायाविनी ३३, २३१, ४२६
माया-विलास ३२, २३०, ५४०
मायावी २४१, ४६८
मार-मार कर हकीम २६७, ५५७
मारवाह का हतिहास १४०, २-६,

मारवाड़ के प्राचीन तेख ५२, २८३, ४८१ मारवाड़ के रीति रस्म २६६, ४४% मारवाड़ राज्य का इतिहास १३६,

. २८७, ४४५ मारवाडी और पिशाचिनी ६५, ` ... २३५, ५८५ मारवादी गीत संग्रह (खेतराम भाली सं०) १८६, ३६३, ४१३ मारवादी-गीत संग्रह (आगीरयी बाई सं०) १८६, ३६५, ५३५ मारवादी गीत संग्रह (श्रीकृष्ण गोपाल सं०) १८६, ३६५, ६४८

५७६ मार्करडेय पुराग ३४०, ३२२ मार्कोपोलो का यात्रा-विवरण ३०२,

मारवाडी ज्याकरण ५६, ३०४,

५४६ द्वेगेशिष-महिमा ३३५ मालकोस २३७, ६४३ मालगोदाम में चोरी ३३, २३१, ४२६

मालती २३६, ६६८
मालती और माघव २२६, ६३५
मालती मझरी १७, २०६, ५२३
मालती-माघव २६५, ५३३
मालविकाग्निमित्र २६५, ४००
मालवीय जी और पञ्जाब ३०२,

माला चतुष्टय २४, २१६, ५६३ मालती-वर्षत ४१, २५८, ६०७ मालदेव ५०, २७६, ४८१ मालिका २३८, ४४६ मालिनी २२३, ३८१
माली २२७, ५७०
मास्टर साहब (रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित) २५४, ५७०
मास्टर-साहब (ऋषमचरण जैन लिखित) १०५, २३७, ३८८
मिट्टी का काम ३१५, ३८४
मिट्टी समी रोगों की रामबाण

श्रौषषि है १६३, ३१६, ५६२ मितन्ययिता (दे॰ मितन्यय ६७३)-३२८, ६७३ मित्रता २७०, ६६२ मित्रताम २४६, ६७१ मित्र विलास २४, २१४, ६४१

मिथिलेश-कमारी ४१, २५७, ६१२

मिथ्रिला-विलास ११, २१३, ६६८ मिलन ८६, २१६, ५८५ मिलिन्द-पन्ह ३८२, ६६४ मिलों में सई की कताई १५८,. ३१३, ५७४

मिश्र की स्वाघीनता का इतिहास (विश्वनाय राय लिखित) १४१, २६०, ६१४

मिश्र की स्वाधीनता. ( सम्पूर्णीनंद लिखित) १४१, २८७. ६५६. मिश्रबन्धु-विनोद १८४,३५५,५५० मिस अमेरिकन १२१, २६२, ५१७ मिस पैतीस का निर्वाचन २४६, ६५५

मिस्टर चर्चिल ३७२ मिस्टर तिवारी का टेलीकोन १२६; २६६, ६५६

:मिस्टर व्यास को कथा ६८, २३५,

इइह

मीठी कहानियाँ २५२, ४५५
मीठी चुटकी/६६, २३७, ५२६
मीठी-मीठी कहानियाँ २५३, ५२६
मीना-विज्ञान १५६, ३१३, ३६०
मीगांवा ३४०, ४५८
मीर काविम १३४, २७६, ६८५
मीरा (मुरारि माङ्गलिक लिखित)
११४, २६४, ५५३

मीरा (श्यामार्पात पारडेय लिखित) १७४, ३४८, ६४७

मीरा की प्रेम-साधना १७४, ३४८, ५३७

मीराबाई (बलदेवप्रसाद मिश्र लिखित) ११४, २६०, ५१६ मीराबाई का कान्य १७४, ३४८, ५५३

मीराबाई का जीवन-चरित्र (कार्तिक प्रसाद खत्री लिखित ) ७३, ३४४, ३६८

-मीरावाई का जीवन-चरित्रे (देवी

प्रसाद, मुंशी लिखित) ७३, ३४५, ४८१ मीराबाई की जीवनी (भगवानप्रसाद 'रूप कला' लिखित) १७३, ३४७, ५३२ मीरा, सहजो तथा दयाबाई का

मीरा, सहजो तथा दयाबाई का पद्य संग्रह १८०, ३५६, ६२६

मुकुट २४२, ५६८ मुकुन्दराय तथा गोपाललाल की बार्ती ३३७, ६६१

वाता ६२७, ६६१ मुक्कत ६५, २२२, ६६७ मुक्कत ६७, २२४, ६८१ मुक्कवारा २६६, ५६६ मुक्तिक उपनिषद् ३४०, ६२७ मुक्तिका रहस्य १२०, २६३, ६० मुक्तिन्यज्ञ ११७, २६४, ४३४ मुक्तिन्यज्ञ ११७, २६४, ४३४

२४८, ४३७ मुज़ल बादशाहों की हिन्दो १५०, ३०७, ४३६ मुज़ल-वंश २८५, ४⊏२

मुगल समार् वाबर १३३, २७७, ६७१

मुगल साम्राज्य का च्य और उसके का कारण १३८, २८६, ३८३

मुन्ह में देव जीवन का विकास १३१, २७७, ६५७

सुरहक उपनिषद् (दे॰ कठ---६२६) ३४०, ६२६

मुद्रा-राच्च २६५, ६१३ मुद्राशास्त्र १६७, ३२६, ५१० ्राद्रिका २६४, ६५८ मुन-मुन २४६, ६५५ मुनि श्री हरिकेश ३३६, ४८४ मुनीमी-शित्त्क ३१३, ५४३ मुसलमानी राज्य का इतिहास १३७, रद्, ५४१ मुसलमानों की हिन्दी-सेवा १८४, ३५८, ३६५ मुस्कान २३८, ५२६ मुस्तफ़ा कमाल २८०, ४८० मुस्लिम सन्तों के चरित्र २८६, A- 68= मुहम्मद ( अगन्नाथदास लिखित ) ५०, २५६, ४४६ मुहम्मद (शिवनारायण द्विवेदी लिखित ) २७८, ६३६ मुहूर्त-चिन्तामणि ३२४, ५८५ मूँगफली तथा मका की खेती १५६, ३१२, ५८६ मूर्ख-मगडली २६६, ४८४ पूर्व-शतक २२, २१३, ४६३ मूल गोसाई -चरित ३४४, ६२० मृगाइलेखा ६ विमल विजय लिखित ) ३३६, ६१२ म्गाङ्कतेखा 🗆 (शिवनाय शर्मा ः लिखितः) २३५, ६३६

मुन्छकटिक २६५, ६४३ म्गालिनी २४२, ५१५ म्रामयी २२४, ६६१ मृत्यु श्रीर परलोक १७१, ३३८; **338** मृत्युखय (गुलाव रत बाजपेयी कृत) २३८, ४२२ मृत्यु-परीचा ६३, ३१६, ४०४ मृत्यु विमीषिका १०६, २३३,४२७ मृत्यु सभा ४१, २५८, ४७५ मृदङ्ग श्रोर तवलावादन पद्धति (विष्णु दिगंबर पालुस्कर लिखित ) ६०, ३०९, ६१७ मृदङ्क वा तबला-वादन पद्धति ( पटवर्षेन पंडित लिखित ) 338 मृद्-दल २४८, ४४६ मेगास्थनीज का भारत-विवरण ३०२, प्रप्र मेघदूत (दे॰ घारा घर-घावन ३६६ ) २२७, ३६६ मेघदूत-विमर्श १८७, ३६४, ५८३ मेघनाद वघ २२७, ५४७ मेघमाला (रामसिंह लिखित) २२५, प्रह र मेचमाला (दे॰ रामनरेश त्रिपाठी सं० वाष श्रीर भड्डरी ५८६)

३२१, ५३३

मेजिनी के लेखं २०१, ५५५ मेरा जीवन संग्राम २८२, ६८७ मेरा देश १०१, २३६, ४८५ मेरा वचपन ३५१, ५७० मेरी ग्रासकतताएँ १२६, २७०, ४२३

मेरी त्रात्मकथा (रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित) ३५१, ५७०

मेरी स्रात्म कहानी (डा॰ श्याम-सुन्दरदास लिखित) १७८, ३५०, ६४७

मेरी श्राह २३८, ५०२ मेरी ईरान-यात्रा १४८, २६७, ५४६ मेरी कहानी (जवाहरलाल नेहरू लिखित) २८२, ४५४

मेरी कहानी (राजाराम लिखित) १३१, २८०, ५७२

मेरी कैलाश-यात्रा १४२, २९५, ६५५

मेरी जन्मभूमि-यात्रा ५५, २६४, ४७६

मेरी जर्मन यात्रा १४७, २६७, ६५६

मेरी तिब्बत-यात्रा १४८, २६८, ५६५

मेरी दक्तिण दिक्-यात्रा ५५, २६४, ४७६

मेरी पूर्व दिक्-यात्रा ५५, २६४, ४७६

ं मेरी भावना २२१, ५६२ 🗀

मेरो यूरोप-यात्रा १४८, ५६६ मेरी रूष-यात्रा १४७, २६७, ६४४ मेरी हिमाक्तत १२६, २७०, ६७६ मेरे श्रन्त समय के विचार २८०,

५०१ मेरे जेल के अनुभव ३०१, ५५८ मेवाड़ का इतिहास ५३, २८४, ६७५

मेवाइ-गाथा ८६, २१८, ६०६ मेवाइ-पतन २६६, ४८४ मैकवेथ २६७, ६४४ मैं कौन हूँ १३४३, ५६६ मैं कान्तिकारी कैसे बना १ १३१,

२७६ ५८६ मैटिरिया मेडिका ५५२ मैं तुम्हारी ही हूँ ४१, २५७, ६५४

मैत्रायणीय उपनिषद् ( दे० दशोप-निषद् भाषान्तर—६२७ ) ३४०

मैत्री-धर्म १७३, इ३८, ४२२ मैथिल कोकिल विद्यापित ६१० मैथिली लोक-गीत १८६, ५७६ मैंने कहा २४६, ५६६ मैस्र में १४३, २६६, ४२१ मोजदीन-महताब ३०, २२६, ३८६ मोती ५४, २६५, ४२४

मोती महल २३५, ४६७ मोतियों के बन्दनवार २३६, ६४३ मोरध्वज (जमुनादास मेहरा लिखित) ११३, २६२, ४५० मोरध्वज (शालिग्राम वैश्य लिखित) . ३६, २५७, ६३५ मोलवी स्टाइल की हिन्दी का छन्द-मेद ५७, ३०४, ३७६ । मोलियर १६०, ३६५, ५६६ मोहनमाला ५४ की नामावली ३५२, ४३० मोहन-विनोद २२३, ५६२ माह-मुद्गर ३४१, ६३०. 'स्}हिनी ६८, २३६, ५७६ मोहेन-नो-दड़ो तथा सिन्धु-सम्यता १३७, २६०, ६५४ मौक्तिक माल १२६, २६६, ४७७ मौत के धंषे २५३, ४८५ मौत के सुरङ्ग की कहानी २५३, **प्र**म्ह मौपासाँ की कहानियाँ २५५, ५६० मौर्यकालीन भारत का इतिहास १३७, २८८, १६६ मोर्य-विजय ८६, २१८, ६६१ मौर्य साम्राज्य का इतिहास २८८,

६५४ .

ः १८८, ३७७

मौर्य साम्राज्य के जैन वीर १३६,

मौलाना रूप श्रीर उनका कान्य १८६, ३६४, ४४५ मौलिकता १२६, २७३, ४२५ यजुर्वेद ३४०, ६२४ यतोन्द्र जीवन-चरित २७६, ६३६ यथार्थप्रकाश १७१, ३३८, ३८१ यथार्थवादी रोमान्स २५०, ५६७ यदुवंश का इतिहास १३८, २६१, 455 यन्त्र-चिन्तामणि ३२४, ५८५ यन्त्री शतवार्षिकी ६५, ३२१, ह् ७८ यमलोक की यात्रा ४१, ५७४ यम-संहिता ३४१, ५६१ यमुना-लहरी २०७, ४३५ यवन भाषा का कोष ६०, ३०३, ६८८ यवन भाषा का व्याकरण ६०, ३०३, ६८८ यवन राज-वंशावली २८४, ४८२ यशोषरा ८६, २२२, ५५६ याकूती तखती ३२, २३३, ४०३ याजनल्क्य-संहिता ३४१, ५६१ याज्ञवल्क्य-स्मृति ३४०, ५६१ यात्रान्स्वर्णोदय २४३, ५१७ यन्त्रिक चित्रकारी ३१३, ३६० यामा ६६, २२५, ५४३ यारों की लीला १०६, २३३, **8**20

480

यास्कीय निक्कान्तर्गत निर्वचनों का वैदिक श्राघार १८७, ३६६, ५६७ युग श्रीर साहित्य १८५, ३६०, ६३५ युग-वर्म १७२, ३३८, ६८० युगल जोड़ी १७७, ३४८, ४०५ युगल-प्रिया ११, २१६, ५६२ युगल-विनोद पदावली ११, २१४,

युगल-विलास २०६, ५६२

युगल-रस-माधुरी २०७, ५७१

युगल-सर्वस्व १२, २०६, ६८२

युगलाङ्ग्लीय २४१, ५१४

युगलाङ्ग्लीय २४१, ५१४

युगलाणी ६१, २२५, ६६७

युद्ध और शान्ति २४३, ४६०

युद्ध की भलक १४१,२८५,६३६

युद्ध जिह्ने से पहले १४२, २८६,

युद्ध-यात्रा १४७, २००, ६५६ युद्ध-संकट और भारत १४८,२६६,

भू६१ युवक-साहित्य ३५६, ४१५ यूभिका २४७, ६३६ यूनानी शब्द-कोष ३१६, ६१६ यूरोप का आधुनिक इतिहास १४१, २८७, ५०३ यूरोप का इतिहास (परमानंद, माई लिखित) २८७, ५०१ यूरोप का इतिहास (रामिकशो शर्मा लिखित) १४१, २८७, ५७७ यूरोप की सरकारें १४८, २६६,४३६

यूरोप की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ (ज्ञान चन्द्र जैन सं०) १६०, ४५८ यूरोप की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ (श्री-गोपाल नेवटिया सं०) १६०,

३६५, ६४८ यूरोप के ऋकोरे में १४८, १६६; ६५६

थूरोप के राजकीय आदशीं कि विकास १४२, २८७, ४२४ थूरोप में सात मास १४८, २६६, ४८३

यूरोपीय दर्शन १६०, ३६३, ५६३
यूरोपीय युद्ध श्रीर भारत ३०२
ये वे बहुतेरे २५१, ५६४
योग ३४०, ५०३
योग-विन्तामणि ३४१, ६८६
योग-श्रवी १७२, ३३७, ५०६
योग-प्रदीप ३४३, ३७८
योग-महिमा १०६, २३५, ४२८
योग-महिमा १०६, २३५, ४२८
योग-शास्त्राक ३४१, ६०७
योग-शास्त्रान्तर्गत धर्म १७२, ५०६

योगी श्रारविन्द की दिव्य वाणी ्रेह्र४, ६७६. .. योगी श्रीर यमुनी का गीत २०८, 303 यौवन २२३, ६५१ यौवन की भूल २४३, ५६० यौवन योगिनी ३६, २५८, ४२५ रक्तरिक्षत स्पेन १४८, २६६,६३७ रचा बन्धन (देवचरण लिखित) २३६, ४८० रद्धा-बन्धन (हरिकृष्ण प्रेमी लिखित) ११७, २६४, ६७७ रगड़ विजली बल ६५, ३२१,६७१ ूर्युनाय रूपक गीतारी २६७,५३६ रघुनाय-शतक ७६, ३५३, ५७८ रघुराज-पचासा २४, २१४, ५६४ रघराज-विलास २१३, ५६४ रघुवंश २२७, ३९६, ४०० रब्न की पुस्तक १५८, ३१२, ५६६ रङ्गभूमि १०५, २३७, ५११ रङ्ग में भड़ा (जयरामदास गुप्त) लिखित ३१, २३३, ४५२ रङ्ग में भङ्ग (मैथिलीशस्या गुप्त लिखित) ८६, २१८, ५५६ रँगाई-घुत्ताई-विज्ञान १५८, ३१४, ं ६३७ रंगीली दुनियाँ १२०, २६२, ३८६ रचनात्मक कार्युकृत ५५६ 🚕 👵

40

रजक्या (चतुरसेन शास्त्री लिखित) . .२४८, ४३६ . रवक्या (शकुन्तला श्रीवास्तक लिखित ) २२५, ६३• .. रजनी २४२, ५१५ रिजया वेगम १०७, २३५, ४०४ रंजीतिष्ठ ( धीताराम .कोहली लिखित ) २८२, ६६२ रगाजीतसिंह (डा॰ वेनीप्रसाद लिखित) १३४, २७८, ५२५ रखघोर-प्रेममोहिनी ४०, २,६, ६५१ रणधीरविंह ३१, २३२, ५४६ रगानीकुरा राजकुमार २६५, ६३३ रखमत्त संवार १४८, २६६, ६२० रतन-सागर ३३२, ४१६ रतनसेन श्रने रतनावती ४१.

२५७, ४१२ रति-कुमुमायुष ४१, २५६, ४१२ रति मझरा ३२०, ४५१ रत्न दीप ६५० रत्न परीचा (गर्योग्र सीताराम शास्त्री

त्रिखित) ६२, ३११, ४१८ रत-परीचा (गुरुदामु लिखित) ६२,

३११,४२१ रत-सरोज ११८, २५६, ३६१ रत-सगर ३३३,४७२ रत-इजारा २०६,४७१

रताकर १७७, ३४८, ६४७ रतावली (गुरु प्रसाद सं०) १५३, ३०६, ४२१ रतावली (नाहरसिंह सोलंकी सं०) १७५, ३४६, ४६६ -रतावजी (यारी साहब कृत) ३३२, 4६२ -रतावलो (रामदत्त भारद्वाज सं०) १७५, ३५०, ५८३ -रतावली (हर्ष, ओ कृत) २६५, ६⊏६ रमज-कामधेनु ३२१, ४४३ रमल-गुजनार ३२४, ५६१ रमा २३२. ५६७ -रमेश-चित्रावली १५५, ३०७,५६४ रमैनी ३३१, ३६४ रम्भा २३२, ५८८ -रिवदास की परिचयी ३४४, ३७२ -रांववर्गा के प्रसिद्ध वित्र १५४. ३०७, ५६८ रवीन्द्र-कथा-कुख २५४, ५२० रवीन्द्र-कविता-कानन १८६, ३६५, ६७० रवीन्द्र-दशेंन १८६, ३६४, ६६३ रिम ६५, २२२, ५४३ रस ग्रीर ग्रलङ्कार १२८, २७४,

रस-कलश १२८, २७४, ३७८

रस-कुसुमाकर ४७, २७२, ५०७ रस-कौमुदी ७४, ३४४, ५७१ रसखान श्रीर घनान्द ३५७,३७ रसखांन-पदावली २०६, ५७१ रसखान-रत्नावली ३५० रसखान-शतक २०६, ५७० रस-गंगाघर २७५, ४४६ रस-चन्द्रोदय या रस-सृष्टि २७१, ३८६ रसज्ञ-रञ्जन १२४, २६८, ५४४ रस-तरङ्ग १५, २०८, ५६८ रस-तरिङ्गणी २७५, ५३५ रस-प्रकाश २४, २१४, ५६४ रस-प्रबोच २७१, ५७१ रस-बरसात २०, २१५, ६८४ रस-मञ्जरी (दे० पञ्च मञ्जरी ऋौर पाँचे मंबरिश्रो) २०५ रस-मोदक-हजारा २७२, ६७३ रसरङ्ग २४८, ६०१ रस-रत्नाकर (गिरिधर दास कृत) २७१, ४२० रस-रताकर (जगनाथ प्रसाद 'भानु ' कृत) १२७, २७३, ४४७ रस-रहस्य ( कुलपति मिश्र कृत ) 707, 80Y रस-रहस्य (साहत्र प्रसाद सिंह कृत) ४७, २७२, ६६१ रस-राज २७१, ५३६

रसं-राज-महोदिध ३२०, ६६१ रस-लहरी ( राधामोहन चतुर्वेदी कृत) ४७, २१०, ५७५ रसवन्ती २२५, ५८५ रस-विनोद १७, २०६, ६४४ रस-विलास २७१, ४७६ रस-विहार २७२, ५७३ रस-सारांश २७१, ५३६ रस-सिन्धु-प्रकाश २१२, ४०७ रस-सिन्धु-विलास ४७, २७२, **४०७** रस-सिन्धु शतक २१३, ४०७ रसायन इतिहास-सम्बन्धी कुछ लेख १६५, ३२२, ३८० रसायन-शास्त्र (श्रानन्द विहारीलाल लिखित) ३२२, ३८१ रसायन-शास्त्र (महेशचन्द्र सिंह लिखित) ३२२, ५४६ रसाल-वन ६२, २१६, ४१६ रसिक गोविन्द श्रौर उनकी कविता १७७, ३४७, ५१६ रसिक-प्रकाश भक्तमाल ७६, ३५३, ४५७ रं रिक-प्रमोद १७, २१७, ४५२ रसिक-प्रिया (केशवदास कृत) २७१, ४१० रसिक प्रिया (श्रीघर कवि कृत) २७१, ६४= रिक-िपया (इषदिरायः सुन्दरलाल मुंशी कत) १७, २१६,६८६

रसिक-मुकुन्द ७७, ३५५, ६१६ रसिक-मोहन २७१, ५६३ रिक-रञ्जन-रामायण ७६, ३५३, 600 रिवक-रहस्य १७, २१४, ३७७ रसिक-लहरी २०५, ६०८ रिक-विनोद (खड्गबहादुर मल कृत) १७, २१०, ४१३ रसिक-।वनोद (चन्द्रशेखर वाजपेयी कृत) २०७, ४४० रसिक-विनोद (चुत्रीलान कृत) १७, ₹°€, 887 , रसिक-विनोद (श्यामसुन्दर सारस्वत कृत) १३, २१३, ६४७ रसिक-विनोद (सजनसिंह कृत) १७, २१२, ६५४ रिक-विज्ञात रामायण ११, २१५, ३७१ रिक-विहार-रताकर १७, २१४, YOU रसीली कजरी २०, २१६, ३७६ रहस्य कान्य-श्रङ्कार १७, २०८, 表写法 रहस्य-पदावत्ती ११, २१७, ५४२ रहस्य-प्रकाश २५६, ५१७ रहस्यमयी २३८, ३८८ रहस्य विनयावली (दे० पदावली

मोर-५७६) २०७

:रिहमन विनोद १७६, ३४७, ३७७ रहिमन-विलास १७६, १३४८, 353 रह्मिन-शतक (भगवानदीन, लाला सं०) १७६, ३४८, ५३२ रहिमन-शतक (रामलाल दीचित सं०) ७४, ३४५, ५६० रहिमन-शतक (सूर्यनारायण त्रिपाठी सं०) ३४५, ६७१ रहिमन-सुधा १७६, ३४७, ३७३ रहीम १७६, ३४६, ५८५ रहीम कवितावली ३४७, ४६३ रहीम-रलाकर ७४, ३४५, ३८७ रहीम-रतावज्ञी १७६, ३४७, ५४६ ·राका २२३, ३८७ गुर्वस का सन्दिर १२०, २६३, 800 राच् हों की कहानियाँ २५२, ३८१ .रराग कलपद्र म ३०६, ४०६ राग-दर्शन १५४, ३१०, ५०८ रागप्रकाश ३०६, ५४६ राग-प्रकाशिका ६०, ३०६, ५१३ राग-बहार २१४, ४१४ राग मैरव १५४, ३०७, ६१७ राग मालकंस १५४, ३०७, ६१७ राग मालभी ६०, ३०६, ४७२ ेरागमाला २०६, ४६३. राग-रताकर ६०, ३०६, ५२८

रागसंब्रह १५, २०६, ६८२ रागिया २४३, ६०८ राघव-गीत ८१, २१८, ५०६. राघव-रहस्य २१३, ५४२ राबकुमार ३२, २३१, ६६० राजक्रमार कुन्तल ११६, २६२, 332 राजकुमार सागर २५३, ६६५ राजकुमारी ३०, २३१, ४०३ राजकुमारों की कहानियाँ २५३, ६३३ राज-तरिङ्गणी २६१, ३६७ राजनीति (देवीदास कृत) ३२६, ४८१ (श्रीनिवासदास कृत) राजनीति ६६, ३२६, ६५१ राजनीतिक प्रपञ्च २४६, ३८६ राजनीति के मूल सिद्धान्त १६७, ३२७ राजनीति-विज्ञान १६७, ३२६, ६६४ राज्नीति-शब्दावली १५३, ३० प्र३१ राजनीति-शास्त्र १६७, ३२६, ५६०

राजन्। ति-संग्रह ६६, ३२६, ४५४

राजनैतिक इतिहास १४१, २८७,

, राजपूत चीतन-संध्या २४२, ५६७,

303

राजपूत बच्चे २:१, ४३७ राजपूताना का इतिहास १३६, -रद्भु ४३४ राजपूताने का इतिहास १४०, २६०, ४४५ राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों की खोब १८५, ३५५, ४८२ राजपूर्तों की बहादुरी १०७, २३६. ₹७5 राजमुकुट ११७, '२६३, ४३२ राजयोग (प्रसिद्ध नारायण सिंह लिखित) १७२, ३३८, ५०६ राजयोग / लद्दमीनारायण मिश्र लिखित) १२०, २६:, ६०० <sup>न</sup>राज-रतनामृत ७६, ३<u>४५, ४८२</u> रावर्षि २६६, ५६८ रावर्षि प्रधननद्भ श्रीर बल्कल-चौरी ३३६, ४८४ राजवल्लभ-निषयुद्ध ३२०, ५७२ राज-विलास २०७, ५४६ राबसिंह (बङ्किमचन्द्र चट्टांपाध्याय लिखित) २४१, ५१४-५ राजसिंह (हरिहर प्रसाद जिञ्जल लिखित) ४०, २५६, ६८५ रार्बस्यांन २६२, ४५६ राजस्थान की कुंषि-सम्बन्धी कहा-वर्ते १५६, ३१२, ४५६ 🔭 राजस्यान की वीर नारियाँ २५५, EYS

राजस्थान के लोकगीत १८६, इह्ह, ४६२ रानस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित प्रन्यों की खोज १८५, ३६०, पूर्ष राबस्यान-रत्नाकर १३६, २८४, 보드드 राजस्थानी बाताँ १⊏६, ३६५, ६७० राबस्यानी साहित्य की रूपरेखां १८८, ३६६, ५५७ राजस्व श्रौर इमारी दरिद्रता २६७, राबा श्रीर प्रजा ३२८, ५६६ राना मोन १३३, २७६, ६१६ राजा भोज का सपना २५५, ४६० 🖰 राजा-रानी २६६, ५६६ राजा रामनोइनराय (गङ्गाप्रसाद उपाध्याय लिखित) १३२, . 30E 858 राजा राममोहनराय (शिवनारायणः 'दिवेदो लिखित) १३२, २७५, ध 353 राजा हरिश्चन्द्र, ३८, २५६, ४०५ ; राजेन्द्रकुमार ३१, २३३, ४४६ 📑 राजेन्द्र-मालती २३३, ६२८ राजेन्द्र-मोहिनी ३२, २३१, ५२२ राज्य-प्रवन्ध-शिद्धा ३२८, ४६१ राज्य मरतपुर काः संदिप्त इतिहासः **43. 253. 308.** 106. 106.

राज्य-विज्ञान १६७; ३२७, ४२४ राज्यश्री ११५, २६०, ४५३ राठौड़ों का इतिहास १३८, २८६, ६१६ रागा जङ्गबहादुर २७८, ४४८ राया प्रतापसिह ( द्विजेन्द्रलाल राय लिखित) २६६, ४८४ रागा रानिस्ह (चतुरसेन शास्त्री लिखित ) १०८, २४०, ४३७ राणा संग्रामसिंह (देवीप्रसाद, गुन्शी लिखित) ५०, २७७, ४८१ राधा ११२, २६५, ३८७ राधाकान्त १०४, २३५, ६२८ राषाकृष्ण ग्रन्थावली १७७, ३४८. 686 राषाकृष्ण दास ( गङ्गाप्रसाद गुप्त ्लिखित ) ७५, ३४६, ४१५ राषाकृष्णदाव (रामचन्द्र शुक्क लिखित) १७७, ३४६, ५८१ राघा जी का नखिशाख १८, २१४, 385 राषा-मावव ११६, २६१, ४२४ राघारमण-पदमझरी २०७, ६०४ राषा-रानी २४१, ५१४ राष्ट्रा-विषाद-मोचनावली १५,२१७, राषा-विहार १३, २१२, ६४६ .... राषा सुधा-शतक २०७, ६७४

्राधिका-मङ्गल १३, २१६, ६०० राधिका-शतक १३, २१२, ५२० राधिका-सुषमा १८, २११, ६०६ रानी दुर्गावती १३३, २७८, ६७१ रानी भवानी (गङ्गाप्रसाद गुप्त लिखित ) ५०, २७७, ४१४ रानी भवानी (परिपूर्णानन्द वर्मी लिखित ) ११७, २६४, ५०२ रॉबिन्सन ऋजो २४३, ४६२ राम कहानी का वालकारड ३३६, ६६६ रामकीर्त्ति-तरिक्कणी १०, प्रह रामकुष्ण-कथामृत ३४३, ५७६ रामकृष्ण परमहंस श्रीर उनके उपदेश ४६, २७७, ६१० रामकृष्ण-लोलामृत १३२, २५०, 、スピジ रामकृष्या-वास्यसुघा ३४:, ५७६ रामचन्द्र भूषण ४७, २७२, ६०२ रामचन्द्र-सत्योपाख्यान १७, २१०, प्रह् रामचन्द्रानुराग १५, २१५, ६०५... रामचिन्द्रका २०६, ४१०

रामचन्द्रोदय ८२, २२४

राम-चरणाङ्कमाला ८१,

प्र३१

रामचरित-चिन्द्रकाः प्रः, २१६, ध्रुप्तर रामचरित-चिन्तामणि प्रः, २२०, ध्रुप्तर

रामचरित मानस ( दे॰ रामायण तथा मानस ४६४-४६६ ) २०६, ४६४-६६

रामचरित मानसकी भूमिका १७४, १४७, ५८४ रामचरित मानस के पञ्चतत्व १४६, ५६३

रामचरितामृत ३४२ राम-चरित्र ३६८, ४४२ राम-चर्चा ३३६, ५१२ रामतापनीय उपनिषद् ३४०, ६२६ रामदास साहिब को वाणी ३३१, ५८४

रामनिवास रामायण १०, २११,

राम-नीति-शतक ३३१, ४७१ रामप्रिया-विलास ११, २१३,

राममिक शाखा १८०, ३६०, ३७२

राम-माहात्म्य-चिन्द्रका ३३६,५८१ राममूर्चि श्रौर उनका ब्यायाम १६०, ३१७, ४०० · राम-रसायन प्र, २०७, ५०० राम रसिक-शिरोमणि ११, २१३,. ३६८

राम-रहीम १०१, २४०, ५७६
रामलला नहलू २०५, ४६३-६४रामलाल १०५, २३६, ५५२
रामस्वतराल ३३६, ४५६
राम-स्वयंवर १०, २०८, ५६४
राम-हृदय ३४३, ५८३
राम-होरी-रहस्य ११, २१३, ५८७
रामान-द-न्नादेश ३४१, ५६३

रामानुजाचार्य २ ४८, ४८३ रामायण (राषेश्याम कृत) ८१, २१६, ५७६

रामायण रहप्रतापिंह कृत) २०७, ५६७ रामायण (वाल्मीकि कृत) २२७,

तमायर्ग (वाल्माकि इत) २२७**,** ६०⊏

रामायर्गा श्रध्यात्न-विचार ७४, ३४४, ५६१

रामायण श्रानन्द-प्रकाश् ७६, ३**५४, ५**६६

रामायण के हास्य-स्थल १७५,

रामायण में राजनीति १४२, २८८, ६३६

रामायग्रा-रहस्य १७५, ३४६, ५५२ रामायया-समय-विचार ८०, ३६२, रामायण-समयादर्श ३४१, ३७१ रामायया-समालोचना ८०. ३६२. ६१६ रामायणी कथा ३६७, ४७७ रामाश्वमेघ (मधुसूदनदास कृत) 200, 480 शमाश्वमेच (श्रज्ञात कवि कृत) २२७, ६८६ शमाष्ट्रयाम २०६, ४६५ राम् स्थाम् २५३, ६२० रामेश्वर-यात्रा ५५, २६४, ४८१ रावग्रेश्वर कल्पतक ४७, २७२, ं ६०२ राष्ट्र-भारती ६१, २२०, ५५२ राष्ट्रभाषा (रामनीलाल शर्मा लिखित) १५०, २०५, ५८२ -राष्ट्र-भाषा (अज्ञात लेखक द्वारा लिखित) ३०८, ६६० -राष्ट्र-भाषा हिन्दी १५०, ३०५. CE 838 राष्ट्र-वाणी ३०१, ५५६ राष्ट्रीय वीगा (शिवनरायग मिश्र कृत ) ३५५, ६४० साध्द्रसंघ ऋौर विश्व-शांति १४६,

रहम, प्रम

राष्ट्र-संघार में नाटकों का भाग १२४, २६८, ४२८ राष्ट्रीय आय-व्यय-शास्त्र ३२६, ५१० राष्ट्रीय पद्मायत २९६, ५६१ राष्ट्रीय मन्त्र ६१, २२०, ४१६ राष्ट्रीय वीसा ६१, २२०, ४१६ राष्ट्रीय शिक्षा का इतिहास और उसकी बर्तमान ऋवस्था १७०, ३२६, ३६१ राष्ट्रीय संदेश ३०१, ५८२ राष्ट्रों की उन्नति १४२, ३८४ राष-पञ्चाध्यायी (द्वारका दाध कृत) १३, २१२, ४८३ रास-पञ्चाध्यायी (नन्ददास कृत) 204, 880 रास-पञ्चाच्यायी (सोमनाथ कृत ) २०६, ६७२ रासलीला ७६, ३५३, ५६८ रिचाई द्वितीय २६७, ६४४ रिपवान विङ्कल २४३, ३८४ बई श्रीर उसका मिश्रण १५७, ३१२, ३६७ चिमग्री परिग्य ( अयोध्यासिंह उपाध्याय लिखित)३८, २५८,

**७**७इ

र्शनमणी-परियाय (रघुराज सिंहः

महाराजा कृत ):२११,५६४

स्विमणी-मङ्गल (नन्ददास कृत; दे०श्याम-सगाई और —) २०५

रुक्मिया मङ्गल (पद्म भागवत कत) २०६, ४६६

हिमग्गी-मङ्गल ( भागवत से अन्०) ६२१

इन्मिणी-मङ्गल (विष्णुदास कृत) ११, २०८, ६१७

स्विमणी-मङ्गल (शम्भु गय कृत) ११, २०८, ६३३ स्विमणी मङ्गल (हरिनारायण कृत)

११, २१२, ६७८

रुद्र भिङ्गल ४६, २७१, ४५६ रुद्रो ३४०, ६२७ रुवाइयाँ (दे० मधु-शाला ४१३)

२२८, ४१३

रूठी रानी ३१, २३३, ४८२ रूपक-रतावली १८७, ३६५ ५८० रूपक-रहस्य १२८, २७४, ६४७ रूपकला-प्रकाश १३३, २७६,५६४ रूपनगर की राजकुमारी २४३, : ६७८

रूप-निषयदु १६१, ३१८, ५६८ रूप-बसंत ४१, २५६, ६७२ रूप-मञ्जरी (दे० पाँचे मंबरियो, और पञ्च मञ्जरी ) २०५ स्पराशि ६५, १२२, ५७७ स्पवती ४०, २५८, ५०१ स्पा २५४, ५८७ स्स का इतिहास १४०,२८४,५५० स्स का पञ्जवर्षीय स्रायोजन (प्रायानाथ विद्यालंकार लिखित) १४७, २६६, ५१०

रूस का पञ्चवर्षीय आयोजन (राज-बहादुर सिंह लिखित) १४७, २६८, ५७२

रूस का पुनर्जन्म १४१,२८६,६७२ रूस का राहु—रासपुटिन १३४,

२७८, ६१५

रूस की क्रान्ति १४१,२६१,६३१ ं रूस की चिट्ठी २७०, ५७० रूस की राज्य-क्रान्ति १४१, २८६,

प्रह७

रूस की सैर ३०२, ४५४ रूस-जापान-युद्ध ( नटवर ।चक्रवर्ती

लिखित ) १४०

रूस-नापान-युद्ध (गदाघर सिंह लिखित) ५३, २८४, ४१८

रूस में युगान्तर १४१, २८७, ६१५

रूस-रूम युद्ध १४०, २८६, ४५७ रूसी कहानियाँ १६

रेखा २४८, ५५६

रेखाएँ १२६, २७०, ४६३

रेखा-चित्र २७०, ५०६
रेग्रुका (मङ्गलप्रसाद विश्वकर्मा
कृत) ६५, २२२, ५३६
रेग्रुका (दिनकर कृत) ६५, २२३,

रेलवे स्तोत्र २२, २०६, ५७४
रेवा २६५, ४३८
रेशमी २५१, ५२४
रेशमी टाई १२३, २६५, ५७८
रेशों की रॅगाई १५८, ३१३, ४८४
रेवां की बानी ३३१, ५६८
रेवां की बानी ३३१, ५६८
रेवां सायण ३३१, ५६८
रेन-बसेरा २२६, ६३३
रोगी-परिचर्या १६२, ३१८, ५८६
रोजगार १५६, ३११, ४७६
रोजगार १५६, ३११, ४७६
रोज का स्वाल ३०२, ४११
रोम का इतिहास २८७, ४८६
रोम साम्राज्य १४०, २८६, ६३१
रोमाञ्चकारी रूस १४७, २६६,

६५६

रोमियो-जूलियट २६७, ६४३ रोशनाई बनाने की पुस्तक १५८, ३११, ५६६

रोहिया २३६, ४९३ लकड़ी पर पालिश १५९, ३१४, ४२६

लच्मी (ग्रॉकारनाथ वाजपेयी लिखित) ६८, २३५, ३६० लच्मी (रामनरेश त्रिपाठी लिखित) ६६, २३७, ५८५

लच्मी-विलास ४७, २७२, ५६६ लच्मीश्वर-विनोद २१२, ५४६ लखनक का इतिहास ५२, २८३,

४७६ लखनक की क्रम ३१, २३३, ४०३ लगन २३८, ६९६ लघु जातक ३२४, ६०८ लघु पाराशरी ३२४, ५०२ लघु मागनतामृत ३४२, ५६७ लघु रस-कलिका १२, २०८, ४०४ लघु शिल्प संग्रह ३१५, ६६० लघु सिद्धान्त कीमुदी ३०८, ६०७ लङ्का १४३, २६८, ५६६ लङ्का का इतिहास ११६६, २८६,

५६८ लॅंगड़ा ख़ूनी ३३, २३३, ४५२ लखावती का क्रिस्सा ३६, २४५, .

लतिका २२१, ४२२ लन्दन-यात्रा ५५, २६४, ५३१ लबढ़ घोंघों १२१, २६२, ५१६ - जम्बी दाढ़ी २४६, ४१५ लम्बी नाक २५२, ४१८ ललन-कवितावली २१७, ६०३ ललन-चिन्द्रका २४, २१६, ६०३ ललन-प्रदीयिका २४, २१५, ६०३ ललन-प्रवोधिनी ६०३ त्तलन-प्रमाकर २४, २१५, ६०३ त्तलन-प्रमोहिनी २१७, ६०३ ललन-फाग २०, २१६, ६०३ त्तलन-रलाकर २१७, ६०३ ललन रसमझरो २१६, ६०३ ललन-रिषद्रा २१७, ६०३ ललन-लितका २१६, ६०३ ललन-वाद्याभरण ३०६, ६०३ ललन-विनोद २४, २१६, ६०३ ललन-विलास २१७, ६०३ ललन-शिरोमणि २१७, ६०७ त्तलन-सागर २४, २१६, ६०३ ललित संग्रह ७६, ३५३, ४३१ ललित ललाम २७१, ५३६ खेलिता ३७, २५६, ३७५ लल्ला बाबू ४४, २५६, ५१८ लवकुश-चरित्र १४, २१५, ५५० लवङ्गलता (किशोरीलाल गोस्वामी लिखित ) ३०, २३६, ४०३ लवझलता (प्यारेलाल ग्रुप्त लिखित)

ः २३५, ५०५
लव-लेटर्स १२८, २७४, ६७२
लहर ६५, २२३, ४५३
लाइन पर लाघ १०६,२३३,४२७
लाख की खेती १५६, ३१२,४१८
लाजपत-महिमा ( नन्दकुमारदेव धर्मा लिखित) २७६, ४८६

लाजपत-महिमा (महादेव मह लिखित) ४६, २७७, ५४२ लाठी १६०, ३१७, ४३५ लाठी के दाँव १६०, ६५१ लाठी-शिच्या १६०, ३१७, ५६० लाल और हीरा २५३, ४८५ लाल कुँवर १०७, २३५, ४०४ लाल-कान्ति १४१, २८८, ५६७ लाल चीन १०७, २३६, ६२८ लाल दे विहारी का दीवान ७५,

३४४, ४७८ लाल फीता (दे॰ चड़े घर की वेटी) २४६

जाल बुमकड़ २६७, ५५८ लाला देवराज १३२, २८०, ६५६ लालित्य लता २७१, ४७३ लालिमा २३६ लावरायवती-सुदर्शन ४१, २५८,

लावनी १६, २०८, ४०१

लिङ्ग-बोध ५८, ३०४, ५०० लिङ्ग पुराया (दे॰ वाराह--६२२) ३४०, ६२२ लिपि-कला १५१, ३०६, ४३३ लिपि-कला का परिशिष्ट १५१, . ३०६, ४३३ -लिमिटेड कम्पनियाँ १४४, २६६, ३८५ 'लिली (गोविन्द बल्लम पन्त लिखित) २४६, ४३१ सीलावती (किशोरीलाल गोस्वामी लिखित) २८, ४०३ न्वीलावती (भास्करान्वार्य लिखित) ३२४, ५३६ -लेक्चर (शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' पदत्त) ३३४, ६४१ खेखन-कला (किशोरीदास वाजपेयी कृत) १३०, २७५, ४०२ -लेखन-कला (सत्यदेव स्वामी कृत) १३०, २७३, ६५५ -बोखनी उठाने से पूर्व १३०, २७४, ६५५ - लेलाझिल १२४, २६६, ५४४ बुबिम-शिच्या <sub>ं</sub>१६०, ३१८, **६६**२ लोन-देन २४२, ६३४ लोक-कीवन ३२८, ४०१ ·लोक-परलोक-हितकारी १७२, ३५७,५५२३-३५ १९५३

लोकमान्य तिलक उपा, ४६१ लोक रहस्य २५४, ५१५ लोक-वृत्ति २३७, ४४६ लोक सेवा १७३, ३३८, ४६७ लोकोक्ति कौमुदी पृष्ट, ३०४, ६३५ लोकोक्ति या कहावत ५६, ३०४, ६६१ लोकोक्तियाँ श्रीर मुहावरे १५३, ३०६, ५२० लोकोक्ति-शतक (प्रतापनारायण मिश्र कृत ) २४, २१४, ५०६ लोकोिक शतक (प्रेमदार्ख कृत) २४, २११, ५१२ लोकोक्ति-संप्रह १५३, ३०५, ५६ लोचन-पत्रीसी १८, २१७, ६७१ लोमड़ी रानी ५२१ लोरियाँ २२६, ४८० लोहा श्रीर उस पर पानी चढ़ाना १५६, ३१३, ३६० वक-संहार (दे॰ त्रिपथंगा) ८४ वक्तुत्व-कला (कृष्णं गोपाल मांशुर लिखित) १५५, ३०६: ४०६ वस्तुत्व-कला (नन्दकुमार देव शर्मा लिखित) १५५, ३०६, ४८६ वचन का मोलं १०६, २३६, **३८८** । । । । । । वनन-तरङ्गिणी २३०, ५३३

वचनामृत (दे॰ चौबीस वचनामृत ४२३) ३३१, ४२३ ् वध्य-शिला २६४, ४४५ वन-बुसुम २४६, ३७३ वन-देवी २३६, ५२२ वन-बाला २२४, ४८७ वनयात्रा ३३१, ४२४ : वनयात्रा २६४, ४६३ विनता-विलास २६१, ५४४ वन-विद्गिनी १०४, २३४, ५५२ वन-वैभव ( दे॰ त्रिपथगा ) ८४ वन-श्री २२२, ४२२ ्वनस्पति-विज्ञान १६५, ३२३, ६५८ वनस्पति शास्त्र (केशव अनन्त पट-वर्धन लिखित) १६५, ३२२, 308 वनस्पति शास्त्र (महेशचरण्डिंह लिखित) १६५, ३२२, ५४६ वनाष्ट्रक ६३, २१८, ६४६ वंश-भारकर २६२, ६७२ वंशानुक्रम-विज्ञान १६६, ३२३,

६३२ वंशी-ध्वित २२२, ४२२ वंशी-रागमाला ६०, ३०६, ६०६ वरमाला ११३, २६२, ४३१ वरसिंह दारोगा ३३, २३१, ५६६ वर्तमान दशा ४२, ३५,७, ४७७

वर्तमान मारत ६१, २२२, ६७३ वर्ग-निर्मय ( अवघ विद्वारी लाल लिखित ). ६८, ३२६, ३७६ वर्ण-निर्णय (भिखारी दास लिखित) ३३२, ५३६ वर्तमान युद्ध में पोलैएड का वलि-दान १४२, २६०, ५७२ वर्षगांठ २५१, ६६७ वर्षा श्रौर बनस्पति १५७, ३१२, ६३१ वर्षा-विहार २१७, ५७८ वज्ञभकुल-चरित्र-दर्पेण ६९, ३३५, ध्रु वल्लभकुल-छल-कपर-दर्पण् ₹**8**+ ३३६, ५२८ वज्ञम कृत काव्य २४,२११,६०७ वहाम-नीति ७१, ३३४, ६०७ वल्लम-पुष्टि प्रकाश ६६,३३६,४६३ वल्लभ-विज्ञास ६६, ३३५, ६२८ वल्लभाख्यान ६६, ३३३, ४२५ वल्लमाचार्य-दिग्विजय ५०, २७६, ३६३ वल्लभाचार्ये-सम्प्रदायाष्टकम् ं.६६, ३३६, ६३१

वल्तरी २४८, ४८५

वसुमती ८७, २२०, ४७७ वह जगु २५१, ३८३

वसन्त-मालती ३२, २३०, ४४७

वाकं सुवाकर ७०, ३३४, ६६१ वाजीवा प्रकाश ६२, ३११, ६८० वाग्भद्व श्रलंकार २७५, ६०८ -वाग्विलास २७१, ६७२ वागा-विद्या ६२, ३११, ५०५ · वातायन २४८, ४५७ वामन पुराख ३४०, ६२२ वामन-विनोद २४, २११, ६०८ वाममार्ग १७२, ३३८, · वायस-विजय २१६, ४६४ वायु के चमत्कार ३२४, ४४६ वाय मगडल १६५, ३२३, ३६६ वायुयान (जगपति चतुर्वेदी लिखित) 328, 888 वायुयान (वृन्दाप्रसाद शुक्क लिखित) ३२४, ६१६ वाराह पुराख ३४०, ६२२ - वारिदनाद-वध २५६, ६०८

वाद्यान (इ.स.म.जार कुळा स्वास्त्र)
३२४, ६१६
वाराह पुराया ३४०, ६२२
वारिदनाद-वध २५६, ६०८
वार्षना-वैभव ११३, २६२
वार्षावदत्ता ८८, २२६, ६७३
वार्षाष्ट-सार ७६, ३६२, ६४२
वार्षादेव-रसानन्द २७५, ६४२
वार्षाद-प्रजन्ध ३१५, ६६०
विकट-मट ८७, २२१, ५५६
विकास (गोविन्ददास, सेठ लिखित)
११६, २६५, ४३१

विकास (प्रताप नारायण श्रीनास्तव लिखित) २४०, ५०७ विकास-वाद १६६, ३२२, ५१३ विक्रम-विलास २४५, ५३८ विक्रमाङ्कदेव-चरित-चर्ची ८०

३६२, ५४३ विक्रमादित्य ११६, २६३, ३८६ विक्रमोर्वशी २६५, ४०० विक्रय-कला १५६, ३१२, ४१५ विचार-चन्द्रोदय ७०, ३३४, ५०४ विचार-दर्शन १६७, ३२६, ६३७ विचारघारा (धीरेन्द्र वर्मा लिखित)

१२४, १२५, २७०, ४८७ विचारधारा (मोहनलाल महतो लिखित) १२४, २७०, ५६०

विचार-प्रकाश ३३३, ४७४
विचार माला ३६३, ३७३
विचार-रतावली ७०, ३३५, ४१२
विचार-विमर्श १२४, २६८, ५८१
विचार-वीथी १२४, २६६, ५८१
विचार-सागर ३३३, ४६७
विचित्र अनुभव २५०, ६५५
विचित्र जीवनन्तु ३२४, ३६२
विचित्र प्रवन्ध २७०, ५६६
विचित्र वधू-रहस्य २४२, ५६६
विचित्र वधू-रहस्य २४२, ५६६

तिखित) १०७, २३६, ५५४ विचित्र वीर ( संवैंटिस लिखित ) २४२, ६६०

विचित्रोपदेश या महौश्रा-संग्रह ७८, ३५३, ४८७ विजनवती ६६, २२४, ३८४ विजय २४०, ५०७ विजय-दोहावली २०६, ४७१ विजय-मुक्तावली २०६, ४४३ विजय-रस-चिन्द्रका १७, २१२,६१० विजया २४२, ६३३ विजयिनी-विजय-वैजयन्ती ₹₹, २०६, ६८३ विजयी बारदोली १३८, २८८, प्र२७ विज्ञान २६६, ६३२ विज्ञान और आविष्कार १६६. १ ३२२, ६६३ विज्ञान की कहानियाँ ३२४, ६४५ ं विज्ञान के चमत्कार १६६, ३२३, 430

विज्ञान-गीता ३३१, ४१० विज्ञान-प्रवेशिका ३२४, ५८३ विज्ञान-मार्तग्रह ३५४, ४८७ विज्ञान-रहस्य १६६, ३२३, ५४१ विशान-लहरी ७०, ३३४, ५६१ ्रिज्ञान-वाटिका ३२४, ६६४ विशान वार्ता (गुलाबराय लिखित) ३२३, ४२२ विज्ञान-वार्ता (महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखित)

३२३, ५४५

१६६.

विज्ञान-इस्तामलक १६६, ३२३, JE8 विज्ञापन-विज्ञान १५६, ३१२,३६२ विटप-विलास ६१, ३११, ५०५ विदा १०५, २३७, ५०७ विदूषक (त्रअमोहनलाल सं०) ३५६, ६२८ विदूषक ( यू॰ सी॰ बैनर्जी सं॰ ) ३५५ विदूषक (कैलाशचन्द्र' लिखित ) १२६, २६६, ४११ विदेश की बातें २६८, ४०५ विदेश-यात्रा-विचार ३३४, ५७४ विदेशीय-विद्वान ३६५, ५४५ विदेशी विनिमय १४६, २६७, ४७५ विद्याघरी २३२, ४२० विद्यापति १८८, ३६५, ४५० विद्यापति-कान्यालोक १८८, ३६६, 883 विद्यापति ठाकुर १८८, ३६६, ३도도 विद्यार्थियों से ३३०, ५५६ विद्या-विनोद (चएडी प्रसाद सिंह सं०) ३५४, ४३६ विद्या-विनोद (महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखित) २४, २११, Y.Y3

विद्या-विनोद (कृष्णानन्द द्विवेदी लिखित) ४१, २५८, ४०८ विद्या विनोद (गोपालराम गृहमरी

विद्या विनोद (गोपालराम ग्रहमरी लिखित) ४१, २५७, ४२५ विद्या शक्त २२, २१५, ३६१ विद्या सुन्दर २६६, ५६१ विद्या के पत्र १००, २३६, ४४० विधवा के पत्र १००, २३६, ४४० विधवा-विवाह सिमांसा ३३७,४१४ विभय-विवाह मीमांसा ३३७,४१४ विनय २०५, ६६६ विनय-कोष १७६, ३४७, ५४५ विनय पत्रिका (गङ्कादास कृत) १६,

२१४, ४८३ विनयपत्रिका (तुलसीदास कृत) २०६, ४६७-६८ विनयपत्रिका (मदनगोपाल सिंह

कृत) १६, २०६, ५३६ विनयपत्रिका स्वर-लिपि १५४,

विनय पिटक २४२, ६६१ विनय-माला २२३, ४७४ विनय-माला २२३, ४७४ विनय-मरोज ८५, २१८, ५०६ विनोद (मंजन द्विवेदी लिखित)

२२६, ५४१ विनोद (इनुवंत सिंह, कुँवर लिखित) २५१, ६७५

विनोद-बाटिका २२६, ३७८ विनोद-माला २४, २१५, ६०१ विनोद-वैचित्र्य १२६, २६८, ६७३ विनोवा और उनके विचार २८२,

विश्वव १२४, २६६, ५६५ विभक्ति-विचार १५१, ३०५, ४३१ विभक्ति-वेवाद ३०७, ३८० विभावरी २२५, ५६१ विभूतिमती ब्रजमाषा १८१, ३५६,

३७८ विमाता १०५, २३६, ३७६ विमान १६५, ३२३, ४२० वियोग १२५, २६६, ६०१ विरह-दिवाकर १५, २११, ४५६ विरह-मञ्जरी (दे० पाँचे मंजरियो तथा पद्म मञ्जरी) २०५

विरद्द-लीला २०६, ४३५ विरद्द-वारीश २०७, ५२७ विरद्द-शतक १२, २०८, ६८१

विरहा नायिका मेद ४७, २७२, पू ७८ विरहिणी वनाङ्गना २२७, ५४७ विराटा की पांद्यनी १०८, २:६, 343 विराम-चन्ह १५०, ३०५, ६३५ विराम-सकेत १५०, ३०६, ६२० विलक्षा बासूस १०६; २३५, 388 विलायत की चिट्ठी ५५, २६४, 308 विलायती उल्लू २४८, ४१६ विलायती समाचार-पत्रों का इतिहास १६०, ३६३, ५०५ विवाह की कहानियाँ २५५, ६८७ . विवा**ह-मंडप १**२०, २६५, ६३५ विवाह-वर्णन २१, २०८, ३८६ विवाह-विज्ञापन १२१, २:२. ५१६ विवाह-विडंबन ४२ २५६, ४७२

विवाह-विज्ञापन १२१, २२२, ५१६ विवाह-विज्ञंबन ४२ २५६, ४७२ विवाह-विज्ञंबन ४२ २५६, ४६६ विवेक-चिन्तामांग् ३४१, ५५२ विवेक-चिन्तामांग् ३४१, ५५२ विवेकानन्दं-ग्रंथावली ३४३, ६१३ विशाख ११५, २६१, ४५३ ,विशाम-सागर रघुनाथदास राम-सनेहो लिखित) ३३५, ५६३ विशाम-सागर (श्रीलाल उपाध्याय लिखित) ३३७, ६५३ विश्रव इतिहास की मलक २६३, विश्वकर्मा-प्रकाश ३१५, ६१३ विश्व की महिलायें २६१, ५७१ विश्वधर्म १७२, ३३८, ६७६ विश्व पर हिन्दुत्व का प्रभाव २६०,

६१४
विश्व-परिचय : २५, ५७०
विश्व-परिचय : २५, ६८८
विश्व-विहार १४८, ६८८, ५७२
विश्व-विहार १४८, ३६४, ४६६
विश्व-साहित्य १६०, ३६४, ४६६

[हास्यरत ] १७५, ३५०, ५७२ विश्वामित्र ८५, २२१, ६३४ विश्वामित्र (उदयशङ्कर भद्टलिखित)

११३, २६४, ३८७
विश्वामित्र ( जमुनादास मेहरा लिखित) ११२, २६१, ४५०
विषया-चन्द्रहास, ३६, २५६, ४४३
विष-विज्ञान (अर्मानन्द शास्त्री लिखित) १६१, ९१८, ४८६
विष विज्ञान (मुक्कन्द स्वरूप वर्मी लिखित) १६२, ३१८, ५५२

विषस्य विषमौषघम् ४३, रू५७, ६८४

विषाद २२२, ६६१ विष्णु-पुराण (दे० वाराह-६२२) ३४०, ६२२

विष्णुपिया-चरित्र २८१, ६७८ विष्णु-संहिता ३४१, ६१६ विसर्जन (उदयशङ्कर भट्ट लिखित) ६६, **२**२४, ३८७ (खीन्द्रनाथ ठाकुर विसर्जन लिखित) २६६, ५६६ विस्मृति के गर्भ में २८६, ५६६ विहाग २२६, ६६७ विहार-बृन्दावन २०, २०८, ६५४ विहारी स्त्रौर देव १८३,३५६,५३२ विहारी की वाग्विभूति १७६,३४६,

६१४ ्विहारी-दर्शन १७६, ३४६, ६०६ विहारी-नखशिख-भूषण १८,२०६,

प्रश् 'विहारी-विहार ३४५, ३७६ विहारी-सुघा १७६, ३५०, ५५१ ्वीणा ६५, २२१, ६६७ वीथिका २५०, ६४८ वीर श्रभिमन्यु १२३, २६०, ५७६ चीर-कलंक ३८, २५८, ३७५ वीर-काव्य ऋौर कवि १८०, ५३७,

पूर्ष चीर-काव्य-संग्रह १८०,३५६,५३२ वीर केसरी शिवाजी १३३, २७६,

चीर चूहामिया १०७, २३५, ४०७ वीर छुत्रसाल ११७, २६२, ३६१ चीर जयमल ४०, २५६, ४१४ चीर ज्योति २६४, ६०६

वीर नारी २६६, ५४७ वीर-पञ्चरत्न ८७, २१६, ५३२ बीर पत्नी ३१, २३२, ४१४ वीर वामा २५६, ५२५ वीर बाला (प्रतिपाल सिंह लिखित) २३३, ५०७ वीर बाला (रामनरेश त्रिपाठी लिखित) २३५, ५८५ वीर बाला ( लालजी सिंह लिखित) ३१६ र३३, ६०५ वीर बैरागी १३३, २७६, ५०१ वीर मारत २६०, ५३४ .

वीर मिशा १०७, २३६, ५५० बीर-विलास ६२३ वीर-सतसई ६७, २२१, ६७६ वीर सरदार ११६, २६५, ६४५ बीरसिंह देव-चरितं २०६, ४१० वीर सुन्दरी २६०, ५६४ वीर इम्मीर ८७, २२०, ५७७ वीराङ्गना (ज्ञानचन्द बातल कृत)

२३५, ४५८ वीराङ्गना (माइकेल मघुस्दन दत्त लिखित; दे॰ बीर नारी ५४७) २**२७, ५**४७ त्रिपाठी `

वीराङ्गना ( रामनरेश लिखित) २३५, ५८५ वीराङ्गना तारा ८७, २२०, ६६८ वीराङ्गना पन्ना ११७, २६३, ४८५

वीरेन्द्र २३०, ४२६

वीरेन्द्र कुमार ३२, २३३, ६१६ वीरेन्द्र वीर ३२, २३०, ४७६ वीरों की कहानियाँ २६१, ४०५ वीविङ्ग-टीचर १५८, ३१३, ३७३ वृत्त्-विज्ञान १६५, ३२२, ५०६ वृत्तावली १५७, ३१२ वृत्ति-प्रमाकर ३३३, ४६७ **बृद्ध** नाविक २ं२८, ३६८ वृन्द-सतसई (दे॰ कृन्द-विनोद सतसई ६१८, तथा सतसई ६१८) ३३२, ६१८ बृन्दावन-श्रामोद १३, २१२, ६२० वृन्दावन-विलास २०७, ६१६ वृन्दावन-शतक २०५, ६८१ बृहजातक ३२४, ६०८ बृहद् जिन वाणी संग्रह. ३४२, प्०१ वृहद् रागक-ल्पद्रम ७८, ३५४, ६८० बृहद् रागर-लाकर ७७, ३५४, प्रह्र्प बृहद् विश्व-ज्ञान १४८, ३००, 308 बृहद् व्यङ्ग्यार्य चिन्द्रका २७१, ४२३ वृहदारएयक उपनिषद् ३४०, ६२६ ब्रहत् कवीर-कवीटी १७३, ३४६, **प्र**६२

बृहत् निधर्द्ध-रताकर ६३, ३१६, १७३ वृहत् पाराशरी ३२४, ५०२ 🗄 बृहद् भक्तमाल माषा १८३, ३५७, \$ 35 बृहत् मैटीरिया मेडिका १६२. ३१८, ५४० बृहत् रत्नसमुचय ५६, २६५, ६**६०** बृहत् संहिता ३२४, ६०८ बृह्त्तर भारत १३७, २६०, ४३८ वेग्गी २४७, ४४५ वेणी संहार २६६, ५३२ वेणी-धंहार की श्रालोचना १८७, ३६३, ५१६ वेगी-संहार नाटक का भावायें ३६३, ५४४ वेग्रुकी २२१, ४६३ वेग्रु-गोत २१२, ६८४ वे तीनों २४४, ४२६ वेदकाल-निर्णय २६२, ५२२ वेदज्ञ मैक्समूलर १३४, २७६, ६६८ वेदना २३८, ६१४ वेदना-विहीन प्रसव ३२०, ५२८ वेद का स्वयं शिच्चक ३६४, ६५१ वेदत्रयी समालोचना ३६३, ३७१ वेदान्त (सुन्दरदास कृत) ३३२, ६६६ वेदान्त तत्त्व-कौमुदो १८६, ३६३,

३८२ ः

वेदान्त-पदार्थ-मञ्जूषा ३०'३, ५५५ वेदान्त-परिभाषा ३४१, ४८६ वेदान्त रामायण ३४१, ६०६ वेदान्त-शतक ३३५ वेदान्त-संग्रह ३४२, ५६० वेदान्त-संग्रह ३३३, ३७६ वेदार्थ करने की विधि १८६, ३६३,

वेदी के फूल २५१, ५८७
वेदों में शरीर-विज्ञान ३६८, ३८०
वेन-चरित्र ११२, २६१, ५१६
वेनिस का बौका २६७, ६४३
वेनिस का व्यापारी २६७, ६४३
वेलि कृष्ण ठिकमणी री २२८,५०५
वेश्या का हृदय १०६, २३६, ४८५
वेश्या-पुत्र १००, २३८, ३८८
वेश्या-स्तोत्र २२, २०६, ६८३
वैकाली २२५, ४४४
वैक्युत्रम ब्रेक ३१३, ३६०
वैज्ञानिक खेती १५६, ३११, ६८८
वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द १५३,

३०६, ६५६ वैज्ञानिक परिमाण ३०२, ६५६ वैज्ञानिक मौतिकवाद ३२७, ५६६ वैज्ञानिकी (जगदानन्द राय लिखित) ३२२, ४४४

२२२, ४४४ वैज्ञानिकी (यतीन्द्र भूषण मुकर्जी लिखित) १६६, ३२३, ५६० वैतालिक २१६, ५५६
वैदिक काल का इतिहास १३७,
२८७, ३८२
वैदिक जीवन ६६, ३३६, ६३८
वैदिक चर्म और आर्थ सम्यता
१८६, ३६३, ५३४
वैदिक प्रार्थना ३६६, ५३४
वैदिक मनोविज्ञान ३३६, ५१०
वैदिक वर्ण-व्यवस्था १८६, ३६३,
३७१
वैदिक वाङ्मय का इतिहास १८७,
३६५, ५३०

वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ४३.
२५७, ६८४
वैदेही-वनवास ८२, २२४, ३७८
वैद्य ६-रत ६३, ३१६, ४५०
वैद्य-जीवन ३२०, ६०७
वैद्युत शब्दावली १५३, ३०५,

४११ वैघव्य कठोर दंड है या शांति १

३०१, ५६८ वैर का बदला २६१, ४२४ वैराग्य-प्रदीप ७०, ३३४, ६८५ वैराग्य-रत्नाकर ७०, ३३६, ६६१ वैराग्य-संदीपिनी ३३१, ४६४ वैराग्योपदेशक विविध पद-संग्रह

७७, ३५३, ४७६ वैशेषिक ३४०, ३६० वैशेषिक दर्शन १८६, ३६४, ४१३ वो दुनिया २५१, ५६१ व्यक्ति श्रीर राज १४६, ३००, ह्रप्रह न्यंग्य-कौतुक २६६, ५६६ क्यंग्य-चित्रण् ३१०, ४७६ ब्यंग्य-चित्रावली, (बैजताय केडिया सं०) १५५, ३१०, ५२६ ब्यंग्य-चित्रावली (स्रज्ञात सं०, १९२५) १५५, ३०६, ६६० **ब्यंग्य-चित्रावली (श्रज्ञात स०,** १९३०) १५५, ३१०, ६६० व्यङ्कार्थ मञ्जूषा १२७, २७३, प्रर स्यभिचार १०२, २३७, ४<del>१</del>६ न्यय ६६, ३२६, ५५० व्याख्यानमाला (रामस्वरूप शर्मा सं०) ७६, ३५४, ५६३ **न्यारू**यान-रत्नमाला (दीनदयालु

सं०) ३५५, ४७७ स्याख्यान-रत्न**माला (बलदेव प्रसाद** 

मिश्र सं०) ७६, ३५४, ५१६ व्यापार-सङ्गठन ३१२, ४३४ व्यापारिक पत्र-व्यवहार १५६, ३१२, ३६७

व्यावहारिक ज्ञान ३२८, ५५८ न्यावहारिक विज्ञान १६६, ३२२,

४०६

**ब्यावहारिक शब्दकोष १५४, ३०७,** व्रजनिधि-ग्रन्थावली ३५८, ६७८ व्रजभाषा न्याकरण १५१, ३०७. ४८७

व्रज-पारती ६७, २२३, ३८८ व्रजमाधुरी-सार १८८१, ३५६, ६*७*६ व्रज-यात्रा २०, २०६. ५८१ व्रज-रज ६७, २२४, ५६५ व्रनराज-विलास १३, २१७, ४२१ व्रज वन-यात्रा १२, २०८, ५६४ व्रज-विनोद २१५, ६२८ व्रज-विलास (राधाकृष्ण कृत) १२, २०८, ५७३

व्रज-विलास ( व्रवज्ञासीदास कृत ) 353.005

व्रज-विलास-सारावली १२, २१०, 830

व्रज-विहार ७७, ३५४, ५६५ त्रण-बन्धन ग्रौर पट्टियाँ १६१, ३१७, ६३७

वत-त्यौहार ऋौर कथाये ३३८, 463

ब्रतार्क ३४१, ६३०

शकुनावली (महडलि कृत; दे० सगुनावली ५३३, तथा राम-<sup>'</sup> नरेश त्रिपाठी सं॰ घाघ श्रौर

. मडडरी, ५८६ ) ३२**१,** પુરુર शकुन्तला (कालिदास कृत) २६५, शकुन्तला (मैथिलीशरख गुप्त कृत) ८४, २२०, ५५६ शकन्तला-उपाख्यान २०६, ४६८ शक्ति (ग्लादकोव लिखित) २४४, ४३५ शक्त (मैथिलीशरण,गुप्त लिखित) ८३, २२१, प्रमुह शङ्कर-चरित-सुधा १३, २०६,५७२ शङ्कर-दिग्विजय ११४, २६२ शङ्कर-सरीन ६२, २१८, ४६४ शङ्कराचार्य १३४, २७७, ५०१ शतगान ३६१, ३८२ शतदल कमल २२६ ६५० शतपञ्च-विलास २४, २१२, ६३५ शतपथ में एक पथ १८७, ३६५, **प्**र३ शतरख विलास ६३, ३१६, ५३६ शरानी । टॉल्स्टॉय लिखित) २४४, 840 शराबी (बेचनशर्मा पाग्डेय लिखित) १०२, २३८, ५२४:

शुद्धाद्वैत-दर्शन १७१, ३३७, ५६७

शुद्धाद्वेत-सिद्धान्तसार १७१, ३३७,

LEO

शबनम १२६, २६६, ४७७ शबरी मध्, २२४, ५१६ शब्द-कोष ५६, ३०३, ५७५ शमशाद-सौसन ४०, ४११ शरद ऋतु की कहानी २६७, ६४३ शरीर श्रीर शरीर-रचा ३१७, 358 शरीर-योग ३३८, ३७३ शल्य तन्त्र १६१, ३१८, ४८६ शशाङ्क २४२, ५७२ शशिगुप्त ११६, २६५, ४३१ शशिवाला १०६, २३५, ४४० शांशमौत्ति १३, २११, ६०२ शस्र-चिकित्सा ६४, ३१६, ६२६ शस्त्र विवेक १५६, ३१४, ५६४ शहीद-सन्यासी २६२, ४०२ शाक-मनोरञ्जन १३, २१२, ४६१ शान्ता ( श्रोङ्कारनाथ वाजपेयी लिखित ) ६८, २३५, ३६० ( रामिकशोर मालवीय शान्ता लिखित ) २३७, ५७७ शान्ति २४७, ५११ शान्ति की श्रोर ३२८, ३६० शान्ति निकेतन ६६, २३७, ४६३ शान्ति शतक ७०, ३३४; ४७२ शान्ति-सरोवर ७०, ३३५, ६८८ शारदा-नखशिख १८, २१५, ५६३ शारदा-विलास २३, २०६, ३६२

शारदीया १२६, २६६, ४७७ .शारीरक भाषा ६४; ३१६, ६१६ शार्क्वघर संहिता ३२०, ६३५ शासन-पद्धति १६७, ३२६, ५०६ शाहनहाँ २६६, ४८४ शिकार २४८, ६५३ · शिकारियों की · सञ्ची कहानियाँ ३५४, ६३६ शिक्त्य-कला १६६, ३२६, ६७२ शिल्वा (रवोन्द्रनाथ ठाक्र लिखित; दे० शिचा कैसी हो ! ५६८) ३३०, ५६८ शिद्धा ( याज्ञवल्क्य कृत ) ३०८, प्रहर . शिक्ता ( महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखित ) १६६,३२६,५४४ शिक्ता श्रौर स्वराज्य १७०, ३२६, ६०३ शिक्ता का व्यंग्य १७०,३२६,६४४ शिचादान ४३, २५६, ५२१ शिच्वा-मनोविज्ञान ( चन्द्रावती लखनपाल लिखित ) १६६. ₹**₹**€, ४४१ शिक्ता-मनोविज्ञान (इंसराज माटिया लिखित) १६६, ३२६, ६७५ शिज्ञा-मीमांसा १६९,३२६, ४२४ शिचा में नई दृष्टि १७०,३३०,६८०. शिक्ता-विधान-परिचय १७०,३२६, ६५०

शिज्ञा-विधि १६६, ३२६, ४२६ शिक्।-समीक्। १६६, ३२६, ४०० शिख-नख (गोविन्द ।गल्ला भाई कृत) २१३, ४३० शिख-नख ( इनुमानप्रसाद कृत ) १८, २०८, ६७५ शिल्य-विधान १६७, ३२६, ४३४ शिल्पशास्त्रान्तर्गत श्रायतत्व ६५. ३२१, ३८४ शिव-उमंग १३, २११, ४६३ शिव-तंत्र ३४१, ६३६ शिवपाल-विनोद २४, २१६, ६४० शिवराज-भूषण २७१, ५३८ शिवशंभु का चिट्ठा ४५, २६८, ध्र२२ शिव सङ्गोत-प्रकाश १५४, ३१०, 880 शिव संहिता ३४१, ६३६ शिवसिंह-सरोज ७६, ३५२, ६४२ शिवाजी मिश्रवन्ध लिखित ) रह्र, प्रप्र शिवानी (यदुनाथ सरकार लिखित) रदर, यहर शिवाजी (लाजपतराय, लाला लिखित । रदर, ६०५ शिवाजी श्रौर मराठा जाति १३३, २७७, ध्रुहरू शिवाची की योग्यता १३३, २७६, ४२४

शिव-पुराग (दे० प्रज्ञानन्दार्गाव ६२३) ३४०, ६२३ शिवा-बावनी ( दे० शिवराज-बावनी ) २०६, ५३७-३८ शिवा-शिव-शतक २१२, ४८७ शिवा-साधना ११७, २६४, ६७७ शिशिर-सुषमा १६, २०६, ५७४ शिशु-कथामाला २५२, ५६१ शिशु-पालन (श्रित्रिदेव गुप्त लिखित) १६२, ३१६, ३७२ शिशु पालन ( दुर्ग देवी लिखित ) १६१, ३१७, ४७८ शिशु-पालन (मुक्तुन्दस्वरूप वर्मा निवित) १६२, ३१७, ५५२ शिशुपाल-वध २२७, ५४७ शिष्टाचार ७२, ३३६, ४८० शील श्रोर भावनाएँ १६८, ३२६,

ध्रम् शील-स्ताकर ७१, ३३३, ५०४ शील-सिवित्री ३८, २५८, ३६१ शीला २८, २३१, ६८५ शुक-पिक ६६, २२४, ४६३ शुक-सागर ६२१ शुक्तीक सुधा सागर ६२१ शुमदा २४२, ६३४ श्राल-फूल ६५, २२३, ४६१ श्राल-फूल ६५, २२३, ४६१ श्रुद्धार-तिलक २०८, ५४६
श्रुद्धार-तिलक २०८, ५४६
श्रुद्धार निर्णय २७१, ५१७, ६८५
श्रुद्धार-प्रदीन ११, २१०, ६८५
श्रुद्धार-वर्ताची २०८, ५४६
श्रुद्धार-वर्ताची २०८, ५४६
श्रुद्धार-वर्ताच १७, २१५, ४५७
श्रुद्धार-वर्ताच १०, ६१२
श्रुद्धार-क्रतच १०, ५६२
श्रुद्धार-क्रतच ( वलदेवप्रसाद, ५१८

शृङ्गार सरोज ( मलालाल, परिस्त सं० ) ७७, ३५३. ५४१ शृङ्गार-सुघाकर ( क्लदेव प्रसाद, १) परिस्त कृत ) १७, २०८, ५१८

शृङ्खार-सुधाकर (मन्नालाल, परिंडत सं०) ७७, ३५१, ५११ शेक्शपियर के मनोहर नाटक ३५१, ६०६

शेखिचा २५२, ६११ शेखर १०६, २४१, ६५४ शेफाली ६६, २२५, ५७३ शेर का शिकारी २५२, ५२६ शेलकश २४४ शेष प्रम २४२, ६३४ शैल-कुमारी २३७, ५७७ शैली १२६, २०५, ३६६ शोक-विनाश १५, २०८, ४२३ शोभा २४२, ३८३ श्याम-केलि १२, २११, ४३२ श्याम-विनोद २४, २१५, ६४४ श्याम-सगाई २०५, ४८६ श्यामसुषा (देवतीर्थ स्वामी कृत) १६, २११, ४८०

श्याम-सुवा (श्याम।कान्त पाठक कृत ) २२१, ६४७

श्यामा २३६, ६३७ श्यामाङ्ग-ग्रवयव-भूषण १८, २०६, ४६३

श्यामानुराग ३७, २५८, ६७२ श्यामा-लता २१०, ४४६ श्यामा-सरोजिनी २१०, ४४६ श्यामा-स्वम २६, २२६, ४४६ श्रमण नारद ३३७, ४६४ श्रमण भगवान महावीर २८०, ३६७

अमोपजीवी समवाय १६७, ३२६, ५७५

श्रवण कुमार २६१, ६७८ श्रवणाख्यान १४, २१२, ४७५ श्रान्त ।पिक (दे॰ पद्यावली ५०४) २२८, ४३● श्रीकान्त २४२, ६३३
श्रीकृष्ण ३३७, ४६३
श्रीकृष्ण की जन्मभूमि १४३, २६६
६०६
श्रीदामा ३७, २५६, ५७५
श्रीघर माषा-कोष ५६, ३०४, ६४६
श्रीनायनी का प्रभातीय-संग्रह
१८०, ३५६, ६६२
श्रीनायनी के प्राकट्यकी वार्ता
(दे० गोवर्षननाथ जी के
प्राकट्य की वार्ता, ६८०)
३३२, ६८१

श्रीमल्लच्य सङ्गीतम् १५४, ३१०, ५३५ श्रीराम १११, २६४, ४३०

श्रीरामतीर्थं महाराजं १३२, २७६, ४६६ श्रीवस्त ११६, २६५, ४११ श्रीहर्ष २८२, ५७३ श्रुतबोध २७५, ४०० श्रवेत-नील २२३, ४०६

श्वेताश्वतर उपनिषद् ३४०, ६२५ षट्ऋतु-कान्य-संग्रह ७८, ३५३, ६७५

षट्ऋतु-वर्णन (ग्वालकवि कृत) २०७, ४३५ षट्ऋतु-वर्णन (बैजनाय कुर्मी कृत)

१६, २११, ५२५

षटऋदु-विनोद ११, २१२, ६६१ षटऋतु-हजारा ७८, १३५१, ५०१ षट्-चक्र ३४१, ४३१ षट्चक्र निरूपेण ७१, ३३६, ६७५ षड्यन्त्रकारी २४३, ४६२ षोडस ग्रंथ ३४२, ६०७। षोडस रामायरा ७३, ३४५, ४६७ षोडस रामायण-संप्रह ३४४, ४१३ षोडसी २५४, ५७० सगुनावली रामायण (तुलसीदास कृत दे० रामाज्ञा-प्रश्न ४६४, तथा मानसमयङ्क श्रर्थात् राम-शलाका ४६४) ३२१, ४६४ संचित्र जैन इतिहास १३६, २६०, 38₽ संचित हिन्दी नवंग्त ३५८, ५५१ संचिप्त हिन्दी शंबद-सागर १५२. ३०६, ५८० संचित शल्य विज्ञान १६२, ३१६, प्रध् २ संज्ञित सूरसागर (इरिप्रसाद द्विवेदी सं०) १७४, ३४६, ६७६ संचिप्त सूरशागर (डा० बेनी प्रसाद सं०) १७४, ३४६, ५२५ सङ्गीत-तत्त्व-दर्शक १५४, ३१०, ६१७ सङ्गीत-पञ्चरत्न ६०, ३०६, ६३<u>६</u> सङ्गीत बालबोध ३१०, ६१७

सङ्गीतमाला ७८, २५३, ३६८ सङ्गीत शाकुन्तल २१७, ५०६ सङ्गीत सप्तार्यांव तरंग ६०, ३०६

सङ्गीत-सार ६०, ३०६, ६८३ सङ्गीत सुधा २,५, ६२६ सङ्गीतादित्य ६०, ३०६, ३८० संग्राम ११६, २६१, ५११ सङ्गर्ष (तुगनेव लिखित) २४३,

४६३ सङ्घर्ष (भगवतश्ररण उपाध्याय

लिखित) २५१, ५२८ सङ्घर्ष या सहयोग ३०२, ४११ सङ्घ व्यायाम १६१, ३१७, ५४% सचित्र हरिचन्द्र ७४, ३४५, ६३७ सचा बहादुर ३२, २३१, ४४२ सचा मित्र (श्राम्बकाप्रसाद गुप्त

लिखित) २३३, ३७६ सन्चा मित्र (देवदत्त लिखित) २६;

२२६, ४८० सच्ची-मूठी २४० सज्जाद सुम्बुल ४०, २५६, ४११ सञ्ज्ञीयता ३८२ सञ्ज्ञिता ६६, २२४, ४२८ सञ्जोवन-सन्देश ३४३ सङ्क पर २५१, ५६७ सतमी के बच्चे २५०, ५६६ सतसई (दे० विहारी-बोधिनी ६१८, विहारी-स्ताकर ६१८, विहारी को सतसई ६१८) २०६, ६१७-१८ सतसई ३३१, ४६६ सतसई-सप्तक १८०, ३५७, ६४७ सतसई-सुषाकर ७४, ३४५, ६६५ सतार की पुस्तक १५४, ३०७,

६१७ सती २७, २३४, ४१८ सती चिन्ता ११३, २६२, ४५० सती पद्मिनी (भोनाथ सिंह लिखित) ८७, २२५, ६४६

. सती-प्रताप ३८, २५८ ६८४ कैती मयणरेहा ३३६, ४८४ सती मृगावती ३३८, ५३४ सती सुखदेवी २७, २३१, ३७४ सत्कुलाचार २७, २३१, ५५३ सत्य-निबन्धावली १२४, २६८,

ह्भूभ्
सत्य-प्रेम हद्म, २३५, ४०४
सत्यवती ४२, २५८, ४४३
सत्य-सागर ह्म, ३३४, ५०७
द्वात्य हरिश्चन्द्र २८, २५६, ६८२
सत्याग्रह १००, २३८, ३८८
सत्याग्रह २०७, ३६७
सत्यार्थ-प्रकाश ६६, ३३४, ४७४
सत्सङ्क के उपदेश १७१, ३३७,

सदाचारी बालक २४१, ३७४ सदामुखो,६४, ३१६, ४०१ सद्दर्शनादर्श १७१, ३३७, ३८२ सन् १८५७ के गृदर का इतिहास

१३८, २८६, ६४०
सन् सत्तावन का ग्रादर १३८,,
२८७, ३८५
सनेह-लीला २०६, ५७१
सनेह-सागर २०७, ६७५
सनेह-सुमन १८, २१०, ४०६
सन्त तुकाराम १३४, २८०, ६८०
सन्त-दर्शन ३३८, ५०२
सन्त-महिमा-सनेह-सागर ७६,.

३५४, ४४४ सन्त-वागी ३५६, ६७६ सन्त-विलास ७१, =३४, ५६३ सन्तान-निम्नह-विज्ञान १६२, ३१६,. ५८०

सन्ताप-चालीसा २०, २१२, ६४४ सन्देह २३७, ४१६ सन्ध्या-प्रदीप २४=, ४३१ संन्यासिनी २३७, ५०७ संन्यासी (इलाचन्द्र जोशी लिखित)

१०६, २४१, ३८४ संन्यासी (लह्मी नारायण मिश्र लिखित) १२०, २६३, ६०० सपने की सम्पति ३६, २४५, ६६१:

सप्तकांड रामायण ४७१ सप्तदीप १८२, ३५८, ५६५

सप्तपर्वा २५४, ४८७ -सप्तरिम १२२, २६५, ४३१ सप्त सरिता २७०, ४०१ सप्त सरोज २४६, ५१० सप्त-सुमन २४८, १५११ सफर २५०, ५६७ - सफलता के सात साधन ३२८, 350 सफल दूकानदारी १५६, ३१२, 938 सफ़ाचट २५३, ५२६ सबेरा २५०, ४२८ सभाविज्ञान श्रौर वक्तुता (देवकी-नन्दन शर्मा लिखित) १५५, 380, 850 सभा-विधान (विष्णुदस लिखित) १५५, ३१०,६१७ सभा-विलास ३५२, ६०४ सम्यता का इतिहास १४१, २८५, 408 समन्वय १२४, २६६, ५३० ·समय ११८, २६०, ४०१ समय-प्रबन्ध पदावली २०७, ३७६ -समय-सार २६६, ४०४ समर-यात्रा २४८, ५१२ समर-यात्रा (तथा अन्य कहानियाँ) २४८, ५१२ -समस्यापूर्ति (जगकाय नायदास संं) '७८, ३५४; ६४६

समस्यापूर्ति (रामकृष्ण वर्मी सं०) ७८, ३५४, ५७८ समस्यापूर्ति-पकाश २०७, ४७३ समस्यावली २५, २१७, ४४३ समाब (धनानन्द बहुगुणा कृत) १२०, २६२, ४३५ समान (छ्विनाय पांडेय कृत) १२०. २६२, ४४३ . समान (रमेशंचन्द्र दत्त लिखित) २४२, ५६८ समान (रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित) २७०, प्रह् समाज की चिनगारियाँ २४७, ४५५. समान के स्तम्भ २६७, ३८४ समान के हृद्य की बातें २९६, **५**२६ समाजवाद (नरेन्द्रदेव लिखित) १४६, २६६, ४६२ समाजवाद (सम्पूर्णाननद लिखित) १४६, २६८, ६५६ . समाजवाद श्रौर गाँघावाद १४६, ं २६६, ५८८ समानवाद को फ़िलासफ़ो 388, ₹₹€, ६८७ समाजवाद की रूपरेखा १४६, २९६, ३७४ समाजवाद-पूँजीवाद ३२८, ६२४

समान-विज्ञान १६८, ३२७, ४४० समान-सङ्गठन १६८, २२६, ५३१ समाघि २४३, ६०५ समाघि-दीप २२४, ४३८ समानोचना ४८, २७२, ४१४ समानोचना-तत्व १३०, २७४,

समालोचनादर्श ४४६ समालोचना-समुचय १८३, ३५७, ५४५

समीकरण-मीमांसा ६५,३२१,६६६ समुद्र पर विजय ३२४, ४४८ समुद्र-लहरी ७०, ३३५, ५२० सम्पत्ति-हस्तान्तर-विघान ३००,

४३१ सम्पादिका २४८, ५२५ सम्प्रदाय-प्रदीप ३४२, ४२१ सम्यक्त निर्णय ७०, ३३३, ४०६ सम्राट त्रशोक (चन्द्रराज मंडारी लिखित) ११५, २६१, ४३६

सम्राट् श्रशोक (सम्पूर्णानन्द तिखित। १३३, २७९, ६५९

सम्राट् त्रशोक (लाजपतराय, लाला लिखित) २८२, ६०५

सम्राटं हंर्षवर्धन १३३, २७८,६५६ संयुक्त प्रान्त की कुळ विभूतियाँ २६१, ५०२ संयुक्त प्रान्त में कृषि की उनिति १५७, ३१४, ६५८ संयोगिता ११७, २६४, ५४६ संयोगिता-स्वयंत्र ३६, २६७,६५१ संयोगिता-हरसा ११७, २६० ६७८ सरकृती लाग ३३, २३०, ४२६ सरकृत तुम्हारी श्राँखों में १०३,

२४०, ५२४ .

सरदार वा २६३, ४०४ सरयू-रसरङ्ग-लहरी ११, २१४, ५७१

सरल त्रिकोणमिति (जगनाथ प्रंसाद गुप्त लिखित) १६४, ३२३,४४६

सरल त्रिकोग्रामिति (दुर्गाप्रसाद दुवे लिखित ) १६४, ३२३, ४७८

सरल त्रिकोणिमिति (लच्नीशङ्कर मिश्र लिखित) ३२१, ६०१

सरल नाटकमाला २६५, ४९२ सरल बायोकेमिक चिकित्सा १६३,

३१६, ५६⊏ सरल मनोविज्ञान १६८, ३२६, ४०४

सरल न्यायाम ३१७, ४०० सर विलियम वेडरबर्न १३२, २७७,

ं ६२८

सरला २३६, ४३४ सरस-सुमन २२०, ४२२ सरस्वती २३०, ४७८ सरस्वती-कीष १५२, ३०५, ४५७ सरोजिनी नायह २७६, ५७६ सर्प १६५, ३२३, ६४७ सर्पमंत्र-मंडार ६२, ३११, ५५८ सर्वदर्शन-संग्रह ३४१, ५४८ सर्विया का इतिहास १४०, २८५,

सर्वोदय ३४३, ५७१
संलाप २६६, ५६४
सवा तीसमार खाँ २५२, ५२६
सवारियों की कहानियाँ २५३, ६२१
सवैय-शतक २३, २११, ४०२
संसार २७, २३३, ५१६
संसार का संज्ञित इतिहास २६३,

संसार की श्रसम्य जातियों की स्त्रियों १४८, २६७, ६१५

संसार की क्रान्तियाँ १४२, २६८, ६६३

संसार की राजनीति में साम्राज्यवाद का नङ्गा नाच १४६, ३००, ४३२

संवार:की सङ्घशासन प्रगालियाँ २६६,३८६

संसार की, समान-क्रान्ति और

संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ १६०, ३६५, ४३८ संसार के महान् साहित्यिक १६०, ३६६, ५७२ संसार के साहित्यिक १६०, ३६५,

संसार के साहित्यिक १६०, ३६५, ५६३

संसार को भारत का सन्देश १४५, २६६, ३६१

संसर-चक्र (श्रानन्दस्वरूप साहव जी महाराज खिलित) १२०,

२६३, ३८१

संसार-चक्र (जगनाथप्रसाद चतु-वेंदी लिखित) २६, २३^े ४४६

संसार-शासन १४८, २६८, ४४५ संसार-सङ्घट १४१, २८६, ४०५ संसार-स्वम ११६, २६०, ३८१ संस्कृत कवि-चर्चा १८८, ३६५,

ध्रद संस्कृत कवियों की ग्रानीखी स्फ १८७, ३६३, ४५०

संस्कृत प्रेमप्रथा १८८, ३६६, ५७७ 🔎 संस्कृत विद्यां का इतिहास १८७,

३६३, ३६३,

संस्कृतं साहित्य का ऐतिहासिक श्रवशीलन १८७, ३६३, ३८३ संस्कृत साहित्य का इतिहास (कन्हेयालाल पोहार लिखित) १८८, ३६६, ३६२ संस्कृत साहित्य का इतिहास (महेश-चन्द्र प्रसाद लिखित) १८७, ३६४, ५४६

संस्कृत साहित्य का इतिहास (वैद व्यास, लाला लिखित) १८७, ३६५, ६२०

संस्कृत साहित्य का संद्यित इतिहास (वीताराम जयराम जोशी लिखित) १८८, ३६५, ६६२ संस्कृत साहित्य का संद्यित इतिहास (इंसराज अप्रवाल लिखित) १८८, ३६६, ६७५

साधारण रंगयन (फूलदेव सहाय वर्मा लिखित) १६५, ३२३, ५१४

साधारण रखायन (डा॰ सत्यप्रकाश लिखित) १६५, ३२३, ६५६ साह्त्य-मीमांसा (किशोरीदास वाजपेयी लिखित) १३०, २७३, ४०२

साहित्य-मीमांशा (पूर्यंचन्द्र वसु लिखित) २७५, ५०४ साहित्य-मीमांशा (सूर्यंकान्त शाजी लिखित) १३०, २७५, ६७१ संस्कृत-हिन्दी-कोष ४८३ संस्था सञ्चालन ३२६, ६८५ सहन-प्रकाश ३३२, ६६०
सहन हिन्दुस्तानी ३०७, ६५३
सहनोनाई की नानी ३३२, ६६०
साकेत ८२, २२२, ५५६
साकेत एक अध्ययन १७८
३५०, ४८८

साह्य विधान ३००, ४३१
साखी ३३१, ३६४
सागर-विजय ११३, २६४, ३८७
सागर-विजय ११३, २६६, ६८७
सागर-सरोज १४३, २६६, ६८७
सांख्य ३४०, ३६३
साजन-कान्य-रत २३, २०८, ६६०
सावन कहानियाँ २४६, ६६४
साध्य गीत ६४, २६३, ५४३
साम्य पूरवी २५०, ३८८
साम्यवाद १४६, २६६, ३७६
साम्यवाद का विगुल १४६, २६८,

साम्यवाद की ऋोर १४६, २६८, ·

साम्यवाद ही क्यों ! १४६, २६८, ५६६

साम्राज्यवाद १४६, २६८, ५५२ सार-उक्तावली ७१, ३३४, ६७७ सारयी से महारयी २६५, ४२३ सार-दर्शन १७३, ३४६, ६३३ सारनाथ का इतिहास १३६, २८६, ६१६ सारनाथ का संज्ञिप्त परिचय १४३, ३००, ५४०

सार वचन ६६, ३३४, ५७५ सारिका ६६, २२४, ३८१ सावन-छुटा २१७, ५७८ सावन-सुद्दावन २०, २१६,४०३ सावनी समाँ २५०, ५७६ सावित्री ३८, २५८, ४८० **वावित्री-उपाख्यान १५,२१६,५०**६ सास-पतोहू २६, २३०, ४२६ साहव बहादुर २६७, ५५८ साइसिक श्रन्वेषण २६०, ६५१ साहसी बच्चे २६१, ६५३ साइसी सुरेश २५३, ४६२ साहसेन्द्र-साहस ५३६ साहित्य २७५, ५७० साहित्य श्रीर समान २७४, ३८१ साहित्य-कला १३०, २७४, ६११ ' सांहित्यकारों की श्रात्मकथा ३५६.

४८० साहित्य का सपूत १२१,२६३,४१६ साहित्य की उपक्रमियाका १३०, २७४, ४०२ साहित्य की भाँकी १८४, ३५८,

साहित्यःचर्चा १८३, ३५६, ६०४

साहित्य-छ्रटा २१८, ४१७ साहित्य-दर्पण २७५,६१४ साहित्य युगल-विलासं १२, २११, ५७३

साहित्य-विहार १८१, ३५६, ६७६ साहित्य-संग्रह ७६, ३५४, ३६७ साहित्य संदमे १२४, २६६, ५४४ साहित्य-समालोचना १३०, २७४,

पू ७७

साहित्य-समीन्ना १३०,२७४, ४००
साहित्य-सर्जना १३०, २७४, ६१४
साहित्य-सागर १२६, २७४, ६१८
साहित्य-सिद्धान्त १२६,२७३,६६३
साहित्य-सीकर १२४, २६६, ५४५
साहित्य-सुमन २६८,५२१
साहित्य-सेवा १२१, २६०,६०६
साहित्यालोक २७५,४३८
साहित्यालोक २७५,६३६
सिकन्दर २८१,६३३
सिकल इतिहास २६२,३६०
सिकल गुठश्रों को जीवनी १३५,

२८५, ६३८ विक्लों का उत्थान और पतन १३८, २८५, ४८६ सिगरेट की तम्बाकू की कृषि १५६,

३१४, ६७६ वितार-चन्द्रिका ६०, २०६, ५३६ सितारों के खेल २४०, ३८७
सद्धगोष्ट ३३१,४६४
सिद्धराज ८६, २२४, ५५७
सिद्धान्त-कोमुदी ३०८, ५३३
सिद्धान्त-पटल ३४२. ५६३
सिद्धान्त-शिरोमिण ३२४, ५३६
सिद्धार्थ दृर, २२४, ३७३
सिद्धार्थ कुमार ११५, २६१, ४३६
सिन्दूर की होली १२०, २६३,

सिन्ध का इतिहास १३६, २८६, ४८२

सिनेमा विज्ञान १५५, ३१३, ५५२
क्रिया-चान्द्रका २१०, ६१०
सियार पाँडे २५१, ५६१
सियावर-केलि-पदावली ११, २११,

सिराजुदौला २८१, ३७१ सिरोही राज्य का इतिहास १३६, २८५, ४३४ सिंहगढ़-विजय २५०, ४३७

सिंहल-विजय २६६, ४८४ सिंहासन-वत्तीसी २५४, ६६० सीकर ६५, २२३, ४६३ सीकर का इतिहास ४५६ सीख की कहानियाँ २५३, ३६० सीता २६६, ४८४

४र

सीताफल की चोरी (दे॰ सोने की मञ्जूती—३८०) २५४
सीताराम (चतुरसेन शास्त्री लिखित) १११, २६४, ४३७
सीताराम (बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय लिखित) २४१, ५१५
सोताराम चरित्र-माना १०, २१०, ६६२
सुकवि-सङ्घोर्तन १८३, ५४४
सुकवि-सत्सई १२, २१०, ३७५
सुकवि-सरोज १८१, ३५६, ४३३
सुकुल की बीबी २५१, ६७०
सुखदास ६८६
सुगन्धित साबुन बनाने की पुस्तक

१५८, ३१२, ५६६

सुष गाँवारिन २४०

सुष प्रेमली २०६, ६६८

सुषान-सर्व १०, २०८, ४५६

सुषान-सर्व २०६, ६६८

सुषान-सागर २०६, ४३५

सुप्रान-सुषा २४७, ६६४

सुप्रान-सुषा २४६, ६६४

सुप्रान-सुपा ११२, २६४, ४०२

सुपामा-सर्व (नरोत्तमदास कृत)

२०५, ४६२

सुदामा-चरित (वीर कवि कृत)
१४, २०६, ५२३
सुदामा-चरित्र (शालिग्राम वैश्य
कृत) १४, २१३, ६३५
सुदामा-चरित (हलधरदास कृत)
२०७, ६८६

सुदामा-विनोद १४, २१५, ४०४
सुवा-तरंगिणी २१०, ५१८
सुवा-निधि २७१, ४७२
सुवा २३०, ५६३
सुवा-सुन्द २०, २०६, ४१२
सुवा-सुन्द २०, ४६३
सुवा-सुन्द २०, ५६३
सुवा-सुन्द २०, ५६३
सुवा-सुव्ह १६५, ५६५
सुवासिन्धु (शिवदास कृत) २४,

सुवासिन्धु (श्यामसुन्दर मिश्र कृत) २१४, २१६, ६४७

सुनहरी कहानियाँ २५३, ६३३
सुनारी ६२, ३११, ४६२
सुनीता १०६, २३६, ४५७
सुन्दर प्रन्थावली ३४६, ६७८
सुन्दरदास कृत काव्य ३३२, ६६६
सुन्दरदास कृत सवैया ३३२, ६६६
सुन्दर-विलास ३३२, ६६६
सुन्दर-शङ्कार ३३२, ६६६
सुन्दर-शङ्कार ३३२, ६६६

मुन्दरी-चरित्र ३३२, ३७२ सुन्दरी-तिलक (बनारसी प्रसाद सं०) ७७, ३५३, ५१७ सुन्दरी-तिलक (रामरंत वाजपेयी सं०) ७७, ३५४, ५६० मुन्दरी-तिलक (हरिश्चन्द्र भारतेन्दु सं०) ७७, ३५३, ६८२ सुन्दरी-विलास १७, २०६, ५३८ सुन्दरी-सर्वस्व ७७, ३५३, ५४१ सुन्दरी-सौदामिनी १७, २१२, ५४८ सुप्रभात २४७; ६६४ सुत्रामा २७, २३०, ५७६ सुभद्रा १२०, २६१, ५८५ सुभाषित श्रीर विनोद २७०, ४६। मुमाषित-रस्नाकर २२७, ६८६ सुभाषचन्द्र बोस १३२, २८०, ४४५

सुमन २२०, ५४४ सुमना ६६, २२५, ४२८ सुमनाञ्जलि (अनूप शर्मा लिखित) ६६, २२४, ३७३ सुमनाञ्जलि (मिश्रबंधु लिखित) ३४७, ५५०

सुमित्रानन्दन पन्त १७६, ३४६, ४८७

सुरस-तरंगिणी १७, २१०, ५१५

सुरसालंकृति बोघिनी ४६-४७, २७२, ५६७ सुरेश की दया**लुता २५३, ४**६२ सुरेश की सेवा २५३, ४६२ सुलच्या २४६, ६३१ सुलम वास्तु शास्त्र ३१५, ५६८ छुलोचना २८, २३३, ४२० सुलोचनाख्यान १४, २०८, ५६३ सुवर्णकारी १५८, ३१२, ४१६ सुशोला २३५, ४८२ सुराीला विषवा २७, २३४, ६०७ सुश्रुत संहिता ३२०, ६६८ सुश्रूषा ३२०, ६४८ सुषमा (हरशरण शर्मा लिखित) २२३, ६७६ सुषमा ( हृद्य नारायण् पाग्डेय जिखित) ६६, २२६, ६८८ सुहरात्र वस्तम (द्विजेन्द्रलाल राय लिखित ) २६६, ४८४ सुहराव श्रीर रुस्तम (सुदर्शन लिखित ) २४८, ६६४ सुहाग जिन्दी १२२, २६३ स्कि-मुक्तावली हर, २१६, ५८१ स्कि-सरोवर १८१, ३५६, ५३२ सूर -एक ऋष्ययन १७४, ३४६, ६३६ सूर का एक पद--- श्रथवा सूर वंश निर्णय १७४, ४०७

स्रजपुर की कहानी ३५, २४५, 228 सूरज पुरान ३३१, ४७१ स्रदास ( नितनीमोहन सान्याल लिखित) १७४, ३४६, ४**६२** स्रदास (राधिकारमण्प्रसाद सिंह लिखित) २४०, ५७६ स्रदास जी का जीवन-चरित्र (देवी प्रसाद, मुंशी लिखित ) ७३, ३४६, ४८२ स्रदास का जीवन चरित्र ( व्रजरत

शर्मा लिखित) ३४५, ६२६ स्रदास-नयन १७४, ३४८,६५५ सूर-पचीवी २०५, ६६९ स्र-पचरत १७४, ३४७, ५३२ द्धर रामायण २०५, ६६९ स्र-शतक (दे॰ स्र-पचीसी--) २०५, ६६६

स्र-सङ्गोत-सार २०५, ६६८ स्र-सन्दर्भ १७४, ३५०, ४६१ सूर सागर २०५, ६६६-७० स्र-सागर-रतन २०५, ६६८ ं स्र-साठी (दे० स्र-पञ्चासी) २०५ सूर-साहित्य १७८, ३४६, ६७४ स्र सिहत्य की भूमिका १७४, ३५०, ५६०

सूर्यकुमार-संभव १०८, २३७, ५६७

स्र्यं-महत्ता २४३, ६७८
स्र्यं-नमस्कार १६०, ३१६, ५३४
स्र्यं-नमस्कार १६०, ३१८, ६५१
स्र्यं-सिद्धान्त ३२४, ६६१
स्र्यांस्त १०७, २३६, ४३१
स्र्योंदय २६२, ३८६
स्रिष्ठ का ग्रारम्म २६७, ६३४
स्रिष्ठ का इतिहास १७१, ३३८,

सृष्टि की कथा १६६, ३२३, ६५६ सृष्टि-तत्व ३३६, ६५३ सेठ गोविन्ददास १७६,३४६,५६६ सेठ गोविन्ददास के नाटक १७६, ३४६, ५६६

सेनापति उदाल ११५,२५६,६१६ सेनापति-रतावली ३५०, ५०६ 'सेलेक्शन्स फ्राम हिन्दी लिटरेचर' ,१८०,३५६,६६२ सेवा-धर्म और सेवा-मार्ग ३२७, ६४८

सेवा-पथ १२०, २६४, ४३१ सेवामूर्त्ति नन्दीवेशा ३३६, ४८४ सेवा-सदन ६६, २३६, ५१० सेवा-सदन (संज्ञिस) २४१, ५१२ सैरिंष्री (दे० त्रिपथगा) ८४, ५५६ सोना ग्रीर सुगन्धि १०७, २३४, ४०४

सोने का जाल २४६, ५७३
सोने का तोता २५२, ५८०
सोने की ढाल १०१, २४०, ५६६,
सोने की मछली २५३, ३८०
सोने की माया ३२८
सोने का इंस २५२, ५८०
सोमाश्रित २६१, ५६८
सोसेंक श्रॉव कबीर रैलिजन ६८,

सोवियत भूमि १४७, २६६, ६६६ सोहर (रामनरेश त्रिपाठी सं०)

१८१, ३५८, ५८६

३३४

सोहर (प्रमारानी सं०) १८१, ३५६, ५०८

. सोहराव श्रौर इस्तम (विद्यांभूषण 'विसु' लिखित) २२६, ६११

सोहाग-रात ३३७, ४०५ सौ श्रजान एक दुजान २६, २२६, ५२१

सौतेली माँ ३१, २३३, ४५२ सौन्दरनन्द २२७, ३७६ सौन्दर्य कुसुम १०७, २३४, ५१६ सौन्दर्य चित्रावली १५५, ३१०,

५५७ सौन्दर्य-प्रमा १०७, २३५, ५१६ सौन्दर्य-लहरी ३४१, ६३० सौन्दर्योपासक १०३, २३६, ६२८ सौर-परिवार १६५, ई२३, ४२६ सौर-साम्राज्य १६५, ३२२, ६१२ सौरम (ईश्वरी प्रसाद शर्मा लिखित)

६४, २२०, ३८५ सौरम (दुर्गा प्रसाद सुंसुन्वाला कृत) २२५, ४७८ सौरम (रामाज्ञा द्विवेदी लिखित)

२२१, ५९३

स्कन्दगुत ११६, २६२<u>, ४५३</u> स्कन्द पुराण ३४०

स्काउट-मास्टरी श्रीर ट्रप-सञ्चालन

१५६, ३१३, ४५६ स्टाक-इन्सर्चेंज १४४, २६७,

. अन्तर मा सह

स्टाक बाजार या वड़ा १४४, २६७, ६६१

स्टालिन (त्रिलोकीनाय लिखित) १३५, २८० .

स्टालिन (राम इकवाल सिंह लिखित) १३५, २८०, ५७६ स्टैनफोर्ड और मेरटन की कहानी २५५,४६०

स्त्प-निर्माण कला १६१, ३१८, ४६६

मियों की स्थिति १४५, २**६**८,

४४१

स्त्रियों के न्यायाम १६०, ३१७, ४१७

स्त्रियों पर सामानिक श्रन्याय ५४, २६४, ६७६

स्त्री स्रोर पुरुष ३४३, ४६० स्त्री कवि-कौमुदी १८१, ३५७,

4.४८

स्त्री का हृद्य (उदयशङ्कर मट लिखित) १२३, २६५

स्त्री का द्धदय (मौपासी लिखित) २४३, ५६०

स्त्री-चर्या ७१, ३३३, ५६७ स्त्री-रोग-विज्ञान १६२, ३१८, ४८६ स्त्री-विलाप २१, २०६, ३८६ स्त्री-शिक्षा ३६०, ५७८ स्त्री-शिक्षा-सुबोधिनी ३६०, ५८२ स्त्री-समस्या १४५, २६८, ५५२

स्त्री-सुदशा ५४, २६४, ४**१**२ स्त्री-सौन्दर्थ श्रीर स्वास्थ्य **१**६३, ३१६, ५२३

स्थितितस्य त्रौर<sup>ं</sup>गतितस्य ६५, ३२१, ४९३

स्यूलीमद्र ३३६, ४८४ स्तेह-यज्ञ २४२, ५६६ स्तेह-लता २४७, ३८० स्पेन का इतिहास १४०, २८५,

५४१ स्फुट कविता २५, २१७, ५२२ स्फुलिंग १००, २:८, ४५५ स्मार्च धर्म ३४१, ५४० स्मृति (गिरिनादत्त शुक्क लिखित) ८६, २२०, ४१६ स्मृति (गौरीशङ्कर का लिखित)

स्वदेश २७०, ५६८ स्वदेश-प्रेम २४६, ३८६ स्वदेश-सङ्गीत २२०, ५५६ स्वदेशी स्नान्दोलन ५२, २८४, ४४७

स्वदेशी श्रौर प्रामोद्योग ३०२,

स्वदेशी-प्रचारक कजली ५६३ स्वदेशी रंग श्रीर रेंगना १५८, ३१३, ४८६

स्वतन्त्रता की ओर २६८, ६८० स्वतन्त्र रमा और परतन्त्र लच्मी २३०,६०२

स्वत्न्त्रा बाला ४३, २५६, ५०४
स्वम् ६०, २२१, ५८६
स्वम्-भंग २६४, ६७७
स्वम्-शंजस्थान ५६, २६४, ४८१
स्वम्न वासवदत्ता २६५, ५३५
स्वम्नों के चित्र २३८, ५८६
स्वरचित जीवन-चरित्र १३१,

स्वराज्य के फ़ायदे रहह, प्रश् स्वरावली १२२, २६२, प्रह० स्वरूप-चिन्तर्न १५, २०८, ६८२ स्वर्ग की मत्लक १२०, २६४,३८७ स्वर्ग-सभा ७१, ३३५, ३७५ स्वर्गीय कुसुम २६, २२६, ४०२ स्वर्गीय बाबू साहिबप्रसाद सिंह

२०७, ६३८ स्वर्णकार-विद्या १५८, ३१३,४२१ स्वर्णमयी ६८, २३४, ३८५ स्वर्ण-विद्यान ६१, २२२, ६७६ स्वाधीनता ३२८, ५४६ स्वाधीनता के पुजारी १३५,२८७,

स्वाधीनता के सिद्धान्त ३२८,५५६ स्वाधीनता-युद्ध में जनता का विसव २६०, ४६५

स्वाघीन भारत ३०२,-५३८ स्वामी-चरितामृत ४६, २७६,३७६ स्वामी चौखटानन्द १०१, २३६,

४१६ स्वामी दयानन्द (गङ्गाप्रसाद उपा-ध्याय सिखित; दे० राजा राम मोइन राय--) १३२

मोइन राय—) १३२ स्वामी दयानन्द (निम्मनलाल वैश्य लिखित) ४९, २७७, ४४२ स्वामी दयानन्द का वैदिक स्वराज्य २७८, ४३९ स्वामी दयानन्द जी का जीवन-चरित्र (लाजपतराय, लाला किखित ६०५

स्वामी दयानन्द की कुछ दिनचर्या ४६, २७६, ४७४ स्वामी रामतीर्थ २८१, ४८८ स्वामी विवेकानन्द २८१, ४८८ स्वामी विशुद्धानन्द ४६,२७६,५४८ स्वामी अद्धानन्द १३२, २७६,

स्वावलम्बन ३२८, ६७३ स्वास्थ्य श्रार जल चिकित्सा १६३,

३१८, ४०६ स्वास्थ्य श्रौर रोग ३१८, ४७३ स्वास्थ्य-विज्ञान १६३, ३१८, ५५२ स्वास्थ्य साधन (रामदास गौड़

लिखित । १६३,३१७, ५८४ स्वास्थ्य-वाघन ( इरानामदास ालखित ) ३१६, ६७६

इक्तीकतराय ४२, २७६, ३७१ इज़ारा ३५३, ६७५

हजारों पहेलियाँ १५३, ३०७, ५५३

हजा २१. २१७, ४७१ हंठ अदोपिका ३४१, ६७३ हठ-योग १७२, ३३७, ५०६ हर्यटर कमिटी रिपोर्ट २६३ इहताल २६७, ४१६ हत्या त्रीर कृष्णा २४६, ४२७ इत्यारे का न्याहू १००, २३६, ३६१

हनुमान बाहुक (दे० कवितावली, तथा कवित्त रामायण ४६६-७०, और बृहत् हनुमान बाहुक ४७१) २०६, ४७०-७१ हनुमान-शतक १५, २१६, ६०२ इम कहाँ हैं १ ३०२, ४५४ इम सौ वर्ष कैसे जीवें १ १६३,

३१७. ४०६

हमारा कलङ्क ३४२, ५५८ हमारा ग्राम-वाहित्य १८१, ३५६, ५८६

हमारा देश ६१, २२०, ४०२ हमारी कारावास की कहानी १४६,

२६५, ५३४ इमारी माताएँ ५१, २८४, ६४१ इमारी सदियों की गुलामी के

कारण २८७, ६५६ इमारी स्वतन्त्रता कैसी हो १ ३०१, ३७८

हमारे गाँव १४४, २६६, ६६३ हमारे गाँव और किसान १४४, २६६, ५५३

हमारे गाँवों की कहानी ३००, प्रा हमारे जमाने की गुलामी ३०१ हमारे नेता २६% ५८७ हमारे शरीर की रचना १६२, ३१७, ४७३ हमारे साहित्य की रूपरेखा १८५, ३५६, ४०८ हमारे साहित्य-निर्माता १८४, ३५८, ६३५ हम्मीर ३१, २३२, ४१४ हम्मीर इठ २०७, ४४०

हरपा तथा मोहेन-जोदड़ो के प्राचीन

तोख १३७, २६०, ५१०

हर हाइनेस २४०, ३८६

हरितालिका २५७, ४१२

हरि-पदावली २१३, ५०६.

हरिमांक-विलास ३४२, ६६८

हरियश गायन २१४, ६३६

हरिवंश १४०, ६२२

हरिवंश पुराग ३४२, ४५६

हरिश्चन्द्र (जगन्नाथदास 'रत्नाकर'

इम्मीर-रासो २०७, ४५८

लिखित। १५. २१ :, ४४६ हरिश्चन्द्र-कथा (जयनाथदास लिखित) ३३६, ४४६ हरिश्चन्द्र-कला ७४, ३४४, ५८४ हरिश्चन्द्रोपारख्यान ८४, २१८, ४०६

₹रि-सागर ७५, ३४६, ६८०

हर्बर्ट स्पेन्सर की अज़ेय मीमांसा १६०, ३६३, ३६१ हर्बर्ट स्पेन्सर की जेय मीमांसा १६०, ३६४, ३६१ हर्ष-चरित २४१, ५२१ हर्षवर्धन १३३, २८०, ४३३ हल्दीघाटी का युद्ध ८६, २१८, ५८८ हल्दीघाटी की लड़ाई ८६, २१८, ६७७

हल्दी तथा आदरक की खेती १५६, ११४, ४४२ हवाई कहानियाँ २५२, ४५५ हवाई डाक्टर २६७, ५५७

हवाई महत्त १०८, २३५, ४३७ हवाई युद्ध १६०, ३१४, ६५६ हस्तिलिखित हिन्दी पुस्तकों का संचिप्त विवरण १८५, ३५६

६४० हातिमताई २५५, ६६० हाय की कताई-बुनाई ३१५ हायी की सवारी २५३, ४६२ हंस-मुक्तावली (दे० हंस मुक्ता-शब्दावली ३६४) ३३१,

3 **E** 5

हंसरान की डायरी २५०, ४२८ हँसानेवाली कहानियाँ २५३, ४८०

हास्य ४४, २५८, ५१६ **इा**स्य-कौतुक २६६, ५६६ हास्य पञ्चरत २२, २१०, ४०७ हास्य-रतन ३६, २४५, ४३६ हास्य-रत्नाकर ३६, २४६, ६७१ हास्य-रस १२८, २७४, ४१६ हास्यरस की मटकी ३६, २४५, 73X हास्यार्णव ४३, २५७, ५४१ हास्यार्णेव का एक भाषा, २५७, ५४५ हास्य-सुघाकर ३६, २४५, ५३१ हिटलर की विचारधारा १३५, २८०, ५८८ हिटलर महान १३५. २८०, ४४० हिंडोला ( जगन्नाथदास 'रताकर' कृत) १६, २१३, ४५६ हिंडोला (रामानन्द कृत ) १६, २१२, ५६३ हित-चरित्र १७४, ३४६, ४२५ हित-चौरासी २०५, ६८१ हित-तरिङ्गिणी २७१, ४०५ हित-युगल-श्रष्टयाम ८३, २२३,५६२ हित-सुधा-सागर २०५, ६८१ हितोपदेश २५४, ४९५ हिन्द ११६, २६१, ४५० हिन्द स्वराज्य ३०१, ५५८ हिन्दी १८४, ३५६, ५१६

हिन्दी-श्रंग्रेज़ी कोष ५६, ३०३, 348 हिन्दी उपन्यास १८२,३५६,६४० हिन्दी उदू श्रीर हिन्दुस्तानी १५०, ३०६, ५०० हिन्दी-उर्दू का नाटक ४२, २५७, 4 ६ ६ हिन्दी-उदू कोष ५६, ३०४,४३४ हिन्दी श्रौर उद्धें की लड़ाई २३,२१० हिन्दी कवियों की अनोखी स्फ १८१, ३५५, ६४५, हिन्दी कालिदास की समालोचना ३४५, ५४३ हिन्दी काव्य की कलामयी तारि-काएँ १८१, ३५८, ६२० हिन्दी काव्य की कोकिलाएँ १८१, ३५७, ४२० हिन्दी काव्य में हैव रस ३५६, प्र२१ हिन्दी-कान्यालङ्कार १२७, २७३, 880 हिन्दी का संचित्त इतिहास १८४, ३५६, ५८५ हिन्दी किताब (राघालाल, मुंशी सं०) ६ १, ५७५ हिन्दी की आदर्श कहानियाँ ३५८, प्रश्र हिन्दी की कहानी लेखिकाएँ श्रीर

उनकी कहानियाँ १८२, ३५८, ४२०

ेहिन्दी की किताब (रामशङ्कर मिश्र सं०) ३६१, ५६१

हिन्दी की किताब (शिवदयाल उपाध्याय सम्पादित) ३६१, ६३७

हिन्दी की पुस्तक (बलवन्त राव गोखले सम्पादितः ३६१, ५२०

हिन्दी की पुस्तक (हरिगोपाल पाघे सं०) ३६१, ६७७

हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियाँ १८२, ३६०, ५३०

हिन्दी की प्राचीन श्रौर नवीन काव्य-घारा १८१, ३५९, ६७२

हिन्दी के किं श्रीर काव्य १८०, ३५८, ४१८

हिन्दी के तीन प्रमुख नाटककार १८२, ३६०, ६३६

हिन्दी के निर्माता १८५, ६४७ हिन्दी के मुसलमान कवि १८४, ३५६, ४१६

हिन्दी के वर्तमान कवि श्रौर उनका काव्य १८०, ३६०, ४२०

हिन्दी के वैष्णांव कवि १८१, ३६०, ६३० हिन्दी के सामाजिक उपन्यास १८२, ं ३६६, ४६३ °

हिन्दी-कोनिद-रत्नमाला १८४, ३५५, ६४६

हिन्दी कोष ५६, ३०३. ३६६ हिन्दी गद्य का इतिहास १८४, ३५८, ४६२

हिन्दी गद्यः मीमांसा १८४, ३५६, ५६७

हिन्दी गद्य-शैली का विकास १८४, ३५७,४४७

हिन्दी चरिताम्बुधि १३६, २८६, ४८३

हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास १८४, ३५५, ४६४ हिन्दी-अङ्कार २२१, ४७५

हिन्दी टाइपराइटिंग १५६, ३१४, ४३०

हिन्दी डिक्शनरी ५६, ३०३, ५२५

हिन्दी-तामिल कोष १५२, ३०६, ६८५

हिन्दी-तामिल स्वबोधिनी १५२, ३०५, ६८५

हिन्दी-तेलुगू-कोष १५२, ३०५, ६४०

हिन्दी-तेलुगू बालकोधिनी १५२, व्यास्त्री १५२,

इन्दी-तेलुगू व्याकरण १५२, ३०६, £80 हिन्दी नवरत्न १८३, ३५५, ५५० हिन्दी नाटक साहित्य की समालोचना १८२, ३६०, ५३७ हिन्दी नाट्य-कला १२=, २७४, ६२० हिन्दी नाट्य-चिन्तन १८२, ३६०, ६३६ हिन्दी नाट्य-विमर्श १८२, ३५६, ४२३ हिन्दी नाट्य-साहित्य १८२, ३५६. इ २६ हिन्दी नाट्य-साहित्य का विकास १८२, ३५७, ६१४ हिन्दी निबन्धमाला १८२. ३५७, ६४७ हिन्दी निबन्धावली १८३, ३६०, 580 हिन्दी पत्रों के सम्पादक १८३, ३५६, ५२८ हिन्दी पद्य-रचना २७५, ५८५ हिन्दी पर फ़ारसी का प्रभाव १५१, ३०६, ३७६ हिन्दी पर्यायवाची कोष १५२, ३०६, ६४८ इिन्दी-प्रचार के उपयोगी साधन

१५०, ३०५, ३६१

हिन्दी प्रत्यन्त शारीर १६१, ३१६, ४१३ हिन्दी सीडिङ्कस ३१३ ,५०० हिन्दी बनाम उद् १५०, ३०७, 383 हिन्दी बहीखाता १५६,३१२,३६७ हिन्दी-वंगला-कोष ३०५, ३८५ हिन्दी वंगला शिक्ता १५२, ३०६, ६७० हिंदी भाषा ( बालमुकुन्द गुप्त लिखित ) ५८, ३०५, ५२२ हिन्दी-भाषा (हरिश्चन्द्र, भारतेन्द्र लिखित) ५७, २०३, ६८३ हिन्दी भाषा श्रीर उसके साहित्य का विकास १८४,३५८,३७८ हिन्दी भाषा श्रीर लिपि १५१. ३१६ ४८७ हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य १८४, ३५७, ६४६ हिन्दी भाषा का इतिहास રુપ્રશ. ३०६, ४८७ हिन्दी भाषा का विकास ३०५, ६४६ हिन्दी भाषा का संचिप्त इतिहास १५१, ३०७, ४२८ हिन्दी भाषा की उत्पत्ति ५८,३०४, 488 हिन्दी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास ७६, ३५४, ५७४

हिन्दी भाषा में ख्रर्थशास्त्र १६७, ३२६, ५३१

हिन्दी भाषा में राजनीति १६७, ३२६, ४८१

हिन्दी-मराठी कोप १५२, ३०६, ६५१

हिन्दी-मराठी शिक्तक १५२, ६३१ हिन्दी-मराठी स्वबोधिनी १५२, ३०७, ५५३

हिन्दी महाजनी का नया बहीखाता १५६, ३१३, ४८१

हिन्दी मुहाबरा कोष ( श्रार० जे० सरहिन्दी कृत ) १५:, ३०७, ५६८

हिन्दी मुहावरा-कोष (जम्ब्रुनाथन कृत) १५३, ३०६, ४**५१** 

हिन्दी मुहावरे (ब्रह्मस्वरूप शर्मा लिखित) १५३, ३०७, ५२७

लिखित) १५३, ३०७, ५२७ हिन्दी मुहावरे (रामदहिन मिश्र लिखित) १५३, ३०५, ५८३ हिन्दी मेघदूत-विमर्श ३६४, ३६२ हिन्दी में जिरह करने का हल्म ३१३, ५६०

हिन्दो-मैथिल शित्तक १५२, ३०७, ६०१

हिन्दी राष्ट्र या सूचा हिन्दुस्तानं २९७, ४⊏६ हिन्दी लघु व्यांकरण ५८, ३०३, ५३८

हिन्दी लेक्तर ५७, ३०४, ६८४ हिन्दी विश्वकोष १४८, ४८८, २६५ हिन्दी वैज्ञानिक कोष-भूगोल श्रादि ५६, ३०४, ६४६

हिन्दी वैज्ञानिक कोष—गणित३०४, ६६५

हिन्दी वैज्ञानिक कोष—दर्शन ३०४, ५४३

हिन्दी वैज्ञानिक परिभाषा—भौतिक ३०४ ४६२

हिन्दी व्याकरण (कामताप्रसाद गुरु लिखित) १५१, ३०५, ३६८ हिन्दी व्याकरण (शिवप्रसाद सितारे-हिन्द लिखित) ५८, ३०४, ६४१

हिन्दी शब्द-कल्पद्रुम १५२, ३०५, ५⊏५

हिन्दी शब्द-संग्रह १५२, ३०६, ५५२

हिन्दी शब्द सागर १५२, ३०५, ६४६

हिन्दी शेक्सिपयर ६४४ हिन्दी सर्वे किमटी-रिपोर्ट १२५, ३५७, ६६३

हिन्दी साहित्य ( ग्रावध उपाध्याय लिखित) १८४, ३५७, ३७९ हिन्दी-साहित्य (गर्गेश प्रसाद द्विवेदी लिखित) १८४, ३५७, ४१८ हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास १८५, ३५६, ५७८ हिन्दी साहित्य का इतिहास (मिश्र-बंधु लिखित) १८५, ३५६, प्पूर हिन्दी साहित्य का इतिहास (राम-चन्द्र शुक्क लिखित) १८४, ३५७, ५८१ हिन्दी साहित्य का इतिहास (राम-शङ्कर शुक्क लिखित) १८४, ३५७, ५६२ हिन्दी साहित्य का इतिहास ( वर्ज-रत्नदास लिखित ) १८४, ३५७, ५२६ हिन्दी साहित्य का गद्यकाल १८४, ३५८, ४१८ हिन्दी साहित्य का भारतीय इतिहास पर प्रमाव १८४, ३५८, ६४३ हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास १८४, ३५७, ६७० हिन्दी साहित्य का संचिप्त इतिहास ( श्याम सुन्दरदास लिखित ) १८४, ३५७, ६४७ हिन्दी साहित्य का संवित इतिहास (मिश्रवन्धु लिखित) १८४, ३५८, ५५१

हिन्दी साहित्य का सुबीध इतिहास १८५, ५५८, ४३२ हिन्दी साहित्य की दुर्दशा ११८, २६०, ५०६ हिन्दी साहित्य की भूमिका १८५, ३५६, ६७४ हिन्दी साहित्य की रूपरेखा (राम-क्मार वर्मा लिखित) १८५, प्र७८ हिन्दी साहित्य की रूपरेखा (डा० सूर्यकान्त शास्त्री लिखित ) १८५, ३५६, ६७१ हिन्दी साहित्य में निवन्घ १८३,. ,३६०, ५२७ हिन्दी साहित्य-विमंशी १८४, ३५६, 338 हिन्दी साहित्य-समीचा १८३, ३५६, ६६७ 'हिन्दी सेलेक्शन्स' ३६०, ६४० हिन्दी-स्वप्न १५०, ३०५, ३९६ हिन्दी हिन्दुस्तानी १५०, ३०६, 45६ हिन्दुस्रों की राज्य-कल्पना १६७, ३२६, ३७६ हिन्दु ऋों के व्रत और त्योहार १७२, ३३८, ४०५ हिन्दुत्व १७२, ३३८, ५८४

हिन्दुस्तान का दराख संप्रह २०१

हिन्दुस्तान की कर-संस्थिति १४३, २६७, ६६१ हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता १३७, २८८, ५२५ हिन्दुस्तान बनाम पाकिस्तान १४५, ३००, ५६७ हिन्दुस्तान में छुहारे की पैदावार ३१५, ५२३

हिन्दुस्तानी किताब (ग्रब्दुलफ्रता सम्पादित) ३६०, ३७३ हिन्दुस्तानी किताब (चतुर्भुब जेठा सं०) ३६०, ४३७

हितुस्तानी-कोष १५३, ३०६, ५८६ हिन्दुस्तानी पुस्तक ३६०, ३७६ हिन्दुस्तानी-मराठी शब्दकोष १५२, ३०७, ४३२

हिन्दुस्तानी मुहावरे १५३, ३०७, ३७६

हिन्दुस्तानी समस्याये ३०२, ४५४ हिन्दू २२१, ५५६ हिन्दू ग्रहस्य २३४, ६०२ हिन्दू बाति का स्वातन्त्र्य प्रेम १३७, २८६, ४८२

हिन्दू जीवन का रहस्य ३३८, ५०१ हिन्दू तीर्थ २६५, ४८८ हिन्दू त्योहारों का इतिहास १७२, ३३८, ६४३ हिन्दू धर्म-विवर्धने ६९, ३३४, ६७६ हिन्दु धर्म-शास्त्र १८७, ३६५,

हिन्दू धर्म-शास्त्र १८७, ३६५, ४१३

हिन्दू पाद-पादशाही २६२, ६११ हिन्दू भारत का अन्त २६२, ४४२ हिन्दू भारत का उत्कर्ष २६३, ४४२ हिन्दू राज्यतन्त्र २६३, ४०२ हिन्दू राज्यशास्त्र १६७, ३२७,

३७६ हिन्दू सम्यता १४५, २९७, ५४६

हिन्दोस्तान में मुसलमान बादशाह १३७, २८४, ४८२ हिम-किरीटिनी ६६, २२६, ५४७ हिम-हास ५७८ हिमाना २२३, ६३५ हिमाशु २२५, ६४८ हिमात बहादुर-बिरदावली २०७,

हिरएयमणी २३४, ३८५ हिलोर (भगवतीप्रशद वाजपेयी

लिखित) २५०, ५२६ हिलोर (महेन्द्र शास्त्री लिखित)६५,

रर१, ५४६ हिल्लोल २२५, ६४१ हीर श्रो-रॉम्हा २४३, ६७६ हीराबाई २८, २३२, ४०३ हुएनत्साङ्ग का भारत-भ्रमण ३०२,

६८८

हुराडी नरसी की ३४४, ४५७
हुमायूँ नामा २८१, ४२२
हृदय का कोना ६६, २३७, ४७३
हृदय का भार २२४, ४७७
हृदय की परख १०२, २३६, ४३६
हृदय की प्यास २३८, ४३६
हृदय-तरङ्ग ६७, २२०, ६५६
हृदय-तरङ्ग ६७, २२०, ६५६
हृदय-तरङ्ग ६७, २२०, ६५६
हृदय-सिया ६१, २१६, ६७४
हृदय-हारिया २२६, ४०३
हेमला १०८, २३५, ४४०
हेमला-सत्ता २२१, ३७२

हैदरश्रली (ठाकुरप्रसाद खत्री लिखित) २७७, ४६२ हैदरश्रली (द्वारकाप्रसाद मौर्य लिखित) ११७, २६३, ४८३ हैमलेट २६७, ६४४ होम्योपैथिक मैटिरिया मेडिका ३२०, ४०६ होस्योपैथिक-सार ६४, ३१६, ४०६ होली-विलास २५८, ५७२ होली-शतक १६, २१३, ६०३ ह्या मन ऐनॉटॉमो ६४, ३१६, ५२५

## परिशिष्ट (अ)

# निम्नलिखितं स्वनाएँ कृपया यथास्थान बढ़ा लैं---

#### विषय-सूची

१ प्रा० २ अतु० हरिदोस स्वामी : प्रेम तरङ्ग अशात: **युखदा**स प्रतापनारायण मिश्र: देवकीनन्दन खन्नी: कन्नीर निर्भय : निर्भय-प्रकाश 308 20 बगबाय शर्मा : श्रकवर-वीरवल-रघनाय शर्मा : स्वदेशी-प्रचारक समागम १६७ कजली '१० हुगांप्रसाद भाँ भन्त्वाला : मानस-मैथिलीशरण गुप्तः मङ्गल-षट ३४ কীয়ল-प्रतिमा ३३८ ब्लदेवप्रसाद मिश्र: श्रारसीमसाद सिंह: खोटा सिक्का १४२ किशोर '३५ श्रीनारायण चतुर्वेदी: रत्तदीप' ३६ पञ्चपञ्चव **सम्बदानन्द होरानन्द वाल्यायन** : ३ वा० बाब्लाल: लोमड़ी रानी विषयगां '३८' श्रारसीमसाद सिंह : सञ्चयिता रे २ 👫 राधाचरण गोस्वामी : यमलोक की गोपालराम गहमरी: कटा शिर १६० यात्रा रेश केशवराम भट्ट: शमशाद-सौसन १८१ -मथुराप्रेसाद उपाध्याय : साहसेन्द्र-हरिश्चनद्रः अन्वेर-नगरी १८२ द्विक ः साहस १६३ ! नीलदेवी. कशोरीलाल गोस्वामी : लीलावती देवदत्त शर्मा : श्रति अन्वेर ोपालराम गहमरी : प्रेम-भूल'०२ ठाकुरदत्त शमी: भूल-चुक न्दावनलाल वर्माः सङ्गम 35€ ोपालरीम'गहमरी' : अंग्रेखने डांक् रवीन्द्रेनाय ठाकुर : नटी की

ः हिंदी शेक्षिपयर शेक्सिपयर श्रानन्दभिद्ध सरस्वती : भावना १८८ रामकुमार वर्मा : हिम-हास Ę न्तिञ्चराम कवि: महेश्वर-विलास ,E3 जगनाथदास : समालोचनादर्भे ६६ जयकृष्ण: भीमसेन शर्मा से दो-दो बातें रेश विद्यार्थी : मिस्टर श्चनन्तप्रसद चर्चिल '४० = नटवर चक्रवर्ती : रूस-बापान-युद्ध 30 सोमेश्वरदत्त शर्मा : इंग्लैंड का इतिहास '११ भावरमञ्ज शर्मा : सीकर का इति-हास १३१ 9 इन्द्रे विद्यावाचरंपाति : राष्ट्री की उन्नति रे१४ भावरमञ्जू शर्माः भारतीय गोधन 31

रामप्रधाद त्रिपाठो : श्रंग्रेजी शिष्टा-चार '२१ राहुल सांकृत्यायन : मेरी यूरोप-यात्रा रेभ् ६ अनु० चितिमोहन सेन: भारत. में जाति-मेद गांघी: रचनात्मक मो० , फ॰ . कार्य-क्रम 80 द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी: संस्कृत-हिंदी कोष '१७ शक्कर रघुनाथ मुल्कापुरकर : हिंदी-ं मराठी शिच्न र ३३ १२ दरियाव सिंह: कृषि-चन्दिका '१६ श्रीराम पाजपेयी : कोमल पद-शिच्या '२० ः भ्रुवपद-शिव्य 23

श्रीपतिसहाय रावत: लाठी के दाँव <sup>7</sup>30 १३ अनु० राखालचन्द्र चहोपाध्याय: जल-

चिकित्स

१४

मुवनचन्द्र वसक: दिग्विजय वा ग्राष्ट्रचर्य-चिन्द्रका 'ब्ह

१७ प्रा०

दादू: दादू-पद-संग्रह

१७

गुलावसिंह: श्रध्यातम रामायख'ह५ लच्नमणानन्द योगी: ध्यान योग-प्रकाश '०१

ललनिपयाः ललन-प्रज्ञोधिनी '०५ दुर्गोदत्त पन्तः प्रेमामक्तिः '०६ प्रसिद्धनारायस्य सिंहः योगशास्त्रा-

न्तर्गत घर्म '२० नारायण स्त्रामी : श्रात्मदर्गन '२२ १७ बा०

डी॰ टी॰ शांह : महाराजा सम्प्रति १७ श्रनु०

व्यास सं : श्रादिपुरास्

श्रशात : उदान

१=

त्रज्ञातं सं०: मानस-कोष ै०६ माघवप्रसाद पाठक सं०: देव-अंथा-वली ११०

रामचन्द्र शुक्तः त्रिवेणो '३६ कृष्णदेव शर्माः स्र का एक पद'४१

38

रामकुमार वर्मा : हिंदी साहित्य की रूपरेखा <sup>1</sup>३८

चन्द्रसिंह सं०: कह-मुकरणी '४० रामकुमार वर्मा सं०: ग्राट एकाङ्की नाटक '४१

वासुदेव शर्मा संशः त्रादर्श निवंध-माला '४१

श्यामसुन्दरदास : हिंदी के निर्माता

४१

, : हिंदी निबंधावली

288

२०

दयानन्द सरस्वतो : ऋग्वेद :भाष्य की भूमिका १७७

रामदेव: पुराण्मत - पर्यातोचन

राघाकृष्ण मिश्रः भारतीय दर्शन शास्त्र '६६

ज्ञालादत्त शर्मा: महाकवि हाली श्रीर उनका काव्य '२१

महावीर प्रसाद द्विवेदी : सुकवि-संकीर्तन '२४

रामइक्रवाल सिंह सं०: मैथिली-लोकगीत रेर

शान चन्द्र चैन सं०: यूरोप की सर्वेश्रेष्ठ कहानियाँ १४२

२० वा०

श्रीपाद दामोदर 'सातवलेकर : वेद का स्वयंशिचक '२०

# लेखक-सूची

| म्रब्दुलबाक्नी :खानखाना-नामा (७ म्रनु०), भारतिमत्र प्रेस, कलकत्ता, १०७                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इंडियन नेशनल कांग्रेस : इसटर किमटी रिपोर्ट ( न् श्रनु० ), निहाल                                                                 |
| चन्द्र वर्मा, कलकत्ता, '२२                                                                                                      |
| उद्यशंकर भट्ट : अभिनव एकांकी नाटक (४), लद्दमीनारायण अप्रवाल,                                                                    |
| श्रफ़ाखाना रोड, श्रागरा, '४०                                                                                                    |
| ,, ः स्त्री का हृदय (४), हिदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, '४२                                                                    |
| ग्र, के निर्मा के दूर्व (३), रियो जायर ने उप्तारा, रेसारानार, कर्<br>या सीठ वैनर्जी : विद्रषक (१६), श्रोरिएंटल प्रेस, लखनऊ, '१३ |
|                                                                                                                                 |
| कालिदास कपूर: भारतीय सम्यता का विकास (८), नवल किशोर प्रेस,                                                                      |
| लखनऊ, '३६                                                                                                                       |
| किशोरी लाल घ० मशरू वाला : सोने की माया (१५ अनु०), सस्ता                                                                         |
| साहित्य मंडल, नई दिल्ली, '४१                                                                                                    |
| गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तव : प्राण्नाथ (२), फ्राइन आर्ट प्रिटिंग काट्रेज,                                                           |
| इलाहाबाद, '२५                                                                                                                   |
| गंगोशप्रसाद द्विवेदी : सुद्दाग-बिन्दी (४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '३५                                                          |
| गयोशप्रसाद शर्मा : गयाचिप सर्वस्व, भाग १ (१८), लेखक, बलसिह                                                                      |
| पुर, विसवाँ, सीतापुर, '०१                                                                                                       |
| गोकुलचन्द्र शर्माः प्रयावीर प्रताप (१), तेलक, ऋलीगढ्, ं '१५                                                                     |
| गोपालराम गहमरी: अजन लाश (२), 'जास्स' आफ्रिस, गहमर, गाज़ी-                                                                       |
| पुर, हिंद                                                                                                                       |
| ,, : कटा शिर (२) ,, ,, ,, १०१                                                                                                   |
| ं जाकी जार कार्याकी (क                                                                                                          |
| · ilin mar (a)                                                                                                                  |
| गोकी, मैक्सिम : शेलकश ( २ अनु० ), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, '२६                                                                   |
|                                                                                                                                 |
| गोविन्ददासः, सेठ : प्रश्चभूत (४), रामप्रसाद एँड सन्स, श्रागरा, १४२                                                              |
| गौरीशङ्कर 'सह्येन्द्रः कुनाल (४), रामप्रसाद एँड सन्स् आगरा, १३७                                                                 |
| चेरगड : संहिता (१७ श्रनु ॰ ), लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्यागा, १६८                                                            |
| चुन्द्रगुप्त विद्या लंकार : अशोक (४), विश्व साहित्य अथमाला, लाहीर '३५                                                           |

```
जगन्नाथ शर्मा: अकत्रर-बीरवल समागम (३), मुन्शी लालबहादुर,
                                                       वंबई १६७
जयकृष्ण : भीमसेन धर्मा से दो-दो बार्ते (७), जंगीदा ब्राह्मण प्रेस,
                                                 कलकत्ता '२४
. जहाँगीर : जहाँगीर-नामा ( ७ ऋनु० ), मारतिमत्र प्रेस, कलकत्ता ै०६
 टी॰ एतः वास्वानी : सञ्जीवन-सन्देश (१७श्रनु॰), नाशूराम प्रेमी, बंबई'२७
टाकुरदत्त शर्मा: भूल-चूक (४), लेखक, ५२ काटन स्ट्रीट, कलकत्ता, रह
 ठाकुरदास स्रदास सं॰ : पाँचे मञ्जरिश्रो (१८), संपादक, बंबई,
 देवराज: भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास (२०), हिन्दुस्तानी एकेडेमी,
                                       यू० पी०; इलाहाबाद, '४१
 नटवर चक्रवर्ती : रूष-जापान-युद्ध (८), लेखक, कलकत्ता,
 नन्हें लाल वर्मा: नामदेव-वंशावली (१), लेखक, साठिया
                                                  वबलपुर, '२६
निर्भय: निर्भय-प्रकाश (१), सिचदानन्द सरस्वती, बंबई,
पृथ्वीसिंह मेहता : बिहार-एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन (८), हिन्दी पुस्तक
                                       भंडार, लहरिया सराय '४०
 प्यारेलाल : बुज्ञावली (१२), विद्यासागर बुकिसपो, श्रलीगढ़,
बलदेवप्रसाद मिश्र, डो॰ लिट्॰: असत्य संकल्पे (४), वलभद्रप्रसाद
                    मिश्र, राजनाँद गाँव, बस्तर स्टेट (मध्यप्रांत) '२५
            ः वासना-वैभव (४)
                                  12 23 33
     "
            : कौशल किशोर (१), कालीचरण त्रिवेदी, साहित्य मवॅन,
     33
                                                 इलाहाबाद, १३५
            : शङ्कर-दिग्विजय (४), फ्राइन आर्ट प्रिटिंग काटेज,
     15
                                            इलाहाबाद, '३६ द्वि०
भारत सरकार : हिंदुस्तान का दरह-संग्रह (६ अनु०), हीरालाल,
                                                    मथुरां, '२३
साधवप्रसाद पाठक सं ः देव-ग्रंथावली [प्रेमचंद्रिका तथा राजविलास]
                       (१८), नागरी प्रचारिखी सभा, बनारस, '१०
```

#### हिंदी पुस्तक-साहित्य

| मोहनदास क॰ गांघी : यूरोपं     | ोय युद्ध                      | और            | भारत (        | E স্বরo)                       | , सस्ता            |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| •                             |                               | साहित         | य मंडल        | नई दिली                        | i, '₹ <b>⊂</b>     |
| यशपाल: ज्ञानदान (३), वि       | ञ्जव कार्य                    | लिय, ल        | खनऊ,          |                                | ,४५                |
| रामची दासःसुचड् गँवारिन (न    | ). गंगा प्र                   | स्तकमा        | ला कार्यो     | तथ, लखन                        |                    |
| " : सुषद् चमेली               | (ə)                           |               |               | 35                             | ,,,,               |
| ,, स्बी-सूठी (२)              | \ ∨<br>). प्रस्तक             | भवन.          | "<br>बनारस    | मरी.                           | 180                |
| रामनाय जोतिषी : राम-चन्द्र    | १९ ७५५ ।<br>होत्स्य (९)       | े हिंटी<br>-  | मंदिर         | <br>इलाहाबाट                   | ,38                |
| लच्मीकान्त तिवारी सं०: पू     | राष्ट्रच (८)<br>यार्डिक्ट साम | /o/) :        | ก่อง ขอ       | स्थास्यात्र<br>सर्वास्त्रा व्य | रूर<br>ग्रीसग      |
| alfalata idala de a di        | , વાન્ય માટ                   | (40)          | Ant Ben       | नजाला जा<br>लखन <b>ः</b>       |                    |
| संबोधन करूर स्थानकर्त (६)     | .\ <del></del>                | T 17000       | ولاروس        |                                |                    |
| वंशीधर सुकुल : वाममार्ग (१)   |                               |               |               |                                |                    |
| व्यास सं ः क्रमीपुराख ( १७    |                               |               |               |                                |                    |
| श्यामनारायण पाराडेय: इल       |                               |               |               |                                |                    |
| श्रीघर पाठक : श्रागरा (१)     |                               |               |               | _                              | ³८ <sub>२</sub>    |
| सोहनप्रसाद: हिंदी श्रौर उर्दू |                               |               |               |                                |                    |
| एस॰ बी॰ पुन्ताम्बेकर : हा     | य की व                        | हताई-बुन      | गाई (१        | २ श्रनु॰ )                     | , सस्ता            |
|                               |                               | स             | हित्य मंड     | ल, श्रजमे                      | r, <sup>?</sup> २७ |
| हरस्वरूप पाठकः भारतमात        | n (२), रे                     | तेखक,         | शाहजहाँ!      | रूर,                           | <b>*</b> १५        |
| हरिशक्करिंह: नीति-पञ्चाशि     |                               |               |               |                                |                    |
| ,, : वेदान्त-शतः              |                               |               |               |                                | '६२                |
| ,, श्रिक्षार-शतक              | 5 (8)                         | .,            | .,            | ,,                             | 'हर                |
| इरिश्चन्द्र: भारत बननी (१     | x). लेह                       | भ<br>कि. ब    | गरस.          | 77<br>163                      |                    |
| ,, : मार्गशोर्ष-महिमा         | (00)                          | ,<br>खहराहि   | <br>स्टास चेर | . बॉकीपर                       | 720                |
| इरिइरप्रसाद बिङ्गल: बया       | (V) - Air                     | SE NUM        | ren           | ,                              | , १०३              |
|                               |                               |               |               |                                | ષ્ટ્               |
| . 440                         | कि-अनु                        | क्रमास        | का            |                                |                    |
| श्रादपुराया .                 | ६२२                           | शिवपु         | राया ( दे     | ॰ प्रज्ञानन्द                  | ार्यव )            |
| भगवद्गीता का समन्वय           | ६५२                           | <b>ग</b> ङ्गम | <b>६१</b> ६   |                                |                    |
| भगवद्गीता-लेखमाला             | ร์หล                          |               |               | •                              |                    |

### परिशिष्ट (आ)

निम्नलिखित पुस्तकों के संबंध की सूचनाएँ क्रुपया निकाल दें। नीचे के प्रत्येक कालम में बाएँ सिरे की संख्याएँ क्रमशः पृष्ठों और पंकियों की हैं:—

१७।१२ 'उपालम्म-शतक' २२।२४ 'कांग्रेस-पुकार मझरी' २३।२७ 'जगद्विनोद' २४। ६ 'रिंक-विनोद' ४१। ५ 'प्रण्यिनी परिण्य' ४१।२६ 'विज्ञान' ४७।२३ 'रस-लहरी' ४६।१४ 'स्वामी रामतीय" ५०। २ 'श्राईतपाशा केवली' ५०।१४ 'श्रार्य-चरितामृत' ५०।१६ 'महाराखा प्रतापसिंह' प्पा प् 'श्रार्चर्य वृत्तान्त' ६४। १ 'निष्युट-रत्नाकर' ७२। ३ 'नीति-वाटिका' हरार्थ 'हेर-छाद' ९४।२५ 'प्रवासी' ह्दा द 'मानवती' **६६।२१ 'गङ्गा-बमुनी'** १०३।११ 'लिली' १०६। ८ 'खूनी का मेद' १२४।२४ 'जैनेन्द्र के विचार' १२८। १ 'नवरस-तरस्र' १३८। ८ 'जब ऋँग्रेज ह्याये'

१४१।२७ 'संसार **चं**च्सि इतिहास े १४५। ४ भारतीय लोक-नीति श्रीर सम्यता १५८।२२ 'जिल्द-साजी' १६६। ३ 'जीवन-विकास' १७३। ५ 'मनन' १८०। २ 'पुष्टिवागीय पद-संग्रह' १८७। ६ 'दर्शनों का प्रयोजन' १६०।१२ 'प्रेम कहानी' २०७।१७ 'प्रेम-तरङ्ग' २१२। १ 'उपालम्भ-शतक' २१५।१३ 'गणा विप-सर्वस्व' २२०। ४ 'पञ्च-पात्र' २३२।२२ 'लाइन पर लाश' २३२।२४ 'चक्करदार चोरी' . २३२।२५ 'यारों की लीला' २३२।२६ 'मृत्यु-विमीषिका' २३२।२७ 'बोग-महिमां' २३२।१७ 'लवङ्गलता' २३५।१२ 'लीलांवती' २३७। ७ 'पतन' २४४। ५ 'पवित्र पापी'

२६७। ६ 'प्रायानाय'
२८६।२१ 'संसार का संद्धितं इतिहास'
२६२।२१ 'पाल्यमिंट'
२६५।२७ 'भारतीय लोक-नीति
श्रीर सभ्यता

.३२२।१७ 'प्राकृतिक सौन्दर्य' ३२३। ७ 'जीवन-विकास' ३२७।२४ 'मितन्ययिता' ३३५। ३ 'भक्ति-विलास' ३३६। ७ 'नीति-वाटिका' : ३४२।२८ 'गुलिस्ताँ ' ३४२।२४ 'श्रीराम चरितामृत' ३४४।२१ 'चन्द्रास्त' ३४४। ३ 'मानस-मयङ्क' ३४४। ४ 'मानस-श्रभिप्राय दीपक' ३४७। १ 'मीरा पद्य-संग्रह' ३५१। ५ 'रामतीर्थ-ग्रन्थावली' ः ३५१। ६ 'विवेकानन्द-ग्रन्थावली' ३५६। ७ 'मांखाड़ी गोत-संग्रह' ३५८|२७ 'हिन्दी निवन्धमाला' ३६४।१५ 'वेद का स्वयंशित्तक' 🤣 ३६५। ६ 'प्रेम नहांनी' 🤥 🖂 ३६६।२३: दर्शन का प्रयोजन 💆

४०२।२७ 'सोने की माया' ४०ं७।११ 'पूर्या-संग्रह' ४०८। ४ 'भारतीय लोक-नीति ग्रीर सम्यता'

४२१। १ 'प्रेम-तरङ्ग' ४२६।१५ 'जमुना का खून' ४७४।११ 'मितव्ययिता' . ४८७।२३ 'उपालम्भ-शतक' ५०६।१३ 'मन की लहर' ५१०।२८ 'सुखदास' ५१२। ५ 'प्रेम-प्रतिमा' ५५२। १ 'जोवन-विकास' ५५२। ४ 'मेटिरिया मेडिका' प्रश्रे 'चन्द्रास्त' ६१२। ७ 'प्रेम-कहानी' ६२०। १ 'राजनोति-प्रदेशिका' ६५०।२३ 'यंधारका संचित इतिहास ६५४। ५ 'निर्भय-प्रकाश' ६६२।२५ 'नोति-बाटिका' ६८१। ६ 'खय्याम की मध् शाला

७३०।२४ 'जिल्द-साजी'ः ७८२।१५ 'भैटिरिया मेडिका'ः

### शुद्धि-पत्र

तीचे शुद्ध पाठ दिया गया है। प्रत्येक कालम में बाएँ सिरे की संख्याएँ क्रमशः पृष्ठों ग्रौर पंक्तियों की हैं:—

११।११ हरिहर प्रसाद
११।१२ रामरत दास गोस्वामी
१३। ८ श्यामसुन्दर सारस्वत
१४।१४ 'लवकुश चृरित्र'
(१८६६)

१४।१७ ललन विया १४।२० वीर कवि १५।१८ 'इरक स्रजायन' (१८७४)

१७। ७ 'रहस्य काव्य शृङ्गार' (१८७४)

१७।२४ रङ्गनारायण पाल १८। ६ 'प्रेमाम्बु-प्रश्नवण' १८।१६ रङ्ग नारायण पाल १८।२० 'नखशिख' (१८६३) १८।२१ 'नख-शिख वर्णन'

१६। ६ 'पञ्च ऋतु-वर्णन' (१८६३)

१६।२२ काशीगिरि 'बनारसी'

२३।२४ 'मान-विलास,' 'मिण्-रतमाला'

२३।२१ गनाघरप्रसाद शुक्क २३।१६ 'डाक पर डाका' ३८।२७ 'दमयंती-स्वयं वर' ४०। १ नगतनारायण शर्मा ४०।१० 'रूपवती' ४१।११ 'पुष्पवती' (१८६४) ४१।१२ सूर्यभान ४१।२४ 'यमलोक की यात्रा'

४६।१६ गजाघर
४६। ५ रामित्रलास सारहा
४६।२८ 'पीपा जी की कथा'
५०।२२ सिद्धेश्वर शर्मा
५१।१६ शिवव्रत लाल
५३। २ महाराजसिंह
५४।१४ , ज्ञलाराम सागर
५६। २ 'पश्चिमोत्तर तथा अवध का संदिस बुत्तान्त'
६०।१७ 'राग-रताकर'
(१८८८) ६३।१३ 'शतरंज विनोद'
६३।२६ 'नाइी प्रकाश'
(१८८६)
६४। ७ व्रजलाल
६४।१८ काशीनाथ शर्मा
६६। १ व्रजलीवनदास
६६। ६ 'वल्लभकुल चरित्र-दर्पण'

(१८८६) ६९।२१ 'सत्य-सागर' (१८८३)

७१।२६ 'सार उक्तावली' (१८८१ रिप्रिट) ७३। ८ मीमवाई का बीवन-चरित्र

७३। ८ मीराबाई का बीवन-चरित्र (१८१८)

७३।१६ 'तुलसी-पञ्चरत्न' ७३।२५ देवीप्रसाद पंडित ७४।१० 'तुलसी-सुघाकर' ७६।२४ 'रघुनाथ - शतक' (१८८६)

७८।२४ 'काव्य-संग्रह' (१८६४) ८०।१० जगनायप्रसाद शुक्क ६८। ७ कुन्दनलाल ग्रीर जगतचन्द १०२। २ 'चम्पा' (१६१२)

१०२। ३ 'माघवी' (१६१२) १०६।२७ 'खूनी का मेद' १०६।१८ 'यारों की लीला' ११३।१५ 'सागर-विजय' ११३।२३ 'कुष्वन-दहन' (१६१२) ११४। ४ 'पूर्व भारत' (१६'१६)
११४६ 'शक्कर-दिविजय'।(१६२५)
११४ ६ 'मीराबाई' (१६१२)
११७।१३ तथा बदरीनाय मट कृत
११७।२५ 'प्रताप-प्रतिज्ञा' (१६२८)
१२१। ५ 'ग्रह का फेर'
१२२।७७ 'तरल तरङ्ग' (१६१४)
१३२।१० 'राजा राममोहन राय'
—(१६३४)

१३२।११ 'रामतीर्थ महाराज') (१६३४)

१३५। ४ त्रिलोकी नाय लिखित १३५।२६ 'चरित-चर्चा' १३६। ६ 'जैन इतिहास की पूर्व-पीठिका' (१६३६)

१३६।१४ रामलाल चौघरी कृत १३६।२४ रमेशप्रसाद वर्मा १४४।१६ 'मातृभूमि ऋब्द-कोष' १४४।१७ १६२६ से १४४।२२ वजगोपाल भटनागर

१५०।१४ '—माषा श्रौर लिपि (१९३६)

१५१। २ 'भारतीय लिपितत्व' (१६१४)

१५१।२७ जगनमोहन वर्मा १५३।१० रामद्हिन मिश्र १५३।१८ नजवस्त्रभ मिश्र १५५।११ 'समा-विधान' (१६३६) १५५।१४ मुकुन्दलाल १५७। ४ रामचन्द्र श्ररोहा १५७। ४ सन्तबहादुर सिंह १५७।२७ 'हई श्रौर उसका मिश्रगा' (१९२६) १५६।२२ '-- नया बहीसाता" (१६३२) १६०।२७ भवान राय--१६१। १ 'खेल श्रीर व्यायाम' (3€38) १६१।१५ 'त्रासव-विज्ञान' (१२६) १६२।१५ 'इमारे शरीर की रचना' (₹€ ₹⊏) १६५।१६ 'वनस्पति शास्त्र' (१६११) १६७।१० 'राजनीति-विज्ञान' (१६२३) १६७।२७: 'तर्कशास्त्र' (१६२६) १६९। ६ 'शिक्ता-समीद्या' १७२। ८ वंशीघर १७४। ३ 'हित चरित्र' (१६१६) १७४। ८ 'सूरदास- नयन' **(१**€३०) १७५।१२ 'मानस-प्रबोध' (१६१७) र ः ८।२४ रामविलास शर्मी १८१।२० 'स्री-कवि-कौमुदी' १८२।१४ 'हिंदी नाट्य-साहित्य'

(१६३८)

१८३। ६ बी० एम० ठाकुर १८७। ७ देवराज का' भारतीय दर्शन शास्त्र' १८८।२३ 'उर्दु के कवि श्रौर उनका काव्ये १८६।२० गुरुनाय जोशी १६०। १ 'श्रारबी कान्य दर्शन' : (१६२१) २१२।१६ 'गोपी-विरइ-खन्दावली २१५'१३ गलाधर प्रशद शुक्ल २१५। ४ 'प्रेमांम्बु-प्रश्नवण' २१७।१८ 'ललन खाकर' २२०। ८ कालीप्रसाद: दिल्ली-पतन २२०।२७ 'चित्रकूट-चित्रण्' २२२।२६ 'मधुकर शाह' '३⋤. २२३। २ 'भम्रदूत' **'**₹₹. २२५।११ 'दैत्यंवंश' २२५।११ 'पवित्र पर्व' २२५।२० 'वैकाली' २२७।१६ हर्ष, श्री २२७। ८ बिल्ह्या २३०। ७ भानमती' · 35.8. २३०।२० 'सुनामा' २३०।१७ कन्हेयालाल स्यामसुंदर त्रिपाठी २३१। १ 'सत्कुलाचरण' २३४। ७ इनुवन्त सिंह 🗥 🖖

२३५। १ शशिबाला .

२३५।२८ किशोरीलाल गोस्वामीः रिजया वेगम

२३६।२८ राधिकाप्रसाद सिंह ऋखौरी

२३७। १ वेनीप्रसाद मेहरा २३८।१६ जनार्दन प्रसाद मा २३८।१३ रामविलास शुक्क २४०।२५ ऋषभचरण जैन: दिल्ली का व्यभिचार

२४१।२६ चएडीचरण सेन २४३। २ कन्हेयालाल मा० मुंशी २४७। ७ महाबीरप्रसाद द्विवेदी २४८।२१ 'चिड्याघर' २४६। २ सूर्यकान्त त्रिपाठी: 'पद्मा श्रीर लिली'

२५०।१५ बदरीनाथ शुक्क २५१। ६ 'ग्रचल सुद्दाग' २५२। ४ 'फूलवती' २५३।१० 'राजकुमारों की

कहानिया<sup>9</sup>

रप्रश ३ श्राक्ष्माराम देवकर : · सीताफल की चोशं

२५५।१० दॉस्तॉब्स्की २५०। ३ राधाकुब्लादास २६०। ७ रामेश्वर शर्मा २६०।१८ लोचनप्रसाद पांडेय, २६०।१० लोचनप्रसाद पांडेय २६४।१२ लोकनाथ द्विनेदी
सिलाकारी
२६७। २ 'मंछ' किन
२६८।२१ 'किरण' '१६
२६६। ८ 'ठलुना क्लब'
२६६।१५ दुर्गाशङ्कर प्रसाद :सिंह
२६६।१६ 'मि० तिवारी का
टेलीफ़ोन'

२७२।१० विहारी सिंह
२७२।२४ वादेश्री उन्नद की
२७२।१३ विहारीलाल
२७८।१८ 'ग्रकवर' '१७
२७८।१८ शिवनारायण द्विवेदी
२८०। ७ विश्वनाथ राय
२८१।१६ किशोरी लाल घ०

२८८। ३ 'मध्य प्रदेश का इतिहास' २८६।२३ रामनारायण यादवेन्दुः युद्ध छिद्दने से पहले '४१

२६०।२१ रामलाल चौधरी २६१।२८ अज्ञात : प्रपन्नामृत २६२।२४ मोटले २६३।१० इंडियन नेशनल कांग्रेस:

हर्यटर कमेटी रिपोर्ट २६६।१५ देवोप्रसाद 'प्रीतम' २६७। ६ 'हर्य-दशन' २६७।१८ महेन्द्रुलाल गर्ग २६८।१६ नजगोपाल भटनागर १४ 'मध्य प्रदेश में शिकार'
। ५ एस० बी० पुन्ताम्बेकर
६। ८ माघव सिंह
१२५ लदमीचन्द: रोशनाई की
पुस्तक
१३ सन्त बहादुर सिंह: •

१३ सन्त बहादुर सिंह ...
२२ बलवन्त दीवान कुंबर
३ रामा ताम्बे
्द 'सुलभ वास्तुशास्त्र'
.. :० टेल्र, हेनरी
(1२३ बजलाल

शश्य यशस्य स्ताकर
शश्य प्राय्य स्ताकर
शश्य 'वारिवारिक चिकित्सा'
शश्य 'पारिवारिक चिकित्सा'
शश्य वज्जसेन : वज्जसेन
श्राः ३ श्रानन्द निहारी लाल
श्राः ७ प्रेमवल्लम जोशी
श्राः ६ वजेश वहादुर
श्रांशय वासुदेव विद्वल मागवत
श्राः १ 'श्राकाश पर विजय'
श्राः १ 'प्रारम्भिक जीव-विज्ञान'

१०। ६ चन्दीप्रसाद

८।१३ ना० रा० मोडकः
१।४ घरमदास
१।१६ 'पवित्रा एकादशीनूं घौल'
२।२६ नीति-निधान

...**३**२।२७ तुलसी साह्नि

३३३। १ तुलसी साहिब
३३४।२२ वाल जी बेचर
३३५।२ काशीनाथ खत्री
३३५।२६ कास्वायास
३३५।२६ व्रजस्वणदास
३३७। ८ 'योगत्रयी'
३३६।१५ 'अनन्तमती'
३४०। ३ वेद ब्यास सं०: इद्री
३४२। ६ पन्नालाल वाकलीवाल
संग्रह

३४४। ८ जयगोपाल चोस ३४६।१२ हरिराम जी: हरिसागर ३४६।१३ महादेव प्रसाद त्रिपाठी ३४७।१७ लच्मीकान्त तिवारी सं०: पूर्या-संग्रह

३४⊏। १ श्यामसुंदर दास सं० : रताकर

३४६। ३ वजरतदास ३५०। ६ '— हास्यरस' ३५०।१६ 'गुप्तजो के काव्य की कारुएय-घारा'

३५३।२३ त्रिभुवनदास् रण्छोड् सं०:

३५४। ४ वलदेव प्रसाद वावू सै०

३५४।१२ लद्मीचन्द दत्त

३५४।२७ रामस्वरूप शर्मा सं०

३५५।१३ '---पद तथा घोल'

३५६।१४ भागीरथी बाई 👈

३५६। ५ 'हिंदी नाट्य-विमर्शं' ् ३५६। ७ 'गद्य-काव्य-तरङ्कियी' ३६०।१४ त्रजरंतदास . ३६३। ४ द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदो : व्याख्यान-रत्नमाला ३६४।१६ 'कविता-कौमुदी', भाग ३, **'₹**३ ३६५।२७ 'शतपथ में एक पथ' ३६५।१७ 'यूरोप की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ' .३६६।१७ 'संस्कृत साहित्य का संचित इतिहास' ३६६।२० देवराज : भारतीय दर्शन-খাভ ३६६।२७ 'उर्दू के कवि श्रीर उनका कान्य' , ३६७।१७ 'मानवो ऋायुष्य' ३६७।१६ 'सूर्यमेदन का व्यायाम' ३६७।२४ दीनेशचन्द्र**ेसे**न ३७२। ४ १३८ ३७२११८ '४० ! १ ३६ म १४७६ ३७६।१३ '२१ ३७७।१५ 'प्रमाम्बु-वारिधि' ३८०। ५ 'देश-प्रेम की कहानियाँ' 'रदश ं७ 'इतिहास की कहानियाँ' (८, ग०)

३८२।१४ 'खोटा सिका' (३) 🗀

३८६।२५ '३१ द्वि० ३६७१२० कात्यायनी दत्त त्रि<sup>ः</sup> ३६६।१२ लेखक, श्रागरा, ३६६।२० कानपुर '०२ ४०३।१६ 'चन्द्रावली' ४०४।१२ '१३ ४०४।२६ 'सरदार वा' ४०५।१६ 'प्यांस' 38, A21308 ४१३। ६ '१२ ४२१।१० गिरवर स्वरूप ४२५।२८ १६४ ४२६।१४ ,४० ६ ४२७। १ 'जाली काका' 850160 ,50 \$ ४२८।१५. ११२ ४२८।१६ १४० 8 6 E. A 1328 ४३१।२४ उपन्यास बहार ह्याः 팔() ४३६।१७ चन्द्रमौलि **च**क∵ भाषा-व्याक 8351 5 3Ro 3 ४४२।२६ (६) ४४३।२१ 'विजय-मुक्तावली' ४४५।२३ हिंदी साहित्य